



Q11218 152,MO 24-69

कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लौटाने पर प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा।

| 3-2-13                                |                        |             |
|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                        |             |
| A Para Sala                           |                        |             |
|                                       |                        |             |
|                                       |                        |             |
|                                       |                        |             |
| * * * -                               |                        |             |
|                                       |                        |             |
|                                       |                        |             |
|                                       |                        |             |
|                                       |                        |             |
|                                       |                        |             |
|                                       |                        |             |
|                                       |                        |             |
|                                       | * 1                    |             |
| 100                                   |                        |             |
|                                       |                        |             |
|                                       |                        |             |
| - 1                                   |                        |             |
| W                                     |                        | -           |
|                                       |                        |             |
|                                       | 1-                     |             |
|                                       | न वेद वेदाङ्ग पुस्तकाल | य. वाराणसी। |
| मुमुलु भवर                            | न वद वदाञ्च उरमान      |             |

# वैदिकं साहित्य श्रीर संस्कृति

[ वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृति तथा वैदिक व्याकरण का परिचायक प्रामाणिक ग्रन्थ ]

लेखक
आवार्य वलदेव उपाध्याय, एम. ए. प् भूतपूर्व अनुसंधान-संचालक सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी

> परिष्कृत तथा परिबृहित पञ्चम संस्करण १९८०

प्रकाशक- ००

शारदा संस्थान ३७ बो॰ श्बोन्द्रपुरी, दुर्गाकुण्ड वाराणसी (५

Q1:2:9 152Mo

मूल्य ३५)

# Vaidika Sahitya Aur Sanskriti

[VEDIC LITERATURE AND CULTURE]

A Comprehensive History of the Vedic Literature and Vedic Culture along with a concise description of the Vedic Grammar

By

Acharya Baladeva Upadhyaya

Ex-Director of Research Institute, Sanskrit University,
Varanasi

(A text book of Vedic Literary and Social History for M. A. and Acharya Examinations of our Universities)

Revised and Enlarged Fifth Edition

Varanasi, 1980

Printed by Vinaya Shankar at the Ratna Printing Co. B 21/42 A, Kamacha, Varanasi

## ईशस्तवः

( ? )

गणानां त्वा गणपित हिवामहे '
किंव कवीनामुपमश्रवस्तमम् ।
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत
आ नः श्रुण्वन्तूतिभिः सीद सादनम् ॥

(ऋ० रारशाश)

( ? )

तव स्याम पुरुवीरस्य शर्म—

न्नुरुशंसस्य वरुण प्रणेतः।

यूयं नः पुत्रा अदितेरदब्धा

अभि क्षमध्वं युज्याय देवाः॥

711

(ऋ० रारटा३)

( 3 )

अचित्ती यच्वक्रमा दैव्ये जने दीनैर्दक्षैः प्रभूती पूरुषत्वता। देवेषु च सवितर्मानुषेषु च त्वं नो अत्र सुवतादनागसः॥

(ऋ० ४।५४।३)

# संकेत-सूची

अ० = अथर्ववेद अ॰ = अध्याय अनु = अनुक्रमणी अष्टा = अय्टाघ्यायी आपि॰ शि॰ = आपिशलि शिक्षा उप॰ = उपनिषद् ऋ० = ऋग्वेद ऋ॰ प्राति॰ = ऋक्-प्रातिशास्य ऐत॰ ब्रा॰ = ऐतरेय ब्राह्मण कौषी • न्ना = कौषितिक न्नाह्मण छ० आ० = छन्द आचिक छा० उ० = छान्दोग्य उपनिषद जै॰ सू॰ = जैमिनि-सूत्र ता॰ न्ना॰ = ताण्ड्य न्नाह्मण तै॰ वा॰ = तैत्तिरीय वाह्यण प० = पटल बृह० उ० = बृहदारण्यक उपनिषद् ब्रा॰ = ब्राह्मण मी० सू० = मीमांसा-सूत्र वि॰ पू॰=विक्रम पूर्व शत॰ ब्रा॰ = शतपथ ब्राह्मण शा॰ भा॰ = शाङ्करभाष्य शु॰ य॰ = शुक्ल-यजुर्वेद सां • सू • = सांख्य-सूत्र सा॰ सं॰ = साम-संहिता हा॰ ओ॰ सी॰ = हारवर्ड ओरियण्टल सीरीज

## भूमिका

#### परिवधित चतुर्थं संस्करण

वेद के स्वरूप, महत्त्व तथा सिद्धान्त से परिचय प्राप्त करना प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का, प्रधानतः प्रत्येक भारतीय का, नितान्त आवश्यक कर्तव्य है। वेद हमारी संस्कृति के मूल स्रोत हैं, हमारो सम्यता को उच्चकोटि तक पहुंचाने वाले ग्रन्थ-रत्न हैं, जिनकी विमल प्रभा देश तथा काल के दुर्भेंद्य आवरण को छिन्त-भिन्न कर आज भी विश्व के अघ्यात्मपारखो जौहरियों की आँखों को चकाचौंघ बनाती है। जो लोग वेद के मीतर संसार की समस्त भौतिक तथा ऐहिक विद्याओं, कलाओं और आविष्कारों को ढूंढ़ निकालने का अक्लान्त परिश्रम करते हैं, वे नहीं जानते कि वेद तथा, ज्ञान में अन्तर है। विद् धातु तथा ज्ञा धातु में सामान्यतः ऐक्य होने पर भी मूलतः पार्थक्य है। भौतिक विद्याओं को जान गरी का नाम है ज्ञान तथा अध्यात्म-शास्त्र के तथ्यों की अवगति का अभिधान है वेद । एक का लक्ष्य बाह्य विषयों के विश्लेषण की ओर रहता है हैं। उन्ह पार्थक्य संस्कृत से सम्बद्ध अनेक यूरोपीय भाषाओं के शब्दों के अनुशीलन से भी स्पष्टतः जाना जा सकता है। जर्मन भाषा में दो सम्बद्ध घातु हैं - केन्नेन तथा वाइसेन। अंग्रेजी में दो सम्बद्ध शब्द है-नालेज तथा विज्डम । इनमें केश्नेन तथा नो का साक्षात् सम्बद्ध है संस्कृत के ज्ञा धातु से और वाइसेन तथा विजृडम का सम्बन्ध है विद् धातु से । फलतः इन विदेशी शब्दों के भी अर्थों में वही भेद है, जो संस्कृत के 'ज्ञान' तथा 'वेद' शब्दों के अर्थ में है। इसीलिए हमारी दृष्टि में वेद का मौलिक तात्पर्य अध्यात्म-शास्त्र की समस्या को हल करना है। सायण के अनुसार वेद का वेदत्व प्रत्यक्ष अथवा अनुमान द्वारा अगम्य उपाय के बोधन में ही है-

> प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न ब्घ्यते। एनं विदन्ति वेदेने तस्मात् वेदस्य वेदता॥

विश्व के आद्य ग्रन्थ, भारतीय धर्म के कमनीय कल्पद्रुम तथा आर्यसंस्कृति के प्राण-दाता वेद के रूप तथा रहस्य, स्वरूप तथा सिद्धान्त का ज्ञान भारतीय संस्कृति के उपा-सक के लिये नितान्त आवश्यक है, परन्तु दुःख की बात है कि वेदों के गाढ़ अनुशीलन की बात दूर रही, उनके साथ हमारा सामान्य परिचय भी नहीं है। वेदों के परिचायक ग्रन्थों की नितान्त आवश्यकता बनो है।

<sup>1.</sup> Kennen; Weisen, Knowledge; Wisdom.

शारदा संस्थ

वेद हमारे वैदिक धर्म के मूल ग्रन्थ हैं। भारत के वर्तमान धर्म, धार्मिक विकास तथा दर्शन के नाना सम्प्रदायों के यथार्थ ज्ञान के लिए वेद का ज्ञान नितान्त अपेक्षित हैं। साधारण शिक्षित जनों की तो कथा ही न्यारी है, जब हमारे संकृत की शिक्षा-दीक्षा से मण्डित पण्डित-ज़न भी वेद से बहुत ही कम परिचय रखते हैं। सच तो यह है कि हमने पुराण तथा दर्शन की ओर अधिक ध्यान देकर वेदों के प्रति बड़ी उदासीनता दिखलाई है। हम लोगों ने उस अमूल्य निधि को सन्दूक के अन्दर बन्द कर रखा है। न आप उससे लाभ उठाते हैं, न दूसरों को लाभ उठाने का अवसर देते हैं। इसलिए आज वेद के प्रति हमारा अज्ञान पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ है; वेद की हमारी अवहेलना अन्तिम कोटि को वपर्श कर रही है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए मेरा यह एक लघ प्रयास है।

वेद के प्रति प्राचीन भारतीय समीक्षकों की विचारधारा एक छोर पर है, तो नव्य पाक्चात्य आलोचकों की दूसरी छोर पर । इस प्रन्थ में इन दोनों छोरों को मिलाने का यथाशक्ति उद्योग किया गया है । दोनों प्रकार की समीक्षाओं तथा मन्तव्यों का निर्देश उचित स्थान पर किया गया है । प्रन्थ में तीन खण्ड हैं । प्रवेशखण्ड में वेद से सम्बद्ध रं वाले प्रारम्भिक विषयों का-जैसे वेद का महत्त्व, स्वरूप, वेदानुशीलन की पद्धति, वेद का आविभावकाल-विवरण प्रस्तुत किया गया है । इतिहास-खण्ड में वेद वेदाङ्ग का कमबद्ध इतिहास है । यह खण्ड ग्रन्थ का मेश्दण्ड है । मैंने वेद के नाना ग्रन्थों के विषय-विवेचन की ओर विशेष लक्ष्य रखा है, जिससे पाठकों के सामने वेद के अन्तरङ्ग का यथासाध्य पूर्ण चित्र प्रस्तुत हो । संस्कृति-खण्ड में वैदिक संस्कृति के मान्य सिद्धान्त संक्षेप में उपस्थित किये गये हैं । इस प्रकार वैदिक साहित्य का इतिहास और तत्कालीन संस्कृति का विवरण एक हो ग्रन्थ में संक्षेप में निवद्ध करने का यह प्रयास उभयहिंच वाले पाठकों के लिये लाभदायक सिद्ध होगा—ऐसी मेरी धारणा है ।

लेखन वेद की गम्भीरता तथा रहस्यवादिता में पूर्ण श्रद्धा रखने वाला एक आस्तिक जन है। फलतः वेद की नवीन दृष्टि से ऐतिहासिक मीमांसा किन पर भी वह उसे अध्यात्मशास्त्र का एक द्युतिमान् निधि मानता है जिसका मूल्य वर्तमान युग के लिए भी अत्यन्त अधिक है। स्थानाभाव से वैदिक मन्त्रों के रहस्यों का उद्घाटन नहीं किया गया है, परन्तु स्थान स्थान पर उनके भीतर वर्तमान गम्भीर सिद्धान्तों की ओर संकेत अवश्यमेव कर दिया गया है। यह ग्रंथ आचार्य तथा एम. ए. परीक्षा के छात्रों की आवश्यकताओं को भी दृष्टि में रखकर लिखा गया है। इसिलए नवीन तथ्यों के विवरण देने की अपेक्षा परिनिष्ठित सिद्धान्तों का ही विवेचन अधिक है। परिशिष्ट में वैदिक व्याकरण और स्वरप्रक्रिया के नियमों का संक्षिप्त परिचय छात्रों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा।

इस परिविधित चतुर्थ संस्करण में समग्र ग्रन्थ को विधिवत् परिष्कार से और स्थान-स्थान पर नवीन तथ्यों के विवरण से इसे परिवृहित कर दिया गया है। वेद-संस्वन्धी साहित्य का प्रकाशन विशेष रूप से होता आया है। इन नवीन ग्रन्थों का भी समावेश इस संस्करण में करने का श्लाधनीय उद्योग किया गया है। ऋक् और समि के परस्पर सम्बन्ध की मीमांसा इस ग्रंथ में पहिली बार प्रामाणिक रूप से दी गयी है (पृ॰ १३७)। इसी प्रकार वेदांगों का परिचय इस संस्करण में विस्तार से दिया गया है, विशेषतः कल्पसूत्रों का (२९०-३१८ तक) तथा वैदिक छन्दः शास्त्र का (३४१-३४६ तक)। वेद के पारिभाषिक शब्दों का सूची इस बार नवीन परिशिष्ट के रूप में जोड़ दी गई है। जिज्ञासु-जन इसकी सहायता से मूल ग्रंथ में इनकी व्याख्या के स्थलों को देखकर अपनी जिज्ञासा की पूर्ति मलीभाँति कर सकेंगे। इस प्रकार पूर्व संस्करणों की अपेक्षा यह वेद के सामान्य अध्येताओं के लिए, विशेषतः उच्च कक्षा के छात्रों एवं अध्यापकों के लिए, विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। इसी विषय से सम्बद्ध लेखक का इतर ग्रन्थ 'आचार्य सायण और माधव' है, जो अनेकत्र विषय का परिबृहण चाहने वाले जिज्ञा-सुओं के लिए उपादेय सिद्ध हो सकता है।

अन्त में भगवान् काशीपित विश्वनाथ से मेरा विनम्न प्रार्थना है कि उन्हीं की अनुकम्पा तथा प्रसाद से उपाजित ज्ञानकणिका का यह परिणत फल अपने उद्देश की सिद्धि में सफलता लाभ करे तथा वेद के अनुपम उपदेशों और गम्भीर सिद्धान्तों की ओर राष्ट्रभाषा के माध्यम द्वारा जिज्ञासुजनों का ध्यान आकृष्ट करे।

व्यासपूर्णिमा, वि॰ सं॰ २०३०, १५।७।७३

. बलदेव उपाष्याय

#### पञ्चम संस्करण

इस नूतन संस्करण में पूरे ग्रंथ का विधिवत् परिष्कार कर दिया गया है तथा नवीन तथ्यों का संकलन सिन्निविष्ट किया गया है। 'ब्राह्मण' को वेद का अविभाष्य अंग सिद्ध करने वाले प्रमाण विस्तार से दिये गये हैं (पृ० २२३-२३१)। वैदिक देवताओं के विषय में अभिनव सामग्री संगृहोत की गई है (पृ० ४७९-५१०) तथा वैदिक माषा के विकाशक्रम का सूक्ष्म अध्ययन ग्रन्थ के अन्त में प्रस्तुत किया गया है। आशा है इन परिवर्धनों के द्वारा ग्रन्थ की उपादेयता में विशेष वृद्धि हुई है।

इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः।

श्रावणी पूणिमा, वि० २०३७

बलदेव उपाध्याय

२६1८1८0

#### प्रवेश खण्ड

### [१] वेद का महत्व

X

पृष्ठ १-९

वेदं का महत्त्व १, वेद का अर्थज्ञान ६, धार्मिक महत्त्व ६, भाषागत महत्त्व ७, लौकिक भाषा से तुलना ८।

## [२] वेद और त्राह्मणदर्शन

ऋषि का अर्थ १०, वेदके विषय में न्याय का मत ११, सांख्य का मत १२, वेदान्त का मत १३, मीमांसा का मत १४, वेद की अपौरुषेयता १५, मनु का मत १५, वेद में विज्ञान १६, वेद में अध्यात्मवाद १९, वेद में रहस्यवाद २४—अष्ठ विकृति २९, संहिता पाठ-पद, क्रम, जटा, शिखा, घनपाठ ३०, सामवेद का स्वरांकन ३०, सामवेद की स्वरगणना ३१—३२।

# [३] वैदिक अनु शीलन का इतिहास

33-88

- (१) प्राचीन काल पदकार शाकल्य ३४, आत्रेय ३४, गार्ग्य ३४। मध्ययुगः के भाष्यकार ३५।
- (२) पाश्चात्य वेदजों का कार्य ३५, ग्रंथों का संस्करण ३७, अनुवाद ३९, व्याख्या-ग्रंथ ४०, वैदिक व्याकरण ४०, वैदिक पुराण-विज्ञान ४१, वैदिक साहित्य का इतिहास ४१, वैदिक साहित्य की सूचियाँ ४२।
  - (३) नव्य भारत में वैदिक अनुशीलन ४२-४४।

# [४] वेद के भाष्यकार

84-80

ऋग्वेद-भाष्यकार-स्कन्दस्वामी ४५, नारायण, उद्गीय, माधव मट्ट ४७, वेंकट माधव ४९, धानुष्कयज्वा, आनन्दतीर्थ ५१, आत्मानन्द, सायण ५२, सामभाष्यकार-माधव ५३, भरतस्वामी ५४, गुणविष्णु ५५, शुक्लयजुर्माष्यकार—उव्वट महीधर ५६; काण्य-माष्य-हलायुध ५७; अनन्ताचार्य, आनन्दबीध भट्ठाचार्य ५८; तैत्तिरीय-भाष्यकार—कृंडिन, भवस्वामी, गुहदेव ५९, क्षुर, भट्ट भास्कर ६०। अथर्वभाष्य ६१।

ब्राह्मणभाष्य-गोविन्दस्वामी ६१, षड्गुरुशिष्य ६२, तैत्तिरीय भाष्यकार भवस्वामी, भट्टभास्कर, आचार्य सायण ६२, सायण के वेदभाष्य—महत्व, रचना का उपक्रम ६३; संख्या ६३-६५; संहिता तथा ब्राह्मण के भाष्य ६६, ऋग्भाष्य ६७, सामभाष्य ६८। काण्वभाष्य ६९, अथर्गभाष्य ६९, शतपथ भाष्य रचनाकाल ७०; माधववीय नाम का रहस्य ७३, वेदभाष्य का एककर्तृत्व ७३-७४।

#### [4] वेद की व्याख्या-पद्धति

9,

64-63

कौत्स का पूर्वपक्ष ७६, यास्क का सिद्धान्त-पक्ष ७८, पाश्चात्य पद्धति के गुणदोष ७९; वैदिक शब्दों की पाठ कल्पना ८१, आध्यात्मिक पद्धति ८१, परम्परा का महत्व ८४; स्मृति का महत्त्व ८५, सायण का महत्व ८७; श्री अरविन्द का मत ९०, डा० आनन्दकुमार स्वामी का मत ९१-९२।

#### [६] वेद का कालनिरूपण ।

९३-१०१

डॉ॰ मैक्समूखर का मत ९३, प्राचीन वर्षारम्भ ९५, लोकमान्यतिलक का मत ९६, शिलालेख से पुष्टि ९८, भूगर्म-सम्बन्धी वैदिक तथ्य ९९-१०१।

#### [७] संहिता-साहित्य

204-203

वेदपरिचय १०५—(१) ऋक्संहिता-ऋग्वेद-विमाग १०७, अष्टक-क्रम, मण्डल-क्रम १६८, ऋग्वेदीय ऋचाओं की गणना १०९, वंशमण्डल ११०, ऋक्परिजिष्ट ११५; ऋग्वेदीय शाखायें ११२, विषय-विवेचन ११४। दशम मण्डल की अवीचीनता—भाषागत विभिन्नता ११५, छन्दोगत वैशिष्टच, देवगत वैशिष्टच ११६, दार्शनिक तथ्यों का आविष्कार ११६, विषय की नूतनता ११७, दानस्तुति ११९, संवाद-सूक्त १२१, ऋग्वेद में लौकिक सूक्त १२२, दार्शनिक सूक्त—नासदीय सूक्त १२३, श्रद्धा सूक्त १२४, हिरण्यगर्भ सूक्त १२५, पुरुष सूक्त १२६।

- (अ) यजुर्वेदसंहिता—विषय विवेचन १२८, काण्व संहिता १३०, कृष्णयजुर्वेद— तैत्तिरीय संहिता १३१, मैत्रायणी संहिता १३६, कठ-संहिता १३२, कपिष्ठलकठ-संहिता १३३-१३४।
- (३) सामवेद संहिता—साम का अर्थ १३५, सामवेद का परिचय १३६, ऋक्-साम का परस्पर सम्बन्ध १३७, सामवेद की शाखाएं १३९—कीथुम शाखा, राणायनीय शाखा १४१, जैमिनीय शाखा १४२, सामगान-पद्धति १४२, साम का परिचय १४४, गानों के प्रकार १४६; स्तोत्र तथा विक्षृति १४७; साम के विभाग १४८।
- (४) अथर्ववेद संहिता—नामकरणरण १४९, अथर्ववेद की शाखायें—पिप्पलाद १५२, मौद, शौनक १५३; अथर्व का विस्तार, महत्व १५४; त्रिविध संहितायं १५५, अथर्व में विज्ञान १५७, विषय विवेचन-भैषज्य, आयुष्य १५९ पौष्टिक, प्रायिक्चित्तानि, स्त्रीकर्माणि १६० राजकर्माणि—दुन्दुभि सूक्त, पृथिवी सूक्त १६१, ब्रह्मण्यानि काल, स्कम्म, उच्छिष्ट, व्रात्य १६४, अथर्व ऋग्वेद का पूरक १६५, कौटुम्बक अभिचार १६८, रचनाकाल १७२ ब्राह्मप्रभाव १७४।

#### (८) ब्राह्मण्,

१७६-२३१

सामान्य परिचय १७६, संहिता तथा ब्राह्मण का पार्थक्य १७७, विषय विवेचना—विधि १७९, विनियोग १८०, हेतु १८१, अर्थवाद, निरुक्ति १८२, आख्यान १८३, ब्राह्मणों का महत्त्व १८५, ब्राह्मणों का देशकाल १८७, भाषा तथा शैली १८८, धर्म और समाज १८८, चतुर्वर्ण १९०, नैतिकता १९९ नारा की महिमा १९२। ब्राह्मण साहित्य—अनुपल्रब्ध ब्राह्मण १९४, वैदिक ग्रन्थों की सूची १९५, ऐतरेय ब्राह्मण १९८, शांखायन २००। शतपथ २०१, यज्ञों का आध्यात्मिक तस्त्र २०५, प्राचीनता २०६, वैशिष्टच २०७। तैत्तिरीय २००, ताण्ड्य २११, षड्विंश २१४, सामविधान २१५, आर्थेंय २१६, देवताध्याय, उपनिषद् ब्राह्मण, मंश्री ब्राह्मण २१७, सहितोपनिषद् ब्राह्मण २१९, वंश ब्राह्मण २२०, जैमिनीय ब्राह्मण २२१, गोपथ ब्राह्मण २२१—२२३। ब्राह्मण—वेद का अविभाज्य अंङ्ग २२३—२३१।

(९) आरण्यक साहित्य-

२३२--२८१

सामान्य परिचय २३२, विषयविवेचन—प्राण विद्या की महिमा २३३, प्राण की ध्यानविधि २३४, ऐतरेय आरण्यक २३६, काङ्क्षायन आरण्यक २१७, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय अरण्यक २३८, तवलकार अरण्यक २३८। उपनिषद्—परिचय २४०, संख्या २४१, उपनिषदों का प्रथम भाषान्तर २४४, विषय-विवेचन २४५—(१) ईश २४५ (२) केन, (३) कठ, (४) प्रक्त २३६, (५) मुण्डक, (६) माण्डूक्य, (७) तैत्तिरीय २४७, (८) ऐतरेय (९) छान्दोग्य २४८, (१०) बृहदारण्यक २४९, (११) व्वंताक्वतर २४९, (१२) कौषीतिक २५०, (१३) मैत्री, महानारायोप-निषद् २५१। वाष्कलमन्त्रोपनिषद् २५३; छाग्लेयोपनिषद्, आर्थेयोपनिषद् २५३, शौनकोपनिषद् २५४।

(१) वेद की साहित्यिक विशिष्टता - रस-विधान २५५ अलंकार-विधान २५६

सीन्दर्य की कल्पना २५९---२६२। \

(२) वैदिक आख्यान २६२, प्राख्यात आख्यान २६३, तात्पर्य २६६।

(३) वेदों में ऋषि-आख्यान २६८, भरद्वाज ऋषि २६९, अर्थशास्त्र के रचियता

भरद्वाज २७२, भरद्वाज संहिता २७४।

(४) वैदिक और लौिक साहित्य का पार्थक्य—विषय २७४, आकृति २७५, भाषा २७५, अन्तस्तत्व २७६। गाथा विवरण २७७, गाथा की भाषा २७८, गाथा (अवस्ता) २७९ बाह्य रूप २७९, अन्तस्तत्व २८०—२८१।

(१०) वेदाङ्ग साहित्य 🗸

वेदांग का अर्थ एवं महत्व २८२, शिक्षा २८३, उपनिषद् काल में शिक्षा २८५, प्रातिशाख्य २८७, ऋक् प्रातिशाख्य २९१, वाजसनेयी प्रातिशाख्य २९३, व्याख्यायें २९५, प्रतिज्ञासूत्र २९६, भाषिक सूत्र २९७, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य २९७। सामदेदीय प्रातिशाख्य—पुष्पसूत्र २९८, ऋक्तन्त्र २९९। अथर्व प्रातिशाख्य ३००—३०२, शिक्षा का साहित्य ३०२—३०६।

(२) कल्पसूत्र—प्रकार ३०६, ऋग्वेदीय कल्पसूत्र—आश्वलायन श्रोतसूत्र, शाङ्खायन श्रोतसूत्र ३०७, आश्वलायन गृह्यसूत्र ३०८, उसकी टीकार्ये ३०९, आश्व-लायन धमसूत्र, अक्रुवलायन स्मृति ३०९, शाङ्खायायन गृह्यसूत्र ३०९, कोषीतक गृह्यसूत्र ( = श्राम्मव्य गृह्यसूत्र ) ३०९, कात्यायन श्रौतसूत्र ३१०% पारस्कर गृह्यसूत्र, कात्यायन श्राद्धसूत्र ३११, पारस्कर के टीकाकार—कर्क, जयराम, हरिहर ३१२, गदाघर, विवृवनाथ ३१३। वैजवाप गृह्यसूत्र ३१४।

कृष्णाय पुः कल्पसूत्र—बौधायन कल्पसूत्र, आपस्तम्ब कल्पसूत्र ३१५, हिरण्येकेशी श्रीत, सत्याषाढ श्रीत, वैखानस श्रीत ३१६, वैखानस स्मार्तसूत्र, बाधूल श्रोत, भारद्वाज श्रोत ३१७, भारद्वाज पैतृमेधिक सूत्र, भारद्वाज परिशेष सूत्र, परिभाषा सूत्र ३१८, भारद्वाज धर्मसूत्र ३१९, भरद्वाज स्मृति ३१९; मानव श्रोत ३१९, वाराह श्रोत ३२९, वाराह गृह्यसूत्र, वाराह परिशिष्ट ३२०, काठक श्रोतसूत्र ३२१।

कृष्ण-यजुर्वेदीय गृह्यसूत्र —बौधायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब ३२१, हिरण्यकेशो, वैखानस, अग्निवेश्य, मानव गृह्य, ३२२, वारांह, काठक या लोगाक्षि गृह्यसूत्र ३२३,

गृह्यपञ्जिका ३२३।

सामवेदीय कल्पसूत्र—आर्थेय ( मशक ) कल्पसूत्र ३२३, क्षुद्रकल्प ३२६, लाट्यायन श्रौत, द्राह्यायन श्रौत, जैमिनीय श्रौत ३२७, गोभिल, मन्त्र व्राह्मण, खादिर गृह्यसूत्र, जैमिनीय गृह्यसूत्र ३२८।

अथर्ववेदीय कल्पसूत्र-वैतान श्रोतसूत्र, कौशिक गृह्यसूत्र ३२८-३२९।

धर्मसूत्र—गीतम धर्मसूत्र ३३०, बौधायन धर्मसूत्र ३३०, बौधायन का जन्म-स्थान ३३१, आपस्तम्ब धर्मसूत्र ३३३, आपस्तम्ब का स्थान ३३३–३३४, हिरण्यकेशि धर्मसूत्र ३३५, वसिष्ठ धर्मशास्त्र ३३५, वसिष्ठ का धार्मिक मत ३३७, वैक्षानस धर्मसूत्र ३३९, वैक्षानस स्मृतिसूत्र ३३९, विष्णु धर्मसूत्र ३४०।

शुल्बसूत्र — बौघायन शुल्ब ३४१, आपस्तम्ब शुल्ब २४२, बौघायन तथा आपस्तम्ब शुल्ब के टीकाकार ३४२-३४४। कात्यायन शुल्ब ३४४, इसके टीकाकार ३४४, मानव, मैत्राणयीय, वाराह शुल्क ३४६, इनके टीकाकर्ता ३४६।

(३) व्याकरण—प्रयोजन ३४८, ऐन्द्र व्याकरण ३५२, पाणिनीय व्याकरण का इतिहास ३५२–३५४, संस्कृत भाषा ३५४–३५५:

्रिक्त — निघण्टु का रचियता ३५६, निघण्टु के व्याख्याकार देवराज यज्वा ३५६, भास्करराय ३५७, निरुक्त तथा प्राचीन निरुक्तकार ३५७।

निघण्टु तथा निरुक्त का परस्पर सम्बन्ध ३५८, वेदार्थ सम्प्रदाय ३५९, निरुक्त वार्तिक ३००, दुर्गाचार्य ३६०, स्कन्द महेरवर ३६१, निरुक्त का महत्व ३६१, निरुक्त की शैली ३६३, गार्ग्यका मत तथा उसका खण्डन ३६३=३६४।

(५) छन्द—छन्द का अर्थ ३६५, ब्यूहन के नियम ३६८, वैदिक छन्दों का विमाजन ३६९—३७४, छन्दों का विवरण-प्रथम सप्तक-गायत्री ३७१, उष्णिक्, अनुष्टुप्, वृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप् ३७२, जगती ३७३। द्वितीय सप्तक के छन्द—नाम और विवरण ३७४।

(६) ज्योतिष—माहात्म्य ३७४, वेदाङ्ग ज्योतिष-याजुष क्योतिष, आर्च. ज्योतिष ३७५, लगघ का परिचय ३७५-३७६।

अनुक्रमणी—वृहद्देवता ३७७, सर्वानुक्रमणी ३७८, याजुष अनुक्रमणी—सर्वानुक्रम सूत्र ३७९, सामवेदोय ग्रंथ—कल्पानुपद सूत्र, उपग्रंथ सूत्र ३७९, अनुपद सूत्र, निदान सूत्र, उपनिदान सूत्र ३८०, पञ्चिविधान सूत्र, लघु ऋक्तंत्र संग्रह, साम ससलक्षण ३८०। अथर्ववेदीय ग्रंथ—पञ्चपटिलका ३८०, दन्त्यौष्ठ विधि, वृहत् सर्वानुक्रमणी ३८१, नक्षत्र कल्प, आंगिरस कल्प, शान्तिकल्प, अथर्व परिशिष्ट ३८१-३८२। चरणव्यूह सूत्र, नीतिमंजरी ३८२।

#### संस्कृति खण्ड

#### (११) वेदिक भूगोल और आर्य निवास

324-803

वैदिक खगोल २८६, समुद्र २८७, निंदयाँ २८७-३९२, आर्यनिवास ३९६, 'सप्त सिन्धव ३९९, उत्तरी समुद्र ४००, आर्य सम्यता का विस्तार ४४२-४०३। (१२) आर्य और दस्य ४०४-४१९

पञ्च जनाः ४०४, यदु, तुर्वश, अनु, द्वह्यु तथा पुरु ४०५, तृत्सु ४०६, ाृङ्क्य क्रिवि, वृचीवन्त-४०७, नहुष, भरत ४०८, अन्य जातियां ४०८, ऋग्वेद-कालीन प्रस्थात राजा—पुरुमीढ ४०९, अम्यावर्ती, मनुसार्वीण ४१०, दाशराज्ञ युद्ध ४११, दस्यु और दास ४१२, दास ४१३, दस्यु ४१४, पणि का परिचय ४१६, पणि फीनिशिया में ४१८।

## (१३) सामाजिक जीवन

870-889

वेदकालीन समाज ४२०, विवाह प्रथा ४२१, नारो महिमा ४२३, उपनिषत्-कालीन नारी ४२३, शिक्षा, छात्राओं के प्रकार (क) सद्योद्वाहा (ख) ब्रह्मवादिनी ४२४, विवाह ४२५, सामाजिक जोवन ४२६, दुर्ग ४२७, पुर ४२८, वैदिक ग्राम ४३०, वैदिक गृह ४३१, गृह निर्माण् ४३१।

घरेलू सामान—तल्प, प्रोष्ठ ४३४, वहा आसन्दी ४३५। भोजन ४३६, मांस भोजन, फल ४३८, पेय-सोम एवं सुरा ४३९, वस्त्र और परिधान, अजिन ४४१, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र ४४२ । परिधान विधि ४४३, पेशस् ४४४, उष्णीष ४४४,जूता ४४५, मूषा-सज्जा ४४४, ओपश, कुरीर, कुम्ब ४४७, यातायात के साधन ४४८-४४९ । (१४) आर्थिक जीवन

कृषि कर्म ४५०, अनाज, वयनकाल ४५२, सिंचाई ४५३, पशुपालन ४५४, गो का महत्व ४५५,। अन्य उद्यम—बढई ४५७, रथकार, लोहार बुनकर ४५७, व्यापार ४५९, स्थल व्यापार ४६०, सामुद्रिक व्यापार ४६१, सिक्का ४६१, ऋण की प्रथा ४६२-४६३।

(१५) राजनीतिक दशा

४६४-४६९

राजा का निर्वाचन ४७४, समा तथा समिति ४६५, एकादश रत्नी ४६३, अभिषेक तथा उसका महत्व ४६६, अभिषेक कालोन शपथ ४६७, शासन पद्धतियाँ— भौज्य ४६८, स्वाराज्य, वैराज्य, साम्राज्य पद्धति ४६८-४६९।

(१६) वैदिक धर्म

860-473

भारोपीय धर्म ४७०, भारतीय पारसोक धर्म ४७१, वैदिक देवता का स्वरूप ४७०, देव का संख्या ४७४, वेद में अद्वैत तत्त्व ४७६-४७९।

देव परिचय--वरुण ४७९-४६५ । सौरदेवता-पूषन् ४६६, मित्र; सिवतृ ४६६, सूर्य, त्रिष्णु ४६६, विष्णोः परमं पदं ४६८, कारण-सिलल ४७०, नित्य वृन्दावन ४७१, आविवन् ४७२, उषा ४७३-४७४ ।

अन्तरिक्ष -स्थानं देवता—इन्द्र ४९६, इन्द्र-वृत्र युद्ध का रहस्य ४९८, अपां नपात्, पर्जन्य, आपः ४९९, रुद्र का वैदिक स्व रूप ४९९-५०५, मरुतः ५०५। पथिवी-स्थान देवता—अग्नि ५०६, बृहस्पति ५०७, सोम ५०८-५१०।

यज्ञ संस्था—यज्ञ के विविध प्रकार ५१०, अग्निहोत्र; दर्शणभास, आग्रयण इष्टि,

चातुमांस्य, निरुद्धपशुं, ५११; सौत्रामणी, पिण्ड-पितृयज्ञ ५१२ ।

सोमयाग—अग्निष्टोम ५१२, उक्थ्य, षोडशी, अिंदरात्र, ज्योतिष्टोम, अत्यग्निष्टोम व्रात्य स्तोम ५१३, व्रात्यघन; पञ्चाग्नि ५१४ (१) देवता (२) हविद्रव्य (३) मन्त्र ५१५ (४) ऋत्विग् (५) दक्षिणा ५१६। यज्ञ का रहस्य ५१६, स्वर्ग की कल्पना ५१९ उपसंहार ५२१-५२३।

## परिशिष्ट-वैदिक व्याकरण ओर स्वरप्रक्रिया

478-448

स्वर वर्ण ५२४ व्यञ्जन यम, क्रम-५२५ स्वरमक्ति ५२७ अभिनिधान ५२७ व्यूह तथा व्यवाय ५२७ सन्धि प्रकरण-स्वरसन्धि ५२८ प्रकृतिभाव ५२९ विसर्ग सन्धि ५३० व्यञ्जन सन्धि ५३१। शब्दरूप ५३३ समास ५३४, छेट्<sup>6</sup> लकार ५३५ भूतकाल ५३७ कृदन्त ५३९। वैदिक स्वर—उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ५४१; पराश्रित स्वरित ५४१, प्रिहलब्ट, क्षेप्र, अभिनिहित, जात्य स्वरित ५४२; सामान्य स्वरित ५४२; जात्य स्वरित ५४३; सन्धिजन्य स्वरित, स्वतन्त्र स्वरित ५४४ स्वर सामान्य नियम ५४४; उदात्त का अभाव ५४५; सन्धिस्वर ५४५। पदपाठ के नियम ५४६-५४७; पद तथा संहिता ५४८;

वैदिक भाषा का सूक्ष्म विश्लेषण—ऋग्वेदीय वैदिक भाषा ५४८; सामवेद की भाषा ५५०; यजुर्वेद भाषा ५५०; अथर्व की भाषा ५५१; ब्राह्मणों की भाषा ५५२; उपनिषदों की भाषा ५५४।

| सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची |  |
|---------------------|--|
| पारिभाषिक शब्दसूची  |  |
| ग्रन्थकारानुक्रमणीं |  |
| . ग्रन्थानुक्रमणी   |  |

५५५<u>-</u>५६५ ५६६-५६९

५७०-५७३

५७४-५७८

provide the second of the seco

· 其一中的一种 · 大学 · 中国的一个种主义 · 中国 · 是一人,于各个人

19 10 T TE ALD EDWARD TRANSPORT TO THE HEAD

the true particularly are and more the ste

A DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

CORD OF THE RESIDENCE OF STREET OF STREET

्रात क्षेत्र करिया है कि स्वाप्त के कि स्वाप्त करिया है कि स्वाप्त करिया है कि स्वाप्त करिया है कि स्वाप्त करिय स्वाप्त करिया है करिया करिया करिया है कि स्वाप्त करिया है कि स्वाप्त करिया है कि स्वाप्त करिया है कि स्वाप्त क

## [ 8 ]

# प्रवेश-खएड

- (१) वेद का महत्त्व
- (२) वेद और ब्राह्मणदर्शन
- (३) वैदिक अनुशीलन का इतिहास
- (४) वेद के भाष्यकार
- (५) वेद की व्याख्यापद्धति
- (६) वेद का रचनाकाल

सत्या विशुद्धिस्तत्रोक्ता विद्यैवैकपदागमा।
युक्ता प्रणवरूपेण सर्ववादाविरोधिनी॥
विधातुस्तस्य लोकानामङ्गोपाङ्गनिबन्धनाः।
विद्याभेदाः प्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतवः॥
(वाक्यपदीय, १।९-१०)

# प्रथम परिच्छेद

## वेद का महत्त्व

भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान नितान्त गौरवपूर्ण है। श्रुति की दृढ़ आधारिशला के ऊपर भारतीय धर्म तथा सम्यता का भव्य विशाल प्रासाद प्रतिष्ठित है। हिन्दुओं के आचार-विचार, रहन-महन तथा धर्म-कर्म को भली भाँति समझने के लिए वेदों का ज्ञान विशेष आवश्यक है। अपने प्रातिभ चक्षु के सहारे साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों के द्वारा अनुभूत अध्यात्मशास्त्र के तत्त्वों की विशाल विमल शब्दराशि का ही नाम 'वेद' है। स्मृति तथा पुराणों में वेद की पर्याप्त प्रशंसा उपलब्ध होती है। मनु के कथनानुसार वेद पितृगण, देवता तथा मनुष्यों का सनातन, सर्वदा विद्यमान रहनेवाला चक्षु है। लौकिक वस्तुओं के साक्षात्कार के लिए जिस प्रकार नेत्र की उपयोगिता है, उसी प्रकार अलौकिक तत्त्वों के रहस्य को जानने के लिए वेद की उपायेयता है। इष्टप्राप्ति तथा अनिष्ट-परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाला प्रन्थ वेद ही है। वेद का 'वेदत्व' इसी में है कि वह प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा दुबोंच तथा अज्ञेय उपाय का ज्ञान स्वयं कराता है। ज्योतिष्टोम याग के सम्पादन से स्वर्गप्राप्ति होती है, अत: वह ग्राह्य है तथा कल्ख-भक्षण से अनिष्ट की उपलब्धि होती है, अतएव वह परिहार्य है। इसका ज्ञान तार्किक-शिरोमणि हजारों अनुमानों की सहायता से भी नहीं कर सकता। इस अलौकिक उपाय के जानने का एकमात्र साधन हमारे पास वेद ही है।

### प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुघ्यते। एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता॥

वेद की भारतीय धर्म में इतनी प्रतिष्ठा है कि अनेक प्रवल तर्क के सहारे विपक्षियों की युक्तियों को छिन्न-भिन्न कर देनेवाले तर्क कुशल आचार्यों के सामने भी
यदि कोई वेदविरोध दृष्टिगोचर होता है, तो उनका मस्तक स्वभावतः नत हो जाता
है। हम ईश्वरविरोध को सह्य कर सकते हैं, परन्तु वेद का आंशिक विरोध भी हमारी
दृष्टि में नितान्त असह्य है। ईश्वर की सत्तां न माननेवाले भी दर्शन 'आस्तिकता' से
विहीन नहीं माने जाते, परन्तु वेद की प्रामाणिकता को अनङ्गीकार करने वाले
दर्शनों पर नास्तिकता की पक्की छाप पड़ी रहती है। 'आस्तिक' वही है जो वेद की
प्रामाणिकता में विश्वास रखे तथा 'नास्तिक' वही है जो वेद की निन्दा करे। 'नास्तिको
वेदनिन्दकः' (मनु) इस प्रकार वेदों का माहात्म्य हिन्दूधमें में नितान्त उच्चतम तथा
विशाल है। शतपथ-ब्राह्मण का स्पष्ट कथन है कि धन से परिपूर्ण पृथिवी के दान
करने से जितना फल होता है, वेदों के अध्ययन से भी उतना ही फल मिलता है, उतना

ही नहीं; प्रत्युत उससे भी बढ़कर अविनाशशाली अक्षय्य लोक को मनुष्य प्राप्त करता है। अतः वेदों का स्वाघ्याय करना अन्यन्त आवश्यक तथा उपादेय हैं:—

"यावन्तं ह वै इमां पृथिवीं वित्तेन पूर्णां ददत् लोकं जयित-त्रिभिस्तावन्तं जयित; भूयांसं च अक्षय्यं च य एवं विद्वान् अहरहः स्वाध्यायमधीते, तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः।" (जत० ११।५।६।१)।

वेदज्ञ की प्रशंसा में मनु की यह उक्ति बड़ी मार्मिक है—वेदशास्त्र के तत्त्व को जाननेवाला व्यक्ति जिस किसी आश्रम में निवास करता हुआ कार्य का सम्पादन करता है, वह इसी लोक में रहते हुए भी ब्रह्म का साक्षात्कार करता है—

वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्। इहैव लोके तिष्ठन् स ब्रह्मभूयाय कल्पते॥

(मनुस्मृति १२।१०२)।

जब भारतीय धर्म की जानकारी के लिए वेदों को इतना महत्त्व प्राप्त है, तब इनका अनुशोलन प्रत्येक भारतीय का आवश्यक कर्त्तं ग्य होना हो चाहिए। महाभाष्यकार पत्र होना बाहिए। महाभाष्यकार पत्र होना चाहिए (ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मो षड्जो वेदोऽष्येयो ज्ञेयस्त्र) मनु ने क्षोभभरे शब्दों में वेदानष्यायी विप्र की कटु निन्दा की है कि जो द्विजनमा वेद का विना अध्ययन किये अन्य शास्त्रों में परिश्रम करता है, वह जीवित दशा में ही अकेले नहीं, बिल्क पूरे वंश के साथ शूद्रत्व को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। द्विज का द्विजत्व तो इसी में है कि वह गुरु के द्वारा उपनीत होकर वेद का अध्ययन करे, परन्तु इस कार्य के अभाव में वह द्विजत्व से वंचित होकर शूद्र-कोटि में सद्यः प्रविष्ट हो जाता है—

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥

(मनु २।१६८)।

अतः उचित तो यह था कि अन्य ग्रन्थों के अघ्ययन को अपेक्षा हम वेदानुशीलन को महत्त्व देते, वैदिक धर्म तथा भारतीय संस्कृति के विशुद्ध रूप को समझने के लिए वेद के तत्त्वों के अध्ययन में समय बिताते, परन्तु आजंकल वेदाघ्ययन की दशा बड़ी दयनीय है। हमारी उदरपूर्ति का प्रधान साधन होने के कारण विदेशी भाषा का अध्ययन ही हमारे अथक परिश्रम का विषय बना हुआ है। संस्कृत भाषा के पढ़ने वालों की भी रुचि वेद की ओर नहीं है। काव्यनाटक की कोमल रसमयी कविता के आस्वादन करने में ही हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं, वेद को फूटी नजर भी नहीं देखते।

क्या यह खेद का विषय नहीं है कि काव्य-नाटक के अनुशीक्ष में ही हम अपना अमूल्य समय विताकर अपने कर्तव्यों की समाप्ति समझने लगते हैं और इनके मूल स्रोतभूत वेद तथा वैदिक संस्कृति से परिचय पाने से हम मुँह मोड़े रहते हैं। साघारण संस्कृतानभिज्ञ जनता की तो वात ही न्यांरी है, हम उन पण्डितों तथा शास्त्रियों से भी परिचित हैं जो केवल अष्टाध्यायों के कतिपय सुप्रसिद्ध अल्पाक्षर सूत्रों के ऊपर शास्त्रार्थ करने में घंटों विता देते हैं, परन्तु वेद के सीधे सरल मन्त्रों के भी अर्थ करने में अपने को नितान्त असमर्थ पाते हैं। क्या यह हमारे लिए लज्जा की बात नहीं है ? कि जिन विद्वान् ब्राह्मणों के ऊपर समाज के नेतृत्व का उत्तरदायित्व टिका हुआ है वे ही इन ग्रन्थरत्नों का जौहर न समझें, वे ही इनके द्वारा प्रतिपादित आचारपद्धति के रहस्योद्घाटन में अपने को कृतकार्यं न पावें। काशी, पूना जैसे विद्याक्षेत्रों में आज भी अनेक वैदिक विद्यमान हैं जिन्होंने समाज की उदासीनता की अवहेलना कर अश्रान्त परिश्रंम तथा अनुपम लगन के साथ विविध कठिनाइयों के बीच श्रुतियों के प्रत्येक मन्त्र को कण्ठाग्र कर जीवित रखा है। इनकी जितनी रलाघा की जाय, थोड़ी है; जितनी भी प्रशंसा की जाय, मात्रा में वह न्यून ही जैंचती है, क्योंकि इनके कण्ठों से आज भी हम मन्त्रों का उच्चारण उसी भाँति उसी स्वरभङ्गी में सुन सकते हैं, जिस प्रकार सुदूर प्राचीनकाल के ऋषिजन इनका विधिपूर्ण उच्चारण किया करते थे। इस प्रकार इन मन्त्रों के रक्षक रूप में ये वैदिक विद्वत्समाज के आदर तथा श्रद्धा के भाजन हैं; परन्तु इनमें एक त्रुटि गुलाव में काटों की तरह वेतरह खटक रही है। ये अक्षरज्ञ होने पर भी अर्थज्ञ नहीं होते। और यह भी निश्चित है कि वेद के अर्थों का ज्ञाता विद्वान् केवल मन्त्रवर्ण से परिचित व्यक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्व रखता है। इसीलिए नियक्तकार यास्क ने बाध्य होकर अर्थज्ञ विद्वान् की जो प्रचुर प्रशंसा की है वह अनोखी और अनूठो है। ''जो व्यक्ति वेद का अध्ययन तो करता है, पर उसका अर्थ नहीं जानता, वह खंभा की तरह देवल 🧽 भार ढोने वाला ही होता है। जो अर्थ को जानता है वही सम्पूर्णकल्याण भोगता है और ज्ञान के द्वारा पापों को दूर कर वह स्वर्ग प्राप्त करता है"-

> स्थाणुरयं भारहारः किलाभूद्, अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थंम् । योऽर्थंज्ञ इत् सकलं भद्रमञ्जुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥

ऐसी विषम स्थिति में वेदों के अर्थ को जानकर तत्प्रतिपादित धर्म, आचार, व्यवहार तथा अघ्यात्मशास्त्र के मन्तव्यों के समझने का उद्योग सर्वथा स्तुत्य तथा प्रशंसनीय है।

वेद के अर्थज्ञान का कौन-सा उपयोग है ? वेद के अनुशीलन से हमारा क्या लाम हो सकता है ? आजकल विज्ञान तथा साम्यवाद के युग में वेदों में ऐसा कौन सा आकर्षण है जिसके कारण हम इन नवीन उपयोगी विषयों के अनुशीलन से मुँह मोड़कर अतीव प्राचीन विषय की ओर मुड़ें ? क्या वैदिक मन्त्रों में हमारे माननीय कविजनों को रसमरी कमनीय काव्यकला का दर्शन मिलेगा? काव्यदृष्टि से वेदानु-शीलन करने वाले पाठकों से हमारा नम्न निवेदन है कि यदि वे कालिदास की निसर्ग-मनोरम उपमा, भवभूति के पत्थर को रुलाने वाले करुणरस, दण्डी के पदलालित्य, बाण की मधुरस्वरवर्णपदा कविता पढ़ने की आशा से वैदिक मन्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो इसके लिये उन्हें निराश ही होना पड़ेगा। वैदिक मन्त्रों में भो कवित्व है, परन्तु उसकी माधुरी कुछ विलक्षण ढंग की है। इसी प्रकार यदि वेदों में कुमारिल तथा शङ्कराचार्य के ग्रन्थों में उपलब्ध तर्कविन्यास की आशा की जायेगी, तो वह उतनी सफल नहीं हो सकेगी। वेदों में आध्यात्मिक तत्त्वों का उत्कृष्ट भाण्डागार है, परन्तु उनके प्रतिपादन को दिशा इन अर्वाचीन ग्रन्थों की शैली से नितान्त भिन्न है। उपनिषदों में आध्यात्मशास्त्र के रहस्य तर्क की कर्कश प्रणाली के द्वारा उद्भावित नहीं किये गये हैं, प्रत्युत उनमें खरी स्वानुभूति की कसौटी पर कसकर तत्त्वरत्नों का हृदय- ' स्पर्शी विवेचन किया गया है।

वेदों का सर्वाधिक श्रामिक महत्व है। आधुनिक भारत में जितने विभिन्न मत मतान्तर प्रचलित हैं, इनका मूल स्रोत वेद से ही प्रवाहित होता है। वेद ज्ञान के वे मानसरोवर हैं जहाँ से ज्ञान की विमल धारायें विभिन्न मार्गों से वह कर भारत के ही नहीं, समस्त जगत् के प्रदेशों को उर्वर बनाती हैं। ये आयों के ही नहीं, प्रत्युत मानव जाति के सबसे प्राचीत प्रन्थ हैं। यदि हम जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज किस प्रकार अपना जीवन बिताते थे ? कौन क्रीडायें उनके मनोरञ्जन की साधिका थीं ? किस प्रकार उनका विवाहसम्बन्ध देहसम्बन्ध का प्रतीक न होकर आध्यात्मिक संयोग का प्रतिनिधि माना जाता था ? किन देवताओं की वे उपासना किया करते थे ? किस प्रकार वे प्रातः काल-प्राची के मुखमण्डल को उजागर करनेवाली 'पुराणी युवति' उषा की सुनहली छटा छिटकने पर अग्नि में आहुति प्रदान किया करते थे ? किस तरह आवश्यकतानुसार वे इन्द्र, वरुण पूषा, मित्र, सर्विता तथा पर्जन्य की स्तुति अपने ऐहिक कल्याण तथा आमुष्मिक मंगल की साधना के लिए किया करते थे ? इन प्रश्नों के उत्तर में हमारे पास एक ही साधन है—वेदों का गाढ़ अनुशीलन, श्रुतियों का गहरा अघ्ययन। श्रुतियों की सहायता से ही भारतीय दर्शनों के विविध विकास को हम मलीभाँति समझ सकते हैं। उपनिषदों में समग्र आस्तिक तथा नास्तिक दर्शन के तत्त्वों की बीजरूपेण उपलब्ध होती है। यदि कठोपनिषत् का 'नेह नानास्ति किञ्चन' अद्वैत तत्त्व का बीजरूप से सूचक है, तो क्वेताक्वतर में विणित लोहितकृष्णशुक्ला अजा सांख्याभिनत सत्त्वरजस्तमो-

9.

मयी त्रिगुणात्मिका प्रकृति की प्रतीक है। यदि हम्नु रामानुज के विशिष्टाद्वैत, निम्बार्क के द्वैताद्वैत, मध्वाचार्य के द्वैत, वल्लभ के शुद्धाद्वैत, चैतन्य के अचिन्त्यभेदाभेद के रहस्योद्धाटन के अभिलाषी हैं, तो उपनिषदों का गम्भीर मनन तथा पर्यालोचन ही अनन्य साधन है।

भारतीयों के लिये वेद की उपयोगिता तो बनी हुई है। वेद से भारतीयों का जीवन ओतप्रोत है। हमारी उपासना के भाजन देवगण, हमारे संस्कारों को दशा बतानेवाली पद्धित, हमारे मस्तिष्क को प्रेरित करनेवाली विचारघारा—इन सबका उद्भव स्थान वेद ही है। अतः हमारे हृदय में वेद के प्रति यदि प्रगाढ़ श्रद्धा, है, तो कोई आश्चयं का विषय नहीं है, परन्तु वेदों का महत्त्व इतना संकींणें तथा सीमित नहीं है। मानव जाित के प्राचीन इतिहास, रहन-सहन, आचार-व्यवहार की जानकारी के लिए भी वे उतने ही उपादेय तथा आदरणीय हैं। पहले कहा गया है कि वेद मानव जाित के विचारों को लिपबद्ध करने वाले गौरवमय ग्रन्थों में सबसे प्राचीन हैं। अतः अतीव अतीत काल में मानवों के व्यवहार तथा विचार का पता इन अमूल्य ग्रन्थरतों की पर्यालोचना से भलीमाँति लग सकता है।

भाषा की बृष्टि से वेद का महत्त्व कम नहीं है। वैदिक भाषा के अध्ययन ने भाषाविज्ञान को सुदृढ़ भित्ति पर प्रतिष्ठित कर दिया है। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य-भाग में 'भाषाविज्ञान' के प्रतिष्ठापन का सर्वाधिक श्रेय संस्कृत भाषा के ज्ञान को ही है-। उसके पहले यूरोपीय भाषाविदों में मूलभाषा के विषय में पर्याप्त मतभेद था। कोई ग्रीकभाषा को ही समग्र भाषाओं की जननी मानता था, तो कोई लैटिन भाषा को इस महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित करने का इच्छुक था। पक्के ईसाई भाषावेत्ताओं की माननीय सम्मित में हिन्नू (यहूदी भाषा) ही पृथ्वीतल की भाषाओं में सर्वप्राचीन, आदिम तथा मूलभाषा थी। इस प्रकार भाषाविदों में प्राचीन भाषा के लिए पर्याप्त मतभेद था, तुमुल वाक्कोलाहल चल रहा था। संस्कृत की उपलब्धि होने पर ही इस कोलाहल का अन्त हुआ, मतभेद का बीज दूर हुआ और एक मत से प्राचीनतम आर्यभाषा की रूपरेखा का निर्धारण मली भाँति किया जाने लगा। इसका सुफल इतना महत्त्वशाली है कि वेदों का अनुशीलन करना प्रत्येक भाषाशास्त्र के प्रेमी व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक दो उदाहरणों के द्वारा इस महत्त्व को समझना अनुचित न होगा।

हिन्दी पाठक ईसाई धर्मोंपदेशकों के लिए प्रयुक्त होनेवाले 'पादरी' शब्द से परिचित ही हैं। भारत की प्रायः समस्त भाषाओं में यह शब्द इसी अर्थ में व्यवहृत पाया जाता है। इसका इतिहास विशेष मनोरक्षक है। यूरोपियन जातियों में पोर्चुगीजों (पुर्तगाल के निवासी) ने भारत में आकर अपना सिक्का जमाने के लिए ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू किया। वे लोग इन धर्मोंपदेशकों को पाद्रे (Padre) कहते थे। इस शब्द से भारतीय भाषाओं का 'पादरी' शब्द ढल कर तैयार हुआ है। पोर्चुगीज 'पाद्रे' शब्द लैटिन 'पेंतर' शब्द का झपभ्रंश है और यह 'पेतर' संस्कृत भाषा का सुप्रसिद्ध 'पितर्' (पितृ) ही है। इस प्रकार संस्कृत की सहायता से हम 'पादरी' का अर्थ 'पिता' समझ सकते हैं। अंग्रेजी में आज भी इन पूजनीय धर्मोपदेष्टाओं के लिए इसीलिए पितः (फादर) शब्द का ही प्रयोग किया जाता है।

अंग्रेजी के रात्रिवाचक 'नाइट' (Night) शब्द में उपलब्ध, परन्तु अनुच्चार्यमाण gh वर्णों का रहस्य संस्कृत की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता। उच्चारण के अभाव में इन वर्णों को इस पद में स्थान देने की क्या आवश्यकता है ? शब्दों के लेखनक्रम में सुघारवादी अमेरिकन भाषावेत्ताओं ने भी इन अक्षरों पर अभी अपना दण्डप्रहार इसलिए नहीं किया है कि इन वर्णों की सहायता से इसके मूल रूप का परिचय मली भाँति चल जाता है। gh 'घ' का सूचक है, जो मूल शब्द में किसी कवर्गीय वर्ण की सूचना दे रहा है। संस्कृत 'नक्तं' के साथ इसकी साम्य विवेचना करने पर इस रहस्य का उद्घाटन हो जाता है 'नाइट' शब्द का मूल यही 'नक्तं' शब्द है। लैटिन 'नाक्टरनल' (Nocturnal) में भी इसी प्रकार 'ककार' की स्थिति बनी हुई है। अंग्रेजी फार्चुन (Fortune) शब्द के रहस्य का परिचय कम मनोरञ्जक नहीं है। 'फार्चुन' का अर्थ होता है, घन सम्पत्ति, समृद्धि, भाग्य आदि। 'फार्चुन' शब्द इटली देश की एक प्राचीन 'फोर्स' (Fors) नामक देवी के साथ सम्बद्ध है, जो ज्युपिटर की पुत्री मानी जाती है। ये दोनों शब्द 'लाने' के अर्थ में व्यवहृत 'फेरे' (Ferre to bring) घातु से सम्बद्ध हैं। फोर्स' देवी की कल्पना 'उषा' देवी से बिल्कुल मिलती है। दोनों के स्वरूप एक ही प्रकार से उल्लिखित है। जिस प्रकार उषा देवो नाना प्रकार के कल्याणों को भक्तों के लिए लाती है उसी प्रकार यह देवी भी करती है । 'फोर्स' का शाब्दिक साम्य 'हरति' के साथ है, तथा इसीलिए 'हृ' से व्युत्पन्न 'हर्यत्' ( = सुन्दर) शब्द का प्रयोग उषा के लिए बहुशः किया गया है। इस प्रकार की समता से 'फोर्स' तथा फार्चुन' शब्दों का ठीक अर्थ समझा जा सकता है। अतः अंग्रेजी शब्दों के अर्थ तथा रूप को समझने के लिए संस्कृत शब्दों से परिचय नितरां अपेक्षित है।

वैदिक माषा की लौकिक भाषा के साथ तुलना करने पर अनेक मनोरक्षक बातें दृष्टिपथ में आ जाती हैं। भाषाशास्त्र का यह एक सामान्य नियम है कि भौतिक अर्थ में व्यवहृत होने वाले शब्द काल। न्तर में आध्यात्मिक अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं तथा पार्थिव जगत् से हटकर वे सुदूर मानसिक जगत् की वस्तुओं की सूचना देते हैं। वेद इस विषय में बहुत-से रोचक उदाहरण उपस्थित करता है। इन्द्र की स्तुति के प्रसङ्ग में गृत्समद ऋषि की, अन्तर्दृष्टि पुकार कर कह रही है—''यः पर्वतान् प्रकुपितौं अरम्णात्' अर्थात् इन्द्र ने चलायमान पर्वतों को स्थिर किया। यहाँ कुप् तथा रम् धारु के प्राचीन अर्थ का कहापोह भाषा की दृष्टि से नितान्त उपदेशप्त है। कुप् बातु का मौलिक अर्थ है भौतिक संचलन। और रम् धातु का अर्थ है स्थिरीकरण, चंचल पदार्थ को

निश्चल बनाना । कालान्तर में इन घातुओं ने अपनी दीर्घजीवन-यात्रा में पलटा खाया । सबसे अधिक मानसिक विकार उस दशा में उत्पन्न होते हैं जब हम क्रोध के वशीभूत होते हैं। हम उस दशा में अपने मन के भीतर एक विचित्र प्रकार की प्रखर चञ्चलता का अनुभव पद-पद पर करते हैं। अतः अर्थ को समता के बल पर 'कोप' शब्द मौतिक जगत् के स्तर से ऊपर उठकर मानस स्तर तक अनायास पहुँच गया। आधुनिक संस्कृत में यदि हम कहें "कुपितो मकरघ्वजः तो वाक्यपदीय के मन्तव्यानुसार कोप-रूपी 'लिङ्ग' की सत्ता के कारण मकरघ्वज से अभिप्राय 'काम' से समझा जाता है और समुद्र का अर्थ लक्षणया ही संगत किया जा सकता है। 'रम्' का अर्थ है भौतिक स्थिरीकरण, परन्तु घीरे-घीरे इस शब्द ने भौतिक भाव को छोड़ कर मानस भाव से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया। खेल तमाशों में चञ्चल चित्त स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसे इन वस्तुओं में एक विचित्र प्रकार के आनन्द का सञ्चार होता है। यही कारण है कि आजकल 'रम्' का प्रयोग क्रीडा अर्थ में किया जाता है। प्रचलित भाषा के प्रयोगों में कभी-कभी प्राचीन अर्थ की भी झलक आ जाती है। 'क्रीडायां रमते चित्तम्' (क्रीडा में चित्त रमता है) यहाँ 'रमते' का लक्ष्य स्थिरीकरण के लिए स्पष्ट प्रतीत होता है। अतः संस्कृत शब्दों के अर्थ में इस परिवर्तन की जानकारी के लिए वेद तया वैदिक भाषा का अध्ययन नितान्त अपेक्षित है।

# द्वितीय परिच्छेद

## वेद और ब्राह्मणदर्शन

#### (१) वेद का स्वरूप

वेद के स्वरूप के विषय में प्राच्य विद्वानों में दृष्टि मेद होना स्वामाविक है। पश्चिमी विद्वानों की आधिमौतिक दृष्टि में वेद ऋषियों के द्वारा प्रणीत शब्दराशि है। सामान्य प्रन्थों के समान वेद भी प्रन्थ ही हैं। फलतः जो ऋषि उसके मन्त्र-विशेष से सम्बद्ध हैं वे वस्तुतः उसके रचियता हैं। ऋग्वेद में ही प्राचीन तथा नवीन ऋषियों को वेद मन्त्रों का कर्ता बतलाया गया है, तथा उनके कर्ता होने का स्पष्ट उल्लेख भी मिलता है—इदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः (ऋ० ७१३५१४), ब्रह्म कृष्वन्तो हिरवो विस्ताः (ऋ० ७१३७१४), ब्रह्म कृष्वलो विद्वानों के सुष्टि में ऋषिलो हि वैदिक मन्त्रों के कर्ता हैं, परन्तु भारत के वेदमर्मज प्राचीन शास्त्रों तथा शास्त्रज्ञों ने एक स्वर से ऋषियों को वैदिक मन्त्रों का द्रष्टा ही माना है, कर्ता नहीं। यह विषय नितान्त गम्भीर, मननीय तथा प्रमाणसाध्य है। यहाँ इसकी स्वल्प मीमांसा से ही हमें सन्तीष करना पड़ेगा।

अनेक वैदिक मन्त्रों के अनुशीलन से यह प्रतीत होता है कि ऋषियों को अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त था, तथा दैवी प्रतिभा के सहारे उन्होंने अपने प्रातिभ चक्षु से इन मन्त्रों का दश्नैन किया। (द्रष्टच्य ऋ० ७।३३।७-१३ मन्त्र) अनेक मन्त्रों में विसिष्ठ को अलौकिक रीति से प्रदत्त ज्ञान का उल्लेख मिलता है (ऋ० ७।८७।४; ७।८८।४)। 'वाक्' की ऋग्वेद में अनेकत्र भन्य स्तुति की गई है, तथा ऋषियों के भीत्र उसके प्रवेश करने का स्पष्ट निर्देश है—

यज्ञेन वाचः पदवीयमायन् तामन्वविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टाम् ॥ (ऋ०१०।७१।३)

ऋषिदृष्ट प्रार्थना के अलौकिक फलों का निर्देश मन्त्रों से ही पाया जाता है (ऋ॰ ३।५३।१२;७।३३।३) मन्त्रों में ही वैदिक वाणी की नित्यता के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, जिनमें 'वाचा विरूप नित्यया' (ऋ० ८।७५।६) मुख्य है। 'ऋषि' शब्द ऋष् गतौ घातु से 'औणादिक इन् (इन् सर्वघातुभ्य:—उणादि सूत्र ४।१२६) प्रत्यय

के योग से निष्पन्न होता है। अत: इसका व्युत्पत्तिलम्य अर्थं, है—मन्त्रद्रव्टा । इसीलिए यास्क का कथन है—''साक्षात्कृत-धर्माण ऋषयो वभूवु:''। विश्वामित्र तथा विस्व सन्त्रों के 'ऋषि' कहलाते हैं, 'कर्ता' नहीं। इसलिए इन ऋषियों को मन्त्रों का द्रष्टा होना ही न्यायसङ्गत है, कर्त्ती होना नहीं ।

आस्तिक तथा नास्तिक दर्शन के विभेद का मुख्य साधन तो यही 'वेद-प्रामाण्य' ही है। नास्तिक—चार्वाक, जेन तथा बौद्ध—वेदवाक्यों में प्रामाण्य बुद्धि नहीं मानते। उधर षड्दर्शन, ईश्वर के अस्तित्व के विषय में ऐकमत्य न रखने पर भी वेद की प्रामाणिकता में समानभावेन आदर तथा श्रद्धा रखते हैं। जैन तथा बौद्ध तार्किकों ने अनेक युक्तियों के सहारे वेदों के प्रामाण्य को घ्वस्त करने का विकट प्रयत्न अपने तर्कंग्रन्थों में किया है, परन्तु नैयायिक तथा मीमांसक दार्शनिकों ने तर्क-ध्यूहों के द्वारा इनका खण्डन कर अपने मत को पुष्ट, युक्ति-युक्त तथा प्रामाणिक सिद्ध किया है। इस विषय में कुमारिल भट्ट का समीक्षण बड़ा ही मार्मिक तथा प्रामाणिक माना जाता है ।

ब्राह्मण दार्शनिकों के दृष्टिकोण में भी यर्तिकञ्चित् भिन्न है--विशेषतः नैयायिकों तथा मीमांसकों में । नैयायिक शब्द की अनित्यता का पक्षपाती तथा समर्थक है, तो मीमांसक शब्द की नित्यता का। इसीलिए दोनों की दृष्टियों में पार्थक्य उपलब्ध होता है। न्याय का अभीष्ट मत इस गौतम सूत्र से चलता है-''मन्त्रायुर्वेद-प्रामाण्यवच्च तत् प्रामाण्यमाप्त-प्रामाण्यात्'' (न्यायसूत्र २।१।६८) । वेद का प्रामाण्य आप्त के प्रामाण्य के कारण है। गौतम सूत्र में वेदकर्ता के आप्तत्व के विषय में संकेत नहीं मिछते, 'तात्पर्यटीका' में वाचस्पति मिश्र, की व्याख्या के अनुसार जगत्-कर्ता परमेश्वर नित्य, सर्वज्ञ तथा परम कारुणिक है। इसलिए उसने सृष्टि के अनन्तर मानवों के कल्याणार्थ नाना उपदेशों को अवस्य किया। उस परमेश्वर के ये समस्त उपदेश या वाक्य ही वेद हैं। नित्य सर्वज्ञ वक्ता होने के कारण हो वेद का प्रामाण्य है। जयन्त भट्ट आदि ने भी इसी मत की पुष्टि की है। वैशेषिक दर्शन में भी इसी सिद्धान्त की उपलब्धि होती है। 'तद् वचनाद् आम्नायस्य'' (१।१।३) -आम्नाय का प्रामाण्य 'तद्वचन' होने से ही है। तत् कौन ? परमेश्वर । किरणावली में उदयनाचार्य की यही व्याख्या है—"तद् वचनात्" = तेन ईश्वरेण प्रणयनात्"। "बुद्धिपूर्वी वाक्य-कृतिर्वेदे" (वैशे० ६।१।१) सूत्र तो स्पष्टतः वेद को पौरुषेय सिद्ध कर रहा है। आंशय यह है कि जिस प्रकार लौकिक

ऋषिर्मन्त्र-द्रष्टा । गत्यर्थत्वाद् ऋषेर्ज्ञानार्थत्वाद् मन्त्रं दृष्टवन्त ऋषयः । अवेतवन-वासिरचित वृत्ति उणादिसूत्र ४।१२९ ।

२. तद्यदेनांस्तपस्यमानाम् ब्राह्मस्वयम्म्वभ्यानर्षत् त ऋषयोऽभवंस्तदृषीणामृषित्विमिति विज्ञायते ऋषिर्दर्शनात् । मन्त्रान् ददर्शं इत्योपमन्यवः ।—निरुक्त

रे. इष्टब्य श्लोक-वार्तिक 'शब्दिनत्यताधिकरण' पृ० ७२८-८४५।

वाक्यों की रचना कुद्धिपूर्वक होती है उसी प्रकार वेद की भी रचना वेदार्थ को जानने वाले पुरुष के द्वारा की गई है। वेदकर्ता पुरुष समस्त अलौकिक वेदार्थ विषय में नित्य ज्ञान से सम्पन्न होता है। सुतरां 'शाश्वतधर्म-गोप्ता' सर्वज्ञ परमेश्वर ही धर्मप्रति-पादक वेद का आदि वक्ता है, तथा उसके प्रामाण्य के कारण ही वेद का प्रामाण्य है।

मीमांसकों के 'शब्दिनित्य' का नैयायिकों ने खण्डन कर शब्द के अनित्यत्व का समर्थन किया है । तब वेद तथा सामान्य वाक्य एक ही कोटि में चले जाते हैं, नैयायिक यह नहीं मानता । वह वेद को 'नित्य' मानता है । भाष्यकार वात्स्यायन के मत में अतीत तथा भविष्य युगान्तर तथा मन्वन्तर में सम्प्रदाय का अविच्छेद ही वेद का नित्यत्व है । अर्थात् एक दिव्य युग के अनन्तर दूसरे युग के आरम्भ में वेद के अध्यापक, अध्येता तथा वेदाध्यापन अव्याहत रखते हैं और चिरकाल तक इसी रूप में अव्याहत रहेंगे । इसी तात्पर्य से शास्त्र में वेद को 'नित्य' कहा गया है । महाप्रलय होने पर भी इसी प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती । ''तात्पर्य-टीका' के अनुसार महाप्रलय में नित्य सर्वंज्ञ परमेश्वर वेद का प्रणयन कर सृष्टि के आरम्भ में स्वयं ही सम्प्रदाय का प्रवर्तन करते हैं । योगदर्शन के भाष्य में व्यासदेव ने भी यही कहा है कि परमेश्वर बुद्ध जीवों के प्रति अनुग्रह करने और उनके उद्धार के लिए ही प्रलय के बाद वे पुनः ज्ञान तथा धर्म का उपदेश करते हैं । फलतः महाप्रलय के अनन्तर भी वेद सम्प्रदाय का प्रवर्तक स्वयं नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर ही होता है । निष्कर्ष यह है कि न्यायवैशेषिक दर्शनों के अनुसार वेद पौरुषेय तथा नित्य है ।

वेद के विषय में सांख्यशास्त्र का मत पूर्वोक्त न्यायमत से एकान्त विषद्ध है। सांख्य वेद को पौरुषेय मान ही कैसे सकता है? जबिक उसने पुरुषों (ईश्वर) का निषेध ही कर दिया है (सांख्यसूत्र ५।४६)। मुक्त तथा अमुक्त पुरुष में वेद के निर्माण की योग्यता नहीं है। जीवन्मुक्तों में अग्रगण्य विष्णु विशुद्ध सत्त्वसम्पन्न होने से निरितशय सर्वज्ञ अवश्य हैं, परन्तु वीतराग होने से सहस्र शाखा वाले वेद के निर्माण में सर्वथा अयोग्य हैं। अमुक्त पुरुषों को असर्वज्ञता ही निर्माण के अयोग सिद्ध कर रही है। (सा० सू० ५।४७) । वेद के ग्रपौरुषेय होने में एक और मी युक्ति है। पौरुषेय की परिभाषा है—''यह्मिन्नवृष्टेऽपि कृतबुद्धिरुपजायते तत् पौरुषेयम्'' (सा० सू० ५।५०)। पुरुष के द्वारा उच्चरितमात्र होने से ही कोई वस्तु पौरुषेय नहीं होती,

१. वाचस्पति मिश्र-भामती (१।१।३)

२. महाप्रलये तु ईश्वरेण वेदान् प्रणीय सृष्टचादौ स्वयमेव सम्प्रदायः प्रवर्त्यत एवेति भावः—वाचस्पति ।

३. तस्यात्मानुग्रहाभावेऽपि भूतानुग्रहः प्रयोजनम् । ज्ञानवर्मोपदेशेन कल्पप्रलयमहा-प्रलयेषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामीति—योगभाष्य १।२५।

४. द्रष्टव्यं विज्ञान भिक्षु-इस सूत्र का सांख्य-प्रवचन-भाष्य ।

प्रत्युत दृष्ट के समान अदृष्ट में भी पौरुषेयता आती है। श्रुति क्रे अनुसार—'उस महाभूत के निःश्वाम ही ऋग्वेद आदि वेद हैं' (द्वस्यैतस्य महतो भूतस्य निःश्वसित-मेतद् यद् ऋग्वेदः)। श्वासप्रश्वास तो स्वतः आविभूत होते हैं, उनके उत्पादन में पुरुष की कोई भी बुद्धि नहीं होती। अतः उस महाभूत के निःश्वासरूप ये वेद अवृष्टवशात् अबुद्धिपूर्वक स्वतः ही आविभूत होते हैं। उसमें उसका कि श्विन्नमात्र भी प्रयत्न जागरूक नहीं रहता। अतः वेद पौरुषेय न होकर अपौरुषेय हैं। अपनी स्वाभाविक शक्ति की—यथार्थ ज्ञान की उत्पादन शक्ति की—अभिन्यक्ति के कारण वेद का स्वतः प्रामाण्य है। नैयायिकों के समान वह आसप्रामाण्य के ऊपर अपने प्रामाण्य के लिए आश्रित नहीं होता (निजशक्त्यभिन्यक्तः स्वतः प्रामाण्यम् सां० सू० ५।५१)। इस प्रकार सांख्यमत में वेद अपौरुषेय तथा स्वतः प्रमाण है।

बेदान्त भी इस मत के साथ साम्य रखता है। श्रुति को देदान्तशास्त्र प्रत्यक्षशब्द के द्वारा द्योतित करता है, क्योंकि प्रामाण्य के प्रति वह किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखती (प्रत्यक्षं श्रुतिः प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात्)। "शास्त्र योनित्वात्" (ब्रह्म सूत्र ११११२) सूत्र के भाष्य में शंकराचार्यं ने ब्रह्म को वेद की योनि अर्थात् कारण अवश्य माना है, परन्तुं यह कारणता ग्रन्थकर्तृता के रूप में प्रकट नहीं होती। पुरुषनिःश्वास के समान सर्वज्ञान का आकर ऋग्वेदादि वेद अप्रयत्न से ही लीलान्यास से उस पुरुष से सम्भूत माने गये हैं । वेद की उत्पत्ति में उस ब्रह्म का कोई भी प्रयत्न जागरूक नहीं है। वेद नित्य है । श्रुति स्पष्ट शब्दों में कहती है कि ऋषियों में वाणी स्वतः प्रविष्ट हो गई थी। अतः वाणी के द्रष्टा होने से ऋषियों का ऋषित्व है। महाभारत (वनपर्व) में भी व्यासजी का यह वचन नितान्तं माननीय है—

युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः । लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयंभुवा ॥

आशय यह है कि युग के अन्त में वेदों का अन्तर्घान हो जाता है। सुष्टि के आदि में स्वयंमू के द्वारा अनुशासित महर्षि लोगों ने उन्हीं वेदों को इतिहास के साथ अपनी तपस्या के बल पर प्राप्त किया। इस वचन से स्पष्ट है कि वेद नित्य है; प्रलय में उसका केवल तिरोधान होता है तथा सृष्टि के आरम्भ में महर्षियों को तपोबल से पुनः उसकी स्पूर्ति हो जाती है। 'वेदान्त-परिभाषा' का कथन है कि सर्ग के आदि काल में परमेश्वर ने पूर्वपृष्टि में सिद्ध वेदों की आनुपूर्वी के समान आनुपूर्वी वाले वेद को बनाया, उस आनुपूर्वी से विजातीय नहीं। 'पौरुषेयत्व' का अर्थ यही है कि सजा-

१. द्रष्टच्य त्र० स्० १।१।२ पर शांकर भाष्य।

२. अत एव च नित्यत्वम्-ब्रह्मसूत्र १।३।२९

तीय उच्चारण की अपेक्षा न करने वार्ल उच्चारण का विषय होना । वेर्द की सृष्टि ऐसी नहीं है । इसीलिए 'येद 'अपीरुषेय' क्रहलाता है ।

सीवांसकों की वेदविषयक मीमांसा पर्याप्तरूपेण विस्तृत है। जैमिनि ने अपने सूत्रों में (अ॰ प्रथम का द्वितीय पाद), शबर स्वामी ने उनके भाष्य में तथा कुमारिल भट्ट ने श्लो ज्वार्तिक में तथा अवान्तर कालीन ग्रन्थकारों ने भी इस मत की समीक्षा मे बड़ी शक्ति तथा युक्तिवैभव का विलास दिखलाया है। मीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं, तथा नैयायिकों के 'शब्दानित्यत्व' सिद्धान्त को अपनी दृष्टि से खण्डन करते हैं। शब्द-नित्यत्व के विषय में मीमांसकों के सिद्धान्त आज के वैज्ञानिक युग में भी विशेष महत्त्वशाली हैं। उनका कथन है कि शब्द अश्रुत होने पर भी लुप्त नहीं हो जाता। क्रमशः विकीर्ण होने पर, बहु स्थानों में फैल जाने पर, वह लघु तथा अश्रुत हो जाता है, परन्तु लुप्त नहीं होता। 'शब्द करो' कहते ही आकाश में अन्तर्हित शब्द तालु तथा जिह्ना के संयोग से आविर्भृत मात्र हो जाता है, उत्पन्न नहीं होता (मी॰ सू॰ १।१।१४)। बहुत व्यक्तियों के द्वारा उच्चारण करने पर भी शब्द एक रूप ही रहता है, वृद्धि तो केवल नाद की होती है। नाद का अर्थ है उच्चारण जन्य घ्वनि। नाद तथा शब्द में अन्तर होता है। नाद ग्रनित्य होता है, परन्तू शब्द नित्य (मी० सू० १।१।१७)। शब्द सुनते ही अर्थ का युगपद् ज्ञान तथा प्रतिपाद्य वस्तु का सद्यःज्ञान होना शब्द—नित्यता के विषय में मीमांसकों की अन्य युक्तियाँ हैं (मी० सू० १।६। १८, १९)। नित्य शब्द के राशिभूत वेद को नित्य होना स्वाभाविक है। इस विषय में मीमांसा एकमत है कि शब्द, अर्थ तथा शब्दार्थ का सम्बन्ध ये तीनों नित्य है ("औत्पत्तिकस्तू शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः" जै० सू० १।१।५) । अतः वेद की नित्यता तथा प्रामाण्य स्वतः सिद्ध है।

वेद अपौरुषेय है, वह स्वतः आविर्भूत होनेवाला नित्य पदार्थ है। उसकी उत्पत्ति में किसी भी पुरुष का—परमेश्वर का भी—उद्योग क्रियाशील नहीं है। तैत्तिरीय, काठक अथवा कौथुम पदों का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न मन्त्र-संहिताओं के साथ अवश्य मिलता है, परन्तु यह आख्या ग्रन्थकर्तृत्व के कारण न होकर प्रवचन के कारण है ("आख्या प्रवचनात्" जै॰ सू॰ १।१।३०)। 'प्रवचन' से तात्पर्य यह है कि इत ऋषियों ने तत्तद् मन्त्र-संहिताओं का प्रथम उपदेश किया। अनेक लोग वेद में अनित्य पदार्थों के दर्शन तथा अवण से भी उनके पौरुषेय होने का सिद्धान्त मानते हैं। जैसे तैत्तिरीयसंहिता में बबर प्रावाहणि नामक किसी व्यक्ति का नामनिर्देश पाया जाता है ("ववरः प्रावाहणिरकामयत" तै॰ सं॰ ७।२।१।१)। अतः इस व्यक्ति का निर्देशक

१. पौरुषेयत्वं सजातीयोच्चारणानपेक्षोच्चारण-विषयत्वम् । तथा चं सर्गाद्यकाले परमेश्वरः पूर्वसर्ग-सिद्धवेदानुपूर्वी—समानानुपूर्वीकं वेदं विरचितवान्, न तु तद् विजातीयं वेदमिति । —वेदान्तपरिभाषा, आगम-परिच्छेद का अन्त ।

वेद अवश्य ही • इस व्यक्ति के अनन्तर उत्पन्न • हुआ होगा, अथ च अनित्य होगा।

मीमांसा का उत्तर है कि यहाँ बबर नामक किसी मनुष्य का उल्लेख न होकर प्रवहण—स्वभावशील बबर घ्विनयुक्त वायु का निर्देश है ("परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्" जै० शिश्वश्)। वेद के किसी भाग में वनस्पितयों के सत्र करने का उल्लेख अवश्य मिलता है, परन्तु इससे उक्त सिद्धान्त को हानि नहीं पहुँचती, क्योंकि यह अर्थंबाद है—जो चेतन पुष्प, विशेषतः ब्राह्मण, को सत्र करने के लिए उत्साहित करता है। वेद के कर्ता रूप से किसी भी पुष्प का स्मरण कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। वेद में कहीं कहीं ऐतिहासिक व्यक्तियों तथा राजाओं के नाम विशेषतः नाराशंसी गाथाओं में अवश्य आते हैं, परन्तु सर्वंज्ञानात्मक वेद में ऐसे उल्लेख उसकी अपौष्ठियता के भंग करने में समर्थक नहीं हो सकते। वेदों के उल्लेख के अनुसार ही आगामी युगों में व्यक्तियों का आविर्भाव होता है, अतीत युग में उत्पन्न व्यक्तियों का उल्लेख वेद में नहीं है। जैमिनि तथा शबरस्वामी के अनुसार वेद की नित्यता का प्रामाण्य तो स्वयं वेद में ही है—

तस्मै नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्यया। वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम्॥ (ऋ॰ ८।७५।६)

इस मन्त्र में निर्दिष्ट 'नित्या वाक्' का प्रयोग वेद मन्त्रों के लिये ही किया गया है। जैमिनि ने अपने सिद्धान्त की पृष्टि के लिए इसे ही 'चरमहेतु' (अन्तिम कारण) स्वीकार किया है। फलतः मीमांसा के मत में वेद अपौरुषेय, नित्य तथा स्वतः प्रमाण है।

स्मृति तथा पुराणों में वेदविषयक भावना अधिकतर मीमांसक मत के अनुकूल है। मनुस्मृति में वेद की तथा वेदज्ञ की भूयसी महिमा गाई गई है। मनु का यह परिनिष्ठित मत है कि वेद देव, पितर तथा मनुष्यों के लिए मार्गदर्शक, नित्य, अपौरुषेय तथा अप्रमेय है (मनुस्मृति १२।९४)—

पितृदेवमनुष्याणां वेदश्यक्षुः सनातनम् । अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥

वेदज्ञ की श्रेष्ठता के विषय में मनु का कथन बड़ा प्रामाणिक है कि वेदशास्त्र का ज्ञाता सेनापत्य, राज्य, दण्डनेतृत्व तथा समग्र पृथिवी का अधिपतित्व करने के लिए योग्य होता है। स्मृति का प्रामाण्य तो श्रुति की अनुकूलता में ही है। वेद ही वाणी (वेदरूपा वाणी) को परमेश्वर का अविनाशी रूप, यज्ञ का प्रथम निर्माण करने वाली, वेदों की माता तथा अमृत का नाभि (खजाना) बतला रहा है—

वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य। वेदानां माताऽमृतस्य नाभिः॥ (तै॰ ब्रा॰ २।८।१) निष्कर्ष यह है कि भारतवर्ष के नाना दर्शन-विभाग एकमत से वेद के नित्य, स्वतः प्रमाण तथा मानव मात्र के लिए उपदेष्टा के रूप में पूर्ण विश्वास करते हैं तथा आग्रह रखते हैं। अधिकांश उसे अपौरुषेय ही मानते हैं। पौरुषेय मतानुयायी नैया-ियक भी उसे सर्वज्ञ परमेश्वर की ही रचना मानता है। वेदों में कुछ ऐसा रहस्य भरा हुआ है, कि शंकराचार्य जैसा तार्किक-शिरोमणि भी वेदविरोध के सामने नत-मस्तक हो जाता है, तथा तद्विरुद्ध सिद्धान्त का परित्याग कर देता है। तथ्य यह है कि श्रुति परमकारुणिक सर्वज्ञ परमेश्वर की दिन्या वाक् है जिसका श्रवण ऋषियों ने अपने तपःपूत हृदय में दीर्घ तपस्या के अनन्तर किया था। हृदय में श्रवण करने के कारण ही तो वेद के 'श्रुति' नाम की सार्थकता है।

### (२) वेद में विज्ञान

वेद के तत्त्वों में आधुनिक विज्ञान से भी उदात्ततर वैज्ञानिक सिद्धान्तों का प्रति-पादन है। वेदार्थ की उपेक्षा करने के कारण ये तत्त्व हमारे लिए विस्मृतप्राय हो गये हैं। यज्ञतत्त्व पर भी घ्यान देने की आवश्यकता है। यज्ञ दो प्रकार का होता है—(१) एक वह यज्ञ है जो प्रकृति के द्वारा निरन्तर किया जा रहा है और जिसके द्वारा यह विश्व सृष्ट हुआ तथा पालित हो रहा है: (२) दूसरे प्रकार का यज्ञ लोकव्यवहार के लिए नितान्त आवश्यक है। इसका मूल मन्त्र है अपनी प्रियतम वस्तु का देवता के उद्देश्य से या समाज के कल्याण के लिए समर्पण। इस द्वितीय प्रकार का यज्ञ प्रथम प्रकार के ऊपर आश्चित सा रहता है। मीमांसा शास्त्र ने द्वितीय प्रकार के यज्ञ का ही मनुष्य के कर्तव्य रूप से विधान किया तथा उसी पर विशेष आग्रह दिखलाया, परन्तु प्रथम प्रकार के यज्ञ की सत्ता का कथमपि अपलाप नहीं हो सकता।

वर्तमान विज्ञान का मूल आधार विद्युत् शक्ति है। वैदिक विज्ञान का मूल आधार प्राणशक्ति है। यह प्राणशक्ति विद्युत् शक्ति की अपेक्षा बहुत व्यापक है। विद्युत्-शक्ति भी प्राणशक्ति का ही एक भेद है, किन्तु इसप्रकार के अनन्त भेदों का समावेश प्राणशक्ति में हो जाता है। प्राण के ही भेद ऋषि, पितृ देवता, गन्धर्व, असुर आदि हैं, जिनका संकेत स्थान-स्थान पर मन्त्रों और ब्राह्मणों में प्राप्त होता है। वे ही देवता, ऋषि, पितृ आदि यज्ञ के परिचालक हैं। 'यज्ञ' धातु का अर्थ पाणिनि ने देवपूजा, संगतिकरण और दान लिखा है। इसका तात्पर्य स्पष्ट है कि प्राणरूप देव ताओं की पूजा अर्थात् उनका प्रसादन करना यश है, एवं संगतिकरण अर्थात् दो तत्त्वों को मिलाकर नया तत्व बनाना भी यज्ञ है और जगत् के समस्त पदार्थों में जो दान आदान अर्थात् लेने देने को प्रक्रिया चल रही है वह भी यज्ञ है। यज्ञ के परिचालक देवता हैं—अग्न और सोम। अग्नि को लत्ता या अञ्चाद (अञ्च खाने वाला) बताया गया है और सोम को 'अञ्च' कहा गया है। ये दोनों ही तत्त्व व्यापक हैं—'अग्निषोमात्मक हैं और सोम को 'अञ्च' कहा गया है। ये दोनों ही तत्त्व व्यापक हैं—'अग्निषोमात्मक

जगत्' अग्नि निरन्तर सोम को खाता रहता है और अपने रूप में प्रह्मिणत करता रहता है। इसी विषय को इन शब्दों में भी कहा जा मकता है कि अग्नि पर निरन्तर सोम की बाहुति पड़ती रहती है। उदाहरण के लिए सूर्य एक महाविशाल अग्निपिण्ड है। वह निरन्तर प्रज्वलित रहता है। उसमें से अनन्त तेज या अग्नि समस्त ब्रह्माण्ड में फैलती रहती है, किन्तु इतनी अग्नि निरन्तर फेंकता हुआ भी सूर्य क्षीणु क्यों नहीं हो जाता ? इसका उत्तर श्रुति ने दिया है—

'सोमेनादित्या बलिन:' अर्थात् अनन्त सोम की आहुति उस पर होती रहती हैं और वह सोम निरन्तर अग्नि-रूप में परिणत होता रहता है। इसलिए समस्त संसार में फैलने से सूर्य की अग्नि क्षीण होती है, उसी प्रकार सोम की आहुति से नयी अग्नि उत्पन्न होती रहती है। यही अग्नि-प्रक्रिया समस्त पदार्थों में बराबर चल रही है।

आर्य दर्शनों में पञ्चमहाभूत सिद्धान्त माना गया है, अर्थात् हमारे दर्शन जगत् के मूलभूत पाँच तत्त्व मानते हैं। ये तत्त्व है—पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन पाँचों का भी एक ही मूल तत्त्व से विकास हुआ है। सम्पूर्ण दृश्यमान जगत् एक ही मूल तत्त्व का विस्तार है। इस बात को वैदिक विज्ञान स्पष्टतया प्रकट करता है। प्रारम्भ में वर्तंमान विज्ञानवेत्ताओं ने भारतीय पञ्चभूत सिद्धान्त का उपहास किया। उन्होंने सिद्ध किया कि ये पृथ्वी, जल आदि भौतिक तत्त्व नहीं, अपितु यौगिक हैं, अर्थात् अनेक वस्तुओं के सम्मिश्रण से बनते हैं। यह विचार और आलोचना उन्होंने स्यूल पृथ्वी, जल आदि की ही की। जो अनेक अवस्थायें हमारे यहाँ मानी हुई है, उन पर विद्वानो ने दृष्टिपात नहीं किया। जल की अम्भः, मरीचि, मर और आप ये चार अवस्थायें श्रुतियों में स्पष्ट हैं, जो क्रमशः स्यूल हुई हैं। इसी प्रकार पृथ्वी की भी आठ अवस्थायें शतपथन्नाह्मण में लिखी हैं जो ऋम से स्थूलता प्राप्त करती हैं। उन सूक्ष्म अवस्थाओं पर विचार न कर केवल स्यूल अवस्थाओं की आलोचना करके वैज्ञानिकों ने पञ्चभूत सिद्धान्त का उपहास किया है। स्यूल अवस्याओं को तो भारतीय शास्त्र स्पष्टतया यौगिक कहते हैं। ऋग्वेद के 'अप्सु सोमो अन्नवीत्' इत्यादि बहुत से मन्त्रों में इस स्थूल जल के भीतर सोम और अग्नि नाम के दो तत्त्वों की सत्ता बतायी भयी है और सोम के भीतर 'मेषज' नाम के बहुत से तत्त्वों का समावेश बताया गया है। वर्तमान विज्ञान जल में हाइड्रोजन और आक्सीजन गैस का योग बतलाया है। वैदिक विज्ञान अग्नि और सोम का योग बतलाता है तो यह भाषा के भेद से शब्दों का ही तो भेद हुआ। तत्त्वतः दोनों बातें एक ही स्थान पर बाती है।

अब तक साइन्स ने हाइड्रोजन, आक्सीजन आदि को मौलिक तत्त्व माना था, अर्थात् इनमें सम्मिश्रण नहीं और ये एक दूसरे के रूप में परिवर्तित नही हो सकते। ये सब भी यौगिक हैं, अनेक संयोगों से बने हैं। वैदिक विज्ञान में इन सब को 'विराट्' कहा जाता है। जो वस्सु इन्द्रियों से अथवा यन्त्रों से जानी जा सकती हैं वह एक-एक विराट् है। विराट् का उत्पादक यज्ञ है। अतएव यज्ञ ही समस्त पदार्थों का अन्तरात्मा है। मूलमूत यज्ञ का उत्पादक ही 'फुरुष' है। उस पुरुष के भी तीन भेद श्रुतियों और उनके आघार पर गीता में बतलाये गये हैं। वे हैं—क्षर, अक्षर और अव्यय। इनमें भी पहिले की अपेक्षा आगे का सूक्ष्म है और आगे के पुरुष पहले में अनुप्रविष्ट हैं। अव्यय का भी मूल है परात्पर। यहाँ तक का पता वैदिक विज्ञान देता है। इसके आगे परात्पर का भी मूल जो निविशोष है वह केवल अध्यात्म-दृष्टि से जाना जा सकता है। वहाँ विज्ञान की गित नहीं है।

साइंस भी अब मान चुका है कि जो शताधिक तत्त्व अब तक आविष्कृत हुए थे वे मौलिक नहीं हैं। मौलिक तत्त्व केवल दो हैं—इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन। इन्ही के विलक्षण योग से भिन्न-भिन्न तत्त्व बनते हैं। यह भी अब प्रायः सिद्ध हो चुका है कि ये दोनों भी मूलतः एक ही तत्त्व के विकास हैं। इसलिए भारतीय दर्शन के एकतत्त्व-वाद पर विज्ञान आ पहुँचा—यह आपाततः प्रतीत होता है। किन्तु भारतीय शास्त्र जिसे एक तत्त्व कहते हैं वह अभी बहुत दूर की वस्तु है। इलेक्ट्रोन और प्राट्रोन की जो परिभाषा निश्चित की गयी है, वह यह है कि इनमें एक अणु विलकुल स्थिर है और दूसरा उसके चारों ओर निरन्तर घूम रहा हैं। इस परिभाषा का विलक्षण सादृश्य आश्चर्य के साथ वेद में देखा जाता है।

शतपथ ब्राह्मण में वेदों से इस सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए स्पष्ट लिखा है कि 'यजुः' 'यत्' 'जूः' दो शब्दों के सम्बन्ध से बना है। 'यत्' का अर्थ है निरन्तर चलनशील और 'जूः' का अर्थ है स्थिर। शतपथ श्रुति के अनुसार इन्हीं दोनों तत्त्वों से समस्त वस्तुओं की रचना होती हैं। दोनों के लक्षणों से स्पष्ट प्रतिभाषित हो जाता है कि जिन्हों बाज साइस इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन कह रहा है उन्हीं को शतपथ ब्राह्मण में 'यत्' और 'जूः' कहा गया है। वहीं आगे इनका विवरण करते हुए इनका दूसरा नाम वायु और आकाश भी दिया गया है—यत् अर्थात् वायु और जूः अर्थात् आकाश। इससे सिद्ध हुआ कि वर्तभान-विज्ञान ने अभी जहाँ जाकर विश्राम लिया है वे भी भारतीय पञ्चभूत विज्ञान-प्रक्रिया के भौतिक तत्त्व ही हैं और पूर्वोक्त विराट् के

अन्तर्गत हैं।
ईयर तत्त्व पर अभी वैज्ञानिकों का विवाद ही चल रहा है कोई उसे समस्त तत्त्वों का आधार मानते हैं और अनेक वैज्ञानिक उनकी संज्ञा को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हम कह चुके हैं कि वैदिक विज्ञान में देवता, ऋषि आदि प्राण-विशेष रूप हैं। उन्हीं देवताओं में एक प्रधान देवता या प्रधान प्राण 'इन्द्र' है। उसका जो विवरण श्रुतियों से प्राप्त होता हैं उससे सिद्ध होता है कि उस इन्द्र को ही देज्ञानिकों ने ईयर नाम दिया है। इन्द्र के १४ मेद वेद और पुराणों में मिलते हैं, उन्हीं में से ईयर भी एक है। विद्युत्-शक्ति भी इन्द्र का ही एक रूप है। इस प्रकार जिन तत्त्वों

पर अभी वैज्ञानिकों को संदेह हो रहा है, उनका पूर्ण निष्ट्रय सिद्धान्तरूप से वैदिक विज्ञान में हो चुका था; इसमें कोई सन्देह नहीं एह जाता।1

# (३) वेद में अध्यात्मवाद

ये (वेद) न केवल संसार के कुछ सर्वोक्तष्ट और गम्भीरतम घर्मी कें; अपितु उनके कुछ सूक्ष्मतम पराभौतिक दर्शनों के भी सुविख्यात आदिस्रोत के रूप में माने जाते हैं।

'वेद' यह उस सर्वोच्च आघ्यात्मिक सत्य के लिए माना हुआ नाम है जहाँ तक कि मनुष्य के मन की गति हो सकती है।

स्वयं ऋग्वेद मानव विचार के उस प्रारम्भकाल से आया एक बड़ा भारी विविध उपदेशों का ग्रंथ है जिस विचार के ही टूटे-फूटे अत्रशेष वे ऐतिहासिक एल्सिनियन तथा औफिफ रहस्य-वचन थे।

ऋषि सूक्त का वैयक्तिक रूप से स्वयं निर्माता नहीं था, वह तो द्रष्टा था—एक सनातन सत्य का और एक अपौरुषेय ज्ञान का।

वेद दिव्य वाणी है जो कम्पन करती हुई असीम में से निकलकर उस मनुष्य के अन्तःश्रवण में पहुँची जिसने पहिले से ही अपने आपको अपौरुषेय ज्ञान का पात्र वना रखा था।

यह वेद मनुष्य की तरफ से उन दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति और दिव्य कृपाओं की स्तुति है जो मर्त्य में कार्य करती हैं।

हमने यह परिणाम निकाला है कि अंगिरस् ऋषि उषा के लाने वाले हैं, सूर्य को अन्धकार में से छुड़ानेवाले हैं, पर ये उषा, सूर्य, अन्धकार प्रतीकरूप हैं, जो कि आध्यात्मिक अर्थ में प्रयुक्त किये गये हैं। वेद का केन्द्रभूत विचार है अज्ञान के अन्ध-कार में से सत्य की विजय करना तथा सत्य की विजय द्वारा साथ में अमरता की भी विजय कर लेना, क्योंकि वैदिक 'ऋतम्' जहाँ मनोवैज्ञानिक विचार है, वहाँ आघ्या-त्मिक विचार भी है। यह 'ऋतम्' अस्तित्व का सत्य सत्, सत्य चैतन्य आनन्द है जो कि इस शरीररूप पृथिवी, इस प्राणशक्ति रूप अन्तरिक्ष, इस मनरूप सामान्य आकाश या द्यौ से परे हैं। हमें इन सब स्तरों को पार करके आगे जाना है, ताकि हम उस पराचेतन सत्य के उच्च स्तर में पहुँच सकें, जो कि देवों का स्वकीय घर है बौर अमरत्व का मूल है। यही 'स्वः' का लोक है जिस तक पहुँचने के लिये आंगिरसों ने अपनी आगे आनेवाली सन्तितियों के लामार्थ मार्ग को ढूँढ़ा है।

आंग्रिरस एक साथ दोनों हैं, एक तो दिव्य द्रष्टा है जो कि देवों के विश्वसम्बन्धी तथा मानव-सम्बन्धी कार्यों में सहायता करते हैं, और दूसरे उनके भूमिष्ठ प्रतिनिधि, पूर्वेज पितर हैं जिन्होंने सर्व प्रथम उस ज्ञान को पाया था, जिसके वैदिक सूक्त गीत

१. म० मधुसूदन ओझा के मत का सारांश।

हैं, संस्मरण हैं और फ़िर से नवीन रूप में अनुभव करने योग्य सत्य हैं। सात दिव्य आंगिरस अग्नि के पुत्र या अग्नि की शिक्तयां हैं, द्रष्टासंकल्प की शिक्तयां हैं और यह अग्नि या द्रष्टा संकल्प हैं दिव्य शिक्त की। दिव्य ज्ञान से उद्दीस वह ज्वाला तो विजय के लिये प्रज्वलित की जाती है। भृगुओं ने तो पार्थिव सत्ता की वृद्धियों (उपचयों) में लिपी हुंई ईस ज्वाला को दूँ हा है, पर अंगिरस इस ज्वाला को यज्ञ की वेदी पर प्रज्वलित करते हैं और यज्ञ को यज्ञिय वर्ष के काल-विभागों में लगातार जारी किये रखते हैं, जो कि काल-विभाग उस दिश्य प्रयास के कालविभागों के प्रतीक हैं, जिसके द्वारा सत्य का सूर्य अन्धकार में से निकालकर पुनः प्राप्त किया जाता है। वे जो इस वर्ष के नौ महीनों तक यज्ञ करते हैं—नवग्वा हैं, नौ गौओं या किरणों के द्रष्टा हैं, जो कि सूर्य की गौओं की खोज को आरम्भ करते हैं और पणियों के साथ युद्ध करने के लिये इन्द्र को प्रयाण में प्रवृत करते हैं। वे जो दस महीनों तक यज्ञ करते हैं—दशग्वा हैं, दस किरणों के द्रष्टा हैं, जो कि इन्द्र के साथ पणियों की गुफा के अन्दर घुसते हैं और खोयी हुई गौओं को वापिस ले आते हैं।

यज्ञ यह है कि मनुष्य के पास अपनी सत्ता में जो कुछ है उसे वह उच्चतर या दिव्य स्वभाव को अपित कर दे, और इस यज्ञ का फल यह होता है कि उसका मनुष्य देवों से मुक्तहस्त दान के द्वारा और अधिक समृद्ध 'हो जाता है। सम्पत्ति जो इस प्रकार यज्ञ करने से प्राप्त होती है आध्यात्मिक ऐश्वर्य, समृद्धि, आनन्द की अवस्था से निर्मित होती है और यह अवस्था स्वयं यात्रा में सहायक होने वाली एक शक्ति हैं और युद्ध को एक शक्ति है, क्योंकि यज्ञ एक यात्रा है, एक प्रगति है। यज्ञ स्वयं यात्रा करता है, जो उसकी 'अग्नि' को नेता बनाकर दिव्य मार्ग से देवों के प्रति होतो है और 'स्व' के दिव्य लोक के प्रति अगिरस पितरों का आरोहण इसी यात्रा का आदर्श स्व (नमूना) है। अगिरस पितरों की यह आदर्श यज्ञ-यात्रा एक युद्ध भी है, क्योंकि पणि, वृत्र तथा पाप और अनृत को अन्य शक्तियाँ इस यात्रा का विरोध किया करती हैं और इस युद्ध का इन्द्र तथा अगिरस ऋषियों की पणियों के साथ लड़ाई एक मुख्य कथांग है।

यज्ञ के प्रधान अंग हैं दिव्य ज्वाला को प्रज्वलित करना, 'घृत' तथा सोमरस की हिव देना और पवित्र शब्द का गान करना। स्तुति तथा हिव के द्वारा देव प्रबुढ होते हैं। उनके लिये कहा गया है कि वे मनुष्य के अन्दर उत्पन्न होते हैं, रचे जाते हैं या अभिव्यक्त होते हैं, तथा यहाँ अपनी वृद्धि और महत्ता से वे पृथिवी और द्यों के अर्थात् भौतिक और मानसिक सत्ता को इनका अधिक से अधिक जितना ग्रहसामग्रं होता है उतना बढ़ा देते हैं और फिर इन्हें अतिक्रान्त करके अवसर आने पर उच्चता लोकों या स्तरों की रचना करते हैं। उच्चतर सत्ता दिव्य है, असीम है, जिसक चमकीलो गौ, असीम माता, अदिति प्रतीक हैं; निम्न सत्ता उसके अन्धकारमय हैं दिति के अधीन है।

यज्ञ का लच्य है उच्च या दिव्य सत्ता को जीतना और निम्न या मानवीय सत्ता को इस दिव्य सत्ता से युक्त कर देना तथा इसके नियम और सत्य के अधीन कर देना। यज्ञ का 'घृत' चमकीली गौ की देन हैं, यह घृत मानवीय मनोवृत्ति के अन्दर सौर प्रकाश की निर्मलता या चमक है। 'सोमरस' है सत्ता का अमृतरूप आनन्द, जो कि जलों में और सोम नामक पौधे (लता) में निगूढ़ रहता है ओर देवी तथा मनुष्यों द्वारा पान करने के लिये निचोड़ा जाता है। शब्द है अन्तः प्रेरित वाणी, जो कि सत्य के उस विचार प्रकाश को अभिव्यक्त करती है, जो आत्मा में से उठता है, हृदय में निर्मित होता है और मन द्वारा आकृतियुक्त होता है। 'अनिन' घृत से प्रबुद्ध होकर और इन्द्र' सोम की प्रकाशमय शक्ति से तथा आनन्द से सबल और शब्द द्वारा प्रवृद्ध होकर सूर्य की गौओं को फिर से पा लेने में अंगिरसों की सहायता करता है।

बृहस्पित सर्जनकारी शब्द का अधिपित है। यदि अग्नि प्रथम अंगिरा है, वह ज्वाला है जिससे कि अंगिरस ऋषि पैदा हुए हैं, तो बृहस्पित वह एक अंगिरा है जो सातमुखवाला अर्थात् प्रकाशकारी विचार की सात किरणों वाला और इस विचार ो अभिव्यक्त करनेवाले सात शब्दोंवाला (एक अंगिरा) है, जिसकी ये सात ऋषि (अंगिरस) उच्चारण शक्तियाँ बने हैं। यह सत्य का सात सिरों वाला अर्थात् पूणं विचार है जो कि मनुष्य के लिये यज्ञ की लक्ष्यभूत पूणं आच्यात्मिक दौलत को जीतकर उसके लिये चौथे या दिव्य लोक को जीत कर लाता है। इसलिये अग्नि, इन्द्र, बृहस्पित, सोम सभी इस रूप में विणित किये गये हैं कि ये सूर्य की गौओं को जीत लानेवाले हैं और उन दस्युओं के विनाशक हैं जो कि उन गौओं को लिया लानेवाले हैं और उन दस्युओं के विनाशक हैं जो कि उन गौओं को लिया या सत्य की अन्तः प्रेरणा है, वस्तुओं का वय करनेवाली और चमकीली गौओं को जीतनेवालो है। उन गौओं को ढूँढा है इन्द्र की अग्रदूती सरमाने, जो कि सूर्य की या उपा की एक देवी है और सत्य को अन्तर्ज्ञानमयी शक्ति की प्रतीक मालूम होती है। उषा एक साथ दोनों है. स्वयं वह महान् विजय में एक कार्यकर्ती भी है और पूर्ण रूप से उसका आगमन इस विजय का उज्जवल परिणाम है।

उषा दिन्य अरुणोदय है, क्यों कि सूर्य जो कि उसके आगमन के बाद प्रगट होता है पराचेतन सत्य का सूर्य है, दिन जिसको वह सूर्य लाता है सत्यमय ज्ञान के अन्दर होनेवाला सत्यमय जीवन का दिन है, रात्रि जिसे वह विष्वस्त करता है अज्ञान की रात्रि है, जो कि अबतक उषा को अपने अन्दर छिपाये रखती है। उषा स्वयं सत्य है, सुनृता है और सत्यों की माता है। दिन्य उषा के इन सत्यों को उषा की गौएँ उषा के चमकीले पशु कहा गया है, जब कि सत्य के वेगवान् बलों को जो कि उन गौओं के साथ-साथ रहते हैं और जीवन को अधिष्ठित करते हैं, उषा के घोड़े कहे गये है। गायों और घोड़ों के इस प्रतीक के चारों और वैदिक प्रतीकवाद का अधिकांश घूम रहा

है, क्योंकि ये ही सम्पितियों के मुख्य अंग है जिनको मनुष्य ने देवों से पाना चाहा है। उषा की गौओं को अन्धकार के अधिपीत दानवों ने चुरा लिया है और ले जाकर गूढ़ अवचेतना की अपनी निम्नतर गुफा में छिपा दिया है। वे गौएँ ज्ञान की ज्योतियाँ है, सत्य के विचार है (णावो मतयः), जिन्हें उनकी इस कैद से छुटकारा दिलाना है। उनके छुटकारे की अभिप्राय है दिव्य उषा की शक्तियों का वेग से ऊर्ध्वंगमन होने लगना।

साथ ही इस छुटकारे को अभिप्राय उस सूर्य की पुनः प्राप्ति भी है जो कि अन्धकार में छिपा पड़ा था, क्योंकि यह कहा गया है कि सूर्य अर्थात् दिव्य सत्यं, 'सत्यं तत्' ही वह वस्तु थी जिसे इन्द्र और अंगिरसों ने पिणयों की गुफा में पाया था। उस गुफा के विदीण हो जाने पर दिव्य उषा की गौएँ जो कि सत्य के सूर्य की किरणें हैं, आरोहण करके सत्ता की पहाड़ी के ऊपर जा पहुँचती हैं और सूर्य स्वयं दिव्य सत्ता के प्रकाशमान कर्व्व समुद्र में ऊपर चढ़ता है, जो विचारक है वे जल में जहाज की तरह इस अर्घ्व समुद्र में इस सूर्य को आगे आगे ले जाते हैं, जवतक कि वह इसके दूरवर्ती परले तट पर नहीं पहुँच जाता।

पणि वह है जो कि गौओं को कैद कर छेने वाले हैं. जो निम्न गुफा के अधिपति है, दस्युओं की एक श्रेणी में के हैं, जो दस्यु वैदिक प्रतीकवाद में आर्य देवों और आर्य द्रष्टाओं तथा कार्यकर्ताओं के विरोध में रखे गये हैं आर्य वह है जो यज्ञ के कार्य को करता है, प्रकाश के पवित्र शब्द को प्राप्त करता है, देवों को चाहता है और उन्हें बढ़ाता है. तथा स्वयं उनसे बढ़ाया जाकर सच्चे अस्तित्व की विशालता को प्राप्त करता है, वह प्रकाश का योद्धा है और सत्य का यात्री है। दस्यु है अदिव्य सत्ता, जो किसी प्रकार का यज्ञ नहीं करती दौलत को बटोर-बटोर कर जमा तो कर लेती है, पर उसका ठीक प्रकार उपयोग नहीं कर सकती, क्योंकि वह शब्द को नहीं बोल सकती या पराचेतन सत्य को मनोगत नहीं कर सकती। शब्द से देवों से और यज्ञ से द्वेष करती है और अपने आप से कोई वस्तु उच्च सत्ताओं को नहीं देती; बल्कि आर्य की उसकी अपनी दौलत को उससे लूट लेती है और अपने पास रोक रखती है। वह चोर है, शत्रु है, भेड़िया है, भक्षक है, विभाजक है, बाधक है, अवरोजक है। दस्यु अन्चकार और अज्ञान की शक्तियाँ हैं, जो सत्य के तथा अमरत्व के अन्वेष्टा का विरोध करती है। देव हैं प्रकाशकी शक्तियाँ, असीमता (अदिति) के पुत्र, एक परम देव के रूप और व्यक्तित्व, जो अपने सहायता के द्वारा तथा मनुष्य के अन्दर अपनी वृद्धि और मानुष व्यापारों के द्वारा मनुष्य को ऊँचा उठाकर सत्य और अमरता तक पहुँचा देते हैं।

इसी प्रकार से दस्यु जो दान और यज्ञ का निषेध करते हैं और शब्द तथा देवों से द्वेष करते हैं और जिनके साथ आर्य निरन्तर युद्ध में संलग्न रहते हैं, ये वृत्र, पणि व अन्य, यदि मानवीय शत्रु नही है; विल अन्यकार, अमृत और पाप की शक्तियाँ हैं, तो आयों के युद्धों का, आर्य-राजाओं का तथा आर्यों की जातियों का सारा विचार आध्यात्कि प्रतीक और आध्यात्मिक उपाख्यान का रूप घारण करने लगता है। वे अविकल रूप में ऐसे हैं या केवल अंशतः, यह अपेक्षाकृत अधिक ब्योरेवार परीक्षा के विना निर्णीत नहीं किया जा सकता और यह परीक्षा इस समय हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा वर्तमान उद्देश्य केवल यह देखना है कि हमारे पास हमारे इस विचार की पुष्टि के लिये प्राथमिक पर्याप्त सामग्री है या नहीं, जिसको लेकर हम चले हैं, अर्थात् यह विचार कि वैदिक सूक्त प्राचीन भारतीय रहस्यवादियों की प्रतीकात्मक पवित्र पुस्तकें हैं और उनका अभिप्राय आध्यात्मिक तथा मनोवैज्ञानिक है। इस प्रकार की प्राथमिक पर्याप्त सामग्री है यह हमने स्थापित कर दिया है, क्योंकि अवतक हमने जितना विचार विवेचन किया है उससे ही हमारे पास इसके पर्याप्त आधार है कि वेद के पास हमें गम्भीरता के साथ इसी दृष्टिकोण को लेकर पहुँचना चाहिए. तथा वेद भावनामय काव्य में लिखे गये इसी प्रकार के प्रतीकवाद के ग्रन्थ हैं। इस दृष्टि को ही सामने रखकर इनकी ब्योरेवार व्याख्या करनी चाहिए।

तो भी अपने पक्ष को पूर्णतया सुदृढ़ करने के लिये यह अच्छा होगा कि वृत्रं तथा जलों सम्बन्धी दूसरी सहचारी गाथा की भी परीक्षा कर ली जाय, जिसे हमने अंगिरसों तथा प्रकाश की गाथा के साथ इतना निकट रूप से सम्बद्ध पाया है। इस सम्बन्ध में पहली बात यह है कि वृत्रहन्ता 'इन्द्र' अग्नि के साथ, वैदिक विश्वदेवतागण के मुख्य दो देवताओं में से एक है ओर उसका स्वरूप तथा उसके व्यापार यदि समुचित रूप से निर्घारित हो सके तो आयों के देवों का सामान्य रूप सुदृढ़तया नियत हो जायगा। दूसरे यह कि मरुत् जो इन्द्र के सखा हैं, पिवत्र गान गायमु हैं, वैदिक पूजा के विषय में प्रकृतिवादीं मत से सबसे प्रबल साघक बिन्दु हैं, वे निःसदेह आँघी के देवता है और अन्य बड़े-बड़े वैदिक देवों से दूसरे किसी का भी, अग्नि का या मित्र वरुण का या त्वष्टा का और वैदिक देवियों का या यहाँ तक कि सुर्य का भी या उषा का भी ऐसा कोई प्रख्यात भौतिक स्वरूप नही हैं। यदि इन आधी के देवताओं के विषय में यह दर्शाया जा सके कि ये एक आध्यात्मिक स्वरूप और प्रतीकवाद को रखे हुए हैं, तब वैदिक घम तथा वैदिक कर्मकाण्ड के गम्भीरतर अभिप्राय के सम्बन्ध में कोई सन्देह अविशिष्ट नहीं रह सकता। अन्तिम बात यह कि वृत्र और उससे सम्बद्ध दानव, शुष्ण, नमुचि तथा अविशष्ट अन्यों की निकट रूप से परीक्षा किये जाने पर यदि पता चले कि ये आघ्यात्मिक अर्थ में दस्यु हैं और यदि वृत्र द्वारा रोके जानेवाले आकाशीय (दिव्य) जनों के अभिप्राय का और अधिक गहराई में जाकर अनुसन्धान किया जाय, तब यह विचार कि वेद ऋषियों और देव तथा दानवों की कहानियाँ रूप हैं एक निश्चित आरम्भविन्दु छेकर चलाया जा सकता है और वैदिक लोकों का प्रतीकवाद एक सन्तोषजनक व्याख्या के अधिक समीप लाया जा सकता है।

इससे अधिक प्रयत्न करना इस समय हमारे लिये संभव नहीं, क्योंकि वैदिक प्रतीकवाद जैमा कि सूक्तों में प्रपिद्धात किया गया है अपने अंग-उपांगों में अत्यिधिक पेचीवा है, अपने दृष्टि-बिन्दुओं की अत्यिधिक विविधता को रखता है, अपनी प्रतिच्छा-याओं में और अवान्तर विदेशों में व्याख्या करने वाले के लिये अत्यिधिक अस्पष्टताओं तथा कि किनाइयों को उपस्थित करता है और सबसे बढ़कर यह कि विस्मृति और अन्यथाग्रहण के पिछले युगों द्वारा यह इतना अधिक घुंघला हो चुका है कि एक ही पुस्तक में इसपर समुचित रूप से विचार कर सकना शक्य नहीं है। इस समय हम इतना ही कर सकते हैं कि मुख्य-मुख्य मूलसूत्रों को ढूँढ़ निकालें और जहाँतक हो सके उतना सुरक्षित रूप में ठीक-ठीक आधारों को स्थापित कर दें।

### (४) वेद में रहस्यवाद

यह बात सर्वविदित है कि द्विजों के सिवा और किसी को भी वेदाध्ययन का अधिकार नहीं; बल्कि यों कहना चाहिए कि उचित संस्कार के बिना इसके गूढ़ तत्त्वों का ज्ञान होना बिलकुल असम्भव है। वास्तव में उपनयन विधि अथवा गायत्री दीक्षा ऐसो संस्कार-क्रिया है, जिससे आध्यात्मिकतया वैयक्तिक पुनरुद्धार होता है और जिसके बिना उन सात्त्विक तत्त्वों को समझने की योग्यता कभी प्राप्त नहीं हो सकती । दीक्षा में आचार्य का कर्तव्य पिताका-सा है, अर्थात् जन्म देना। उपनयन वह गुप्त प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी ही आध्या-त्मिकता की चेतना में डूबकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति के अंश को गर्भ में फेंक देता है, मानो ये अन्तःप्राण के हों अथवा नव-शिष्य के लिङ्गदेह' हों । यह उस पापनिवृत्ति की प्रक्रिया को दीक्षा देता है, जिसके फलस्वरूप दीक्षित व्यक्ति के शरीर में आध्या-त्मिक सत्त्व (अस्तित्व) की रचना होती है। आध्यात्मिक शक्ति का सञ्चार पवित्र स्वरों के सहारे किया जाता है। इस प्रक्रिया के तात्कालिक परिणामस्वरूप तुन्दिका (नामि) केन्द्र में उत्तेजना उत्पन्न करना है. जिसे बाद के साहित्य में 'तुन्दिका स्थान की प्रन्थियों को कसना' कहा गया है। ज्योंही इस स्थान में उत्तेजना उत्पन्न होती है, त्योंही शिष्य की आघ्यात्मिक शक्तियाँ विकास का स्थान पा जाती हैं। इन शक्तियों का क्रमिक विकास-जो प्रत्येक व्यक्ति में गुप्त रूप से विद्यमान रहता है और जिसका अनुभव उसे तब तक नहीं होता, जब तक उसके शरीर के भीतर से उसके दीक्षागुरु इन शक्तियों को प्राणीत्पादक संस्पर्श द्वारा उत्पन्न नहीं कर देते-स्थूल शरीर के आणविक ।वकास से सम्बन्ध रखता है। इस वैकासिक प्रक्रिया की समाप्ति से अर्थ है-पूर्वारम्भिक आध्यात्मिक अंशों की पूर्ण प्रौढ़ता। इसी तरह मनुष्य के विकासपूर्ण (स्वाभाविक) शरीर से विभिन्न इस आध्यात्मिक शरीर की रचना होती है।

१. विशेष के लिए श्री अरविन्द का 'वेदरहस्य' नामक ग्रन्थ देखिए। इसी ग्रन्थ के पृष्ठ ३३९-३४२ से ये पक्तियाँ ऊपर उद्घृत की गई हैं।

उपनयन का प्रयोजन—

जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते। वेदपाठाद् भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः॥

इससे प्रकट होता है कि सच्चे ब्राह्मण के जीवन की चार अवस्थाएँ हैं। आच्यात्मिक दृष्टिकोण से इस शरीर का जन्म निम्नतम अवस्था का द्योतक है, जो शूद्रावस्था के समान है। यह वह अवस्था है जिसमें वैदिक अनुशीलम का प्रश्न ही नहीं उठता। ब्राह्मण माता-पिता से उत्पन्न होने पर भी विशेष विभिन्नता नहीं रहती, क्योंकि एक ब्राह्मण का पुत्र वेदाघ्ययन के अधिकार से उतना ही दूर है जितना एक शूद्र का पुत्र। विभिन्नता केवल इतनी हैं कि ब्राह्मण में— काल्पनिकतया सही-निस्सन्देह वह गुण है, जिसे दार्शनिक दृष्टि से 'नैसर्गिक स्वरूप योग्यता' कहते हैं और शूद्र में यह गुण' नहीं होता। शक्ति स्वयं जन्मजात गुण है, जो वंश-परम्परागत किसी व्यक्तिविशेष में विद्यमान रहता है। वंश में संस्कार का अर्थ उपनयन अथवा दीक्षा है, जिससे पुनर्जन्म या पुनरुद्धार होता है - ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार बपति्रमा की संस्कार विधि के बाद क्रिश्चियन नास्तिकों का पुनर्जन्म होता है। इसलिए 'द्विज' वही है, जिसका पुनर्जन्म हो या यो कहिये कि जिसका (जिसके शरीर का) आध्यात्मिक प्रकाश तथा ज्ञानपूर्ण पुनर्जन्म हो। वैदिक साहित्य के रहस्यमय वाक्यनिबन्घ में अध्यात्मीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया— ज्ञानपूर्ण शरीर की रचना---'स्वाध्याय' के भीतर छिपी हुई है, जिसका वर्णंन उपर्युक्त विप्रावस्था के रलोक में किया जा चुका है। 'स्वाच्याय का मर्मार्थ—जैसा लगाया जाता है-पिवत्र वेदपाठ करना नहीं है। यह अर्थ तो उसके मौलिक एवं वास्तविक अर्थ का अनुमानमात्र है। गुरु की इच्छा-शक्ति द्वारा प्रोत्साहित किया हुआ प्रकाश (ज्ञान) शक्ति-सञ्चालन क्रिया का गुण-दोष विवेचन करता है । उपनयन इसी विधि की प्रारम्भिक प्रक्रिय। है। यह शब्द, जिसे शिष्य अपने दीक्षागुरु से प्रहण करता है (जो उसके ही अङ्ग से दोक्षागुरु के प्रभाव से अभिमन्त्रित होता है), वास्तव में आन्तरिक ज्ञान का बाह्य वस्त्र है और सूक्ष्मा वाक् (Subtle Sound) की प्रकृति का होता है। यही सूक्ष्मा वाक् बुद्धि या ज्ञान के रूप में प्रकट होती है, जिसके बाद इच्छा जागरित हो उठती है और चित्त प्रोत्साहित हो पड़ता है। फिर शान्त चित्त चलायमान होने लगता है और फलस्वरूप 'कायाग्नि' उत्पन्न होती है, जिसकी घारा-प्रवाह स्वभावतः उन्मुख होता है। तत्पश्चात् प्राणों की तदनुरूप गति की उत्पत्ति होती है। इसे ही 'नाभिरूपी कमल का खिलना' कहते हैं। प्रोत्साहित की हुई चेतना (प्राण), नाभि स्थान से उठकर मस्तिष्क में विद्युत की भाँति एक झटका लगाती और फिर नीचे उतर आती है। इसी बीच मस्तिष्क, पिण्डस्थान से उत्पन्न चेतना-शक्ति के दूसरे वैद्युतिक प्रवाह से टकरा कर, पुनः अंकृत हो उठता है। इसी प्रक्रिया

से स्पष्ट ध्विन (Audible Sound) की उत्पत्ति होती है। बात यह है कि वायु या प्राण आम्यन्तिरक अङ्ग के घर सा और इसके गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। अगिन से प्रमवान्वित होकर यह स्वयं फैलने लगता है; और इसी बीच विभिन्न श्रुतियों के सहारे यह सभी प्रन्थियों को खोल देता है और तब वर्णों की उत्पत्ति होती है। अन्तर्भूत सूक्ष्मा वाक् या ध्विन अगिन के परिमाणों के साथ मिल जाती है। इसका रूप अथवा आकार, जो अपूर्व और अविभाज्य है, उपर्युक्त साकार तथा अभिव्यक्त वाक् में प्रतिविभिवत होता है।

सूचमा वाक्

उपर जो कुछ कहा जा चुका है, उससे यह प्रमाणित होता है कि आम्यन्तरिक स्वर (Inner Sound) की अभिन्यक्ति या न्यखना की प्रक्रिया ज्ञान के आनुक्रमिक शुद्धीकरण से अभिन्न है। अतः स्वाध्याय विप्रावस्था का द्योतक है। जब इस अवस्था में पूर्णता आ जाती है, तभी किसी भी न्यक्ति को प्रकाशोन्मुख होना कहा जाता है, जो एक ब्राह्मण का विशिष्ट लक्षण है। सत्य अथवा परब्रह्म का पूर्ण ज्ञान उस आत्मा में कभी उदित नहीं हो सकता, जिसने शब्द — ब्रह्म के (वैद्युतिक) धारा-प्रवाह से जो आन्तरिक शिराओं की अभिशुद्धि (संस्कार) के पश्चात् उत्पन्न किया जाता है—प्रारस्भिक अवस्था का उपक्रम नहीं किया हो और लपनयन के द्वारा दीक्षागुरु ने उसके आध्यारिमक केन्द्रों को नहीं खोल दिया हो।

इस प्रकार वेद ही ज्ञान अथवा आत्मज्ञान का एकमात्र मार्ग है, जिसके बिना आत्मग्रंथियाँ कदापि नहीं खोली जा सकतीं। जब ऋषियों को मन्त्रों का ज्ञान हो जाता है और वे धार्मिक तत्त्वों को समझ जाते हैं, तब उन्हें नित्या, अतोम्द्रिया (Supersensuous) तथा सूक्ष्मा (Subtle) वाक् का अन्तर्दर्शन होता है। यह सूक्ष्मा वाक् स्वभावतः प्रकाश तथा ज्ञान का निष्कर्ष है। जब इसे बाह्य-केन्द्र में प्रतिपादित किया जाता है, तब इसके वर्णन के आधार-स्वरूप भाषा की प्रचलित वर्णमाला की घरण लेनी पड़ती है। वेद-ग्रन्थ, जैसा साधारणतया समझा जाता है, इसी प्रकार के हैं और उन वेद-ग्रन्थों को 'विल्म' कहते हैं—

यां सूद्रमां नित्यामतीन्द्रियां वाचमृषयः साक्षात्-कृतधर्माणो मन्त्रदृशः पश्यन्ति, तामसाक्षात्-कृतधर्मेभ्यः परेभ्यः प्रतिवेदियष्यमाणाः विल्मं समामनन्ति, स्वप्ने वृत्तमेव दृष्टश्रुतानुभूतमाचिख्यासन्ते ।"

अतः वेद तत्त्वतः एक और अविभाज्य है। इसका विभाजन अनवस्थित भाषा की दृष्टि से हो सकता है।

इस कारण वेद का निष्कर्ष दिव्य घ्विन में भरा है, जिसका ज्ञान स्वतः किसी जिज्ञासु को प्राप्त हो जाता है जो ब्रह्मनाड़ी, केन्द्रीय आकाश अथवा परव्योम में पार्थिव

वायु के परे पहुँचने की चेष्टा करता है। मध्यकालीन रहस्यवादियों की अनाहता वाक् के साथ तखा वास्तविक रूप में प्रवण के साथ <sup>®</sup>इसकी तुलना करनी चाहिये। भर्तृहरि की एकपदागमा विद्या (Monosyllabic Vidya) है।

इसमें कुछ भी सन्देश नहीं कि प्राचीन भारतवर्ष की प्रत्येक विचारप्रद्वित वेद के विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति का साधन बनी, जिसके बिना सत्य का अन्तर्ज्ञान होना एकान्त असम्भव समझा जाता था। व्याकरण के वाग्योग की विधि से स्थूला वाक् या ष्विन (Phyical Sound) की शुद्धि और बाह्य अंशों (Adventitious Elements) से मुक्त हो सकी; जिसके फलस्वरूप यह ब्रह्माण्ड में चिरस्रोतस्विनी व्विन सी दीख सकी और जिसके द्वारा अनन्त नित्य सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। यह शुद्धिकरण उसी घ्वनी (सूक्ष्मा वाक्) की संस्कार-क्रिया ही है। दैवी वाक् संस्कृत की जिसे सिद्ध भाषा कहते हैं, उत्पत्ति का मूल कारण है। इस प्रकार विशुद्ध होकर व्विन उत्पादक शक्ति (Creative Potency) के साथ संयुक्त हो जाती है। संस्कार की अन्तिम अवस्था तभी प्राप्त होती है, जब ज्ञान पूर्ण हो जाता है। व्याकरण का स्फोट, जो नित्य और स्वयं प्रकाशमान है, वही शाश्वत शब्दब्रह्म अथवा गुप्तवेद है। शब्द के जैसा स्फोट भी नित्य रूप होकर परव्रह्म से अथवा सृष्टि की सत्ता के साथ अर्थ की भांति लगा रहता है और वही उस प्रकाश का निरूपक होता है जिससे सत्ता का ज्ञान प्राप्त होता है, किन्तु इसके द्वारा सत्ता का ज्ञान होने के पूर्व इसे स्पष्ट घ्वनि से प्रकट किया जाता है। हठयोग और तन्त्र समानाघार पर निर्मित हैं। व्याकरण में जिसे स्फोट का प्रत्यक्षीकरण कहा गया है, उसे ही यहाँ कुण्डलिनी की जागरूकठा—सृष्टिकी सार्वलीकिक गर्माशय—के रूप में प्रकट किया जाता है । यह शब्दब्रह्म. से मिलता-जुलता है, जो प्रत्येक मानव शरीर में उत्तेजित करने वाले संस्पर्श की प्रतीक्षा सुप्तप्राय विद्यमान रहता है। वऋगति शक्ति (Serpentine Energy) का उन्मुखीभूत आवेग—जब इनमें जागरूकता उत्पन्न कर दी जाती है— स्वाघ्याय की अवस्था का द्योतक है जैसा उपर्युक्त रलोक में वर्णित है और जिसका भाव ज्ञान क्रमशः संस्कृत होना है। आज्ञाचक्र में ज्ञान की विशुद्धता अपनी चरम सीमा को पहुँच जाती है, जिसके परे सहस्रार का अनिर्वचनीय प्रकाश है और जहाँ ज्ञान, ज्ञाता तथाँ जेय एकत्व या अद्वैत में विलुप्त हो जाते हैं। यही सत्य ब्राह्मण है। नादानुसन्धान तथा अन्य क्रमादि — शब्द-ब्रह्म तक — उसके वास्तविक रूप में पहुँचने की चेष्टामात्र को ही लक्षित करते हैं। इस विषय में मीमांसकों का अपना अलग मार्ग है। कारण, यद्यपि वे ब्राह्मबोघ से कुछ लाभ नहीं उठाते, तो भी उनका वेद-बोघ, नित्या वाक् की ही भाति, अन्य रहस्यमार्गी के तुल्य है। शब्दविचार में वैयाकरणों और मीमांसकों के बीच अवस्य एक मूलमूत पार्थक्य है, किन्तु इस बात को वे दोनों स्वीकार करते हैं कि सब्द द्वारा ही सत्य का ज्ञान, चाहें जिस प्रकार भी अवधारणा की गई हो, प्राप्त होता है।

ध्विन की विशुद्धि

कहा भी जाता है—''एक: शब्द: सम्यग् ज्ञातः सुप्रयुतः स्वर्ग लोके च कामधुग् भवित''—अर्थात् एक ही शब्द के पूर्ण ज्ञान और सम्यक् प्रयोग से—ऐहलोकिक और पारलोकिक—दोनों फलों की प्राप्त हो सकती है। यही वैदिक ज्ञान का रहस्य हैं। इस सम्बन्ध का पूर्ण ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब कि शब्द (विशेषतः ध्विन) बाह्य तत्त्वों से विमुक्त और परिमाजित किया जाता है। जैसा कि हमें मालूम है, कोई भी ध्विन सर्वदा विशुद्ध नहीं रहती, योग की प्रक्रिया से ही उसमें विशुद्धता लाई जा सकती है। इस विशुद्धीकरण के बाद ही पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि आप से आप हो जाती है। इस प्रकार ध्युत्पन्न और विशुद्ध होकर वह योगियों के हाथ में नैसिंगिक गुणों से पूर्ण, एक अनन्तशक्तिशाली यन्त्र बन जाता है। स्वाध्याय अर्थात् वेदाध्ययग जिसके विषय में यह कहा जा चुका है कि यह विप्रावस्था का लक्षणविशेष है, इस संस्कार या शुद्धीकरण के ही समान है, जिसे सामान्य बोल-चाल में हम 'संस्कृत भाषा' कहते हैं रहस्यबाद की दृष्टि से यह वही शुद्धोकृत ध्विन है, जो दिव्य शक्तियों से ओत-प्रोत होकर 'दिव्या' कहलाती है।

मनु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वेद ब्राह्मण में अन्तर्भूत आध्यात्मिक शक्ति का सार है। वैदिक साहित्य के 'भूः' का अर्थ विश्व की निम्नतम मेखला तथा 'स्वः' का उच्चतम अर्थात् निराकार लोक स्वर्ग है और इन दोनों का मध्यस्थित प्रदेश 'भुवः' अथवा अन्तरिक्ष है। यद्यपि इन 'भू:' 'भूवः' तथा 'स्वः' का अर्थ विभिन्न रूप से किया है; किन्तु वास्तव में ये तीनों केवल एक ही मण्डल है। निम्नलोक (पृथ्वी) का सार स्वयं प्रकाश रूप में प्रकट होता है जिसे अग्नि कहा जाता था। आध्यात्मिब अभ्यास को सारी विधि—जिसे वैदिक वाणी क्रतु (यज्ञ) कहा गया है—इसी पवित्र एवं गुप्त अग्नि के जलने साथ प्रारम्भ हुई। अग्नि-मन्थन का गुप्त कार्य अर्थात् अरणियों के द्वारा प्राण तथा अपान या आत्मा तथा मन्त्र का प्रतिरूप अग्नि उत्पन्न करना वास्तव में वही प्रिक्रिया या विधि है, जिसे तन्त्र तथा हठयोग में 'कुण्डलिनी में उद्दीपन उत्पन्न करना कहा गया है। जब अग्नि पृथ्वी पर विस्तृत हो जाती है, तब नियमित रूप से संस्कृत (शुद्ध) होने लगती है। तत्पश्चात् यह प्रकाश का सच्चा रूप घारण करती है और अन्तरिक्ष का सार बन जाती है। इसे तब 'वायु' कहते हैं। पूर्ण रूप से परिमार्जित या संस्कृत हो जाने पर स्वर्गीय दिव्य दीप्ति का रूप घारण करती है, जिसे 'रिव' कहते हैं। तब ये तीनों तरह के प्रकाश, जो उपर्युक्त लोकों के सार हैं, एकीभूत होकर एक प्रकाश हो जाते हैं। वस्तुयः यही वेद हैं—

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् । दुदोह यज्ञसिष्यर्थमृग्-यजुः-सामलक्षणम् ॥ (मनु० १।२३) कहना नहीं होगा कि इस प्रकाश के बिना सच्चे ज्ञान की प्राप्ति असम्भव है। इस भाव को समझ लेने पर—जो विषयविशेष भें निर्धारित किया जा चुका है—यह निष्कर्ष निकलता है कि वेद ही स्वभावतः सार्वलौकिक ज्ञान का निर्झर एवं विशुद्ध अन्तर्ज्ञान का मुख्य द्वार है।

### (५) वेद की रक्षा

हिन्दू धर्म के लिए इतने महत्त्वशाली होने के कारण ही प्राचीन ऋषियों तथा विद्वानों ने इसकी पूर्ण रक्षा का उपाय किया है। यह उपाय इतना जागरूक है कि इतने दीर्घकाल के अमन्तर भी बेद का एक अक्षर भी स्खलित तथा च्युत नहीं हुआ। वेदपाठियों के मुँह से आज भी वेदों का सस्वर उच्चारण उसी प्रकार विशुद्ध रूप में सुना जा सकता है, जैसा यह प्राचीन वैदिक युग में किया जाता था। इसके लिए अष्ट विकृतियों की व्यवस्था महर्षियों ने की है। इन विकृतियों की दया से वेद का पद क्रमोच्चारण तथा विलोम-उच्चारण में अनेक बार आता है, जिसके रूप-ज्ञान में किसी प्रकार की त्रुटि की सम्भावना हो ही नहीं सकती। इन विकृतियों के नाम है — (१) जटा (२) माला, (३) शिखा, (४) रेखा, (५) घ्वज, (६) दण्ड, (७) रथा तथा (८) घन। इनमें से कितिपय विकृतियों का ही वर्णन यहाँ किया जा रहा है।

मन्त्रों का प्रकृत उपलब्ध पाठ 'संहितापाठ' कहलाता है। इस पाठ के प्रत्येक पद का विच्छेद होने पर यही 'पदपाठ' का नाम धारण करता है। पदपाठ में पद तो वे ही रहते हैं, परन्तु स्वरों में पर्याप्त अन्तर आ जाता है। ऋम से दो पदों का पाठ 'ऋमपाठ' कहलाता है। अनुलोम तथां विलोम से जहाँ क्रम तीन बार पढ़ा जाता है उसे कहते हैं 'जटा'। जटापाठ में जब अगला एक पद जोड़ दिया जाता है तब इसका नाम होता है शिखा । इन विक्रुतियों में सबसे विलक्षण तथा कठिन है 'घनपाठ', जिसमें पदों की आवृत्ति अनुलोम तथा विलोमक्रम से अनेक बार होती है। घन चार प्रकार का होता हैं, जिसका एक प्रकार शिखा के बाद पदों का विपर्यास तथा पुनः पाठ करने से होता है। एक मन्त्र की आधी ऋचा के मिन्न पाठों में रूप की परीक्षा की जिए। ऋक् प्रतिशाख्य में 'ऋम' विधान का वर्णन बड़े विस्तार के साथ नाना नियमों की सहायता से किया गया है।

१ महामहोपाच्याय पण्डित गोपीनाथ कविराजजी के एतद्विषक गम्भीर लेख का एक अंश । पूरे लेख के लिए द्रष्टव्य गंगा का 'वेदाङ्क' पृष्ठ १९२-१९७ ।

जटा माला शिखा रेखा घ्वजो दण्डो रथो घनः ।
 अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः ऋमपूर्वी महिषिमि: ।

३. पदोत्तरं जटामेव शिखामार्या प्रचक्षते ।

४. शिखामुक्त्वा विपर्यस्य तत्पदानि पुनः पठेत् । अयं धन इति प्रोक्तः ।

संहितापाठ

ओषघयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा ॥ ऋ १०।९७।२२।

पदपाठ

१ २ ३ ४ % ६ ओषघयः सं। वदन्ते । सोमेन । सह राज्ञा

क्रमपाठ

#### जटापाठ

१ २ १ १ ओषघयः सं, समोषघयः, ओषघयस् सम्। २ ३ २ २ ३ सं वदन्ते, वदन्ते सं, सं वदन्ते।

### शिखापाठ

१ २ १ २ १ १ अोषघयः सं—वदन्ते। संवदन्ते, वदन्ते सं, संवदन्ते—सोमेन॥

#### घनपाठ

ओषघयः सं, समोघषय ओषघयः सं वदन्ते, वदन्ते समोषघय ओषघयः सं वदन्ते ॥ सं वदन्ते वदन्ते सं संवदन्ते सोमेन, सोमेन वदन्ते सं, सं वदन्ते सोमेन ॥

इस घनपाठ की परीक्षा से पता चलता है कि प्रथम पद ५ बार, द्वितीय पद १० बार, तृतीय पद १३ बार, चतुर्थ पद १३ बार आते हैं। यह मेघाशक्ति की पराकाष्ठा तथा उत्कर्ष है कि ऐसे विषम पाठ को हमारे वेदपाठी शुद्ध स्वर से अनायास हो पाठ करते हैं<sup>9</sup>!!

सामवेद के मन्त्रस्थ स्वरों की गणना का संकेत इतनी प्रामाणिकता के साथ किया गया मिलता है कि स्वर में तिनक भी त्रुटि होने की सम्भावना ही नहीं रहती। यह स्वरगणना अत्यन्त समीचीन है और ऐसी गणना अन्य वेदों के मन्त्रों में नहीं पाई जाती। एक उदाहरण से इस वैज्ञानिक गणना का रहस्य समझाया जा रहा है।

१. अष्ट विकृतियों के उदाहरण के लिए देखिए सातवडेकर संपादित ऋग्वेद पुष्ठ ७९२-८०८।

२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ स्रा च त्वावान् त्मना युक्तः स्तोतृम्यो धृष्णवियानः

३२<sup>७</sup>३ २ ३क<sub>२</sub>र।२ ऋणोरक्षं न चक्र्याः

१०८६ आ यद् दुवं: शतक्रतवा कामं जरिनृणाम्

३२ उ. १ ऋणोरक्षं न शचीमिः। ३।१४ ठी

(घा० १८।उ० २। स्व० ४)

यह तृच सामवेद के उत्तराचिक का है। इन ऋचाओं पर उदात्तादि तीनों स्वरों के विशिष्ट चिह्न ग्रिङ्कित किये गये हैं। ऋग्वेद में उदात्त तथा प्रचयस्वर अचिह्नित रहता है, अनुदात्त के नीचे आडी रेखा तथा स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा रहती है यथा—

अनि मी ले पुरोहितम् अ उ स्ब प्र अ उ स्व प्र

परन्तु सामवेद का स्वराङ्कन-प्रकार इससे भिन्न होता है। यहाँ उदात्त के ऊपर १ का अंक, स्वरित पर २ का तथा अनुदात्त के ऊपर ३ का अंक रहता है। कभी इससे विचित्र चिह्न भी रहते हैं:—

(१) अन्तिम उदात्त पर २ का अंक रहता है, जैसे गिरा (साम ८)।

(२) २ र—यह विशिष्ट चिह्न है। (क) जब दो उदात्त एक साथ आते हैं तब प्रथम उदात्त के ऊपर १ का अंक रहता है, दूसरा उदात्त चिह्नहीन रहता है और उससे परे

स्वरित पर २र का चिह्न लगाता है; "यथा उत द्विषो मत्यस्य" (साम॰ ६)। इस मन्त्र में षो तथा म दो उदात्त हैं, प्रथम पर १ का अंक है तथा द्वितीय 'म' अचिह्नित है। उनसे परे, यें स्वरित होने से उस पर २र का चिह्न लगता है।

(ख) अनुदात्त से परे स्वरिस पर भी २र का जिह्न लगता है तथा पूर्व अनुदात्त पर '३ क' का चिह्न । जैसे---

वन्वा (साम॰ ५२), चम्बोः । अर्थात् जात्य स्वरित के ऊपर '२र' का चिह्न लगता है।

(३) २ च-जब दो उदात्त एक साथ आते हों और उनके बाद अनुदात्त आता हो, तब प्रथम उदात्त के ऊपर '२उ' ज़ चिह्न रहता है तथा दूसरा अचिह्नित रहता है,

र इ उ इ यथा - ऊत्या बसो (साम० ४१) यहाँ 'त्या' और 'व' दो उदात्तों के बाद 'सो' अनुदात्त है। फलतः प्रथम उदात्त 'त्या' के ऊपर २ उ का चिह्न है।

इन्हों की विशेष गणना को व्यवस्था सामवेद में की गई है। ऊपर उद्घृत तृच में अचिह्नित अक्षर १८ हैं। प्रथम ऋचा में अचिह्नित अक्षर हैं, ४, दूसरी ऋचा में भी ४ तथा तृतीय ऋचा में १०: इन्हों का योग १८ है, जो घा० १८ = घारी १८ के द्वारा सूचित किया गया है। २ उ चिह्नित अक्षर दो हैं (= उ० २)। रकार चिह्नित स्वरित (२र) संख्या में ४ (= स्व० ४) है। इन तीनों की सूचना 'ठी' संकेत में है। ठी = ठ + ई। ई चतुर्थ स्वर होने से स्व० ४ का सूचक है। ठकार टवर्ग का द्वितीय वर्ण है, अतः वह उ० २ का संकेत करता है। घारी के संकेत का नियम यह है कि उसे ५ से भाग देने पर शेष से वर्ग का निश्चय किया जाता है। १८ में ५ का भाग देने पर शेष ३ रहता है, जिससे तृतीय वर्ग (टवर्ग) की सूचना मिलती है। अतः 'ठी' के भीतर ही पूर्वोक्त तीनों चिह्नों का सुन्दर संकेत किया गया है। यह व्यवस्था केवल उत्तर्राचिक के मन्त्रों के लिए है। पूर्वीचक में स्वरित, उदात्त तथा घारी का क्रम पूर्वक्रम से उल्टा होता है। ?

कैसी दुर्भेंद्य पंक्ति है वेददुर्ग की रक्षा के लिए। यही कारण है कि आज भी हमारा वेद उसी विशुद्धि तथा प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध हो रहा है। संसार के साहित्य में यह एक अत्यन्त विलक्षण तथा विस्मयावह घटना है।

-: ·:-

विशेष द्रष्टव्य सामवेद का संस्करण, स्वाघ्याय मण्डल औघ, सं० १९९६, भूमिका
 पृ० १०-१२।

# तृतीय परिच्छेद

# वैदिक अनुशोलन का इतिहास

# त. विकास कि शिवास के शिल्प्याचीनकाल का कार कि कार कि

ं संहिताओं की रचना के अनन्तर ही उसके रहस्यमय मन्त्रों के अर्थ समझाने की प्रवृत्ति जागरूक हुई। ब्राह्मण ग्रन्थों में इस प्रवृत्ति का प्रथम प्रयास दृष्टिगत होता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ का विस्तृत वर्णन तो विद्यमान है ही, साथ ही साथ उनमें मन्त्रों का भी अर्थ न्यूनाधिक मात्रा में किया गया मिलता है। शब्दों की व्युत्पत्ति भी दी गई है। इन व्युत्पत्तियों को बड़े आदर के साथ यास्क ने 'इति ह विज्ञायते' कहकर निक्क में उद्घृत किया है। तथ्य की बात यह है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में विकीर्ण सामग्री के आघार पर ही निघण्टु तथा निरुक्त की रचना पीछे की गई। मन्त्रों के पदकार ऋषियों ने भी वेदार्थ के समझने में हमारी बड़ी सहायता की है। प्रत्येक मन्त्र के अवान्तरभूत पदों का पृथक्करण कर प्राचीन ऋषियों ने तत्तत् संहिताओं के 'पदपाठ' भी निर्मित किये हैं। इससे मन्त्रों के अर्थ का परिचय भलीमांति मिल जाता है। इन पदपाठों के कर्ता ऋषियों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया है।

#### पदकार

शाकल्य—इन्होंने ऋग्वेद का 'पदपाठ' प्रस्तुत किया। बृहदारण्य उप० में शाकल्य का जनक की सभा में याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ का वर्णन उपलब्ध होता है (अ॰ ४)। पुराणों के अनुसार ये ही शाकल्य ऋग्वेद के पदपाठ के रचियता भी हैं। ब्रह्माण्ड पुराण (पूर्वभाग द्वितीय पाद, अ० ३४) का कथन है-

शाकल्यः प्रथमस्तेषां तस्मादन्यो रथीतरः। वाष्कलिश्च भरद्वाज इति शाखाप्रवर्तकाः॥ ३२॥ देविमत्रश्च शाकल्यो ज्ञानाहंकारगवित:। जनकस्य स यज्ञे वै विनाशमगमद् द्विजः ॥ ३३ ॥

शाकल्य का उल्लेख निरुक्त में तथा ऋक्-प्रातिशास्य में मिलता है। अतः इन्हें जपनिषत्कालीन ऋषि मानना न्यायसंगत प्रतीत होता है। यास्क ने अपने निरुक्त में कहीं-कहीं इनके पदपाठ को स्वीकार नहीं किया है। उदाहरणार्थं निरुक्त ५।२१ में 'अरुणो मासक्चद् वृकः' (१०।५।१८) की व्याख्या में यास्क ने 'मासक्चत् को एक पद मानकर 'मासों का कर्ता' अर्थ किया है, परन्तु शाकल्य ने यहाँ दो पद (मा, सकूत्)

माना है। निरुक्त (६१२८) में 'बने न वायो' (ऋ० १०१२९११) मन्त्र उद्घृत किया गया है। यहाँ 'वायः' को शाकल्य ने दो पद माना है (वा + यः)। इसका उल्लेख कर यास्क ने इसे अग्राह्य माना है। वे इसे एक ही पद मानते हैं। 'वायः' का यास्कसम्मत अर्थुं है—'पक्षी'। इस प्रकार निरुक्त में कहीं-कहीं इनके मत का अनुमोदन नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त रावण कृत पदपाठ का भी अस्तित्व मिलता है। रावण ने ऋग्वेद के ऊपर अपना भाष्य भी लिखा और साथ ही पदपाठ भी प्रस्तुत किया। यह पदपाठ शाकल्य का अनुकरण नहीं है, प्रत्युत अनेक स्थलों पर उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार नवीन प्रदपाठ दिया है।

- (२) यजुर्वेद के भी पदपाठ उपलब्ध हैं। माध्यन्दिन संहिता का पदपाठ तो बम्बई में मुद्रित ही हो चुका है, परन्तु काण्वसंहिता का पदपाठ अभी तक अमुद्रित है। इनके रचियता का पता नहीं चलता। तैत्तिरीयसंहिता के पद-पाठकार का नाम आत्रेय है। इसका निर्देश भट्ट भास्कर ने अपने 'तैत्तिरीयसंहिता भाष्य' के आरम्भ में किया है—उख्यात्रेयाय ददौ येन पदिवभागश्चके। इसीलिए 'काण्डानुक्रमणी' में आजय पदकार कहे गये हैं (यस्याः पदकृदात्रेयो वृत्तिकारस्तु कृण्डिनः)। बौधायन गृह्य (३।९।७) में ऋषितर्पण के अवसर पर पदकार आत्रेय को भी तर्पण करने का उल्लेख है (आत्रेयाय पदकाराय)। ये आत्रेय शांकल्य के ही समकालीन प्रतीत होते हैं।
  - (३) सामवेद के पदकार गार्ग्य हैं, जिनके नाम तथा कार्य का समर्थन हमें अनेक प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। निरुक्त (४।३।४) में मेहन शब्द के प्रसङ्ग में बड़ी रोचक बातें प्रस्तुत की गई हैं। दुर्गाचार्य का कथन है कि ऋग्वेदियों के अनुसार यह एक ही पद है, पर छान्दोग्यों (सामवेदियों) के अनुसार यहाँ तीन पद है (म, इह, न)। यास्क ने दोनों पदकारों—शाकल्य तथा गार्ग्य—के मतों का एकत्र समीकरण किया है। इस प्रसंग में समपदकार 'गार्ग्य' के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। स्कन्दस्वामी की भी यही सम्मति है—'एकमिति शाकल्यः, त्रीणोति गार्ग्यः'। गार्ग्य के पदपाठ की विशेषता यह है कि इनमें पदों का छेद बहुत ही अधिक मात्रा में किया गया है। 'मित्र' का पदपाठ मि + त्रम्, 'अन्ये' का अन् + ये, 'समुद्रः' का सम + उद्रम् है। इन पदपाठों को प्रमाणित मानकर यास्क ने अपनी निरुक्ति भी ठीक इन्हों के अनुरूप दी है। प्रमीतेः त्रायते इति मित्रः (१०।२१) = मरण से जो त्राण करता है वर्षादान से, वही मित्र- सूर्य है। समुद्द्वनन्ति अस्मात् आपः = जल जिसमें बहुता रहे वह है समुद्र (२।१०) आदि। गार्ग्य की यह विशेषता ध्यान देने की वस्तु है। अथवंवेद का पदपाठ ऋग्वेद के अनुरूप ही है। इसके रचित्रता का पता नहीं चलता।

बह्वचानाम् 'मेहना' इत्येकं पदम् । छन्दोगाना त्रीण्येतानि पदानि—'म, इहिं न' इति । तदुभय पश्यता भाष्यकारेण उभयोः शाकल्यगार्ग्ययोरभिप्रायाः वत्रानुविहितौ । (दुर्गवृत्ति—वेंकटेश्वर संस्करण, पृ० २७६)

इन विभिन्न पदकारों में ऐकमत्य नहीं है। जिसे एक आचार्य एक पद मानदा है, उसे ही दूसरे विद्वान् दो-दो या तीन-तीन पद मिनते हैं। इस पद्धित के लिए अवश्य ही प्राचीन समय में कोई परम्परा रही होगी। 'आदित्य' शब्द के विषय में निरुक्त के भाष्यकार स्कन्दस्वामी ने भिन्न-भिन्न आचार्यों के मतों का इस प्रकार उल्लेख किया है—'शाकल्यात्रेयप्रभृतिभिन्वगृहीतम्; पूर्वनिर्वचनाभिप्रायेण। गार्ग्यप्रगृतिभिरवगृहीतम्। विचित्राः पदकाराणामभिष्रायाः। ववचिदुपसर्गविषयेऽपि नावगृह्णित, यथा शाकल्येक 'अधिवासन्' इति नावगृहीतम्, आत्रेयेण तु अधिवासमिति अवगृहीतम्" (२।१३)।

स्कन्दस्वामी का अभिप्राय यह है कि पदकारों का तात्पर्य विचित्र ही होता है । जपसर्ग होने पर कोई अवग्रह नहीं देते और कोई सामान्य नियम से देते हैं। 'अधिवास' शब्द में शाकल्य अवग्रह नहीं मानते, आत्रेय मानते हैं। जो कुछ भी कारण हो वेदार्थ के अनुशीलन का प्रथम सोपान पदपाठ ही है। बिना पद का रूप जाने अर्थ का ज्ञान क्या कभी हो सकता है ? पदपाठ के लिए भी व्याकरण के नियमों का आविष्कार बहुत पहिले ही हो चुका होगा।

त्राह्मण ग्रन्थों में दी गई निकक्ति तथा ब्युत्पत्ति के आधार पर निचण्टु तथा निकक्त ग्रंथों की रचना अवान्तर काल में की गई। वेदाङ्ग का पूर्ण प्रयोजन भी वेद के अर्थ के समझने में सहायता देना है, प्रत्येक वेदाङ्ग के द्वारा वेद के अर्थज्ञान में कितनी सहायता मिलती है, इसका विशेष वर्णन अगले परिच्छेद में किया जायगा।

मध्ययुग के अनेक वैदिक विद्वानों ने वैदिक संहिताओं के ऊपर भाष्य की रचना कर उसके अर्थ को विशद तथा बोघगम्य बनाया। इस अर्थानुशीलन कार्य में उन्होंने निरुक्त, व्याकरण, पुराण, इतिहास आदि समस्त आवश्यक सामग्री का उपयोग किया। ऐसे भाष्यकारों में माघवभट्ट, स्कन्दस्वामी, नारायण, उद्गीथ, वेंकटमाघव, आनन्दतीर्थ ऋग्वेद के मान्य भाष्यकर्ता हैं; भवस्वामी, गुहदेव, क्षुर, भट्ट भास्कर मिश्र तैत्तिरीय संहिता के उल्वट और महीघर माध्यन्दिनसंहिता के माध्य, भरतस्वामी तथा गुणविष्णु सामवेद के आदरणीय भाष्य-निर्माता हैं। इस सबसे विलक्षण कार्य है आचार्य सायण का, जिन्होंने पांच वेदिक संहिताओं, ११ ब्राह्मणों तथा र आरण्यकों के ऊपर अपने पाण्डित्यपूर्ण भाष्यग्रन्थों का निर्माण किया। सायणाचार्य के भाष्य ही आज हमारे वेद के अर्थ तथा यज्ञ के रहस्य समझने में एकमात्र पथ-प्रदर्शक तथा प्रकाशस्तम्म हैं, इसमें किञ्चन्मात्र भी सन्देह नहीं है।

### २-पाश्चात्त्य वेदज्ञों का कार्य

वेद के अनुशोलन की ओर पाआत्य लोगों का घ्यान १८ वें शतक के अन्तिम

इन भाष्यकारों के परिचय के लिए देखिए—
 बलदेव उपाघ्याय—आचार्य सायण और माम्रव, पृ० १०८-११४।

काल में तब हुआ जब १७८४ ई० में सर विलियम जोन्स नामक अंग्रेजी विद्वान् के प्रयत्न से, जो आगे चलकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के उच्च न्यायालय के प्रघान जज हुए, कलकत्ते में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी नामक शोघसंस्था की नींव रक्खी गई। इसी समय से पाश्चात्त्यों का घ्यान संस्कृत माषा तथा साहित्य की ओर आकृष्ट हुआ। तब से लेकर आज तक उनका प्रयत्न विशेष रूप से जारी है।

आज से १५० वर्ष पूर्व १८०५ ई० में कोलब्रूक साहव ने 'एशियाटिक रिसर्चेज' नामक पता में वेद के ऊपर एक विस्तृत विवेचनात्मक निबन्ध लिखा, जिसमें वेद के नाना ग्रन्थों के विवरण के साथ उनका महत्त्व भी प्रदर्शित किया गया है। वेदानुशीलन के विषय में पाश्चात्त्य पण्डितों का यही प्रथम प्रयास है। इसके पहले प्रसिद्ध फेब्र लेखक वाल्टेंयर ने भारत से 'राबर्ट डी नौबिलिस' नामक एक मिशनरी के द्वारा लाये गये एक किल्पत यजुर्वेद की पुस्तक के आघार पर हिन्दुओं की विद्या तथा बुद्धि की विशेष प्रशंसा की थो, परन्तु इस ग्रन्थ के कृत्रिम तथा कल्पित सिद्ध होने पर लोगों में संस्कृत के विषय में बहुत कुछ अविश्वास तथा अश्रद्धा पैदा हो गई थी। उसका निरा-करण कोलबूक साहब के लेख से भलीभाँति हो गया। ये आरम्भ में संस्कृत के इतने विरोधी थे कि मगवद्गीता का अंग्रेजी में १८८५ ई० में अनुवाद करनेवाले विलक्तिन साहब को संस्कृत के पीछे पागल कहा करते थे, परन्तु पीछे उनकी सम्मित बदली और उन्होंने संस्कृत का गाढ़ अनुशीलन कर संस्कृत के ग्रन्थ-रत्नों को यूरोपीय विद्वानों से परिचित कराया । यह निबन्ध भी पश्चिमी विद्वानों का घ्यान वैदिक साहित्य की बोर आकृष्ट करने में विशेष सफल रहा। प्रायः पचीस वर्षों के बाद रोजेन नामक जर्मन विद्वान् ने बड़े उत्साह से ऋग्वेद का सम्पादन आरम्भ किया, परन्तु १८३७ ई० में इनकी असामयिक मृत्यु के कारण केवल प्रथम अष्टक ही सम्पादित होकर प्रकाशित हुआ। इसी समय में पेरिस में संस्कृत के अध्यापक बरनूफ साहब ने इतने अच्छे और योग्य छात्र तैयार किये कि उन्होंने आगे चलकर वेद के अनुशीलन में महत्त्वपूर्ण कार्य किया।

यूरोप में वैदिक अनुशीलन के इतिहास में १८४६ ई० चिरस्मरणीय, रहेगी, क्योंकि इसी वर्ष रुडाल्फ राथ नामक जर्मन विद्वान् ने 'वेद का साहित्य तथा इतिहास नामक छोटी, किन्तु महत्त्वपूर्ण पुस्तिका लिखी, जिसमें यूरोप में वेद के अनुशीलन के प्रति वास्तिवक और गंभीर प्रवृत्ति पैदा हुई। राथ महोदय ऐतिहासिक पद्धित के उद्धां वक के रूप में चिरस्मरणीय रहेंगे, क्योंकि इन्होंने वेद के अर्थ समझने के लिये साका आदि भारतीय भाष्यकारों की व्याख्या को एकदम अग्राह्म ठहरा कर पिश्चमी भाषा विज्ञान तथा तुलनात्मक धर्म को ही प्रधान सहायक माना। दोषपूर्ण होने पर भी इस पद्धित ने वेदों के अर्थ-ज्ञान के लिये 'ऐतिहासिक पद्धित' को विशेष महत्त्व दिया। इनके दृष्टि से वेद के ही विभिन्न स्थलों में आये हुए शब्दों की छानबीन करने से संदिष्ट

शब्दों के अर्थ स्वयं आभासित हो सकते हैं। इसी पद्धति का अनुसरण कर राथ महोदय ने सेन्टपीट्संवर्ग संस्कृतजर्मन महाकोश का निर्माण किया, जो इनकी विद्वता, प्रतिभा तथा अध्यवसाय का पर्याप्त सूचक है। इसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ विकाश-क्रम से दिया गया है, जिसमें वेद से लेकर लीकिक संस्कृत ग्रन्थों के भी सन्दर्भ अर्थ-निर्णय करने के लिये उद्भृत किये गये हैं। इस कोश में वैदिक शब्दों का अर्थ-संकलन स्वयं राथ महोदय ने ही किया है, लौकिक संस्कृत शब्दों का अर्थ-निर्णय दूसरे जर्मन विद्वान् बोठिलिंग ने किया। यह कोश आज भी बेजोड़ है, तथा संस्कृत शब्दों के ऐतिहासिक अर्थ-विकाश को समझाने के लिये नितान्त उपयोगी है।

राथ महोदय के सहपाठियों तथा शिष्यों की एक लम्बी परम्परा है, जिसने वैद के अनुशीलन में विशेष भाग लिया है। इन पश्चिमी विद्वानों के कार्य को हम कई श्रेणियों में बाँट सकते हैं। एक तो है वैदिक ग्रन्थों का विमर्शात्मक शुद्ध संस्करण, दूसरा है वैदिक ग्रन्थों का अनुवाद तथा तीसरा है वैदार्थ के अनुशीलनविषयक ग्रन्थ तथा वैदिक संस्कृति के रूप-प्रकाशक व्याख्या-पुस्तक। स्थानाभाव के कारण मान्य ग्रन्थकारों तथा उनके कायों का ही यहाँ विवेचन किया जा रहा है। ग्रन्थों का संस्करण

मैक्समू लर साहब पाश्चात्त्य विद्वानों के शिरोमणि हैं, जिन्होंने वेद के विषय में नाना ग्रन्थों की रचना कर उनके सिद्धान्त तथा धर्म को पश्चिमी देशों में खुब ही लोकप्रिय बनाया । विद्वत्ता के साथ सहानुभूति भी उनका विशेष गुण था। वे भारतीय धर्म, दर्शन तथा संस्कृति को सहानुभूति की दृष्टि से परखते थे, तथा भारतीयों के हृदय तक पहुंचने की कोशिश करते थे। आज भी उनके ग्रन्थ विद्वत्ता के साथ उदारता के प्रतीक हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ऋग्वेद के सायण भाष्य का प्रथम बार विवेचनापूर्णं सम्पादन । इस ग्रंथ के प्रकाशन से वेद-विषयक अध्ययन अध्यापन की नींव यूरोप में पक्की हो गई। इसका प्रारम्भ १८४९ ई॰ तथा समाप्ति १८७५ ई० में हुई। तीन हजार से अधिक पृष्ठों में इस वृहत् ग्रन्थ के 'सम्पादन तथा कई सी पृष्ठों की मूमिका एवं टिप्पणी से संपादन के अध्यवसाय का कुछ अनुमान किया जा सकता है। १८९०-९२ में इसका सुघरा हुआ द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ। 'प्राचीन वैदिक संस्कृत साहित्य' नामक ग्रन्थ में वैदिक साहित्य की विद्वत्तापूर्ण मीमांसा करने के अतिरिक्त इन्होंने 'पवित्र प्राच्य ग्रंथमाला' में स्वयं तथा अन्य पश्चिमी विद्वानों के द्वारा वैदिक ग्रन्थों का अनुवाद प्रकाशित किया। डाक्टर वेबर का नाम भी पश्चिमी विद्वानों में प्रसिद्ध है जिनका विस्तृत तथा सूक्ष्मदर्शी पाण्डित्य आलोचकों को विस्मय में डाल देने जाला था। इन्होंने यजुर्वेदसंहिता तथा तैत्तिरीयसंहिता का सम्पादन ही नहीं किया; बल्कि इन्दिशे स्तूदियन नामक जर्मन शोषपत्रिका में वैदिक अनुसंघान को अग्रसर किया । आउफ क्ट नामक विद्वान् ने १८६२-६३ में ऋग्वेद का एक संस्करण

अत्यन्त योग्यता के साथ रोमन लिपि में निकाला । जर्मन विद्वान् श्रोदर ने मैत्रायणी-संहिता का एक वैज्ञानिक संस्करण बड़ी योग्यता के साथ १८८१-८६ में तथा काठक संहिता का १९००-११ में संस्करण निकाला । ये संहितायें अभी हाल में ही स्वाध्याय-मण्डल (औंध) से सातवडेकरजी के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुई हैं । इसके अतिरिक्त स्टेवेन्सन महोदय द्वारा राणायनीह शास्त्रीशाखा की साम-संहिता का १८४२ में अंग्रेजी अनुवाद के साथ, वेन्फी साहब के द्वारा कौथुम-शाखीय साम-संहिता का १८४८ में अंग्रेजी अनुवाद के साथ तथा राथ और ह्विटनी द्वारा १८५६ में अथवंवेद का संस्करण पश्चिमी विद्वानों के प्रयास तथा परिश्रम का अज्ज्वल उदाहरण है । पिप्पलाद-शाखा की अथवंसिहिता को एक ही प्रति काश्मीर में उपलब्ध हुई थी । उसी के आधार पर प्रो० ब्लूमफील्ड तथा डा० नार्वे ने इस अतिजीण प्रति का पूरा फोटो लेकर उसी फोटो को तीन बड़ी-बड़ी जिल्दों में १९०१ ई० में जर्मनी से प्रकाशित किया । फोटो होने से यह ग्रन्थ मूल प्रति की हूबहू नकल है । इसके प्रकाशन से पश्चिमी विद्वानों के भारतीय विद्या की रक्षा के प्रति विशेष मनोयोग और घ्यान का इससे कोई उत्तम उदाहरण क्या प्रस्तुत किया जा सकता है ? ब्राह्मणों, श्रौतसूत्रों तथा प्रातिशाख्यों के भी शुद्ध वैज्ञानिक संस्करण अनेक विद्वानों ने समय-समय पर किये हैं ।

प्रो॰ हाग(M. Haug) का ऐतरेयब्राह्मण का संस्करण तथा अंग्रेजी अनुवार आज भी अपनी भूमिका के लिए उपादेय है (बम्बई १८६३)। डा॰ आउफ्रेक्ट का रोमन अक्षरों में इस ब्रा॰ का संस्करण अत्यन्त विशुद्ध माना जाता है (बान, जर्मनी; १८७९)। इसी प्रकार प्रो॰ लिण्डनर (B. Lindner) का कौषीतिक ब्रा॰ का संस्करण भी सुन्दर है (जेना, १८८७)। माध्यदिन शतपथ न्ना० का प्रथम सं० डा॰ वेबर के सम्पादकत्व में विलिन से निकला था (१८५५)। सामवेदी ब्राह्मणों में अनेक के अनुवाद जर्मन भाषा तथा अंग्रेजी में भी है। डा॰ वेबर ने अद्भुत बा॰ का सं॰ तथा अनुवाद (बलिन १८५८) तथा वंश ब्रा॰ का संपादन किया है। डा॰ बर्नेड (A. C. Burnell) ने अनेक सामवेदी ब्राह्मगों को प्रकाशित किया-सामविधान लन्दन से (१८७३ ई०), वंश ब्रा॰ तथा देवताच्याय ब्रा॰ १८७३ में, आर्षेय ब्रा॰ १८७६ में तथा संहितोपनिषद् ब्रा॰ १८७७ में मंगलोर से । जैमिनीय ब्रा॰ का विशेष अंश अंग्रेजी अनुवाद तथा टिप्पणियों के साथ डा॰ ओर्टल (H. Oertal) ने तथा जर्मन अनुवाद के साथ डा० कैलेण्ड ने प्रकाशित किया। प्रथम ग्रन्थ 'अमेरिकन ओरि एण्टल जर्नल' (१६वीं जिल्द) में छपा है, तो दूसरा स्वतंत्र ग्रन्थ के रूप में। प्रो॰ गास्ट्रा (D. Gaastra) ने गोपथ ब्रा॰ का एक सुन्दर नागराक्षरों में सं॰ निकाल है (लेडन, हालैण्ड; १९१९)।

श्रीतसूत्रों के भी विशुद्ध संस्करण पाश्चात्त्यों की कृपा से हमें प्राप्त हैं। इस विषय के आश्वालायन गृह्य तथा पारस्कर गृह्य के सम्पादक स्टेन्जलर (Stenzler), शांखायन

श्रीतसूत्र के सम्पादक हिलेनाण्ट (Hillebrandt), बीघायून-श्रीतसूत्र के सम्पादक कैलेण्ड (W. Caland), आपस्तम्ब-श्रीतसूष के सम्पादक गार्वे (R. Garbe), मानव श्रीतसूत्र के सम्पादक क्नाउएर (Knauer), कात्यायन-श्रीतसूत्र के सं० वेबर तथा कौशिक-श्रौतसूत्र के संपादन के सम्बन्ध में व्लूमफील्ड के नाम उल्लेखनीय हैं। अनुवाद

वैदिक ग्रन्थों के अनुवाद की ओर भी पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि आरम्भ से ही आकृष्ट हुई है। आज से पूरे सौ वर्षों से ऊपर हुए १८५० ई० में डाक्टर विल्सन (H. H. Wilson) ने ऋग्वेद का पूरा अंग्रेजी अनुवाद सायणभाष्य के अनुसार किया। ऋग्वेद के दो जर्मन अनुवाद प्रायः एक ही काल में प्रकाशित हुए-प्रासमान (H. Grassmann) का पद्यानुवाद (१८७६-७७ ई०, दो जिल्दों में), जिसमें राथ साहब की पद्धति से सायणभाष्य की उपेक्षा कर स्वतन्त्र रीति से अनुवाद किया गया है; (२) लुडविंग (A. Ludwig) का गद्यानुवाद विस्तृत व्याख्या के साथ ६ जिल्दों में (१८७६-१८८८ तक), जिसमें उतनी स्वतन्त्रता अंगीकृत नहीं हुई है। इसके अनन्तर काशी से ग्रिफिथ (R. T. H. Griffith) का अंग्रेजी में पद्यानुवाद जपयोगी सूचियों तथा टिप्पणियों के साथ (१८८९-९२) प्रकाशित हुआ, जिसमें सायणभाष्य का पूरा उपयोग किया गया है। ऋग्वेद के ऊपर जर्मन विद्वान् डा॰ ओल्डनवर्ग (H. Oldenberg) की बड़ी ही मार्मिक तथा विवेचनापूर्ण व्यास्था दो जिल्दों में बिलिन से प्रकाशित हुई है (१९०९-१२)। इस ग्रन्थ में ओल्डनबर्ग ने प्रत्येक सूक्त के ऊपर पूर्ववर्ती पण्डितों की ज्याख्या का निर्देश कर अपनी विशव विवे-चना प्रस्तुत की है। इन्होंने एक दूसरे ग्रन्थ में ऋग्वेद के छन्द आदि अन्य विषयों की भी विशद विवेचना प्रस्तुत की है (१८८८ ई॰, बॉलन)। ये ग्रन्थ ऋग्वेद के अनुशीलन के लिए बड़े ही महत्वशाली, प्रामाणिक तथा उपादेय हैं, जिनको उपयोगिता आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है।

यजुर्वेद की माध्यन्दिन इंहिता का अंग्रेजी पद्य में अनुवाद ग्रिफिय ने किया है (काशी, १८८९)। तैत्तिरीय संहिता का बड़ा ही प्राञ्जल अनुवाद डा॰ कीय (A. B. Keith) ने हार्वंड बोरियन्टल सीरीज (जि॰ १८ १९; १९१४ अमे-रिका) में किया है, जिसके आरम्भ में बहुत ही उपयोगी बातों की मीमांसा अनुवादक की विलक्षण विद्वत्ता का परिचय देती हैं। सामवेद का पद्यानुवाद भी अंग्रेजी में ग्रिफिय साहब का है। अथर्ववेद के दो अनुवाद प्रस्तुत हैं। ग्रिफिय का अनुवाद मूल अर्थ को समझने में पूरा सहायक है (१८९१-९८, काशो), तो ह्विटनी (W. H. Whitney) का अनुवाद जिसे लैनमैन (C: R: Lanman) ने पूरा करके प्रकाशित किया है (हारवर्ड बो॰ सी॰ जिल्द ७ और ८, १९०५) विद्वतापूर्ण भूमिका तथा टिप्पणियों के कारण वैदिकों के लिए वड़ा ही उपादेय, प्रामाणिक तथा

प्राञ्जल है। ब्राह्मण-प्रन्यों में तीन के अनुवाद अत्यन्त परिश्रमसाध्य तथा उपयोगी हैं—(१) शतपथ ब्रा० का इंग्लिंग (D? J. Eggeling) का 'पिवत्र प्राच्य प्रन्थमाला' के ५ जिल्दों (१२, २६, ४१, ४३, ४४) प्रकाशित अनुवाद अध्यवसाय तथा परिश्रम का उदाहरण है। (२) ऋग्वेद के दोनों ब्राह्मणों को डा० कीथ का अनुवाद (हा० ओ० सी०, जि० २४, १९२०) सौ पृष्ठों की उपयोगी भूमिका के साथ संकलित होने से नितान्त महत्वपूर्ण है। (३) ताण्य महाब्राह्मण का डा० कैलेण्ड (Caland) का अनुवाद (बिब्ल०, कलकत्ता १९३२) भी सामवेदीय विषयों से सम्बद्ध भूमिका से युक्त होने के कारण बहुत ही उपयोगी है, जिसमें कर्मकाण्ड से सम्बद्ध विषयों का भी संकेत टिप्पणियों में दे दिया गया है। छोटे मोटे ब्राह्मणों के तो अनुवाद जर्मन तथा अंग्रेजी में अनेक हैं। ऊपर के तीनों ब्राह्मणों के अनुवाद विस्तार में ही बड़े नहीं हैं; प्रत्युत विद्वता में भी अद्वितीय हैं।

उपनिषदों के अनुवाद तो अनेक हैं और बहुत ही पाण्डित्यपूर्ण हैं। वेदांग के प्रन्थों जैसे प्रातिशास्य, निरुक्त आदि के भी उपादेय अनुवादों को पाश्चात्य विद्वानों ने प्रकाशित किया है।

### व्याख्या-ग्रन्थ

वेदों के विषयों के ऊपर भी स्वतन्त्र रूप से पश्चिमी विद्वानों ने बड़ी ही उपयोगी सामग्री एकत्र की है। 'संस्कृत जर्मन महाकोश' की चर्चा तो ऊपर की गई है। ग्रासमान का वैदिक कोश ऋग्वेद से ही सम्बन्ध रखता है (१८७३-७५) जिसमें ऋग्वेदीय प्रत्येक स्थल का उल्लेख करके शब्द के अर्थ का निर्णय किया गया है। ऋग्वेद के अनुवाद की त्रुटियों की पूर्ति इस कोश से होती है। डा॰ मैक्डानल तथा कीथ का 'वैदिक इन्डेक्स' वैदिक संस्कृति से सम्बद्ध विषयों का एक छोटा विश्वकोष ही है, जिसमें ऐतिहासिक तथा भौगोलिक विषयों के अतिरिक्त सामाजिक, आधिक आदि विषयों की पूर्ण मीमांसा है।

वैदिक व्याकरण तीन विद्वानों के बड़े ही सुन्दरं हैं-

- (१) ह्विटनी का व्याकरण मुख्यतया लौकिक संस्कृत का ही है, परन्तु तुलमा के लिए वैदिक भाषा का भी व्याकरण दिया गया है।
- (२) डा॰ मैक्डानल का वैदिक व्याकरण (वैदिक ग्रामर १९१०, जर्मनी) तो इस विषय का सर्वतोमान्य तथा प्रामाणिक ग्रन्थ है, जिसका संक्षिप्त रूप भी सामान्य छात्रों के लिए विशेष उपयोगी है (वैदिक ग्रामर फार स्टूडेन्ट्स्, आक्सफोर्ड १९२०)। एक विशेषता अवश्य मननीय है कि जहाँ पाणिनीय व्याकरण में वैदिक प्रयोगों को 'बहुलं छन्दिस' के भीतर निविष्ट कर दिया गया है, उन्हें भी यहाँ नियमों में बौधने का प्रयत्न किया गया है।

(३) डाँ० वाकरनागेल (J. Wackernagel) का वैदिक ज्यिकरण जर्मन भाषा में निबद्ध है। अनेक जिल्दों से प्रकाशित इस अंथ में नवीनतम भाषाशास्त्रीय अनु-सन्धानों का पूर्ण उपयोग किया गया है। यह ग्रंथ विद्वानों की सम्मित में अपने विषय का सर्वोत्तम प्रौढ़ ग्रन्थ है।

वैदिक छन्दों के ऊपर भी पश्चिमी विद्वानों ने अध्ययन किया है १ प्रो॰ वेबर ने अपने 'इन्दिशे स्तूदियन' नामक शोषपत्रिका की आठवीं जिल्द में इस विषय का विस्तृत अध्ययन प्रकाशित किया है। प्रो॰ अर्नाल्ड (E. V. Arnold) ने ऋग्वेदस्थ छन्दों का अध्ययन कर मन्त्रों के काल-निर्णय का भी 'वैदिक मीटर' नामक ग्रन्थ में (१९०५ ई॰) स्तुत्य प्रयास किया है। इनके सिद्धान्त प्रिश्रम-साध्य होने पर भी विद्वानों में मान्य नहीं हुए।

वैदिक पुराण-विज्ञान—वेदों के धमें के अध्ययन-प्रसंग में पाश्चात्य पण्डितों ने एक स्वतन्त्र तुल्नात्मक पुराण-विज्ञान (कम्पैरेटिव माइयोलाजो) की सृष्टि की है, जिसमें वेद के धार्मिक सिद्धान्तों की तुल्ना अन्य धर्मों के तथ्यों से भी की गई है। वैदिक धर्म पर प्रो॰ मैक्समूलर, मैक्डानल तथा जर्मन विद्वान् हिलेब्रान्ट ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें हिलेब्रान्ट का जर्मन ग्रन्थ तीन बड़ी-बड़ी जिल्दों में प्रकाशित हुआ है (वेदिके माइयोलोगी)। इसके अतिरिक्त श्रीत यज्ञयाज्ञों के विषय में भी इसका प्रामाणिक ग्रन्थ वड़ा ही उपादेय है (वेदिके रिचुआल लितरातुर; जर्मनी १९२५) जर्मन भाषा से अपरिचित पाठकों के लिए डा॰ मैक्डानल का 'वैदिक माइयोलाजी' नामक ग्रन्थ व्यापकता तथा प्रामाणिकता की दृष्टि से नितान्त उपादेय है। फ्रेंच विद्वानों ने भो श्रीत विषयक अनेक ग्रन्थों की रचना फ्रेंच भाषा में की है। डा॰ कीथ का दो जिल्दों में विभक्त ग्रन्थ भी विशेष उपयोगी है। इसमें वेद के धर्म तथा उपनिषद् के तत्वज्ञान की प्रामाणिक मीमांसा है। 'रिलिजन एण्ड फिलासोफी आफ वेद एण्ड उपनिषद' नामक यह ग्रन्थ हारवर्ड से दो जिल्दों में प्रकाशित हुआ है (संख्या ३१-३२, ९३४-३५) । वेद के धर्म के अनुशीलन के लिए पाश्चात्यों के और भी अनेक ग्रन्थ हैं।

वैदिक साहित्य का इतिहास—इस विषय में भी तीन-चार प्रंथ विशेष प्रसिद्ध हैं। डा॰ वेबर के एति इष्यक प्रन्य को अपने विषय का सर्वप्रथम प्रतिपादक होने का गौरव प्राप्त है। यह मूलतः जर्मन भाषा में निकला था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद टूबनर संस्कृत सीरीज (लण्डन) में उपलब्ध है। मैक्मूलर का ग्रन्थ 'हिस्ट्री आफ एनसेण्ट संस्कृत लिटरेचर' (१८५९, लण्डन) वैदिक प्रन्थों का गाढ़ अध्ययन प्रस्तुत करता हैं और यह आज भी अपनी उपयोगिता से वंचित नहीं हुआ है। मैक्डानल का 'हिस्ट्री संस्कृत लिटरेचर' (संस्कृत साहित्य का इतिहास) अधिकतर वैदिक साहित्य का ही विशेष अध्ययन है और छात्रों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ है (लण्डन, १९०५) डा॰ विन्टरनित्स का तीन खण्डों में विभक्त ग्रन्थ 'हिस्ट्री आफ इण्डियन

'लिटरेचर' (मूल जर्मन का प्रकाशन १९०४, लाइपजिंग से) इन तीनों की अपेक्षा ज्यापकता तथा विशालता की दृष्टि में पढ़कर है। इसके प्रथम खण्ड में वैदिक साहित्य का ज्यापक परिचय दिया है। जर्मन पाठकों को लक्ष्य कर लिया गया यह ग्रन्थ सामान्य बातों के विशेष वर्णन में ही ज्यस्त रहा है, परन्तु फिर भी इसकी उपयोगिता कम नहीं है। मूलतः जर्मन भाषा में निवद्ध 'हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर' नामक ग्रन्थ के आरम्भिक दो खण्डों का अंग्रेजी अनुवाद कलकत्ता विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया है। तीसरा खण्ड भी अंग्रेजी में उपलब्ध है (मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली)।

वैदिक साहित्य की सूचियाँ —वैदिक ग्रन्थों के वैज्ञानिक तथा विशुद्ध संस्करण के लिए स्चियों का विशेष उपयोग होता है। प्राचीन काल में अनेक 'अनुक्रमणी ग्रन्थ' इसी की पूर्ति के लिए लिखे गये थे। पाआवत्य विद्वानों ने इघर विशेष ज्यान दिया है। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है डा० ब्लूमफील्ड का 'वैदिक कान्कार्डेन्स है (हावडें ओरिएन्टल सीरीज १० वीं जिल्द, १९०६, पू० सं० ११०२), जिसमें उस समय तक छपे वैदिक ग्रन्थों की प्रत्येक ऋचा के प्रत्येक पाद तथा प्रैष आदि गद्यमय यजूर्वाक्यों की भी सूची है। इसमें विभिन्न पाठ मेदों का भी संग्रह है। रोमन लिपि में छपे मन्त्रों वाला यह ग्रन्थ साघारण पाठकों के लिए उपयोगी है, तो इन्हीं का दूसरा ग्रन्थ "ऋग्वेदीय रेपिटीशन्स" (हा० ओ० सी०, २० तथा २४ वीं जिल्द) विशेषज्ञों के उपयोग के लिए है। इसमें दिखलाया गया है कि किस प्रकार ऋग्वेद के मन्त्र या पाद की पुनरावृत्ति कहाँ हुई है, तथा उसमे उपयोगी तथ्यों की मीमांसा की गई है। कर्नल जेकब (G. A. Jacob) का 'उप-निषद् वाक्यकोशं भी ६६ उपनिषदों तथा गीता के वाक्यों की बृहत् सूची प्रस्तुत करता है। यह भी अध्ययन के लिए कम उपयोगी नहीं है (१८९१, बम्बई)। फ्रेंच विद्वान् लूई रेनो (Louis Renou) ने एक उपयोगी ग्रन्थ की रचना की है, जिसमें बेद तथा वैदिक विषयों पर निर्मित ग्रन्थों तथा लेखों का पूर्ण परिचय है। उपादेयं ग्रन्थ क्केंच भाषा में 'विब्लिओग्राफी वेदीक' नाम से पेरिस से प्रकाशित है (१९३१)।

### ३-नव्य भारत में वैदिक अनुशीलन

गत शताब्दी के विद्वानों की भी दृष्टि वेद की ओर आकृष्ट हुई। इसका कारण था दो नवीन धर्म-सुधारक समाजों की स्थापना। बंगाल में राजा राममोहनराय के द्वारा स्थापित 'ब्रह्मसमाज' ने तथा पंजाब में स्वामी दयानन्द सरस्वती के द्वारा प्रतिष्ठापित 'आर्यसमाज' ने वैदिक सिद्धान्त को ही हिन्दू धर्म का मौलिक विशुद्ध सिद्धान्त ठहरा कर उनकी ओर भारतीयों का घ्यान आकृष्ट किया। ब्रह्मसमाज ने उपनिषदों के अध्ययन को पुनरुजीवित किया तथा आर्यसमाज ने वैदिक संहितां के अध्ययन-अध्यापन को। पाश्चात्त्य विद्वानों के वैदिक अनुशीलन से भी भारत में प्रोत्साहन मिला और भारतीय विद्वानों ने वैदिक ग्रन्थों के विशुद्ध संस्करण तथा ऐतिहासिक अनुशीलन प्रस्तुत किये।

स्वामी दर्यानाद सरस्वती ने यजुर्वेद या ऋग्वेद के ऊपर अफ्नी पद्धति के अनुसार संस्कृत में सुन्दर भाष्यों की रचना की है। ॰

नवीन शैली के वेदज्ञों में शङ्कर पाण्डुरङ्ग पण्डित, लोकमान्य बालगंगाघर तिलक शंकर बालकृष्ण दीक्षित और सत्यव्रत सामश्रमी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। शङ्कर पाण्डुरङ्ग पण्डित ने सायण माष्य के साथ अथर्ववेद का वड़ा ही विशुद्ध संस्करण चार जिल्दों में प्रकाशित किया (बम्बई १८९५-९८) जिससे अच्छा संस्करण इसका आजतक प्रकाशित न हो सका। इन्होंने नवीन पद्धति पर ऋग्वेद की व्याख्या मी 'वेदार्थ यत्न' नामक ग्रन्थ में विवेचनात्मक टिप्पणों के साथ मराठी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित करना आरम्भ किया था। यह क्लाघनीय उद्योग व्याख्याता की अकाल मृत्यु के कारण तृतीय मण्डल तक ही समाप्त होकर रह गया। लोकमान्य बालगंगाघर तिलक के दोनों ग्रन्थ 'ओरायन' और 'आर्कटिक होम इन दि वेदेज' वैदिक आलोचना के मौलिक गवेषणापूर्ण प्रन्य हैं, जिनमें उनकी विद्वता, तर्क का उपन्यास तथा वृद्धि की निर्मलता अवलोकनीय है। 'ओरायन में ज्योतिष-सम्बन्धी प्रमाणों के आधार पर वेद का निर्माणकाल विक्रम से चार हजार वर्ष पूर्व निर्णीत है, तथा दूसरे में आयों का मूल निवास उत्तरी घ्रुव के पास सिद्ध किया गया है और पाश्चात्यों के प्रचलित मतों का खण्डन है। दीक्षित ने 'भारतीय-ज्योतिष' सम्बन्धी अपने मराठो ग्रन्थ में वैदिक ग्रन्थों में उपलब्ब ज्योतिष प्रमाणों के बल पर वेदरचना की विस्तृत प्रामाणिक विवेबना की है ('भारतीय ज्योतिःशास्त्र १८९६ पूना)। सत्यव्रत सामश्रमी वंगाल की एक मान्य वैदिक थे, जिन्होंने सामवेद से सम्बद्ध ग्रन्थों का प्रामाणिक तथा विशुद्ध संस्करण प्रका-शित किया है। वे सामवेद के मार्मिक विद्वान् थे। उनकी कीर्ति-स्तम्भ है सामसंहिता तथा गान-संहिता का ५ भोगों में विशुद्ध -संस्करण (कलकत्ता, १८७७), जिसमें साम, गायन, सायणभाष्य आदि का एकत्र प्रकाशन प्रामाणिक ढंग से किया गया है। आर्य-समाज के अनेक विद्वानों ने वैदिक ग्रन्थों का संस्करण तथा विवरण प्रस्तुत कर अपने वेद प्रेम का परिचय दिया है। आर्यसमाजी विद्वान् श्रीपाद दामोदर सातवडेकर ने चारों वेदों की संहितायों को बड़ी ही उपयोगी अनुक्रमणिका के साथ स्वाच्याय मण्डल (औंघ जिला सतारा) से सम्पादित कर प्रकाशित किया है। ये संस्करण बड़े ही उपयोगी, विशुद्ध तथा प्रामाणिक हैं। काठक संहिता, मैत्रेयणीय संहिता तथा साम की गान संहिता (प्रथम भाग) तथा दैवत संहिता (विभिन्न देवताओं से सम्बद्ध मन्त्रों का एकत्र संग्रह) उसी प्रकार उपयोगी तथा उपादेय हैं। तिलक विद्यापीठ (पूना) से ५ जिल्दों में प्रकाशित ऋग्वेद का सायणभाष्य प्रचीनतम हस्तलेखों पर आधारित होने से अत्यन्त विशुद्ध, प्रामाणिक तथा वैज्ञानिक संस्करण है। वह मैंक्समूलर के प्रख्यात संस्करण से भी विशुद्धतर हैं। इसके लिए इसके सम्पादकगण हमारे घन्यवाद के पात्र हैं। डाक्टर लक्ष्मणस्वरूप का वेंकट-माधव की व्याख्या तथा अन्य भाष्यों के

आवश्यक उद्धरणों से संप्रलित संस्करण भी मन्त्रों के अर्थज्ञान की आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करने के कारण विशेष उपयोगी हैः(४ जिल्द लाहौर)।

वैदिक संहिताओं के भाषानुवाद भी उपलब्ध होते हैं, जिनमें रमेशचन्द्र दत्त का वंगला में, रामगोविन्द त्रिवेदी तथा श्रीराम शर्मी आचार्य का हिन्दी में ऋग्वेद का अनुवाद; जयदेव विद्यालंकार का साम तथा अथवंवेद का हिन्दी अनुवाद तथा श्रीधर पाठक का मराठी में माध्यन्दिनसंहिता का अनुवाद उपयोगी है परन्तु इनमें अंग्रेजी तथा जर्मन अनुवादों के समान व्यापकता तथा वैज्ञानिकता का अभाव विशेष खटकता है। श्रीराम शर्मा आचार्य ने ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों का अनुवाद हिन्दी में प्रस्तुत किया है।

वेद तथा वेदाङ्ग का अर्थ समझाने के लिए अनेक व्याख्या ग्रन्थों का इघर प्रणयन हुआ है। श्री अरविन्द ने वेद के मन्त्रों की रहस्यवादी व्याख्या की है और इस व्याख्या की रूपरेखा बतलाते हुए इन्होंने ऋग्वेदस्य अग्नि-सूक्तों का अनुवाद अंग्रेजी में किया है (कलकत्ता, १९३०)। इस व्याख्यापद्धति को समझाने के लिए तदनुसार ऋग्वेद के आरम्भिक-सूक्तों पर हाल में ही कपाली शास्त्री ने संस्कृत में दो व्याख्या-ग्रन्थ लिखे हैं। श्रीविश्वबन्धु शास्त्री के सम्पादकत्व में प्रकाशित शब्दार्थ-पारिजात में वैदिक शब्दों का ब्राह्मणों से लेकर नवीनतम भारतीय आचार्यों तथा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किये गये अर्थों का आलोचनात्मक संग्रह है। डा॰ लक्ष्मणस्वरूप-कृत निरुक्त का संस्करण तथा अनुवाद, डा॰ मंगलदेव-शास्त्री रचित ऋक्-प्रातिशाल्य का संस्करण तथा अनुवाद भीर डा॰ सूर्यकान्त शास्त्री द्वारा सम्पादित 'अथर्व-प्रातिशास्य' अपने विषय के उपादेय ग्रन्थ हैं। श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य द्वारा अंग्रेजी में लिखित 'हिस्ट्री आफ वेदिक लिटरेचर' (पूना १९३०) तथा श्रीभगवद्दत्त द्वारा रचित 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास (लाहौर; तीन खण्ड) भी उपयोगी प्रन्थ हैं। डा॰ दाण्डेकर की वैदिक ग्रन्थ-सूची (वेदिक बिब्लियोग्राफी, पूना १९४७) भी वेदविषयक ग्रन्थों तथा निबन्धों की जानकारी के लिए विशेष उपयोगी है। यह डा॰ रेनो के ग्रन्थ की पूर्ति करता है। पण्डित विश्वबन्धु शास्त्री के निर्देशन में 'वैदिक-पदानुक्रम कोष' अनेक भागों में होशियारपुर के वैदिकशोषसंस्थान से प्रकाशित हुआ है। श्री युधिष्ठिर मीमांसक के वैदिक छन्द तथा वैदिक स्वरमीमांसा नामक ग्रन्थ भी उल्लेखनीय हैं।

to the of heading brouder theretoes the first of the firs

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

with the Annales of the Annales of the Fall

BOARDER STREET BOOKS AND COUNTY OF COUNTY STREET

# चतुर्थं परिच्छेद

# वेद-भाष्यकार

गुप्तकाल में वैदिक धर्म का महान् अम्युदय हुआ। इतिहासवेत्ता पाठक मलीभाँति जानते हैं कि गुप्त सम्राट् 'परमभागवत' की उपाधि से अपने को विमूषित करना गौरवास्पद समझते थे। इन्होंने वैदिक धर्म का पुनबद्धार सम्पन्न किया। सप्तमशतक में आचार्य कुमारिल ने मीमांसाशास्त्र की भूयसी प्रतिष्ठा की। इनके व्यापक प्रभाव से वेदाघ्ययन की ओर पण्डितों की प्रवृत्ति पुनः जागरित हुई । बौद्धकाल में वेदों की ओर जनता की दृष्टि कम थी, परन्तु कुमारिल ने बौद्धों की युक्तियों का सप्रमाण खण्डन कर वेद की प्रामाणिकता सिद्ध कर दी। हमारा अनुमान है कि कुमारिल-शंकर के समय में वेदों के अर्थ समझने और समझाने की प्रवृत्ति विशेष रूप से जागरूक हुई। वैदिक भाष्यकारों में प्राचीनतम भाष्यकार स्कन्दस्वामी के आविभवि का यही युग है। यहाँ संहिताकम से भाष्यकारों का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है।

### (१) ऋग्वेद-भाष्य

ऋग्वेद संहिता का सबसे पहला उपलब्ध माष्य स्कन्दस्वामी का है। वैदिक साहित्य में यह भाष्य बड़े आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ग्रन्थकार की प्राचीनता के साथ-साथ ग्रन्थ के अन्तरङ्ग गुणों ने उसे इस उच्च आसन पर बैठाया है। भाष्य के अन्त में दिए गए कतिपय क्लोकों से इनके देशादि का पर्याप्त परिचय मिलता है। स्कन्दस्वामी गुजरात की प्रख्यात राजधानी वलमी के रहनेवाले थे। इनके पिता का नाम भर्तृघुव था। इसका पता निम्नलिखित क्लोक से, जो ऋग्वेद भाष्य के प्रथमाष्टक के अन्त में मिलता है, चलता है-

वलभीविनिवास्येतामृगर्थागमसंहृतिम् । भर्तृध्रुवसुतम्बके स्कन्दस्वामी यथास्मृति ॥

स्कन्दस्वामी-आचार्य स्कन्दस्वामी के समय का भी निर्णय पर्याप्त रीति से किया गया। पीछे के प्रन्थों में इनके नामोल्लेख होने से हमें इनके आविर्भाव काल का पता चलता है, परन्तु शतपथन्नाह्मण के विख्यात भाष्यकार हरिस्वामी के गुरु होने से इनका समय बहुत कुछ निश्चित रूप से जाना जा सकता है। शतपथ-भाष्य के आरम्भ में हरि स्वामी ने अपना परिचय दिया है और स्कन्दस्वामी को अपना गुरु बतलाया है—

नागस्वामी तत्र याजी प्रमाणयंज्ञ आढ्यो लहम्या समेघितः॥५॥ तन्नन्दनो हरिस्वामी त्रयोव्याख्यानधौरेयोऽधीततन्त्रो

तत्र" श्रीगुहस्वामिनन्दनः। प्रस्फुरद्वेदवेदिमान्। गुरोर्मुखात् ॥६॥ यः सम्रोट् , कृतवान् सप्त सोमसंस्थास्तथर्कश्रुतिम् । व्याख्यां कृत्वाऽऽध्यापयन्मां श्रीस्कन्दस्वाम्यस्ति मे गुरुः ॥८॥ हरिस्वामो ने अपने भाष्य की रचना का भी समय दिया है— यदाब्दनानां कलेर्जग्मुः सप्तत्रिंशच्छतानि वै । चत्वारिशत्समाश्चान्यास्तदा भाष्यामिद् कृतम् ॥

अर्थात् कलियुग के ३७४० वर्ष वीतने पर भाष्य बनाया गया। कलियुग कह आरम्भ वि० सं० पूर्व ३०४५ अर्थात् ३१०२ ईसा पूर्व में माना जाता है, अतः हरिस्वामी के शतपथभाष्य का निर्माण काल (३७४०-३०४५) = वि० सं० ६९५ = ६३८ ई० में माना जा सकता है। इसके पहले स्कन्दस्वामी ने अपना ऋग्भाष्य बना डाला था, तथा हरिस्वामी को वेद पढ़ाया था। अतः आचार्य स्कन्दस्वामी का कालः वि० सं० ६८२ (६२५ ई०) के आसपास अनुमानतः सिद्ध है। इस प्रकार स्कन्दस्वामीः हर्ष तथा बाणभट्ट के समकालीन हैं।

स्कन्दस्वामी ने यास्क के निरुक्त के भी ऊपर टीका लिखी है। निरुक्त टीका के रचियता तथा ऋग्भाष्य के कर्ता आचार्य स्कन्दस्वामी अभिन्न व्यक्ति हैं, इसका पता हमें देवराज यज्वा के उस लेख से चलता है जिसमें निरुक्त टीका में 'प्रयस्' शब्द का तथा वेदभाष्य में 'श्रवस्' शब्द का स्कन्दस्वामी के द्वारा 'अन्न' अर्थ किये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है—

'उप प्रयोमिरागत्' इत्यादिषु निरुक्तटीकायां स्कन्दस्वामिना प्रय इत्यन्नं नाम उच्यते, तथा च 'अक्षिति श्रवः' इत्यादिनिगमेषु वेदभाष्ये श्रव इत्यन्नं नाम इति

स्पष्टमुच्यते ।

इस उद्धरण के अध्ययन से यही प्रतीत होता है कि देवराज यज्वा को स्कन्दस्वामी निरुक्त-टीका तथा वेदभाष्य दोनों के रचियता अभीष्ट थे। अतः इस विषय में सन्देह करने का स्थान नहीं कि वेदभाष्य तथा निरुक्त-टीका इन दोनों को स्कन्दस्वामी ने ही बनाया था।

स्कन्दस्वामी का ऋग्भाष्य अत्यन्त विशव है। इसमें प्रत्येक सूक्त के आरम्भ में उस सूक्त के ऋषि तथा देवता का उल्लेख किया गया है, तथा इसके बोधक प्राचीन अनु-क्रमणियों के क्लोक उद्धृत किए गए हैं। निघण्टु, निरुक्त आदि वैदिकार्थोंपयोगी प्रत्यों से भी उपयुक्त प्रमाण स्थान-स्थान पर दिए हैं। भाष्य खूब सरल है तथा मिताक्षर है। व्याकरण-सम्बन्धी तथ्यों का उल्लेख संक्षेप में ही किया गया है। सायणभाष्य के प्रथमाष्टक की तरह व्याकरण का विस्तार से प्रदर्शन इसमें नहीं है। स्कन्दस्वामी के भाष्य का प्रभाव सायण के ऋग्माष्य पर अवश्य पड़ा था; इसके अनेक प्रमाण तथा उदाहरण है। स्कन्दस्वामी का भाष्य ऋग्वेद के केवल आधे भाग—चौथे अष्टक-तक ही उपलब्ध हुआ है। शेष भाण की पूर्ति दो आचार्यों ने की है, जिनका वर्णन आगे किया जायगा। अनन्तश्यनग्रन्थावली में यह भाष्य प्रकाशित होने लगा है।

नारायण—ऋग्वेद के भाष्य में वेंकटमाघव ने लिखा हैं— स्कन्दस्वामी नारायण उद्गीथ इति ते क्रमात्। चक्रुः सहैकमृग्भाष्यं पदवाक्यार्थंगोचरम्॥

वभूगः तहनभूग्माध्य पदवाक्यार्थगाचरस्।।
अर्थात् स्कन्दस्वामी, नारायण तथा उद्गीथ ने क्रम से मिलकर एक ही ऋग्माष्य वनाया। इससे यह स्पष्ट है कि नारायण ने ऋग्माष्य की रचना में स्कन्दस्वामी की सहायता की थी। 'क्रमात्' शब्द से अनुमान होता है कि ऋग्वेद के मध्य-माग पर नारायण ने अपना भाष्य लिखा है। कुछ लोग सामभाष्यकार माधव के पिता नारायण तथा इस नारायण को एक ही व्यक्ति मानते हैं, परन्तु इसके लिए अमा कोई सबल प्रमाण नहीं मिला है। इसका भी समय विक्रम की सातवीं शताब्दी में अनुमानतः। सिद्ध है।

उद्गीथ—वॅकटमाघव के कथनानुसार उद्गीथ ने स्कन्दस्वामी के भाष्य में सहायताः पहुँचाई थी। इन्होंने ऋग्वेद के अन्तिम भाग पर भाष्य लिखा है। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर उद्गीथ ने अपने विषय में लिखा है— 'वनवासीविनिर्गताचार्यस्य उद्गीथस्य कृता ऋग्वेदभाष्ये '''अध्यायः समाप्तः'। इससे उद्गीथाचार्यं का वनवासी से कोई न कोई सम्बन्ध प्रतीत होता है। प्राचीन काल में कर्णाटक का पश्चिमी भाग वनवासी प्रान्त के नाम से सर्वत्र विख्यात था। अतः आचार्य उद्गीथ इसी प्रान्त अर्थात् कर्णाटक देश के समीप के ही रहने वाले जान पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त इनके विषय में कुछ ज्ञातः नहीं है।

उद्गीथ के नाम का उल्लेख सायण तथा आत्मानन्द ने अपने माध्य में किया है। इनका भाष्य स्कन्दस्वामी के भाष्य की शैली पर जान पड़ता है। इसका भी प्रभाव सायण के भाष्य पर पड़ा था। उद्गीथ सायण से पूर्ववर्ती भाष्यकार हैं, क्योंकि सायण ने ऋग्वेद के एक मन्त्र (१०।४६।५) के भाष्य में उद्गीथ की व्याख्या का उल्लेख किया है और यह व्याख्या उद्गीथ के भाष्य में उपलब्ध होती है। यह भाष्य ऋग्वेद के दशम मण्डल के सूक्त ५ से लेकर सूक्त ८३ के पाँचवें मन्त्र तक उपलब्ध होता है जिसमें आदि के अंश को डी. ए. वी. कालेज के शोध विभाग ने प्रकाशित किया है (लाहौर, १९३५), शेष अंश अभी तक मुद्रित नहीं है। उद्गीथ भाष्य की सायणभाष्य से तुलना करने पर स्पष्ट है कि सायण ने अपने भाष्य के लिए उद्गीथ की विपुल सामग्री का उपयोग किया है। इसीलिए तिलक वैदिक संशोधन मण्डल से प्रकाशित सायण भाष्य के त्रुटित अंश या संदिग्ध पाठ का शोधन उद्गीथ भाष्य की सहायता से किया गया है। इस प्रकार इस भाष्य का महत्त्व सायणभाष्य के पाठ-शोधन के लिए भी कम नहीं है।

माधव भट्ट--ऋग्वेद के माधव नामक चार भाष्यकारों का अब तक पता चला हैं। इसमें एक तो सामवेद-संहिता के भाष्यकार हैं। तीन माधव नामधारी भाष्यकार

का सम्बन्ध ऋग्वेद के साथ है। इनमें से एक तो सायण-माधव ही हैं। यद्यपि सायण ने ऋक्संहिता पर भाष्य लिखा; तथापि माघव के द्वारा इस कार्य में पर्याप्त सहायता दिये जाने के कारण माधव भी भाष्यकार के रूप में किन्हीं स्थानों में गृहोत किये गये हैं। अतएव एक माधव तो सायणाचार्य ही हुए। दूसरे माधव वेंकटमाधव हैं, जिनका निर्देश प्राचीन भाष्यों में मिलता है। एक अन्य माधव यह भी हैं, जिनकी प्रथम अष्टक की टीका अभी हाल में मदास विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुई है। यह टीका बड़ी ही सारगिमत है। अल्पाक्षर होने पर भी मन्त्रों के अर्थ समझते में नितान्त महत्त्वपूर्ण है। कुछ विद्वान इस साधवसट और वेंकटमाधव को एक हो व्यक्ति मानते हैं, परन्तु दोनों व्यक्तियों के लिए भाष्यों की तुलना करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि माघवभट्ट वेंकट माघव से नितान्त भिन्न हैं एवं उनसे प्राचीनतर हैं। इस सिद्धान्त पर पहुँचने के साधक अनेक प्रमाण हैं। पहली बात यह है कि सायण ने माघव के नाम से जिस अर्थ का उल्लेख किया है वह इस नयी टीका में बिलकुल उपलब्ध होता है। जान पड़ता है कि यह ग्रन्थ बहुत दिनों से लुप्त-प्राय-सा हो गया था। इसीलिए देवराज यज्वा ने अपनी निघण्टु टीका में वेंकटमाधव और माधवभट्ट के व्यक्तित्व को सम्मिलित कर दिया है। वैंकटमाधव के नाम से जितने उद्धरण उन्होंने दिये हैं वे सब के सब इस टीका में उपलब्ध हो सकते हैं, यदि वह पूरी उपलब्ध हो जाय। हमारे मित्र पं॰ सीताराम जोशी ने खोज निकाला है । कि देवराज के लगभग आघे निर्देश प्रकाशित टीका में ही उपलब्ध हो जाते हैं।

यह माघव भट्ट ऋग्वेद के महान् विद्वान् रहे होंगे, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं। इस टीका के आरम्भ करने से पहले उन्होंने ग्यारह अनुक्रमणियाँ लिखी थीं, जिनमें से हर एक कोष रूप में रखकर ऋग्वेद के शब्दार्थ को प्रकट करने में समर्थ है। इनमें से उपलब्ध दो अनुक्रमणी छप चुकी हैं। वे हैं नामानुक्रमणी और आख्यातानुक्रमणी। इनके पढ़ने से यह अनुमान सहज में हो सकता है कि वे ऋक्-संहिता के समानार्थक नाम और क्रियाओं के एकत्र संग्रह हैं, किन्तु इससे अधिक महत्त्व को अनुक्रमणियाँ जैसे निवंचनानुक्रमणी, छन्दोनुक्रमणी और सबसे अधिक महत्त्व की स्वरानुक्रमणी उपलब्ध नहीं हैं, यह बहुत ही खेद का विषय है। स्वरानुक्रमणी को सबसे अधिक महत्त्व की हम इसलिए मानते है कि इससे जो स्वर का ज्ञान है वह उपलब्ध टीकाओं में किसी में भी पाया नहीं जाता। इस वैशिष्ट्य का संकेत वैदिक विद्वान् बहुत पहिले देवराज यज्वा के निघण्टु-निर्वचन से पा चुके थे। मालूम पड़ता है कि देवराज यज्वा इस माघव को स्वयं यथार्थ रूप से नहीं जानते थे। अपने प्रन्थ की अस्तावना में उन्होंने वेंकटमाघव का निर्देश किया है और बहुत सम्भव है कि उन्होंने उन्हों को माघव के निर्देश से सम्बद्ध किया हो? आगे चलकर यह पता लग चुका है कि उन्हों को माघव के निर्देशों में से एक भी निर्देश वेंकटमाघव के प्रन्थ में नहीं मिलता।

देखिए, काशी की ओरियन्टल कान्फ्रेन्स की लेखमाला ।

और कित्यय सायणभावन के नृहद्भाष्य में मिलते हैं, जो उनके निज के प्रन्थ नहीं हैं। देवराज यज्वा के सभी निर्देश इस नये माघन के प्रन्थ में मिल सकते हैं, यदि वह समग्र उपलब्ध हो जाय। जितना उपलब्ध हुआ है, उसमें आधे से अधिक निर्देश पाये गये हैं, और वे अक्षरशः मिलते हैं। देवराज यज्वा ने जो उद्धरण दिये हैं, ने भी इस माघन के उपलब्ध दोनों अनुक्रमणियों में पाये गये हैं। अतएन वह भीषन केंकट-माघन न होकर इस नये ग्रन्थ के लेखक दूसरे या तीसरे माघन हैं और बहुत प्राचीन होने के कारण देवराज यज्वा ने भी उनको वेंकटमाघन मानने की मूल की है।

टीका की विशेषता—इस माघव की टीका वास्तव में भाष्य ही है। इसका अनुसरण सायणमाघव, वेंकटमाघव इन दोनों ने स्वच्छन्दरूप से किया है। स्कन्दस्वामी की टीका में भी इसकी अनुक्रमणियों का अनुकरण पाया जाता है। दु:ख की बात यह है कि बहुत ही थोड़ा भाग केवल एक ही अष्टक ऋक्-संहिता पर यह भाष्य उपलब्ध है; तथापि इतना ही भाग ऊपर कहे हुए विधानों को पुष्ट करने में पर्याप्त है। देवराज यज्वा ने माघव का निर्देश कर जो स्वर की बातें लिखी हैं उनमें साठ प्रतिशत के ऊपर इस अस्पकाय भाग में ही पाये जाते हैं। देवराज यज्वा ने अपने सारे निर्देशों को संहिता-माष्य से लिया है। मालूप पड़ता है कि पूरा भाष्य उनके पास था, परन्तु इस माधव का ठीक परिचय देवराज को नहीं था। यह माघव ही माघवभट्ट कहाने योग्य हैं, क्योंकि इनका ऋग्वेद का अर्थज्ञान बहुत ही उच्च कोटि का पाया जाता है। सन्दिग्ध स्थलों को स्वरभेद और प्रातिशाख्यभेद से विशद करनें की इनकी शैलो अनुठी है। यद्यपि भाष्य लघुकाय है, तथापि निःसन्दिग्ध अर्थ दिये हैं, जिनका अनुकरण स्कन्दस्वामी, वेंकटमाधव और सायणाचार्य वराबर करते हैं। विद्वानों के मत में सायणाचार्य चतुर्दश शतक, वेंकटमाधव दशम शतक और स्कन्दस्वामी सप्तम शतक के माने गये हैं। तब ये माधव भट्ट इन सबों से सुतरां प्राचीन हैं।

वेंकटमाधव—माधव ने समग्र ऋक्संहिता पर अपना भाष्य लिखा है। कुछ लोगों का अनुमान है कि माधव ने ऋग्वेद पर दो भाष्य लिखे हैं। पहले भाष्य के प्रथम अध्याय के अन्त में माधव ने अपना परिचय लिखा है, जिससे प्रतीत होता है कि इनके पितामह का नाम माधव, पिता वेंकटाचार्य, मातामह का भवगोल और माता का नाम सुन्दरी था। इनका मातृगोत्र विशिष्ठ तथा अपना गोत्र कौशिक था। इनका एक अनुज भी था, जिसका नाम था संकर्षण। इनके वेंकट तथा गोविन्द नामक दो पुत्र थे। ये दक्षिणापथ के चोल देश (आन्ध्र प्रान्त) के रहनेवाले थे।

इनके काल-निर्णय के लिए अनेक साधन मिलते हैं. जिनको सहायता से इनका समय विशेष रूप से निश्चित किया जा सकता है।

१. ऋग्भाष्य, अनन्तशयन-प्रन्यावली, भूमिका पृ० ७, ८।

- (१) सायण ने ऋ॰ १०।८६।१ के भाष्य में माघव भट्ट की सम्मिति का उल्लेख किया है, जो वेंकटमाधव के भाष्य में मिलता है। अतः माघव सायण के पहले विद्यमान थे।
- (२) निघण्टु पर भाष्य लिखने वाले देवराज यज्वा (सं० १३७० के आस-पास) ने अपने भाष्योपोद्धात में वेंकटाचार्य-तनय माघव का उल्लेख इस प्रकार किया है—'श्रीवेंकटाचार्यतनयस्य माघवस्य भाष्यकृतौ नामानुक्रमण्याः पर्यालोचनात् """ कियते।' इससे वेंकट के पुत्र माघव का देवराज का पूर्ववर्ती होना स्वयं सिद्ध है।
- (३) कोषकार केशव स्वामी ने (१३०० वि० सं० से पूर्व) अपने प्रसिद्ध कोष 'नानार्थार्णवसंक्षेप' में माघवाचार्य सूरि के नाम से माघव का ही उल्लेख किया है—

द्वयोस्त्वश्वे तथा ह्याह स्कन्दस्वाम्यृक्षु भूरिशः। माधवाचार्यसूरिश्च को अद्येत्यृचि भाषते॥

इसका आशय यह है कि उभयिंछ में 'गो' शब्द का अर्थ 'घोड़ा' होता है। किस्स्यामी ने ऋचाओं की व्याख्या में इसी अर्थ को कहा है, यथा माधवाचार्य सूरि ने भें 'को अद्य' (ऋ० १।८।४।१६) इस ऋचा की व्याख्या में 'गो' शब्द का अर्थ अश्व कि है। वेंकटमाधव के उक्त ऋचा के भाष्य में यही अर्थ मिलता भी है। अतः इस निर्दे से माधव का समय वि० सं० १३०० से पूर्व का ठहरता है।

इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि माधव का समय १३०० विक्रमी से का पहले का है, तथा इनकी प्रामाणिकता स्कन्दस्वामी के समान ही मानी जाती थी। अतः इनका समय १२०० विक्रमी संवत् के आस-पास ज्ञात होता है। पं० साम्बंधि शास्त्री ने वेंकटमाधव का समय १०५०—११५० ई० के भीतर माना है ।

माघव का भाष्य अत्यन्त संक्षित है। उन्होंने 'वर्जयन् शब्दिवस्तारं शब्दैः की पर्यरिति' लिखकर इस बात को स्वयं स्वीकार किया है। इसमें केवल मन्त्रों के के की ही व्याख्या है। संक्षित बनाने की भावना से प्रेरित होकर माघव ने मूल के की की व्याख्या है। संक्षित बनाने की भावना से प्रेरित होकर माघव ने मूल के की का भी निवेश अपने भाष्यों में बहुत कम किया है। केवल पर्यायवाची पदों को के ही माघव ने मन्त्रार्थ को स्पष्ट करने का श्लाघनीय प्रयत्न किया है। इस भाष्ये पढ़ने से मन्त्र का अर्थ बड़ी सुगमता से समझ में आ जाता है। स्कन्दस्वामी के अप की अपेक्षा भी यह संक्षित है, सायण के भाष्य से तो कहना ही क्या? व्याकर सम्बन्धी तथ्यों का निर्देश इसमें है ही नहीं। हाँ, प्रायः सर्वत्र ब्राह्मण-ग्रन्थों प्रमाण सुन्दर रीति से दिए गए हैं, जिससे माघव की ब्राह्मण-ग्रन्थों के व्युत्पत्ति प्रतीत होती है। माघव ने स्वयं ब्राह्मणों को वेदों के गूढ़ अर्थों के सम्बन्ध व्युत्पत्ति प्रतीत होती है। माघव ने स्वयं ब्राह्मणों को वेदों के गूढ़ अर्थों के सम्बन्ध

ऋग्वेद का स्कन्दस्वामीकृत भाष्यभूमिका, पृ० ७।

01:2:8 वेद-भाष्यकार 159 (10

में नितान्त उपयोगी वतलाया है। उनका कहना है कि जिसने कैवल व्याकरण तथा निरुक्त का अनुशीलन किया है, वह संहिता का कैवल चतुर्थांश जानता ही है, परन्तु जिन्होंने ब्राह्मण प्रन्थों के अर्थ का विवेचन श्रमपूर्वक किया है, शब्द रीति के जाननेवाले वे ही विद्वान्, (जिसे माघव ने 'वृद्ध' कहा है) वेद के समस्त अर्थ को यथार्थंतः कह सकते है-

संहितायास्तुरीयांशं विजानन्त्यघुनातनाः। निरुक्तव्याकरणयोरासीत् येषां परिश्रमः॥ अथ ये ब्राह्मणार्थानां विवेकारः कृतश्रमाः। शब्दरीति विजानन्ति ते सर्वं कथयन्त्यपि ॥

त का

ण के

आस-

किया

सिद्ध

लेख

FF.

14

şī

Ì۱

W

इस प्रकार ब्राह्मणों के अनुकूल वेदार्थ के प्रतिपादन का यह माष्य उज्ज्वल उदा-हरण है। संक्षिप्त होने से मन्त्र का अर्थ समझने में इससे विशेष सहायता मिळती है। इस भाष्य के प्रकाशक हैं मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली तथा सम्पादक हैं डा०

धानुष्कयज्वा माम के किसी तीनों वेदों के भाष्यकार का नाम वेदाचार्य की सुदर्शनमीमांसा में कई बार आया है। इन स्थानों पर वे विवेदी भाष्य-कार' तथा 'त्रयीनिष्टवृद्ध' कहे गये हैं। अतः इनके वेदत्रयी के प्रामाणिक भाष्यकार होने में तिनक भी सन्देह नहीं रहता। ये एक वैष्णव आचार्य थे। इन उल्लेखों के अतिरिक्त न तो इनके विषय में कुछ पता है और न उनके वेदमाष्य के िषय में। इनका समय विक्रम संवत् १६०० से पूर्व होना चाहिए।

आनन्दतीर्थं--आनन्दतीर्थं का ही दूसरा नाम 'मघ्व' है, जिन्होंने द्वैतवादीः सुप्रसिद्ध माध्व वैष्णव सम्प्रदाय को चलाया। इनके लिखे अनेक ग्रन्य हैं, जिनमें ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों की व्याख्यावाला वेदभाष्य भी है। यह भाष्ये छन्दोबद्ध है तथा ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के सूक्तों पर ही है। इसमें राघवेन्द्र यति का यह कथन पर्याप्त रूप से प्रमाणित है - ऋक्शाखागतैकोत्तरसहस्रसूक्तमध्ये कानिचित् चत्वारिशत् सूक्तानि भगवत्पादैः "व्याख्यातानि'।

भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में अपने विषय में कहा है कि 'वेदैश्च सर्वेरहमेव वेदाः अर्थात् समस्त वेद मेरा ही प्रतिपान करते हैं। अतः वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्यं आनन्दतीर्थं का वेदों में भगवान् नारायण का सर्वत्र प्रतिपादन देखना नितान्त युक्तियुक्त है। अपने भाष्य के आरम्भ में वे स्वयं कहते हैं---

स पूर्णत्वात् पुमान् नाम पौरुषे सूक्त ईरित:। स एवाखिलवेदार्थः सर्वशास्त्रार्थं एव च ॥

अर्थात् नारायण पूर्ण हैं । अतः पुरुषयुक्त में 'सहस्रशीर्षा पुरुषः' आदि ऋचाओं में वे ही 'पुरुष्ट कि मये हैं। अस्ति वेद तथा शास्त्र का अभिप्राय उसी पूर्ण पुरुष के हाराह्य भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय अ

वा रा ण सी | टिनिजन्माकाप हर्ण्यक Xaranasi Collection. Digitized by eGangotri

प्रतिपादन से हैं। इसी दृष्टि को अपने सामने रखकर इस वैष्णवाचार्य ने वैदिक ऋचाओं का अर्थ किया है। जयतीर्थ के कथनानुसार इस मध्वभाष्य में आधिमौतिक तथा आधिदैविक अर्थ के अतिरिक्त आध्यात्मिक अर्थ का भी सुन्दर प्रदर्शन किया गया है। इस प्रकार ऋग्वेद का यह 'माध्व' भाष्य कई अंशों में विलक्षणता से भरा पड़ा है। द्वैतवादियों में इनकी प्रसिद्धि कम नहीं है। इस मध्वभाष्य के अपर सुप्रसिद्ध माध्व आचार्य जयतीर्थ ने ग्रंथ-रचना के तीस साल के भीतर ही अपनी टीका लिखी। इस टीका पर भी नरिसह ने (१७१८ सं० वि०) अपनी विवृत्ति तथा नारायण ने 'भावरत्नप्रकाशिका' नामक दूसरी विवृत्ति लिखी। इनके लेखक वैदिक साहित्य के अच्छे विद्वान् प्रतीत होते हैं। इनकी टीका और विवृतियों के मध्वभाष्य के समझने में बड़ी सहायता मिलती है। आनन्द तीर्थ का आविर्भाव विक्रम की तेरहवीं सदी के मध्य से लेकर १४वीं के मध्य तक है। सुनते हैं कि वे ८० वर्ष तक जीवित रहें (१२५५-१३३५ वि० सं०)।

आत्मानन्द — आत्मानन्द ने ऋग्वेद के अन्तर्गत 'अस्य-वामीय' सूक्त पर अपना भाष्य लिखा है। इस भाष्य में उद्घृत ग्रंथकारों में स्कन्द, भास्कर आदि का नाम मिलता है, परन्तु सायण का नाम नहीं मिलता। इससे ये सायण से पूर्व के भाष्यकार प्रतीत होते हैं। इनके द्वारा उद्घृत लेखकों में मिताक्षरा के कर्ता विज्ञानेश्वर (१०७०-११००) तथा स्मृतिचन्द्रिका के रचयिता देवणभट्ट (१३वीं शती ई०) के नाम होने से हम कह सकते हैं इनका आविभाव-काल विक्रम की चौदहवीं शताब्दी है।

यह भाष्य भी अपनी विशेषता रखता है। आत्मानन्द ने भाष्य के अन्त में लिखाई कि स्कन्दस्वामी आदि का भाष्य यज्ञपरक है; निरुक्त अधिदेव परक है; परन्तु यह भाष अध्यात्म-विषयक है। तिस पर भी मूलरहित नहीं हैं; इसका मूल विष्णुधर्मीत्तर है—

अधियज्ञविषयं स्कन्दादिभाष्यम्, निरुक्तमिषदैवतविषयम्; इदन्तु भाष्यमध्यातः विषयमिति । न च भिन्नविषयाणां विरोधः । अस्य भाष्यस्यमूलं विष्णुधर्मोत्तरम् ।

भाष्य के निरीक्षण करने से पता चलता है कि आत्मानन्द अपने विषय के ए अच्छे जानकार थे। इसमें प्रत्येक मन्त्र का अर्थ परमात्मा को लक्ष्य कर रहा है। इस माष्य की बड़ी विशेषता है।

सायण र-सायणाचार्य विजयनगर के संस्थापक महाराज बुक्क तथा महारा हरिहर के अमात्य तथा सेनानी भी थे। बुक्क के प्रधान अमात्य का पद इन्होंने श

१. ऋगर्थभ्र त्रिविघो भवति—एकस्तावत् प्रसिद्धाग्न्यादिरूपः अपरस्तदन्तर्गतेल रलक्षणः, अन्योऽध्यात्मरूपः, तत्त्रितयपरं चेदं भाष्यम् ।

२. सायण की विस्तृत जीवनी के लिए देखिए ग्रन्थकार द्वारा रचित 'आवार्य सायण और माघव' (हि॰ सा० सम्मेलन, प्रयाग)

देक

तक

या

रा

पर

नी

त्ति

14

के

ľ

ना

7

K

वर्षों (१३६४ ई० से लेकर १३७८ ई०) तक अलंकृत किया । शदनन्तर हरिहर दितीय का मिन्त्रकार्य अपने मृत्युपर्यन्त आठ वर्षों ०(१३७९ ई० से १३८७ ई० तक, जो इनकी मृत्युका वर्ष था) तक सम्पन्न किया । इनके वेदमाध्यों के निर्णय का यही काल है १४ शती का उत्तरार्ष । अपने ज्येष्ठ भ्राता माधवाचार्य के द्वारा इस महनीय कार्य में प्रेरित किये जाने के कारण ये माध्य 'माधवीय' नाम से प्रख्यात हैं । ७ वैदिक माधा तथा धर्म के सुदृढ़ गढ़ में प्रवेश करने के लिए हमारे पास एक ही विश्वासाई साधन है, और वह है सायण का यही वेदमाध्य ।" हमारा तो यह निश्चित मत है कि वैदिक सम्प्रदाय के सच्चे ज्ञाता होने के कारण सायण का वेदमाध्य वास्तव में वेदार्थ की कुंजी है और वेद के दुंगम दुर्ग में प्रवेश कराने के लिए यह विशाल सिंहद्वार है।

## (२) साम-भाष्य

सामसंहिता पर सायण भाष्य लिखने से पहले दो भाष्यों का पता चलता है। एक अन्य ग्रन्थकार ने संहिता के ऊपर तो अपना भाष्य नहीं लिखा, लेकिन सामवेदियों के नित्य नैमित्तिक अनुष्ठानों में आनेवाले मन्त्रों की व्याख्या लिखी। अतः तीन ही ग्रंथकारों का अब तक पता चला है, जिन्होंने साम की पूरी संहिता पर अथवा साम के अनुष्ठानोपयोगी मन्त्रों पर अपनी व्याख्याएँ लिखीं।

माधव—ये सामसंहिता के -प्रथम भाष्यकार प्रतीत होते हैं। साम के दोनों खण्डों—छन्द आर्चिक तथा उत्तर आर्चिक—पर इन्होंने अपना भाष्य लिखा। इसका नाम 'विवरण' है। छन्द आर्चिक के भाष्य को 'छन्दिसका विवरण' तथा उत्तराचिक के भाष्य को 'उत्तर विवरण' नाम दिया गया है। अभी तक यह भाष्य अमुद्रितावस्था में ही पड़ा है, परन्तु इसके पता लगाने वाले सत्यद्रत सामश्रमी ने सबसे पहले अपने सायणभाष्य के संस्करण में इस भाष्य के कुछ अंश टिप्पणी के रूप में दिए हैं।

माघव के पिता का नाम 'नारायण' था, जिसे कुछ विद्वानों ने स्कन्दस्वामी के ऋग्भाष्य के पूरक तथा सहायक 'नारायण' से अभिन्न ही माना है, परन्तु अभी इन दोनों की अभिन्नता मानने के लिए प्रबल प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं; तथापि इनके आविर्मावकाल का निश्चित अनुमान किया जा सकता है। देवराज यज्वा (१२ शतक) ने अपने निघण्टु-भाज्य की अवतरणिका में किसी-माघव का निर्देश किया है। सम्भवतः यह माघव सामभाष्य-रचयिता माघव ही है। इतना ही नहीं, महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी का—

रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमःस्पृशे। अजाय सर्गेस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः॥

मंगल पद्य माघव के साम-विवरण में भी मंगल के रूप में मिलता है। इस पद्य का 'त्रयीमयाय' शब्द यही सूचित करता है कि इसका किसी वैदिक ग्रन्थ के मंगलाचरण में होना नितान्त उपयुक्त है। अतः माघव ने सर्वप्रथम इसे अपने साममाध्य के मंगल के लिए बनाया होगा, यही अनुमान' सिद्ध है। माध्यकार माघव वाणमट्ट के कोई पूज्य आचार्य गुरु हो सकते हैं। बाणमट्ट के पूर्वंज वेद के पारंगत पण्डित थे, वाण को भी, जैसा कि हर्षचिरत से पता चलता है, वेदवेदाङ्ग की शिक्षा विद्वान् गुरु से मिले श्यी। यह घटना पूर्व अनुमान की पुष्टि मात्र करती है। यदि वह ठीक हो तो कहना ही पड़ेगा कि बाणभट्ट के पूर्ववर्ती माघव का समय वि० सं० ६५७ (६०० ई०) से इधर का नहीं हो सकता। अतः माघव को विक्रम की सातवीं शताब्दी में मानना ठीक जान पड़ता है।

माघव का भाष्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्यों कि ये साम सम्प्रदायों को विशेष ह्य से जाननेवाले थे। इसका पता इस बात से चलता है, जैसा सत्यव्रत सामश्रमी ने दिखलाया है कि अनेक स्थलों पर सायण ने आर्च पाठ (ऋग्वेद में प्रदत्त पाठ) की ही व्याख्या की है, परन्तु इन स्थलों पर माघव ने साम पाठ (सामवेद में स्वीकृत पाठ, जो आर्च पाठ से भिन्न है) को दिया है। अन्य विशेषता का पता माघवशाष के मुद्रित हो जाने पर चलेगा। इस भाष्य का प्रकाशन वेदाम्यासियों के लिये निःसंदे बड़े काम का होगा।

भरतस्वामी—भरतस्वामी ने सामसंहिता पर भाष्य लिखा था, यह भी बर्भ अप्रकाशित ही है। इसके निम्नलिखित पद्य से पता चलता है कि भरतस्वामी काश्यपों के बाह्मण थे; इनके पिता का नाम नारायण तथा माता का यज्ञदा था, इन्होंने सामसे की समस्त ऋचाओं की व्याख्या लिखी—

इत्थं श्रीभरतस्वामी काश्यपो यज्ञदासुतः। नारायणार्यंतनयो व्याख्यात् साम्नामुचोऽखिलाः॥

भरतस्वामी ने ग्रन्थ के आरम्भ में अपना परिचय दिया है— नत्वा नारायणं तातं तत्प्रसादादवाप्तधीः । साम्नां श्रीभरतस्वामी काश्यपो व्याकरोदृचम् ॥ होसलाधीश्वरे पृथ्वीं रामनाथे प्रशासति । व्याख्या कृतेयं क्षेमेण श्रीरङ्गे वसता मया ॥

इन पद्यों से पता चलता है कि नारायण के पुत्र काइयप भरतस्वामी ने श्रीर्प जैसे प्रसिद्ध वैष्णवतीर्थ में रहते हुए होयसलाघीश्वर रामनाथ के राज्यकाल में भाष्य को बनाया। अपने समकालीन राजा के नामोल्लेख से भरतस्वामी के समय पूरा पता हमें चलता है।

रामनाथ के विवरण के लिये देखिए कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया भाग पू० ४८३-४८६।

ल

गेई

को

ली

ना

से

कि

eq

ने

की

Da

ष

देह

भो

ोर

बेर

होयसलवंश के विख्यातनामा वीर रामनाथ अपने समय के एक श्रदीापी नरेश थे। इनके पिता सोमेंश्वर इस वंश के प्रधान उन्नायकों भें से माने जाते हैं। इन्होंने समस्त चोल राजाओं के प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। रामनाथ सोमेश्वर के द्वितीय पुत्र थे, जो देवल महादेवी़ के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। सोमेश्वर ने पैतृक सिंहासन अपने प्रथम पुत्र, बिज्जल रानी के गर्भ से उत्पन्न, नरसिंह तृशीय को दिया था तथा रामनाथ को अपने राज्यकाल में ही दक्षिण प्रदेशों का शासक बनाया था। पिता की मृत्यु के अनन्तर रामनाथ इस प्रान्त के शासक बने ही रहे। श्रीरङ्गम् इनके ही राज्य में पड़ता था। अतः भरतस्वामी का उपर्युक्त उल्लेख विलकुल ठीक है। ये अपने ज्येष्ठ भ्राता से अलग, स्वतन्त्र रूप से दक्षिण प्रदेश में शासन करते थे। महीपुर के दक्षिण-भाग में इन्होंने अपने भाई से लड़ाई भी लड़ी थी। इनके पिता के द्वारा विजित चोल प्रदेश पर इन्हीं का शासन होता था। इनके जेठे भाई होयसल नरसिंह तृतीय की मृत्यु ई० सन् १२९२ में हुई, जिसके कुछ ही साल बाद (लगभग १२९४ या १२९५ में) ये भी यहाँ से चल बसे । इनके पुत्र विश्वनाथ इनके स्थान पर दक्षिण देश के शासक हुए, परन्तु इनकी भी मृत्यु केवल तीन वर्ष के ही भीतर हो गई। इसके बाद इनका भी प्रदेश नरसिंह तृतीय के सुपुत्र बीर बल्लाल तृतीय के पैतृक राज्य में मिल गया।

इस विवरण के आघार पर रामनाथ के शासन का अन्त वि० सं० १३५२ (१२९५ ई०) में हुआ। इससे भरतस्वामी के भाष्य का रचनाकाल सम्भवतः वि० सं० १३४५ के आसपास होगा। अतः भरतस्वामी विक्रम की चौदहवीं सदी के मध्य-काल में अवश्य विद्यमान थे। ये दक्षिण भारत के रहनेवाले थे। भरतस्वामी के भाष्य तथा सायणभाष्य में लगभग साठ-सत्तर वर्षों का अन्तर होगा। भरतस्वामी का भाष्य बहुत संक्षिस है। पूर्ववर्ती भाष्यकार माघव से इसमें पर्याप्त सहायता ली गई प्रतीत होती है। भरतस्वामी ने साम-ब्राह्मणों पर भी भाष्य लिखा है। अतः पूरी संहिता पर इनका भाष्य होना चाहिए।

गुणविष्णु गुणविष्णु के साममन्त्र-व्याख्यान का नाम मिथिला तथा बङ्गाल में खूब है। वहाँ के सामवेदियों के नित्य नैमित्तिक विधियों के उपयोगी साममन्त्रों की व्याख्या कर इन्होंने बड़ा भारी काम किया। ये मिथिला या बङ्गाल के किसी भाग के रहने वाले थे। इनके छान्दोग्य-मन्त्रभाष्य का एक सुन्दर संस्करण कलकत्ता की संस्कृत-परिषद् ने निकाला है। इसकी प्रस्तावना में विद्वान् संपादक ने गुणविष्णु के विषय में अनेक ज्ञातव्य विषयों का विवेचन विद्वत्ता के साथ किया है।

यह छान्दोग्य मन्त्रभाष्य सामवेद की कौथुम शाखा पर है (हलायुघेन ये काण्ये कौथुमे गुणविष्णुना)। इस भाष्य तथा सायणकृत मन्त्रब्राह्मण के माष्य की तुलना करने से जान पढ़ता है कि सायण ने गुण-विष्णु के भाष्य को आधार मानकर अपना भाष्य लिखा। हलायु ६ के द्वारा भी इस ग्रन्थ को उपयोग में लाने के प्रमाण मिलते हैं। इससे सम्भव है कि गुण-विष्णु-बल्बारुसेन या उनके प्रसिद्ध पुत्र लक्ष्मणसेन के राज्यकाल में विद्यमान थे। अतः इनका समय विक्रम की १२ वीं सदी का अन्त तथा १३ वीं सदी का आरम्भ माना जा सकता है।

गुणविष्गु का 'छान्दोग्य-मन्त्रभाष्य' ग्रन्थ नितान्त विख्यात है तथा प्रकाशित भी है। इनके अन्य दो ग्रन्थों का भी पता चलता है—पहला मन्त्र ब्राह्मणभाष्य तथा दूसरा पारस्करगृह्मसूत्रभाष्य। इस ग्रन्थों की रचना से ये अपने सस्य के एक प्रख्यात वैदिक प्रतीत होते हैं।

# (३) शुक्ल यजुर्वेद-भाष्य

(क) मध्यन्दिनसंहिता के दो प्रमुख भाष्यकर हैं—

- (१) उवट ये आनन्दपुर के निवासी वज्रट के पुत्र थे, तथा अवन्ती में निवास करते समय राजा भोज के शासन काल में (महीं भोजे प्रशासित) इस भाष्य का निर्माष किया । फलतः इनका समय ११ वीं शती का लघ्यकाल है। (भोज का राज्यकाल = १०१८ ई० से लेकर १०६० ई० तक)। पिता-पुत्र के विशिष्ट नामकरण से वे काश्मीरी प्रतीत होते हैं। काव्यप्रकाश के टीकाकार भीमसेन उवट को मम्मट क्र अनुज मानते हैं, जो काल-विश्व होने से संशययुक्त मालूम पड़ता है। इनका भाष लघ्यकार होने पर भी बड़ा हो प्रोज्ज्वल, प्रामाणिक और सरल है। इसमें अनेक मन्त्रं के अर्थ अध्यात्मपरक भी बतलाये गये हैं। उवट मध्ययुग के एक नितान्त प्रौढ़ वेस थे। इनकी अन्य रचनायें हैं—(क) ऋक्-प्रातिशाख्य की टीकाः (ख) यजुःप्रातिशाक्ष की टीकाः (ग) ऋक्सर्वानुक्रमणी पर भाष्य, (भ) ईशावास्य उपनिषद् पर भाष्य, वे सब प्रकाशित हैं।
- (२) महीघर इनके भाष्य का नाम 'वेददीप' है, जो विशेष मौलिक न हैं पर भी अर्थ की विशदता प्रकट करने में नितान्त उपादेय है। महीघर काशी के निवारं नागर ब्राह्मण थे। इनके प्राचीन पुस्तकालय की हस्तलिखित प्रतियाँ हाल में सरखं भवन पुस्तकालय में संगृहीत की गई हैं। इनके भाष्य पर उवट भाष्य की स्पष्ट कर है, परन्तु इन्होंने निरुक्त, श्रीतसूत्र आदि से उद्धरण देकर यज्ञप्रक्रिया के विधान सुबोध रूप से समझाया है और एक प्रकार से उवट-भाष्य को स्पष्टतर तथा कि बनाया है। महीघर वैदिक होने के अतिरिक्त तन्त्र-शास्त्र के मर्मविद् तान्त्रिक भी

(शुक्ल यजुर्वेद के भाष्य का अली

शनन्दपुरवास्तव्यव ज्वटास्यस्य सूनूना । जवटेन कृतं भाष्यं पदवाक्यः सुनिश्चितः । ऋष्यादीश्च पुरस्कृत्य अवन्त्यामुवटो वसन् । मन्त्राणां कृतवान् भाष्यं महीं भोजे प्रशासति ।

0

जिन्होंने अपने तन्त्रग्रन्थ मन्त्रमहोदिध का निर्माण १६४५ वि॰ संहैं (=१५८८ ई॰) में किया । फलतः इनका आविर्भाव काल १६ शती का उत्तरार्ध है और इस प्रकार ये उवट के पाँच सौ वर्षों के अनन्तर उत्पन्न हुए। ये नर्रासह के उपासक थे जिसका उल्लेख इनके ग्रन्थों में बहुशः उपलब्ध है।

गल

सदी

भी

सरा

दिक

118

विष

Ne.

14

नां

दः

बो

# (ख) काण्वसंहिता-भाष्य

हलायुध—सायण के पीछे अनन्ताचार्य, आनन्दबोध आदि अनेक विद्वानों ने शुल्कयजुर्वेद की काण्वसंहिता पर अनेक भाष्य बनाए, परन्तु सायण के पूर्ववर्ती प्रधान
लेखकों में हलायुध ने इस संहिता पर अपना भाष्य लिखा। इस भाष्य का नाम
'बाह्मणसर्वस्व' है। इसके आरम्भ में हलायुध ने अपने विषय में कुछ वृत्त दिया है,
जिससे जान पड़ता है कि वे बंगाल के अन्तिम हिन्दू नरेश सुप्रसिद्ध लक्ष्मणसेन के
दरवार में धर्माधिकारी के गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित थे। यह पद उन्हें जवानी ढलने
पर मिला था। वे इसके सर्वथा योग्य थे। बाल्यकाल में वे राजपण्डित हुए। चढ़ती
जवानी में स्वेत छत्र धारण करने का अधिकार तथा मान उन्हें दिया गया। अन्तिम
समय में वे राजा के धर्माधिकारी बने—

बाल्ये ख्यापितराजपण्डितपदं श्वेतार्चिविम्बोज्ज्वल-च्छत्रोत्सिक्तमहामहस्तमुपदं दत्वा नवे यौवने। यस्मै यौवनशेषयोग्यमखिलच्चापालनारायणः श्रीमान् लच्मणसेनदेवनृपतिर्धर्माधिकारं ददौ॥

राजा लक्ष्मणसेन के साथ इस सम्बन्ध से इनका समय सरलता से जाना जा सकता है। लक्ष्मणसेन ने वड़ी योग्यता से गौड़ देश का शासन किया था। सुप्रसिद्ध लक्ष्मण संवत् (लं० सं०) के चलाने वाले ये ही विद्याप्रेमी महाराज हैं। ११७० ई० के लगमग इन्होंने अपने विख्यात पिता बल्लालसेन के बाद सिहासन पर बैठे। लगमग ३० वर्ष तक ये राज्य करते रहे। १२०० ई० में इनके राज्य का अन्त हुआ १० व्हतः इनका समय वि० सं० १२२७—१२३७ तदनुसार ई० सन् ११७० से १२०० तक हैं। लक्ष्मणसेन के धर्माधिकारी होने के कारण हलायुध का भी यही समय चाहिए। अतः हलायुध का काल विक्रम की १२वीं शतीब्दी का पूर्वाधं है।

हलायुघ अपने समय के एक प्रख्यात वैदिक विद्वान् थे। ब्राह्मण-सर्वस्व के अति-रिक्त मीमांसासर्वस्व, वैब्णवसर्वस्व, शैवसर्वस्व तथा पण्डित-सर्वस्व आदि ग्रन्थ हलायुक

१. अब्दे विक्रमतो जाते बाणवेदनृपैमिते। ज्येष्ठाष्टम्यां शिवस्याग्रे पूर्णो मन्त्रमहोदिष्टः॥

२. स्मिथ-प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ४०३-४०७ (तृतीय संस्करण) ४

को लेखनी से उत्पन्न हुए। इससे ये न केवल वेद तथा मीमांसा के ही मान्य पण्डित अतीत होते हैं, प्रत्युत आगम—विशेषतः वैष्णव तथा शैव आगम—के भी मर्मन्न जान पड़ते हैं। अतः ऐसे योग्य व्यक्ति का राज्य के धर्माधिकारी का पद सुशोभित करना 'नितान्त उचित था।

सायणाचार्यें ने माध्यन्दिनसंहिता के ऊपर उवटभाष्य होने के कारण अपना कोई भाष्य नहीं लिखा। सायण ने पूरी काण्वसंहिता पर ही अपना भाष्य लिखा। अनन्ताचार्य—ये काशी के वैदिक विद्वान् तथा माध्य वैष्णव थे। १६वीं शती इनका 'स्थिति काल है। इन्होंने काण्वसंहिता के उत्तरार्ध पर (२१ अ०-४० अ० तक) अपना भाष्य बनाया। इसके भाष्य पर महीधर के भाष्य की स्पष्ट छाया है। फलतः ये उनके उत्तरकालीन ग्रन्थकार हैं। स्थान-स्थान पर इन्होंने मन्त्रों का अर्थ विष्णुपरक 'किया है। यह सम्प्रदायानुसारी व्याख्या इनके पाण्डित्य तथा पुराणज्ञता की विशेष चोतिका है। युक्लयजुःप्रातिशाख्य पर भी इनकी एक टीका है, जो उवट की व्याख्या के सामने विशेष महत्त्व नहीं रखती।

अानन्दबोध भट्टोपाध्याय—सारस्वती सुषमा पत्रिका (वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय) में आनन्दबोध भट्टोपाध्याय का काण्य-संहिता के चतुर्थ दशक (अध्याय ३१-४०) का भाष्य क्रमशः (सं० २००९-२०११) प्रकाशित है। सम्पूर्ण संहिता पर इनके भाष्य मिलने की सूचना दी गई है, जो शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है। ग्रंथ के अन्ते की पृष्पिका के अनुसार ये वासुदेवपुरी-निवासी जातवेद भट्टोपाध्याय के पृष्ठ चतुर्वेदी थे। इनके सम्बन्ध में केवल इतनी ही सूचना उपलब्ध है। अपने भाष्य में इन्होंने देवता, ऋषि, छन्द का निर्देश एवं यज्ञ तथा मन्त्रों का विनियोग भी यथास्थान दिया है। इसकी भाषा सरल और सुबोध है। इसमें व्याकरण सम्बन्धी व्युत्पत्तियों भी दी गई हैं। ब्राह्मणों आदि से उद्धरण भी इन्होंने अपने अर्थ की पृष्टि में यत्र-तृष्ठ दिये हैं। माध्यन्दिन यजुर्वेद पर उवट और महीधर के भाष्य से इनकी तुलना कर्ण पर ऐसा लगता है कि इन पर उवट का प्रभाव विशेष लक्षित किया जा सकता है -तथापि इन्होंने अपनी मौलिकता भी प्रदिश्वत की है। उदाहरणार्थ इस मन्त्र के भाष्य को लें—

केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुषद्भिरजायथाः ॥ (माघ्यदिन्न सं०/२९।३६; काण्व सं० ३१।१२)

उवट और महीघर ने 'मर्या' को विभक्ति-व्यत्यय से 'मर्याय = मनुष्याय' अर्थ रे -ब्रहण किया, किन्तु आनन्दबोघ ने उसे प्रथमान्त 'मर्याः' ही माना है। साथ ही यर्

इसका प्रथमार्थ चौलम्बा संस्कृत सीरीज में पहिले से प्रकाशित है। उत्तरा का प्रकाशन सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ने अभी किया है (१९७९ ईं)

भी कहा जा सकता है कि महीघर की भाँति इन्होंने अधिक स्पृष्ट अर्थ नहीं किया है। इस दृष्टि से इनकी शैली उवट से अधिक मिलती हुई जान पड़ती है, परन्तु विना पूरा ग्रंथ देखे इसके विषय में कुछ विशेष कहा नहीं जा सकता।

# (४) कृष्णयजुर्वेद—तैत्तिरीय-भाष्य

तैत्तिरीयसंहिता कृष्णयजुर्वेद की प्रधान संहिता है। सायणाचार्य ने सबसे पहले इसी संहिता पर अपना प्रसिद्ध भाष्य लिखा। सायण के भाष्य के पहले भी अनेक आचार्यों ने इस संहिता पर अपना व्याख्यान लिखा था। इस व्याख्याकारों के विषय में हमारा ज्ञान नितान्त कम है। इनके भाष्य भी अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। इन्होंने भाष्य बनाया—इसका पता हमें केवल परवर्ती लेखकों के ग्रन्थों में दिए गये उल्लेखों से ही चलता है। केवल एक ही भाष्यकार मट्टभास्कर मिश्र का पूरा माष्य मिलता है. तथा सुन्दर रीति से संपादित होकर प्रकाशित भी किया गया है। मट्टभास्कर मिश्र का ही व्यक्तित्व इस संहिता के सायणपूर्व भाष्यकारों में विशेषरूप से परिस्फुट है। इस सामान्य वर्णन के अतिरिक्त इनका कुछ विशिष्ट वर्णन यहाँ किया जा रहा है।

कुण्डिन कुण्डिन ने तैत्तिरीयसंहिता पर वृत्ति बनाई थी, इसका पता हमें काण्डानुक्रमणी के इस क्लोकार्घ से चलता है—

यस्याः पदकृदात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुण्डिनः

पदपाठकार आत्रेय के साथ सम्बद्ध होने से कुण्डिन एक प्राचीन आचार्य प्रतीत होने हैं। बहुत संभव है कि इन्होंने गुप्त काल में अपनी वृत्ति बनाई हो। इनका न तो ग्रन्थ मिला है और न अन्य बातों का ही पता चलता है।

1

भवस्वामी — आचार्य भवस्वामी ने भी इस संहिता पर भाष्य बनाया होगा। इसका पता 'बौधायन-प्रयोगसार' के आरम्भ में केशवस्वामी के इस वाक्य से चलता है — 'भवस्वामिमतानुसारिणा मया तु उभयमप्यंगीकृत्य प्रयोगसारः क्रियते।' भट्टभास्कर ने अपने भाष्य के आरम्भ में भवस्वामी का उल्लेख किया है, जिससे इनके भाष्यकार होने की बात पृष्ट होती है।

गुहदेव—इनके तैत्तिरीयसंहिता के भाष्यकार होने में सबसे निश्चित प्रमाण देवराज यज्वा के निघंटु-भाष्य से मिलता है। भाष्य के आरम्भ में देवराज यज्वा ने गुहदेव को भाष्यकार लिखा है। तैत्तिरीय आरण्यक के 'रश्मयश्च देवा गरिगरः' मन्त्र के 'गरिगरः' शब्द की गुहदेव-कृत व्याख्या को देवराज ने उद्घृत किया है, जिससे इनके तैत्तिरीयसंहिता के व्याख्याकार होने की बात पृष्ट होती है। ये भी प्राचीन

१. तथा च 'रश्मयश्च देवा गरिगरः' इत्यत्र गुहदेवः 'गरमुदकं गिरन्ति पिवन्तीति गरिगरः' इति भाष्यं कृतवान् ।

भाष्यकार हैं, क्योंकि आचार्य रामानुज ने 'वेदार्थसंग्रह' में गुहदेव का नामोल्लेख किया है। अतः विक्रम की आठवीं या नवीं शिताब्दी में इनका होना अनुमान सिद्ध है।

क्षुर—आचार्यं क्षुर ने तैत्तिरीयसंहिता पर कोई भाष्य अवश्य लिखा था। इसका पता सायणाचार्यं की 'माघवीया घातुवृत्ति' में दिये गये अनेक निर्देशों से मिलता है। इनमें क्षुर का "नाम भट्टभास्कर के नाम से पूर्व ही उल्लिखित हैं—'यथा त्रय एनां महिमानः सचंते (तै० सं० ४-३-११)—इत्यत्र क्षुरभट्टभास्करीययोः सचंते समंते इति।' हमारा अनुमान है कि क्षुर भाष्कर मिश्र से प्राचीन है।

भट्ट भास्कर—इनके समय का निर्घारण करना वैदिक भाष्यकारों के इतिहास के लिए नितान्त आवश्यक है। सायणाचार्य के द्वारा निर्दिष्ट होने से इनका समय विक्रम की १५वीं शताब्दी से पड़ले ही होना निश्चित है। वेदाचार्य (अपरनाम लक्ष्मण' समय वि० सं० १३००) ने अपने 'सुदर्शन मीमांसा' नामक ग्रंथ में भट्ट भास्कर मिश्र का ही नामोल्लेख नहीं किया है, प्रत्युत इनके वेदभाष्य—जिसका नाम 'ज्ञानयज्ञ' है—से भी अपना परिचय दिखलाया है। देवराज यज्वा के द्वारा इनके उल्लेख किये जाने की घटना का संकेत हम पहले कर आए हैं। प्रसिद्ध वैदिक हरदत्त (वि० सं० १२वीं शताब्दी) ने एकाग्नि-काण्ड के अपने भाष्य में भास्करकृत माष्य से विशेष सहायता ली है। इन सब प्रमाणों के आघार पर भट्ट भास्कर मिश्र का समय विक्रम की १२वीं शताब्दी के पूर्व ठहरता है। अतः इन्हें ११वीं सदी में मानना अयुक्तियुक्त व होगा। इसकी पृष्टि इस बात से भी होती है कि भास्कर के द्वारा अपने भाष्य से उद्दुत ग्रन्थ तथा ग्रंथकार (जैसे आर्यटीय, अमरकोष काशिका आदि) अत्यन्त प्राचीन है। इसलिए इनका उक्त काल उचित ही प्रतीत होता है।

मट्ट भास्कर ने तैतिरीयसंहिता पर भाष्य लिखा है, किसका नाम ज्ञानयज्ञ भाष्य है। यह बड़ी विद्वता से रचा है। प्रमाणरूप से अनेक वैदिक ग्रंथ उद्घृत किए गए हैं। सन्त्रों के अर्थ-प्रदर्शन में कहीं-कहीं भास्कर ने भिन्न-भिन्न आचार्याभिमत अर्थों को भी दिखलाया है यज्ञपरक अर्थ का ही निर्देश इसमें नहीं है, बल्कि आध्यात्म तथा अधिदैव पक्ष में भी वेदमन्त्रों का अर्थ बड़ी सुन्दरता से किया गमा है। उदाहरणार्थ 'हंसः शुचिषद् वसुरन्तरिक्षसत्' प्रसिद्ध मन्त्र के 'हंस' पद की तरह से व्याख्या की गई है। अधियज्ञ पक्ष में हंस का अर्थ है— (हन्ति पृथिवीमिति हंसः), अधिदैवपक्ष में हंस का अर्थ है— आदित्य तथा अध्यात्मण्ड

यथोदितक्रमपरिणंतभक्त्ये लम्य च भगवद्बोघायन-टंक-द्रमिडगुहदेवकाणि
 भारुचिप्रभृत्यविगीतशिष्टपरिगृहीतपुरा तनवेदवेदान्तव्याख्यान-सुव्यतार्थभ्रकि
 निकरनिद्दिश्तोऽयं पन्थाः ।

२. तत्र भाष्यकृतो भट्टभास्करिमश्रेण ज्ञानयज्ञास्य भाष्ये एतत्प्रमाणव्यास्यातः समये चरणिमति देवताविशेष इति तदनुगुणमेव व्यास्यातम् । (सुदर्शतः मीमांसा पृ० ४)

हंस है—आत्मा। इसी तरह से अन्य मन्त्रों के भी अर्थ कई प्रकीर के किए गये है। इस प्रकार की अन्य विशेषताओं के कारण यह वैदिक साहित्यक में इतना महत्त्व रखता है।

# (५) अथर्वसंहिता भाष्य

अथर्वसंहिता का भाष्य पहले पहल सायण ने ही प्रस्तुत किया। इनके पहिले किसी भी विद्वान् ने इस वेद की संहिता पर भाष्य नहीं लिखा। सायण ने पूरी संहिता पर भाष्य लिखा था, परन्तु छपे हुए ग्रन्थों में केवल १२ काण्डों (१-४, ६-८, ११, १७-२० काण्ड) का ही भाष्य मिलता है। इस प्रकार इस वेद पर सायण-भाष्य भी अधूरा ही है।

#### ब्राह्मण-भाष्य

संहिताओं के समान भिन्न-भिन्न शाखाओं के ब्राह्मणों पर भी कालान्तर में विद्वानों ने टीकार्ये तथा भाष्यों का प्रणयन किया। इनमें प्रधान आचार्यों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।

शतपथ-ब्राह्मण—शतपथ दोनों शासाओं—माध्यन्दिन तथा काण्व पर भाष्य मिलता है।

- (१) काण्व शतथप पर भाष्य महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने किया था। भाष्य तो मिलता नहीं, केवल उसका निर्देश वनपर्व के १६२ अ० के ११ वें क्लोक की टीका में उन्होंने स्वयं किया है।
- (२) माध्यन्दिन शतपथ सुनते हैं उवट ने इस पर टीका लिखी थी। इनसे बहुत पहिले हरिस्वामी ने पूरे शतपथ पर अपना भाष्य बनाया था, जो आजकल पूरा नहीं मिलता। ये बड़े भारी वैदिक थे। ये पराशर गोत्रीय नागस्वामी के पुत्र तथा अवन्ती के राजा विक्रम के धर्माध्यक्ष थे। सौभाग्य से इनके भाष्य में रचना काल का निर्देश है। भाष्य का निर्माण ३७४० कलिवर्ष (अर्थात् ५३८ ई०) में हुआ था, जिससे स्पष्ट है कि ये विक्रम की षष्ठ शताब्दी में विद्यमान थे। यह भाष्य प्राचीन तथा प्रामाणिक है।

ऐतरेय ब्राह्मण-ऐतरेय ब्राह्मण पर निम्नलिखित भाष्य उपलब्ध होते हैं-

(१) गोविन्दस्वामी—'दैव' की टीका 'पुरुषकार' के कर्ता श्रीकृष्णलीलाशुक मुनि (१३ शती) ने १९८ वीं कारिका की टीका में 'गोविन्द स्वामी' का उल्लेख किया है (अनन्तशयन-ग्रन्थमाला में प्रकाशित)। यही उद्धरण 'माघवीया घातुवृत्ति' में भी मिलता है। 'बौघायनीय-घमं-विवरण' का कर्ती सम्भवतः यही ग्रन्थकार है। इसमें कुमारिल का निर्देश और उनके प्रख्यात ग्रन्थ 'तन्त्रवार्तिक' का उद्धरण मिलता है। अतः इनका समय ८ शती के अनन्तर १३ शती से पूर्व सम्भवतः दशम शतक है।

- (२) षड्गुर्श शिष्य—इन्होंने ऐतरेय-ब्रा०, ऐत० बार०, आश्वलायन श्रीत तथा गृह्य और सर्वानुक्रमणी पर टीकार्जे लिखी हैं, जिनमें से ऐतरेय ब्रा० की टीका अभी अधूरी ही प्रकाशित है (अ० श० प्र०), परन्तु कात्यायन की 'सर्वानुक्रमणी' की 'वेदार्थदीपिका' व्याख्या नितान्त प्रख्यात तथा सुसम्पादित है (आक्सफोर्ड से प्रकाशित)। अन्तिम टीका का रचनाकाल १२३४ सं० (= ११७७ ईस्वी) ग्रन्थकार ने दिया है। फलतः इनका समय १२ वीं शती का मध्य काल है।
- (३) आचार्य सायण—इनकी टीका आनन्दाश्रम पूना से प्रकाशित है। भरत-स्वामी का सामविधान ब्राह्मण पर, गुणविष्णु का छान्दोग्य ब्राह्मण पर तथा द्विजराज भट्ट का संहितोपनिषद् ब्राह्मण पर भाष्य प्रकाशित है।

#### तैत्तिरीय-ब्राह्मण

- (१) भवस्वामी—भट्टभास्कर के कथनानुसार इनका भाष्य वाक्यार्थपरक था। केशव स्वामी ने (जिनका नाम ११ शतक में निर्मित 'त्रिकाण्ड मण्डन' में उल्लिखित है) बौधायन-प्रयोगसार में भवस्वामी का नाम निर्दिष्ट किया है। बतः इनका समय दशम शतक मानना उचित होगा। तैत्तिरीयसंहिता तथा तैत्तिरीय बाह्मण पर इनके भाष्य निर्दिष्टमात्र हैं, उपलब्ध नहीं।
- (२) भट्ट भास्कर—'तैत्तिरीयसंहिता' के ऊपर भाष्य लिखने के बाद इन्होंने तैत्तिरीय ब्राह्मण पर भी अपना भाष्य लिखा।
- (३) आचार्यं सायण—इन्होंने भी तैत्तिरीय-ब्राह्मण पर अपना भाष्य लिखा है, जो नितान्त लोकप्रिय है,।

सामवेदीय ब्राह्मण

सामवेद के ब्राह्मणों पर सायण से पहिले भी कई आचार्यों ने टीकार्ये लिखी हैं। हिरिस्वामी के पुत्र जयस्वामी ने ताण्ड्य ब्राह्मण पर, गुणविष्णु ने मन्त्र-ब्राह्मण पर भाष्ये भास्कर मिश्र ने आर्षेय-ब्राह्मण पर तथा भरतस्वामी ने सामविधान-ब्राह्मण पर भाष्ये की रचना की है। आचार्य सायण ने अपनी पद्धति के अनुसार इन समग्र सामवेदी ब्राह्मणों पर अपनी व्याख्या लिखी है।

गोपय-ब्राह्मण के ऊपर किसी व्याख्या का पता नहीं चलता।

#### सायण के वेदभाष्य

सायण के अन्य ग्रन्थों को उतना महत्व प्राप्त नहीं है जितना इन वेदभाष्यों की सर्वसाधारण तो इनकी अन्य रचनाओं के अस्तित्व से भी सर्वथा अपरिचित हैं। वह तो सायण को इन्हीं वेदभाष्यों के रचयिता के रूप में जानता है तथा अपिक करता है। ये वेदभाष्य ही सायणाचार्य की कमनीय कीतिलता को सर्वदा आध्रय हैं।

वाले विशाल कल्पवृञ्च हैं, जिनकी शीतल छाया में आदरणीय अश्रिय पाकर सायणः की कीर्तिगरिमा सदैव वृद्धि तथा समृद्धि प्रकृत करती जार्येगी। ये वेदमाष्य ही सायणाचार्य की अलौकिक विद्वात्ता, व्यापक पाण्डित्य तथा विस्मयनीय अध्यवसाय को अभिव्यक्त करने लिए आज भी नितान्त समर्थ हैं तथा भविष्य में भी वने रहेंगे।

महाराज वुक्कराय ने संस्कृत साहित्य, आर्यधर्म तथा हिन्दू सम्यता के प्रति विमल तथा प्रगाढ़ अनुराग से हम सर्वथा परिचित हैं। महाराज ने अपने उच्च विचारों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए यह आवश्यक समझा कि हिन्दू धर्म के आदिम तथा प्राणभूत ग्रन्थ वेदों के अर्थ की सुन्दर तथा प्रामाणिक ढंग से व्याख्या की जाय। इसके लिए उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु तथा राजनीतिज्ञ अमात्य माघव का आदेश दिया कि वेदों के अर्थ का प्रकाशन किया जाय। माधवा-चार्य वेदार्थ के मर्मज्ञ मीमांसक थे। 'जैमिनीय न्यायमाला' की रचना कर उन्होंने अपने मीमांसा-ज्ञान का प्रकृष्ट परिचय दिया था। अतः ऐसे सुयोग्य विद्वान् से वेदार्थ की व्याख्या के लिए प्रार्थना करना नितान्त उपयुक्त था, परन्तु जान पड़ता है कि अनेक आवश्यक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण माघव अपने शिष्य तथा आश्रयदाता के इस आदरणीय आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इस कारण अथवा किसी अन्य अभिप्राय से माघव ने अपने ऊपर इस गरुतर कार्य के निवाहने का भार नहीं रका। फलतः उन्होंने राजा से कहा मेरा छोटा भाई सायणाचार्य वेदों की सब वातों को जानता है--गूढ़ अभिप्राय तथा रहस्य से परिचित है। अतः इन्हीं को इस व्याख्या-कार्यं में नियुक्त कीजिए। माधवाचार्यं के इस उत्तर को सुनकर वीर बुक्क महिपति ने सायणाचार्य को वेदार्थ के प्रकाशन के लिए आज्ञा दी। तब कुपालु सायणाचार्य ने वेदार्थी की व्याख्या की ।

में

नि

10

यह विवरण तैत्तिरीयसंहिता-भाष्य के आरम्भ में दिया गया है। इससे पाठकों को विदित हो जायगा कि वेदभाष्यों की रचना का उपक्रम क्योंकर हुआ। सायणा-चार्य के यौवन का समय कंपण तथा संगम के मंत्रीकार्य के संपादन में व्यय हुआ था। वे नल्लूर के आस-पास शासन तथा प्रबन्ध करने में अब तक लगे थे। वे विजयनगर के शासक हरिहर तथा बुक्क के साथ घनिष्ठ परिचय तथागाढ़ अनुराग प्राप्त करने में अभी तक सौभाग्यशाली न थे। सच तो यह है कि विजयनगर से बाहर अन्य भूपालों के संग राज्य-प्रबन्ध में संलग्न रहने कारण सायण बुक्क के दर्बार से दूर ही रहते थे। अतः यदि महाराज बुक्क सायण की योग्यता तथा विद्वत्ता से सर्वथा अपरिचित हों, तो,यह कोई आश्चर्य की बात नहीं मालूम पड़ती। माधव की विशेष योग्यता को वह भलीभाँति जानते थे, क्योंकि माधव का समग्र जीवन विजया-

नगरम् के शासकों के संग में बीता था। अतः उन्हें वेदार्थ प्रकाशन के लिए आदेश देना नितान्त स्वाभाविक है, परन्तु मध्यव ने अपने आपको इस उत्तरदायी कार्य के सँभालने में न लगाकर अपने भाई को इसके लिए चुना। उन्हें अपने भाई की विपृष्ठ विद्वत्ता तथा वेद की मर्मज्ञता में बड़ा विश्वास था। अतः इस कार्य को उन्हें ही सौंपा। इससे क्ष्यच्ट प्रतीत होता है कि यद्यपि युवक की ही आज्ञा से वेदभाष्यों की रचना का सूत्र-पात हुआ; तथापि माधवाचार्य का हाथ इसमें विशेष दीखता है। अतः जिस प्रकार हम इन ग्रन्थ-रत्नों के लिए सायणाचार्य के ऋणी हैं, उसी प्रकार हम माधवाचार्य के भी ऋणी हैं। माधव के लिए हमें और भी आदर है। आपकी यदि प्ररेणा कहीं न हुई होती, तो इन वेद-भाष्यों की रचना ही सम्पन्न नहीं होती। अतः वेदाभिमानियों को महाराज बुक्क, माधवाचार्य तथा सायणाचार्य—इन तीनों के प्रति इन गौरवमय ग्रन्थों के लिए अपनी प्रगाढ़ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।

अब तक 'वेदभाष्य' शब्द का प्रयोग इस ढंग-से किया गया है जिससे इसके द्वारा किसी एक ही ग्रन्थ को लक्षित करने का भाव प्रकट होता है, परन्तु बात ऐसी नहीं है। 'वेद' शब्द संहिता तथा ब्राह्मण के समुदाय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अतः वेदभाष्य के द्वारा संहिता तथा ब्राह्मण की व्याख्या लक्षित होती है। जिन संहिताकों तथा ब्राह्मणों के ऊपर सायण ने अपने भाष्य लिखे, उनके नामों का यहाँ उल्लेख किया जाता है। जहाँ तक पता चलता है सायण ने ज्ञान-काण्ड की व्याख्या में किसी ग्रन्थ को नहीं लिखा।

सायण ने इन सुप्रसिद्ध वैदिक संहिताओं के ऊपर अपने भाष्य लिखे-

- (१) तैत्तिरीयसंहिता (कृष्ण यजुर्वेद की)
- (२) ऋग्वेदसंहिता
- (३) सामवेदसंहिता
- (४) काण्वसंहिता (शुक्लयजुर्वेदीय)
- (५) अथर्ववेदसंहिता

सायण के द्वारा व्याख्यात ब्राह्मण तथा आरण्यक—

क-कृष्णयजुर्वेदीय ब्राह्मण-

- (१) तैत्तिरीय-ब्राह्मण
- (२) तैत्तिरीय आरण्यक

#### ख-ऋग्वेद के बाह्मण

- (३) ऐतरेय ब्राह्मण
- (४) ऐतरेय-आरण्यक

## ग-सामवेद के ब्राह्मण-

श

के

ाल

हो

की

सी

1

न्न

जी

ारा

है।

ातः

ाओं

न्या

त्य

- (५) ताण्ड्च ब्राह्मण (पञ्चविंश; महाष्राह्मण)
- (६) षड्विंश ब्राह्मण
- (७) सामविधांन ब्राह्मण
- (८) आर्षेय
- (९) देवताच्याय ...
- (१०) उपनिषद्
- (११) संहितोपनिषद् न्नाह्मण
- (१२) वंश ब्राह्मण

च-शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण

(१३) शतपथ-ब्राह्मण

इस प्रकार सामणाचार्य ने ५ संहिताओं के भाष्य तथा १३ ब्राह्मण-आरण्यकों की व्याख्या लिखी। सायणकृत वेदभाष्यों के नामोल्लेख से स्पष्टतः प्रतीत होता है कि उन्होंने चारों वेदों की संहिताओं के ऊपर अपने प्रामाणिक भाष्य लिखे, तथा चारों नेदों के न्नाह्मण भाग की भी व्याख्या लिखी। शुक्लयजुर्वेद तथा सामवेद के समग्र न्नाह्मणों पर सायण ने भाष्य लिखे। शुक्लयजुर्वेद का एक ही ब्राह्मण मिलता है, वह है शतपय-ब्राह्मण । यह विपुल-काय प्रन्य सौ बड़े-बड़े अघ्यायों में विभक्त है। सायण ने इस ग्रंथरत्न की सुन्दर व्याख्या लिखी। सामवेद के आठ ब्राह्मण मिलते हैं। इन आठों बाह्मणों पर सायण ने व्याख्यान लिखा। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण तथा दो आरण्यक हैं —ऐतरेय ब्राह्मण तथा ऐतरेय-आरण्यक; कौषीतिक-ब्राह्मण तथा कौषीतिक-आरण्यक। इनमें सायण ने पहले दोनों पर ही व्याख्या लिखी है। इसी प्रकार कृष्णयजुर्वेद की एक ही शाखा से सम्बद्ध ब्राह्मण तथा आरण्यक की व्याख्या सायण ने बनाई। कृष्णयजुर्वेद की अनेक शाखाओं के ग्रंथ उपलब्ध हैं, परन्तु सायण ने इन सबों को छोड़कर अपनी ही तैत्तिरीयशाखा के ब्राह्मण तथा आरण्यक के भाष्य लिखे। इस प्रकार सायणाचार्य ने वैदिक साहित्य के एक विशाल भाग के ऊपर अपने विस्तृत तथा प्रामाणिक भाष्य लिखें। यह कार्य इतना महत्त्वपूर्ण हुआ है कि उनकी समता न तो किसी प्राचीन आचार्य से ही की जा सकती है और न किसी परवर्ती भाष्यकार से ही, क्योंकि किसी ने भी इतने वैदिक ग्रन्थों पर भाष्य नहीं बनाए। यही सायणाचार्य के भाष्यों का महत्त्व है।

तैत्तिरीय संहिता के भाष्य—सायणाचार्य ने अपने भाष्यों के आरम्भ में कुछ न कुछ उपोद्धात के रूप में कतिपय पद्यों को लिखा है। इनकी परीक्षा से हम इन भाष्यों की रचना के क्रम को भली-भाँति बतला सकते हैं। सायणाचार्य ने सबसे पहले बुक्कराय प के आदेश से जिस वैदिक संहिता पर भाष्य लिखा वह कृष्णयजुर्वेदीय तैतिरीयसंहिता है। इस संहिता के सर्वप्रथम भाष्य लिखे जाने का कारण यही नहीं है कि यह सायण की अपनी संहिता थी । सायण तैत्तिरीय शाखाघ्यायी आन्ध्र ब्राह्मण थे । अतः अपनी शाखा होने से तथा अति परिचित होने के हेतु तैत्तिरीय संहिता के ऊपर सबसे पहले भाषा लिखना उनके लिए उचित ही नहीं, विल्क स्वाभाविक भी है, परन्तु केवल इसी कारण से ही तैत्तिरीय-भाष्य को सर्वप्रथम रचित होने का गौरव नहीं प्राप्त है। इसका एक और भी कारण है। यागानुष्ठान के लिए चार ऋत्विजों की आवश्यकता होती है, जिनके नाम अध्वर्यु, होता, उद्गाता तथा ब्रह्मा हैं। इनमें अध्वर्यु की प्रघानता मानी जाती है। वही यज्ञ के समस्त अनुष्ठानों का यजमान के द्वारा विधान कराता है। ऋषेत ने तो यहाँ तक कहा है कि वही यज्ञ के स्वरूप का निर्माण करता है। (यज्ञस्य मात्र विमिमीत उत्वः)। इस अध्वर्यु के लिए यजुर्वेद की संहिता प्रस्तुत की गई। यजुर्वेद के मन्त्रों द्वारा अध्वर्यु अपने कर्म (जिसे 'अध्वर्यव' कहते हैं) का निष्पादन करता है। 'यजुः' शब्द की निक्ति ही (यजुः यजतेः) इसके यागनिष्पादकत्व की सूचना देती है। यजुर्वेद के द्वारा यज्ञ के स्वरूप की निष्पत्ति के अनन्तर ही स्तोत्र तथा शक नामक अवयवों की ऋग्वेद तथा सामवेद के द्वारा पूर्ति की जाती है। 2 अतएव सके अधिक उपयोगी होने के कारण उसका व्याख्यान सर्वप्रथम करना उपयुक्त है। यजुक भी दो प्रकार का है—कृष्ण तथा शुक्ल । कृष्णयजुः की बहुत सी शाखाओं में तैतिसे शाखा ही भाष्यकार की अपनी शाखा है। अतः तैत्तिरीय-भाष्य की व्याख्या ह सबसे पहले लिखा जाना प्रमाणसिद्ध है।

सायण ने तैत्तिरीयसंहिता के भाष्य को लिखकर ब्राह्मण तथा आरण्यक के व्याख्या लिखने को क्रमबद्ध तथा उचित समझा। किसी अन्य बेद की संहिता पर भाष्य का को अपने हाथ में लेने की अपेक्षा यह कहीं अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि पं वेद में ब्राह्मण तथा आरण्यकों का भी व्याख्यान उसकी संहिता के भाष्य के अनल प्रस्तुत कर दिया जाय। इस प्रकार उस वेद का भाष्य पूर्ण हो जाता है। इसी इलाइके तथा स्वामाविक क्रम को सायण ने सर्वत्र आदर दिया है। इसी शैली के अनुधि सायण ने तैत्तिरीयसंहिता के अनन्तर तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय-आरण्यक प्रस्तुत

१. सायण-भाष्य के साथ यह संहिता आनन्दाश्रम ग्रन्थावली (नं० ४२) में १९०० से १९०५ तक ८ जिल्दों में प्रकाशित हुई है । इससे पहले कलकत्ते से भी भाष्य ४ जिल्दों में १८६०-१८८१ तक प्रकाशित हुआ था । आनन्दाश्रम संस्कृत कलकत्ता सं० से बहुत अच्छा है ।

एवं सित अघ्वर्युसम्बन्धिन यजुर्वेदे निष्पन्नं यज्ञशरीरमुपजीव्य तदपेक्षितौ स्व शस्त्ररूपौ अवयवौ इतरेण वेदद्वयेन पूर्येते इत्युपजीव्यस्य यजुर्वेदस्य प्रक् व्याख्यानं युक्तम् ।—वेदभाष्यभूमिका-संग्रह (चौखम्भा), षृ० १४ ।

भाष्य बनाया। सायण ने इन ग्रन्थों के आरम्भू में पूर्वोक्त रचना-क्रम को स्पष्टतः

नी

ाखा

गव्य रिण

एक

ो है,

मानी

खंद

मात्रा

जुर्वेद

हि।

देती

शस

सबसे

जुर्वेद तिरीय

पा व

स्थान

वनान

के पूर

नन

घनी

मनुष

क १

00

भी

R

प्रकृ

व्याख्याता सुख-बोघाय तैत्तिरीयकसंहिता। तद्ब्राह्मणं व्याकरिष्ये सुखेनार्थविबुद्धये॥ ×

व्याख्याता सुखबोघार्थं तैत्तिरीयकसंहिता। तद्ब्राह्मणं च व्याख्यातं शिष्टमारण्यकं ततः॥

ऋग्भाष्य—तैत्तिरीय शाखा की संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक के भाष्य निर्माण के पश्चात् ऋग्वेद के व्याख्यान लिखने की वारी आई। अघ्वयुं के बाद 'होता' का कार्य महत्त्वपूर्ण माना जाता है। उसके लिए ऋग्वेद की आवश्यकता होती है। होता का कार्य-हौत्र ऋग्वेद के मन्त्रों के द्वारा यागानुष्टान के समय विशिष्ट देवताओं को बुलाना है। वह ऋचाओं का स्वर के साथ उच्चारण करता है, तब यज्ञों में देवताओं का आगमन होता है। इस हौत्र कर्म में ऋग्वेद संहिता का उपयोग हैं। अतः व्याख्याता संहिताओं में यह दूसरी संहिता है। सायण ने ऋग्भाष्य के आरम्भ में स्वयं लिखा है :—

आध्वर्यवस्य यज्ञेषु प्राधान्याद् व्याकृतः पुरा । यजुर्वेदोऽथ होत्रार्थमृग्वेदो व्याकरिष्यते ॥

तैत्तिरीय श्रुति के अनन्तर ऋग्वेद का भाष्य लिखा गया, यह बात ठीक हैं, परन्तु सायण ने इस वेद के ब्राह्मण—ऐतरेय तथा आरण्यक (ऐतरेय) का भाष्य पहले लिखा, अनन्तर संहिता का भाष्य तैयार किया। ऋग्वेद भाष्य के आरम्भ में ही सायण ने इस तथ्य को स्वीकार किया है—

'मन्त्रवाह्मणात्मके वेदे बाह्मणस्य मन्त्रण्याख्यानोपयोगित्वाद् आदौ ब्राह्मणमारण्य-काण्डसंहितं व्याख्यातम् । अय तत्र तत्र ब्राह्मणोदाहरणेन मन्त्रात्मकः संहिताग्रन्थो व्याख्यातव्यः ।'

सायग ने अपने वेदमाष्य का नाम 'वेदार्थप्रकाश' लिखा है, तथा इसे अपने गुरु विद्यातीर्थ को समर्पित किया है:—

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन्।
पुमर्थाश्चतुरो देयाद् विद्यातीर्थमहेश्वरः॥

१. वेदमाष्यमूमिका-संग्रह, पृ० ६३।

२. 'ऋचा त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्' होत् नामक एक ऋत्विग् यज्ञकाले स्वकीय-वेदगतानामृचां पुष्टि कुर्वन्नास्ते । भिन्नप्रदेशेषु आम्नातानाम् ऋचां संघातमेकत्र सम्पाद्यताविददं शास्त्रमिति क्लृप्ति करोति सेयं पुष्टिः ।— वेदगाष्यमूमिका-संग्रह, पृ० १३ ।

समूचे ऋग्माष्य का प्रथम संस्करण डा॰ मैक्समूलर ने छ जिल्दों में १८४९-७४ ई० में सम्पादित किया था, जिसे ईस्ट ईडिया कम्पनी ने प्रकाशित कराया था। दूसरा संस्करण पहले से अधिक शुद्ध ४ जिल्दों में प्रकाशित किया गया है। भारतवर्ष में तुकाराम तात्या ने ८ जिल्दों में इस भाष्य को निकाला था। इधर तिलक विद्यापीठ पूना से भाष्य का बहुत ही विशुद्ध संस्करण चार जिल्दों में प्रकाशित हो गया है जिसमें उपलब्ध समग्र हस्तलेखों का उपयोग किया गया है।

सामभाष्य होता के अनन्तर उद्गातृ नामक ऋ त्विक् का काम आता है। वह उच्च स्वर से सामों को गाता है। इसी कारण वह 'उद्गातृ' (उच्च स्वर से गाते वाले) के नाम से प्रसिद्ध है । सामों के गायक उसके इस कार्य को 'औद्गात्र' कहते हैं। इसके लिए सामवेद की आवश्यकता होती है। ऋचाओं के ऊपर स.म गाये जाते हैं। अतः ऋग्वेद के बाद सामवेद की व्याख्या युक्तियुक्त है। यजुर्वेद के द्वारा यज्ञ के स्वक्ष की निष्पत्ति होती है। जिस प्रकार शरीर के उत्पन्न होने पर आभूषण पहने जाते हैं, उसी प्रकार ऋचाओं के द्वारा यज्ञ शरीर भूषित किया जाता है और जैसे आभूषण में मोती तथा हीरे जड़े जाते हैं तथा उनका आश्रय आभूषण ही होता है, वैसे हैं ऋचाओं को अलंकृत करने वाले एवं तदाश्रित रहने वाले सामों की स्थिति है। अस एक के बाद दूसरे को व्याख्या क्रमप्राप्त भी है तथा स्वाभाविक भी। सायणाचार्य इसको स्वयं स्वोकार किया है, तथा सामभाष्य को ऋग्भाष्य के अनन्तर विर्धि बतलाया है । सामवेद को संहिता के अनन्तर उसके ब्राह्मण ग्रन्थों पर भाष्य लि गए। सामवेद के आठ ब्राह्मण हैं। इन सब ब्राह्मणों की व्याख्या सायण ने के हैं। अष्टम वंश-ब्राह्मण के व्याख्यान के आरम्भ में संहितात्रयों के अनन्तर साम ब्राह्मण हैं। इन सब ब्राह्मणों को व्याख्या सायण ने के हैं। अष्टम वंश-ब्राह्मण के व्याख्यान के आरम्भ में संहितात्रयों के अनन्तर साम ब्राह्मण

१. 'गायंत्रं त्वा गायति शक्वरीषु उद्गातृनामक एक ऋत्विग् गायत्रशब्दाभिषे स्तोत्रं शक्वरीशब्दाभिष्ठेयासु ऋक्षु उद्गायति । (वेद० भा० भू० है। पु० १३)।

२. जाते देहे भवत्यस्य कटकादिविभूषणम् । बाश्रितं मणिमुक्तादि कटकादौ यथा तथा । १२ । यजुर्जाते यज्ञदेहे स्यादृग्भिस्तद्विभूषणम् । सामाख्या मणिमुक्ताद्या ऋक्षु तासु समाश्रिताः ॥ १३ ॥ वही, पृ० ६३

२. यज्ञं यजुभिरघ्वर्युनिमिमीते ततो यजुः । व्याख्यातं प्रथमं पश्चादृचां व्याख्यानमीरितम् ॥ १० ॥ साम्नामृगाश्चितत्वेन सामव्याख्याथ् वर्ण्यते । अनुतिष्ठासु-जिज्ञासावशाद् व्याख्याऋमो ह्ययम् । ११ । वही, पृ० ६३।

४. पण्डित सत्यव्रत सामश्रमी ने सामवेद के ग्रंथों के उद्घार करने में क्रिस्तुत्य कार्य किया है। उन्होंने सामसंहिता, ताण्डच-ब्राह्मण तथा अर्थ ब्राह्मणों का सभाष्य संस्करण कलकत्ता से प्रकाशित किया था। ताण्ड नया संस्करण चौलम्बा से प्रकाशित हुआ है।

के निर्माण होने को बात का भाष्यकारने भी स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। सामवेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। अतः अभाववशाल् इसके भाष्य-प्रन्थ भी सायण ने नहीं वनाए। इन ब्राह्मणों की भी व्याख्या उसी क्रम से की गई जिस क्रम से इनका नामो-ल्लेख पहले किया गया है। सबसे पहले ताण्डच-ब्राह्मण को तथा सबके अन्त में वंश-ब्राह्मण की न्याख्या लिखी गई<sup>२</sup>।

में

हि

ाने

1

ξŢ

गों

तः

iì

चा

4

Į.

į.

काण्व-भाष्य —सामवेद के अनन्तर काण्व-संहिता भाष्य बना। यजुर्वेद के दो प्रकार हैं - कृष्ण यजुः तथा शुक्ल यजुः । इनमें कृष्ण यजुः की तैत्तिरीय संहिता की व्याख्या सबसे पहले की गई थी। शुक्ल यजुः की दो संहितायें हैं--एक माध्यन्दिनी संहिता और दूसरी काण्व संहिता। सायण के लगभण तीन सौ वर्ष पहले ही राजा भोज के शासन काल में आनन्दपुर वास्तव्य आचार्य उवट ने माध्यन्दिन संहिता की विवृत्ति लिखी थी। वह इतनी प्रामाणिक है कि इसके ऊपर फिर से भाष्य लिखने की आव-रयकता नहीं । अतः अवशिष्ट बची काण्व-संहिता का भाष्य सायण ने लिखा । पूर्वीवैश्वति के भाष्य का प्रकाशन चौखम्भा संस्कृत ग्रन्थमाला में बहुत पहले हो चुका था। उत्तर विंशति के भाष्य का प्रकाशन अभी संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी के द्वारा हुआ है (१९७८ ई0) 1

अथर्व भाष्य संहिताभाष्यों में अथर्व-भाष्य सबके अन्त में बना । सायणाचार्य ने अथर्व-भाष्य के उपोद्धात में लिखा है कि वेदत्रयी के अनन्तर अथर्व की व्याख्या लिखी गई। वेदत्रयी के पहले व्याख्या करने का कारण ऊपर दिया गया है। उसमें एक अन्य कारण यह भी है कि वेदत्रयी के विघानों का फल स्वर्गलोक में मिलने वाला होता है, परन्तु अथर्ववेद के द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठानों का फल पारलौकिक (आमुष्मिक) हो नहीं होता, प्रत्युत ऐहिक भी होता है। अतः पारलौकिक फल वाले तीनों वेदों के भाष्य निर्माण के पीछे उभय लोक के कल्याण करने वाले (ऐहिका-मुष्मिक) अथर्ववेद का भाष्य सायण ने बनाया-

> व्याख्याय वेदित्रतयमामुष्मिकफलप्रदम्। ऐहिकामुष्मिकफलं चतुर्थं व्याचिकीर्षति ॥

> > (अथर्वभाष्य का उपोद्धात)

(वंश-ब्राह्मणभाष्य)

व्यास्यातावृग्यजुर्वेदी सामवेदोऽपि संहिता। व्याख्याता ब्राह्मणस्याय व्याख्यानं संप्रवर्तते ॥

प्रौढानि ब्राह्मणान्यदौ सप्त व्याख्याय चान्तिमम्। वंशास्यं ब्राह्मणं विद्वान् सायणो व्याचिकीर्षति ॥

अथर्ववेद के अपर सायण का ही एकमात्र भाष्य मिलता है, परन्तु दुःख की वात है कि अभी तक उसका सम्पूर्ण कोष उपलब्ध नहीं हुआ। अभी तक यह तृति ही है। इस वेद का सायण-भाष्य श्री काशीनाथ पाण्डुर क्ष पण्डित ने वड़े ही परिश्रम से ४ बड़े-बड़े जिल्दों में बम्बई से (१८९५-१८९८ ई०) प्रकाशित किया है। इस में अथर्व के २० काण्डों में से केवल १२ काण्डों (१, २, ३, ४, ६-८, ११, १७-२०) पर ही सायण-भाष्य है, अन्य ८ काण्ड (५, २, ३०, १२-१६) विना भाष्य के ही छापे गये हैं। पर सुनते हैं, सायण के पूरे भाष्य की भी प्रति ग्वालियर में उपलब्ध है। इसका प्रकाशन होना चाहिए।

शतपथ माष्य — सायण के भाष्यों में शतपथभाष्य सबसे पीछे की रचना है। बेदत्रयी तथा अन्य ब्राह्मणों के भाष्य बुक्क के राज्यकाल में लिखे गये। अथवं तथा शतपथ के भाष्य हरिहर द्वितीय के राज्यकाल की रचनायें हैं। सायण ने पूरे शतपर पर भाष्य लिखा था, परन्तु वह उपलब्ध नहीं होता। इसके तीन संस्करण समय-समय पर प्रकाशित हुए हैं। डा॰ वेबर के संस्करण में सायण-भाष्य अधूरा ही है। स्थान पर हरिस्वामी का भाष्य दिया गया है। कलकत्ता के एशियाटिक सोसाईं का संस्करण अधूरा है। इघर वेंकटेश्वर प्रेस से शतपथ-भाष्य ५ जिल्दों में अभी हक में प्रकाशित हुआ है। यह संस्करण विशुद्ध प्रतीत होता है। इसमें जिन काण्डों पर सायण का भाष्य उपलब्ध नहीं है, वहाँ हरिस्वामी का भाष्य दे दिया गया है। का हिरस्वामी तथा सायण — दोनों के स्थान-स्थान पर भाष्यों को मिला देने से हमें पर समाष्य शतपथ उपलब्ध हो गया है। बृहदारण्यक उपनिषद् पर वेबर ने द्विवेद पर का भाष्य प्रकाशित किया था; वेंकटेश्वर संस्करण में 'वासुदेव ब्रह्म भगवान्' का भाष्य प्रकाशित किया था; वेंकटेश्वर संस्करण में 'वासुदेव ब्रह्म भगवान्' का भाष्य है। इस संस्करण का प्रकाशन वेदानुशीलन के लिए बड़ा उपयोगी है।

वेदभाष्यों के रचना-काल का निर्णय नितान्त महत्त्वपूर्ण कार्य है। सायणार्ज ने किस समय इनकी रचना की ? इनकी रचना के समय भाष्यकार की अवस्त वया थी ? इन प्रश्नों का समुचित उत्तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इस रचना-कार्ज निर्णय हम बहिरंग तथा अन्तरंग साघनों की सहायता से यहाँ करने का प्रश्निक रहे हैं।

बड़ौदा की सेन्ट्रल लाइब्रेरी में ऋग्वेदभाष्य की एक हस्तलिखित प्रति सुर्री है। इसमें केवल ऋग्वेद के चतुर्य अष्टक का सायण-भाष्य है। इस प्रति का कि काल १४५२ विक्रम संवत् है। इसे ऋग्वेदभाष्य को सबसे प्राचीन प्रति समर्थ चाहिए। इससे अधिक प्राचीन प्रति अब तक कहीं भी प्राप्त नहीं हुई हैं। सायण मृत्यु वि॰ सं॰ १४४४ में बतलाई जाती है। अतः सायण की मृत्यु के आर्विं ही संभवतः यह हस्तलिखित प्रति तैयार की गई।

को

टेत

ĵ.

1

बल

पण

ŧΙ

य

प्य

स्य

**I-**

इदो

हुब

4 46

gr

Ų

F

माष्यों में सायण ने ग्रन्थ रचना के काल का निर्देश कहीं भी नहीं किया है। यदि किया होता, तो रचनाकाल का निःसंदिग्ध निर्णय हो जाता, परन्तु कालनिर्देश न होने पर भी सायण ने अपने आश्रयदाताओं के नाम का जो उल्लेख किया हैं उससे रचना-समय का पता भली-भाँति चल सकता है। तैतिरीय संहिता आदि चारों संहिताओं, तैत्तिरीय-ब्राह्मण आदि उपरि-निर्दिष्ट वारह बाह्मणों के भाष्य के आरम्भ में सायण ने बुक्कनरेश के आदेश से इनके भाष्यों के रचे जाने की घटना का उल्लेख किया है । इन भाष्यों को पुष्पिका में सायण ने अपने को वैदिकमार्गप्रवर्तक राजा-िषराज श्री वीर बुक्क का मन्त्री (साम्राज्यघुरन्घर) लिखा है। अथर्वसेहिता की भाष्यावतरणिका में सायण ने बुक्कनरेश के पुत्र महाराजाधिराज, 'धर्मब्रह्माध्वन्यः' षोडश महादानों को करने वाले, विजयी हरिहर (द्वितीय) का उल्लेख किया है । शतपथ-ब्राह्मण के भाष्यारम्भ में इन्हीं हरिहर का उल्लेख प्रायः इन्हीं शब्दों में पाया जाता है । इनकी पुष्पिका से पता चलता है कि इन भाष्यों की रचना के समय सायण हरिहर द्वितीय के प्रधान मन्त्री थे, तथा उन्हीं से कहने पर इन्होंने इन प्रन्थों की रचना की। इन निर्देशों से हम वेदभाष्य की रचना के समय का निर्घारण कर सकते हैं। हमने सप्रमाण सिद्ध किया है कि सायण वि० सं० १४२१ से छेकर वि०-सं० १४३७ तक (१३६४ ई० से १३७८ ई० तक) लगमग सोलह वर्षी तक बुक्क

तत्कटाक्षेण तद्रूपं दघद् बुक्कमहीपतिः। आदिशन्माधवाचार्यं वेदार्थस्य प्रकाशने । जुक्क महीपति का नामोल्लेख करने वाला यह पद्य इन सब संहिताओं त्तथा ब्राह्मणों के भाष्योपोद्धात में मिछता है।

यथा ऋग्माष्य की पुष्पिका-इति श्रीमद्राजािवराजप्रमेश्वर-वैदिकमार्गप्रवर्तक-श्रीवीरबुक्कसाम्राज्य-धुरन्धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीयवेदार्थप्रकाश ऋक्संहिताभाष्ये प्रथमाष्ट्रके प्रथमोऽघ्यायः।

तत्कटाक्षेण तद्रूपं दघतो बुक्कभूपतेः। अभूद् हरिहरो राजा क्षीराब्धेरिव चन्द्रमाः।

(वे॰ मा॰ सं॰, पु॰ ११९)

TELL TO PLATE

तत्कटाक्षेण तदू पं दघतो बुक्कभूपतेः। कृतावतरणः क्षीरसागरादिव चन्द्रमाः । ३ । विजितारातिवातो वीरः श्रीहरिहरः क्षमाधीशः। धर्मब्रह्मव्वन्यः समादिशत् सायणाचार्यम् । ४ ।

(शतपय-भाष्य का उपोदात)

महाराज के प्रधान मन्त्री तथा वि० सं० १४३८ (१३७९ ई०) से लेकर अपने मृत्यु सं० १४४४ वि० (१३८७ ई०) तक हिरिहर द्वितीय के प्रधान अमात्य थे। इससे प्रतीक होता है कि लगभग वि० सं० १४२० से लेकर वि० सं० १४४४ तक अर्थात् २४० वर्षों के सुदीर्घ काल में सायणाचार्य ने वेदों के भाष्य बनाए। उस समय सायण की अवस्था लगर्भण अड़तालीस या पचास वर्ष की थी।

इस समय ये वेदों के सकल गूढ़ अर्थ के प्रतिपादन करने में नितान्त निष्णात थे। अतः अपने गम्भीर शास्त्र-ज्ञान का परिचय सायण ने इन भाष्यों में दिया है। आजकल पिण्डतजन तो पचास की अवस्था में शास्त्राम्यास से किनारा कसने लगते हैं। इसी अवस्था में इतना बड़ा काम उठाना तथा उसे सुचार रूप से समाप्त कर देवा बड़े साहस, अध्यवसाय तथा पाण्डित्य का आध्रयंजनक कार्य है। सायणाचार्य ने इव कार्य के स्वीकार करने के अनन्तर अन्य किसी विशिष्ट कार्य को अपने हाथ में नहीं लिया। उन्होंने अपना शेष जीवन इसी कार्य में लगाया। इससे निश्चित होता है कि सायण ने अपने जीवन के अन्तिम बीस या चौबीस वर्ष इसी महत्त्वपूर्ण कार्य के सम्पाद में लगाया और इसे सफलतापूर्वक पूर्ण किया। पूर्वोक्त आघार पर वेदभाष्य का रचन काल वि० सं० १४२० से लेकर वि० सं० १४४४ प्रतीत होता है।

'माधवीय' नाम का रहस्य—सायणाचार्य ने अपने कतिपय ग्रन्थों के नागोंई पहिले 'माघवीय' शब्द का प्रयोग किया है। सायण की बनाई 'धातुवृत्ति' 'माधवीव घातुवृत्ति' के नाम से प्रसिद्ध है। सायण-विरचित ऋक्संहिताभाष्य भी 'माधवीर नाम से ग्रन्थ की पुष्पिका में कहा गया है। इसे देखकर कतिपय आलोचकों है भ्रम हुआ है कि इन ग्रन्थों की रचना माघव ने ही की, परन्तु सायण के गर्न की छानबीन करने से यही प्रतीत होता है कि आलोचकों का यह सिद्धान्त भ्रान्त है। इन ग्रन्थों के आरम्भ और अन्त की परीक्षा करने से इस विषय में किसी को भी गर्द नहीं करना चाहिए कि इनके वास्तविक रचिंयता सायण ही हैं। तब माधवीय व देने का रहस्य है ? इसका ऊहापोह करने पर समुचित कारण को समझना कुछ की नहीं है। यह प्रमाण तथा उद्धरण के साथ पहिले ही दिखलाया जा चुका है कि इन म की रचना का आदेश तत्कालीन विजयनगराघीश ने माधवाचार्य को ही दिया। लिखने की आज्ञा प्रत्यक्ष रूप से सायण को कंभी नहीं मिली। माघवाचार्य के ही तथा उन्हीं की प्रशस्त प्रशंसा करने पर बुक्क नरेश ने इस महत्त्वपूर्ण कार्य के समा का भार सायण के हाथों में दिया। इस प्रकार इन वेदभाष्यों की रचना में माध्य प्रोत्साहन निवान्त सहायक था। अत एव अपने ज्येष्ठ भ्राता के उपकार-भार से व होकर यदि सायण ने इन ग्रंथों का 'माधवीय' नामकरण किया तो इनमें हमें तो नि **भौचित्य ही नहीं दिखाई पड़ता; प्रत्युत सायण के निरुष्ठल तथा निष्कपट हृदय** की एक मव्य झाँकी मिलती है। अत एव अपनी स्वतन्त्र रचनाओं में भी 'माधवीब'

त्यु

to

8-

की

वि

į į

गते

ना

इस

हीं

1

दन

नाः

वि

मि

EI

R

那 赤

1

T I

1

देना इस बात को सूचित कर रहा है कि माघव के द्वारा ही सायण को अपने साहित्यिक कार्यों को सुसम्पादित करने का अवसर मिला है अतः 'माघवींय' नाम से माघव के ग्रंथकर्तृत्व से किसी तरह का सम्बन्ध हमें नहीं प्रतोत होता। सायण ने इन वेदभाष्यों का नाम 'वेदार्थ-प्रकाश' दिया है तथा इन्हें अपने विद्यागुरु श्री विद्यातीर्थ स्वामी को अपित किया है।

वेदभाष्य का एककर्तृत्व —विपुलकाय वेदभाष्यों को देखकर आघुनिक आलोचक चकराया करते हैं कि क्या यह संभव है कि विविध राजकीय कार्यों में व्यस्त तथा विशाल साम्राज्य का प्रबन्धक, किसी राजा का एक अमात्य इतने बड़े ग्रंथ की बिना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से अकेले बना सकता है ? अतः उनके हृदय में यह संशय सदा प्रच्छन्न रूप से बना रहता है कि सायण ने स्वयं इन ग्रन्थों की रचना नहीं की; बल्कि उनकी अध्यक्षता में अनेक विद्वानों ने निरन्तर परिश्रम करके इन ग्रन्थरत्नों को प्रस्तुत किया। शिलालेख का प्रमाण किसी अंश में पूर्वोक्त संशय को पृष्ट कर रहा है। संवत् १४४३ वि॰ (सन् १३८६ ई॰) में छिखे गए एक शिलालेख में लिखा मिलता है कि वैदिक मार्ग-प्रतिष्ठापक, धर्मब्रह्माध्वन्य, महाराजाधिराज श्री हरिहर ने विद्यारण्य श्रीपादस्वामी के समक्ष चतुर्वेदभाष्य-प्रवर्तक, नारायण वाजपेययाजी, नरहरि सोमयाजी तथा पण्ढरि दीक्षित नामक तीन ब्राह्मणों को अग्रहार देकर सम्मानित किया । इस शिलालेख का 'चतुर्वेद-भाष्य-प्रवर्तक' शब्द संभवतः इस बात की सूचना दे रहा है कि इन तीन पण्डितों ने सायण को वेदभाष्य बनाने में सहायता प्रदान की । विद्यारण्य स्वामी के समक्ष अग्रहार-दान भी इस प्रसंग में विशेष महत्त्व रखता है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि माघव ही विद्यारण्य स्वामी थे। अतः जिनके प्रोत्साहन से वेदभाष्यों की रचना हुई. उन्हीं के समक्ष इन ब्राह्मणों को सम्मानित करना, इन तीन विद्वानों की भाष्यप्रणयन में किसी प्रकार की सहायता देने की सूचना दे रहा है। इसी शिलालेख के आघार पर नर्रांसहाचार्य ने इन विद्वानों को भाष्यनिर्माण में सायण का सहायक माना है । डा॰ गुणे ने भी ऋग्वेदभाष्य की अन्तरङ्ग परीक्षा से वेदमाष्य के एक-कर्तृत्व होने में सन्देह प्रकट किया है। इन्होंने वेदभाष्य के भिन्न-भिन्न अष्टकों में प्राप्त होने वाले मन्त्रांशों की विभिन्न व्याख्या शैली देखकर यह निश्चय करने का प्रयत्न किया है कि इन-इन मार्गों की भिन्न-भिन्न विद्वानों ने व्याख्या लिखी<sup>इ</sup>।

इन विद्वानों का सन्देह किसी ही अंश में सत्य हो सकता है, सर्वांश में नहीं । सायणाचार्य विजयनगर के मन्त्री थे। अनेक विद्वानों का जमघट विद्वाप्रेमी राजा के

<sup>?.</sup> Mysore Archaeological Report for 1908; page 54;

२. इण्डियन ऐण्टिक्वेरी (वर्ष १९१६), पृ० १९।

रे. आशुतोष जुबली कामेमोरेशन वालुम, भाग ५, पृ० ४३७-४७३।

दरबार में अवहर रहा होगा। यह अनुमान सिद्ध है। अतः कितपथ विद्वानों ने सायण को इस विशाल कार्य में सहायता अवह्य पहुँचाई होगी। यह कोई असंभव घटना नहीं प्रतीत होती, परन्तु इससे इस मत का खण्डन किसी अंश में भी नहीं होता कि वेदमाध्य का कतृंत्व एक ही पृश्य के ऊपर निर्भर है। वेदों के भिन्न-भिन्न संहिता-भाष्यों के अनुशीलन कर्ने से हम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि ये सब भाष्य न केवल एक ही पद्धित से लिखे गये हैं; बल्कि इनके मन्त्रों के अर्थों में भी नितान्त सामञ्जस्य है। मन्त्रार्थ में विरोधाभास को देखकर भले ही कितपय आलोचक चक्कर में पड़ जायें और सायण के कर्तृंत्व में श्रद्धालु न हों, परन्तु वेदभाष्यों की विशालता देखकर, मन्त्रार्थों की व्याख्या का अनुशीलन कर, वेदभाष्यों के उपोद्धातों का मनन कर, हम इसे सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि बाह्य कितपय किल्पत विरोधों के अस्तित्व होने पर भी इनके ऊपर एक ही विद्धान रचितता की कल्पना की छाप है और वह रचितता सायणाचार से भिन्न अन्य कोई व्यक्ति नहीं है।

जिन तीन विद्वानों का ऊपर उल्लेख किया गया है वे विशेष प्रभावशाली प्रतित होते हैं। १४३७ सं० (१३८० ई०) में नारायण वाजपेययाजी को दान का उल्लेख मिलता है। १४३८ सं० (१३८१ ई०) नारायण, नरहरि तथा पण्डिर दीक्षित के हिरहर दितीय के पुत्र चिक्कराय ने भूमिदान दिया—जब वे 'आरग' नामक स्थान के शासक थे। इन पण्डितों ने सायण को वेदभाष्य में लिखने की सहायता अवश्य की थी। सायण के साथ सहयोग देने के लिये विद्वानों की एक मण्डली उपस्थित थी जो उनके संरक्षकता में वेद के भिन्न-भिन्न भागों पर भाष्य लिखती थी, यह सिद्धान्त मानव युक्तिपूर्ण है। इतना होने पर भी भाष्यों की एककर्तृता में हम अविश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी रचना में सायण ही पथ-प्रदर्शक थे।

the first towns a ferral town that

TO R NEW STREET IN MEDICAL STREET OF THE SECOND

T, my to proper upon to proper to temporal to the

कर कर 109 का (2525 feet floor 1) का स्व

distant Archaeological Report for 1988, 1752 54.

t few and op a first spin spin so finds in a printer

A THE PROPERTY OF THE PARTY OF

# पञ्चम परिच्छेद वेद की व्याख्यापद्धति

dien seign

रण हीं

Ø

हो

۱

गेर

की

सो

नि

वि

Ìq

नेस

को

11

वी

H

**T** 

१-भारतीय पद्धति

कालकम से अत्यन्त अतीत काल में निर्मित किसी ग्रन्थ का आशय पिछली वीढ़ियों के लिए समझना एक अतीव दुरूह व्यापार है। यदि प्राचीनता के साथ भावों की गहराई तथा भाषा की कठिनाई आ जाती है, तो यह समस्या और भी विषम वन जाती है। वेदों के अर्थानुशीलन के विषय में यह कथन अत्यन्त उपयुक्त ठहरता है। एक तो ये स्वयं किसी घुँघले अतीत काल की कृति ठहरे, तिस पर भाषा की विषमता तथा विचारधारा की गम्भीरता ने अपना सिक्का जमा रखा है। फल यह हुआ कि उनके अर्थ का उचित मात्रा में पर्यालोचन करना, उनके अन्तस्तल तक पहुँच कर उनके मर्म की गवेषणा करना, एक दुर्बोध पहेली बन गया, परन्तु इस पहेली के समझाने का प्रशंसनीय उद्योग प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। यास्क ने निकृक्त (१।२०।२) में इस उद्योग का तनिक आभास भी दिया है। उनके कथनानुसार ऋषियों ने विशिष्ट तपस्या के बल पर धर्म का साक्षात्कार किया था। उन्होंने जब अर्वाचीन काल में धर्म को साक्षात्कार न करने वाले ऋषि जनों को देखा, तो उनके हृदय में नैसर्गिक करुणा जाग पड़ी और इन्हें मन्त्रों का उपदेश ग्रन्थतः तथा अर्थंतः दोनों प्रकार से किया। प्राचीन ऋषियों ने श्रवण के विना ही घर्मों का साक्षात् दर्शन किया था। अतः द्रष्टा होने के कारण उनका 'ऋषित्व' स्वतः सिद्ध था, परन्तु पिछले ऋषियों ने मन्त्रों का ग्रन्थ तथा अर्थ रूप से श्रवण किया और इसके पश्चात् वे धर्मों के दर्शन में कृतकार्य हुए । अतः श्रवणानन्तर दर्शन की योग्यता सम्पादित करने के कारण इनका उपयुक्त अभिघान 'श्रुतिषि' रखा गया । इन्हीं श्रुतिषियों ने मानवों के कल्याणार्थ वेदार्थ समझने के उपयोगी शिक्षा-निरुक्तादि वेदाङ्गों की रचना की। इस प्रकार अविचीन काल के मनुष्य दुरूहता का दोषारोपण कर वेदार्थ को भूल न जायें और न वे वेदमूलक आचार तथा घर्म से मुँह मोड़ बैठें, इस उन्नत भावना से प्रेरित होकर प्राचीन ऋषिगण वेदार्थ के उपदेश करने में सन्तत जागरूक थे। यास्क के माननीय शब्द ये हैं-

साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः । तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मेभ्य उपदेशेन मन्त्रान् संप्रादुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणाय इमं ग्रन्थं समाम्नासिषुः वेदं च वेदाङ्गानि च ॥

अवरेम्योऽनरकालीनेम्यः शक्तिहीनेम्यः श्रुतिषम्यः । तेषां हि श्रुत्वा तत्पश्चादृषित्व-मुपजायते न यथा पूर्वेषां साक्षात्कृतधर्माणां श्रवंणमन्तरेणैव । (दुर्गाचार्यं)

वेदों के गम्शीर, अर्थ समझाने का प्रथम उद्योग कौन-सा है ? यह कहना जरा किन हैं। आज कल उपलब्ध यास्क-विरचित, निरुक्त से भी प्राचीन 'निघण्टु' है, जिसको विस्तृत व्याख्या 'निरुक्त' में की गई है। 'निघण्टु' शब्द का अर्थ है शब्दों की सूची। निघण्टु में संहिताओं के कठिन अथ च संदिग्धार्थ शब्दों को एकत्र कर उनके अर्थ की सूचना दी गई है। उपलब्ध ग्रन्थों में 'निचण्टु' वेदार्थ के स्फुटीकरण का प्रथम प्रयास-सा लक्षित होता है। प्रातिशाख्यों की रचना इसी समय या उससे भी पहले की मानी जा सकती है। इन ग्रन्थों में वैदिक भाषा के विचित्र पदों, स्वरों तथा सन्धियों के विवेचन की ओर ही घ्यान दिया गया हैं, साक्षात् रूप से पदों के अर्थ की पर्यालोचना का इनमें नितान्त अभाव है। किसी समय में अनेक निरुक्त ग्रन्थों की सत्ता थो, जिनकी स्चना अवान्तर ग्रन्थों में उद्धरणरूप से यत्र-तत्र उपलब्ध भी होती है; तथापि वेदार्थ की विस्तृत योजना का अधिक गौरवशाली ग्रन्थ यास्क-रचित निरुक्त ही है। इस ग्रन्थ-रत्न की परीक्षा है अनेक ज्ञातव्य विषयों का पर्याप्त पता चलता है। यास्क ने स्थल-स्थल पर आग्रायण, औपमन्यव, कात्यक्य, शाकटायन, शाकपूणि, शाकल्य आदि अनेक निरुक्ताचार्यों की तथा ऐतिहासिक, याज्ञिक, नैदान आदि अनेक व्याख्याताओं की क्रमशः वैयक्तिक तथा साकृ हिक सम्मति का उल्लेख बड़े आदर के साथ किया है। इससे प्रतीत होता है कि वेदार्थं की अनुशीलन-परम्परा अत्यन्त प्राचीन है।

यास्क ने (निरुक्त १।१५) कौत्स नामक किसी आचार्य के मत का उल्लेख किया है। कहा नहीं जा सकता कि ये कौत्स वस्तुतः कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे या केवत पूर्वपक्ष के निमित्त स्थापित कोई काल्पनिक व्यक्ति ? कौत्स की सम्मिति है कि मन अनर्थक हैं (अनर्थका हि मन्त्राः)। इसकी पृष्टि में उन्होंने अनेक युक्तियाँ प्रदर्शित के हैं, जिन्हें चार्वाक, बौद्ध, जैन आदि वेद-निन्दकों ने भी अवान्तर काल में ग्रहण की। कौत्स का पूर्वपक्ष

(१) मन्त्रों के पद नियत हैं तथा शब्दक्रम भी नियत हैं। सामवेद का प्रमान है—'अग्न आयाहि वीतये।' इनमें पदों को समानार्थंक शब्दों से परिवर्तन का 'वह्ने आगच्छ पानाय' नहीं कह सकतें। आनुपूर्वी (आगे-पीछे का क्रम) भी नियत है। मन्त्र में 'अग्न आयाहि' को बदल कर 'आयाह्यग्ने' नहीं कर सकते। इस निर्मा वाचोयुक्ति तथा नियतानुपूर्वी का क्या मतलब है ? यदि मन्त्र सार्थंक होते, तो सार्मं वाक्यों की शैली पर पदों का तथा पदक्रम का परिवर्तन सर्वथा न्याय्य होता।

(२) ब्राह्मण-वाक्यों के द्वारा मन्त्रों का विनियोग विशेष अनुष्ठानों में किया जी है, यथा 'उरु प्रथस्व' (शु० य० १।२२) इस मन्त्र को प्रथन-कर्म, विस्तार की श्वातपथ-ब्राह्मण (१।३।६।८) विनियोग करता है। यदि मन्त्रों में अर्थद्योतन शक्ति रहती, तो स्वतः सिद्ध अर्थ को ब्राह्मण के द्वारा विनियोग दिखलाने की की विवस्यकता होती ?

10

में

ाई

वा

ही व

यों

का

à

या

कि

या

ब

की।

q

T.

1

C

- (३) मन्त्रों का अर्थ अनुपपन्न है, अर्थात् उपपत्ति या युक्ति के द्वौरा वह सिद्ध नहीं किया जा सकता। यजमान कह रहा है—'अधिधे! त्रायस्व एनम्' (ऐ ओषिष, तू वृक्ष की रक्षा कर); भला निर्जीव ओषिष जो अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं है, वृक्ष की रक्षा क्योंकर कर सकती है? यजमान स्वयं परशु का प्रहार वृक्ष पर कर रहा है कि—परशु, तू इसे न मार (स्विधते मैनं हिंसी:)। वह मतवाला हो होगा जो मार तो स्वयं रहा है और न मारने की प्रार्थना कर रहा है। (अनुपपन्नार्था मन्त्रा भवन्ति)।
- (४) वैदिक मम्त्रों में परस्पर विरोध भी दृष्टिगोचर होता है। रुद्र के विषय में एक मन्त्र पुकार कर कह रहा है—'एक एव रुद्रोऽवतस्थे, न द्वितीयः' (तैत्ति॰ सं॰ १८१६११) (रुद्र एक ही है, दूसरा नहीं), उधर दूसरा मन्त्र उनकी अनेकता का वर्णन डंके की चोट कर रहा है—'असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिमूम्याम्' (तै॰ सं॰ ४।५।११।५), अर्थात् पृथ्वी पर रुद्र असंख्य संख्या में हैं। इस प्रकार एकता और अनेकता के झमेले में रुद्र के विषय में किसी तथ्य का निर्णय नहीं हो सकता (विप्रति-सिद्धार्थी मन्त्राः)।
- (५) वैदिक मन्त्रों में अर्थज्ञ पुरुष को कार्यविशेष के अनुष्ठान के वास्ते सम्प्रेषण (आज्ञा) दिया जाता है, जैसे होता से कहा जाता है— 'अग्नये सिमध्यमानाय अनुबूहि' (श्रा० ब्रा० ११३।२।३) अर्थात् जलनेवाली अग्नि के लिए बोलो । होता अपने कर्तव्य-कर्म से स्वतः परिचित्त होता है कि अमुक यज्ञ में अमुक कार्य का विधान उसे करना है। ऐसी दशा में संप्रेक्षण की यह उक्ति अनर्थक है।
- (६) मन्त्रों में एक ही पदार्थ को अनेक रूपों में बतलाया गया है, यथा—अदिति ही समस्त जगत् है, अदिति ही आकाश है, अदिति ही अन्तरिक्ष है (अदिति-चौरिदितिरन्तरिक्षं "ऋ॰ सं॰ १।८९।१०)। छोटा बच्चा भी जानता है कि आकाश और अन्तरिक्ष भिन्न देशवासी होने से आपस में अलग-अलग हैं। ऐसी दशा में अदिति के साथ इन दोनों की समानता बतलाना कहाँ तक उपयुक्त है ?
- (७) मन्त्रों के पदों का अर्थ स्पष्टरूपेण प्रतीत नहीं होता (अविस्पष्टार्था मन्त्राः), जैसे 'अम्यक्' (ऋ० १।१६९।३), 'यादृश्मिन्' (ऋ० ५।४४।८), 'जारयायि' (ऋ० ६।१२।४), 'काणुका' (ऋ० ८.७७।४), 'जर्मरी तुर्फरी' (ऋ० १०।१०६।६) आदि शब्दों का अर्थ साफ तौर से मालूम नहीं होता। कौत्स का यही समारोहपूर्ण पूर्वपक्ष है। इस पक्ष का खण्डन यास्क ने बड़ी प्रबल युक्तियों के सहारे किया है। यास्क का मुख्य सिद्धान्त है कि जितने शब्द है वे अर्थवान् होते हैं। लोकभाषा में यही नियम सर्वत्र काम करता है। वैदिक मन्त्रों के शब्द भी लोकभाषा के शब्द से भिन्न नहीं हैं, सुतरां लौकिक शब्दों के समान वैदिक शब्दों का भी अर्थ होना ही चाहिए

(अर्थवन्तः, शब्दंसीआन्यात्)। अनन्तर कौत्स के पूर्वपक्ष का क्रमशः खण्डन इस प्रकार यास्क ने किया है—

#### यास्क का सिद्धान्त पक्ष

- (१) लौकिक भाषा में भी पदों का नियत प्रयोग तथा पद-क्रम का नियत हैं दृष्टिगोचर होता है, जैसे 'इन्द्राग्नी' और 'पितापुत्री'। इन प्रयोगों में न तो शब्द ही बदले जाते हैं और न इनका क्रम ही छिन्न-भिन्न किया जा सकता है। ऐसा नियम न होने पर भी इनकी सार्थकता बनी ही रहती हैं।
- (२) ब्राह्मणों में मन्त्रों का विनियोग विधान उदितानुवादमात्र है, अर्थात् मन्त्रों में जिस अर्थ का प्रतिपादन अभीष्ट है उसी का केवल अनुवाद ब्राह्मण-वाक्यों के हाए किया जाता है।
- (३) वैदिकमन्त्रों का अर्थ अनुपपन्न नहीं है। परशु-प्रहार करते समय भी जो अहिंसा कही गई है वह वेद के द्वारा सिद्ध है। परशु के द्वारा वृक्ष का छेदन आपाततः हिंसा का सूचक अवश्य है, परन्तु वेद से ज्ञात होता है कि परशु-छेदन वस्तुतः हिंसा नहीं है। हिंसा तथा अहिंसा के सूक्ष्म विवेचन का परिचय हमें वेद से ही लगता है। वेद जिस कर्म में पृष्ठ को लगाता है वह को होता है अहिंसात्मक और जिस कर्म से पुष्ठ का निषेध करता है वह होता है हिंसात्मक। औषि, पशु, मृग, वनस्पति आदि का यज्ञ में सम्यक् विधिपूर्वक उपगो होने से वे परम उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। अतः यज्ञ में इनका विधान अम्युदयदाक होता है, हिंसारूप नहीं। इसी प्रकार किसी वृक्ष की शाखा का यज्ञ के लिए विधिपूर्वक छेदन करना अनुग्रह है, हिंसा नहीं:—

इयमहिंसा इयं हिंसा इत्यागमादेतत्, प्रतीयते । प्रतिविशिष्टश्चायमेव वैकि आम्नाय आगमः । एतत्पूर्वकत्वाद् अन्येषामागमानाम् । × × × अनु गृह्णिति यज्ञ-विनियोगार्थं-विधानतः छिन्दन् ।

(दुर्गाचार्य, निरुक्त टीका १।१६।

- (४) रुद्र की एकता तथा अनेकता के उल्लेख करने वाले मन्त्रों में पारस्पि विरोध नहीं है, क्योंकि महाभाग्यशाली देवता की यही महिमा है कि यह एक हैं हुए भी अनेक विभूतियों में वर्तमान रहता है। इन्द्र को अशत्रु तथा शत्रुविजेता मार्क में भी कोई विरोध नहीं है। यह वर्णन रूपक-कल्पना पर अवलम्बित है। लोक में के शत्रु-सम्पन्न होने पर भी राजा शत्रुहीन बतलाया जाता है।
- (५) अनुष्ठान से परिचित भो व्यक्ति को दी गई आज्ञा (सम्प्रेषणा) व्यर्थ के मानी जा सकती, क्योंकि विशिष्ट अतिथि के आगमन पर मधुपर्क का देना सबको विशि

Ø

ह्या ही

त्रों

ग

भी

का

नि

का हर्म

1

ोग

再有

4

ij

1

T

d

4

Æ

है, परन्तु फिर भी लोकव्यहार में विधिज्ञ पुरुष से तीन बार मधुपर्क माँगने की चाल है। ऐसी दशा में ब्राह्मण ग्रन्थों का सम्प्रेषण निरर्थक नहीं है।

- (६) अदिति को सर्वरूपात्मक बतलाने का अभिप्राय उसकी महत्ता दिखलाने में है। भक्तिभाव से प्रेरित होकर भक्त अदिति से कह रहा है कि जगत् के समस्त पदार्थ तुम ही हो।
- (७) मन्त्रों का अर्थ यदि स्पष्टरूपेण ज्ञात नहीं होता तो उसके जानने का उद्योग करना चाहिए। निरुक्तप्रन्थ में शब्दों का घातुओं के साथ सम्बन्ध स्थापित कर अर्थ-विधान की सुचार व्यवस्था की गई है। अपना दोष दूसरों के मत्थे मढ़ना कहाँ तक ठीक है? यदि सामने खड़े वृक्ष को अन्धा नहीं देखता, तो इसमें बेचारे गरीब पेड़ का कौन-सा अपराध है? यह तो पुरुष का अपराध है (नैव स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यित। पुरुषापराधः स भवित) इसी प्रकार अर्थविवेचक शास्त्रों का अम्यास करना चाहिए, उपयोगी ग्रन्थों के अम्यास विना किए मन्त्रों पर अनर्थक होने का दोषारोप करना कहाँ तक औचित्यपूर्ण है? 'अम्यक्' का अर्थ है प्राप्नोति (पहुँचता है) 'यादृस्मिन्' का यादृशः (जिस प्रकार का), 'जर्भरी' का अर्थ है मर्तारौ (भरण करने वाले), 'तुर्फरी का' अर्थ है हन्तारौ (मारने वाला)। ।

#### (२) पाश्चात्य पद्धति

वेदार्थानुसन्धान के विषय में आजकल प्रधानतया तीन मत मिलते हैं, जिनमें से पहिला मत पाश्चात्य वैदिक अनुशोलनकारियों का है और अन्य दो मत इसी भारत के वैदिक विद्वानों का । पाश्चात्यों के अनुसार वेदार्थानुशीलन के लिए तुल्नात्मक भाषा-शास्त्र तथा इतिहास की आवश्यकता तो है ही, साथ ही साथ भारतेतर देशों के घर्म तथा रीति-रिवाज का भी अध्ययन अपेक्षित हैं, क्योंकि इन दोनों की पारस्परिक तुल्ना ही हमें वैदिक धर्म के मूल स्वरूप का परिचय दे सकती है। इसी कारण इसे 'हिस्टारिकल मेथड' (ऐतिहासिक पद्धित) के नाम से पुकारते हैं। और भारतीय परम्परा ? इसके विषय में ये लोग अत्यन्त उदासीन हैं। इनका तो यहाँ तक कहना है कि भारतीय व्याख्याता परम्परा का पक्षपाती होने से मूल अर्थ तक पहुँच ही नहीं सकता। अतः ब्राह्मण टीकाकार के ऊपर ये लोग अन्य श्रद्धा का आक्षेप लगाते हैं और राथ आदि प्राचीन वेदानुशीली पाश्चात्य पण्डित उसे वेदों के अर्थ करने के लिए सर्वथा अयोग्य ठहराते हैं। और योग्य किसे वतलाते हैं? उस यूरोपियन को, जो भारतीय परम्परा से अनिभन्न होकर भी भाषाशास्त्र, मानवशास्त्र आदि विषयों की जानकारी रखता है।

रे. जैमिनि ने मीमांसासूत्रों में (१।२।३१-५३) बड़े ऊहापोह के साथ इस विषय का प्रतिपादन किया है।

इस पद्धित में कुछ गुणों के रहते हुए भी अवगुणों और दोषों की भरमार कम नहीं है। वेदों का आविभाव इस आर्यांवर्त में हुआ। वेदों में निहित बीजों को लेकर ही कालान्तर में प्रणीत इस आर्यांवर्त ने अनेक स्मृतियों की रचना देखी, अनेक दर्शनों का प्रादुर्भाव देखा और अनेक धर्मों के उत्थान तथा पतन का अवलोकन किया। अतः वेद हमारी वस्तु है। हमारे ऋषियों ने, आत्मज्ञानी विद्वानों ने, तत्त्वों के साक्षाकर्ता महिषयों ने—उनका जिस रूप में दर्शन किया, जिस प्रकार उनके गृढ रहस्य को समझा और समझाया, उसी रूप में उन्हें देखना तथा उसी तरह उनको समझना दुरूह श्रुतियों का वास्तविक अनुशीलन कहा जा सकता है। वेदों से भारतीयता निकाल कर उन्हें भारतेतर विज्ञान तथा धर्म की सहायता से समझने का दुःसाहस करना भूले कुठरा चातः' को लोकोक्ति को चिरतार्थ कर रहा है। इस प्रकार वेदों का अर्थ कर ज्वातः' को लोकोक्ति को चिरतार्थ कर रहा है। इस प्रकार वेदों का अर्थ कर ज्वातः' को लोकोक्ति को चिषय में इन लोगों ने विचित्र और अनर्गल बातें तक कर उन्हों है। उदाहरण के लिए हम एक हो शब्द की परीक्षा यहाँ करेंगे।

वैदिक काल में इस आर्य-भूमि में लिङ्ग पूजा थी कि नहीं ? वैदिक काल में झ विद्वानों ने जिस शब्द के बल पर उसकी सत्ता बतलाई है वह शब्द है 'शिश्नदेव' बे ऋग्वेद में दो जगह (७।२१।५, १०।९९।३) आया है। पश्चिमी विद्वानों ने इस बद के उत्तर भाग को अभिघा-प्रधान मान कर इसके द्वारा यही अर्थ निकाला है कि स समय लिङ्ग पूजा होती थी, परन्तु क्या वास्तव अर्थ यह है ? सच तो यह है कि ति शब्द आलङ्कारिक अर्थ में (देव के समान) व्यवहृत हुआ है। वेद के पितृदेव, मातृ देव, आचार्यदेव आदि शब्द इसी श्रेणी के शब्द हैं, पर इनका अर्थ माता को पूर्व -वाला या पिता और आचार्य को पूजने वाला है ? तैत्तिरीय उपनिषद् (१**।१**) 'मातृदेदो भव' क्या इस अर्थ में आया हुआ है ? वहाँ तो यही अर्थ है कि माता न देवता की तरह मानो-जानों। इसकी व्याख्या में शंकराचार्य ने 'देवताबद् उपार 'एते इत्यर्थः' यही लिखा है। अतः इस श्रेणी के शब्दों का अर्थ इसी प्रकार हैं चाहिए । 'श्रद्धादेव' शब्द 'शिश्नदेव' से भिन्न नहीं है । अतः दोनों में 'देव' को मा क्कारिक ही मानना उचित है। ऐसी दशा में 'शिश्नदेव' शब्द का अर्थ हुआ-कि (लिंग) है देवता जिसका—अर्थात् कामक्रीडा में निरत पुरुष । इसीलिए यास्कर्ण सायण ने इस शब्द का अर्थ 'अब्रह्मचर्य' किया है। अतः भारतीयों ने संस्कृत भाषां न्व्यवहार के अनुकूल ही परम्परागत अर्थ 'अब्रह्मचर्य' ही माना है, परन्तु पर्वि 'विद्वानों ने इस प्रयोगमूलक परम्परागत अर्थ की अकारण उपेक्षा करके अप्रामाणिक है निर्मूल सिद्धान्त की उद्भावना की है। इसी प्रकार पारस्कर-गृह्यसूत्र के 'कूर्मपिती 'निघाय जपति' का अनुवाद करते समय जब जर्मन विद्वान् ओल्डनवर्गं 'कूर्मपित्त' इव 'जलपूर्ण शराब' (घड़े) वाले परम्परागत अर्थ की हुँसी उड़ाते हुए, 'कूर्म' (क्

क पित्त को गोदी में रखकर जपने की व्यवस्था देते हैं, तब हम असपको क्या कहें ? पृद्ध-पद्धित से परिचित ब्राह्मण टीकाकारों के अर्ध में हम आस्था करें अथवा गृद्ध से अपरिचित अहिन्दू जर्मन के अर्थ को हम प्रमाण कोटि में मानें ? चैदिक शब्दों की पाठ-कल्पना

हमारे मन्त्रों में पाठभेद की गुंजाइश तो लेशमात्र भी नहीं है, क्योंक इनके संर-क्षण करने में आयों ने कितने ही प्रकार की युक्तियों से काम लिया है। पदपाठ, ऋमपाठ, जटापाठ, घनपाठ आदि पाठों की कल्पना करके मन्त्रों के प्रत्येक पद के स्वरूप को निश्चित किया गया है, जिससे वर्णविभेद को कौन पूछे, सूक्ष्म स्वर में भी परिवर्तन के लिये स्थान नहीं है। ऐसी दशा में मन्त्रों में पाठ-भेद की कल्पना करना नितान्त अनुपयुक्त प्रतीत होती है, परन्तु इन पाश्चात्य वैदिकों ने स्वकल्पित अर्थ की सिद्धि के लिये अनेक प्रकार के विचित्र, अश्रुतपूर्व और अविचारितरमणीय पाठों की मनमानी उद्भावना की है। डाक्टर आर्नाल्ड साहब ने, जिन्होंने वैदिक छन्दों की परीक्षा करने के लिये वैदिक मीटर (वैदिक छन्द) नामक विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ की रचना की है, यही लिखा है कि जहाँ-जहाँ 'पावक' शब्द आया हुआ है, वहाँ सर्वत्र छन्द की विषमता को बचाने के हेतु 'पवाक' पाठ होना चाहिए और कभी होता भी था, परन्तु अश्रान्त परिश्रम से प्राचीन मन्त्रोच्चारण को यथातथ्य रूप से बनाये रखने वाले हमारे वैदिक इस शब्द के इस काल्पनिक परिवर्तन से सर्वथा अपरिचित हैं। ऐसी दशा में यह साहबी पाठमेद कहाँ तक मान्य हो सकता है ? किसी काल्पनिक अर्थ की सिद्धि के लिये यन्त्रों के पदों में मनमानी परिवर्तन करना कहाँ तक न्यायसंगत हो सकता है ? इसे संस्कृत पाठक स्वयं विचार कर देखें और समझें । इघर सौभाग्यवश वहाँ अब हवा बदली है, उनका रुख पलटा है। अब ये लोग भी भारतीय अर्थ को अपेक्षा की सीमा के भीतर ले जाना नहीं चाहते; फिर भी हमें बाघ्य होकर यही कहना पड़ता है कि पाश्चात्त्य विद्वानों के बिहरंग परीक्षा के ढंग की सराहना करते हुये भी हम छोग न तो उनको अर्थानुसन्धान-पद्धति को निर्दोष मानते हैं और न इसे सर्वाश रूप में ग्रहण करने के ही पक्षपाती हैं।

#### ३-आध्यात्मिक पंद्वति

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने भाष्य में अनेक विशिष्ट बातों का उल्लेख किया है। इस भाष्य में वेदों के अनादि होने का सिद्धान्त प्रतिपादित है। आपकी दृष्टि में वेद में लौकिक इतिहास का सर्वथा अभाव है। वेदों के सब शब्द यौगिक तथा योगरूढ़ हैं, रूढ़ नहीं—यह सिद्धान्त स्वामी जी की अर्थनिरूपण-पद्धति की आघारशिला है। इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि जितने देवता-वाचक शब्द हैं वे यौगिक होने से एक ही परमात्मा के वाचक हैं। स्वामी जी इस प्रकार आध्यात्मिक बौली के माननेवाले हैं। अंशतः यह सिद्धान्त ठीक है। निरुक्तकार ने स्पष्ट शब्दों में

हीं

का

वेद

त्व

झा

यों

न्हें

₹

PT.

नह

इन

बो

164

स

देव

IIq.

न

)i

वि

H

įř

F

F

¶!

\*

1

कहा है कि जितने देवता हैं वे सब एक ही महान् देवता—परमेश्वर—की विक्रि शक्ति के प्रतीक-मात्र हैं महाभाग्याद् देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूपते एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति' (निरुक्त ७।४)। ऋग्वेद का स्व प्रतिपादन है—"एकं सद् विप्रा बहुचा वदन्त्यिंन यमं मातरिश्वानमाहुः" (ऋ० है १।१६४।४६) अतः अग्नि को ऐश्वर्यशाली परमेश्वर का रूप मानना सर्वथा जि है। यहाँ तक किसी भी विद्वान् को आपत्ति नहीं हो सकती, परन्तु जब इस गैली। अनुसार अग्नि आदि देवताओं की सत्ता ही बिलकुल नहीं मानी जाती, तव आपित उदय होता है। यास्क के मतानुसार वैदिक मन्त्रों के तीन प्रकार के अर्थ हैं—आह भौतिक, आधिदैविक तथा आघ्यात्मिक । तीनों अर्थ तीन जगत् से सम्बन्ध रहते। और तीनों यथार्थ हैं। प्रत्येक मन्त्र भौतिक अर्थ को बतलाता है, किसी देवता-कि को भी सूचित करता है और साथ ही साथ परमेश्वर के अर्थ का भी वोधक है। का अग्नि, इन्द्र आदि शब्दों को केवल परमेश्वर-वाचक मानना तथा विशिष्ट देवता। सूचक न मानना उचित नहीं है। 'अग्नि' शब्द भौतिक अग्नि का बोधक है, जिस क्रुपा से इस जगत् का समस्त व्यवहार सिद्ध होता है। यह शब्द उस देवता कारं सूचक है जो इस भौतिक अग्नि का अधिष्ठाता है। साथ ही साथ वह इस जन्न नियामक परमेश्वर के अर्थ को भी प्रकट करता है। अग्नि के ये तीनों रूप श्रेक और सूक्ष्म विवेचना करने पर अग्निमन्त्र तीनों रूपों को समभावेन लक्षित करते। अतः प्रथम दो रूपों को उपेक्षा कर अग्नि को केवल परमात्मा का ही बोधक गत प्राचीन परम्परा से सर्वथा विरुद्ध प्रतीत होता है। यही कारण है कि इस शैंबी सर्वथा अनुसरण हमें मान्य नहीं है।

स्वामी जी ने ब्राह्मण-प्रन्थों को संहिता के समान अनादि तथा प्रामाणिक हैं
माना है। श्रुति के अन्तर्गत ब्राह्मणों की गणना उन्हें मान्य नहीं है। तब संहित्ती
स्वरूप देखने से स्वामी जी का सिद्धान्त यथार्थ नहीं प्रतीत होता। तैत्तिरीयसंहित्ती
मन्त्रों के साथ-साथ गद्यात्मक ब्राह्मण अंश भी उपलब्ध होता है, तब तैत्तिरीयसंहित्ती
एक अंश को श्रुति मानना और तदन्तर्गत ब्राह्मण-भाग को श्रुति न मानना कही
न्याय्य होगा ? स्वामी जी के अनुयायी वैदिक पण्डितों की सम्मित में वेदों में बिन्ना
द्वारा आविष्कृत समस्त पदार्थ (रेल, तार, वायुयान आदि) की सत्ता बतल ई जाती
तो क्या वेद की महिमा इसी में है कि विज्ञान की समग्र वस्तुओं का वर्णन के
उपलब्ध होता है ? वेद आध्यात्मिक ज्ञान के निधि हैं, भौतिक विज्ञान की वस्तु है
वर्णन करना उनका वास्तविक उद्देश्य नहीं है। ऐसी दशा में यौगिक प्रक्रिया के बाह है
इन चीजों को वेदों के भीतर बतलाना उचित नहीं जान पड़ता। इस प्रकार स्वार्थ से
की पद्धित को हम सर्वांश में स्वीकार नहीं कर सकते।

वैदिक मन्त्रों का अर्थ नितान्त गूढ़ है। उनके समझने के लिए चाहिए क्रास्प

विशि

यते।

RP

i o उचि

ली है तेक प्राहि

वते।

विशे

वह

II F

नसर

न ई

**गत्** रं

वि

İÉ

ार्द

ती इ

į:

या ऋषि-प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण। मन्त्रों के ब्राब्दों में व्याकरण-सम्बन्धी सरलता होने पर भी उनके द्वारा अभिघेय अर्थ का पता लगाना नितान्त दुरूह है। गूढ़ार्थता के लिए इस मन्त्र के रहस्यवाद की ओर दृष्टिपात किया जाय।

चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्त्र। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्याँ आ विवेश ॥ (ऋ० ४।५८।३)

इस मन्त्र का सीघा अर्थ है— "चार इसकी सींगें हैं, तीन पैर हैं, दो सिर, सात हाथ। तीन प्रकार से बाँघा गया यह वृषभ (वैल अथवा अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करनेवाला) जोर से चिल्ला रहा है। महादेव ने मरणशील वस्तुओं में प्रवेश किया।" परन्तु प्रश्न है कि विचित्र वेषघारी महादेव वृषभ हैं कौन ? यास्क ने इसके रहस्योद्-घाटन की कुंजी हमारे लिये तैयार कर दी है। किसी के मत से यह महादेव यज्ञ है। चारों वेद इसकी चार सींगें हैं, तीनों पैर तीन सवन (सोमरस निकालने के प्रातः, मध्याह्न तथा सायं तीन काल) हैं; दो शिर हैं प्रायणीय तथा उदयनीय नामक हवन; सातों हाथ हैं सातों छन्द। यह यज्ञ मन्त्र, ब्राह्मण तथा कल्प के द्वारा त्रिघा बद्ध है। इस प्रकार यज्ञरूपी महादेव ने यजन के लिए मनुष्यों में प्रवेश किया । (निरुक्त १३।३)। दूसरों का मत है कि यह महादेव सूर्य है जिसकी चारों दिशायें चार सींगें है, तीनों पैर तोन वेद हैं, दो सिर हैं रात और दिन; सात हाम हैं सात प्रकार की किरणें। सूर्य पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश से सम्बद्ध है, अथवा ग्रीष्म, वर्षा, शीत इन तीन ऋतुओं का उत्पादक है। अतः वह 'त्रिया बद्ध' मन्त्र में कहा गया है। पत्रक्षिल ने पस्पशाह्निक में इस मन्त्र की शब्दपरक व्याख्या की है। उनकी सम्मति में यह महादेव शब्द है, क्योंकि उसकी चार सींगें चार प्रकार के शब्द है (नाम, आस्यात, उपसर्ग तथा निपात) भूत, वर्तमान, भविष्य—तीनों काल तीन पैर हैं। दो सिर हैं दो प्रकार की भाषायें नित्य तथा कार्य। सातों हाथ हैं प्रथमादि सातों विभक्तिया। शब्द का उच्चारण तीन स्थानों—हृदय, गला और मुख से होता है अतः वह तीन प्रकार से बद्ध भी है। अर्थ की वृष्टि करने से शब्द 'वृषभ'-पदवाच्य है। राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में इस मन्त्र को व्याख्या साहित्य शास्त्र की दृष्टि से काव्य पुरुष की स्तुति के विषय में की है। सायण-भाष्य में इनसे अतिरिक्त अर्थों का वर्णन किया गया है। इनमें से प्रत्येक अर्थ परम्परा पर अवलम्बित होने के कारण माननीय तथा आदरणीय है। मन्त्रों के गूढ़ार्थ की यही विशेषता है कि उनका अर्थ भिन्न-भिन्न प्रकार से किया जा वैसंकता है। यास्क ने इस प्रसंग में आधे दर्जन मतों की चर्चा की है, जिनमें वैयाकरण, परिवाजक, ऐतिहासिक तथा याज्ञिक आदि मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न ग्रन्थों के समर्थक आचार्यों के मतों का भी यथास्थान उल्लेख किया है। परम्परामूलक होने के

कारण इन आचार्यों के कथनों पर हम, अप्रामाणिकता का लांछन लगाकर इन्हें हैंसीके में उड़ा नहीं सकते।

परम्परा का महत्त्व

यास्क ने स्वयं परम्परा की प्रशंसा की है और उसके जाननेवाले को 'पारोवर्यक्ष् कहा है। निरुक्त (१३।१२) का कहना है :—

"अयं मन्त्रार्थविन्ताभ्यूहोऽपि श्रुतितोऽपि तर्कतः।"

अर्थात्—मन्त्र का विचार परम्परागत अर्थ के श्रवण और तर्क से निरूपित कि

"न तु पृथक्त्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः प्रकरणश एव निर्वक्तव्याः।"

मन्त्रों की व्याख्या पृथक्-पृथक् करके न होनी चाहिए, बल्कि प्रकरण के अनुसार होनी चाहिए। "न ह्येषु प्रत्यक्षमस्ति अनुषेरतपसो वा।"

वेदों का अर्थ कौन कर सकता है ? इसके विषय में यास्क का कहना है कि। मनुष्य न तो ऋषि है न तपस्वी, वह मन्त्रों के अर्थों का साक्षात्कार नहीं कर सब

"पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति इत्युक्तं पुरस्ता

यह पहले ही कहा जा चुका है (निरुक्त १।१६) कि परम्परागत ज्ञान प्राप्त है वाले में वह श्रेष्ठ है जिसने अधिक अध्ययन किया है। अतः परम्परा की तथा में निरुक्त, व्याकरण आदि शास्त्रों की जानकारी वेदार्थ जानने के लिए कि आवश्यक है।

यास्क ने कम से कम आठ नौ मतों की चर्चा की है। वैयाकरण, नैदान, परि
ऐतिहासिक आदि मतों का उल्लेख स्थान-स्थान पर मन्त्रों की व्याख्या में कि
कोई कारण नहीं दीख पड़ता कि इन विभिन्न आचार्यों के मतों को हम अग्रें
मानें, क्योंकि इनका उल्लेख ब्राह्मण-ग्रन्थों में भी प्रचुरता से मिलता है। उसी
लिए 'अश्विनौ' को ले लीजिये जिनके विषय में यास्क ने अनेक मतों का कि
है। कुछ लोगों के मत में दोनों अश्विन् स्वर्ग और पृथिवी हैं। इस मत की
शतपथ-ब्राह्मण (४।१।५) में पाया जाता है और यास्क का अपना मत
स्थान पर निदृष्ट है। अतः इससे विभिन्न आचार्यों के मतों की प्रामाणिकता
इतना ही क्यों ? यास्क की अधिकांश व्याख्यायें और व्युत्पत्तियाँ ब्राह्मणों के हैं
पर हैं। इसलिए उन्हें परम्परागत होने में सन्देह करने के लिए स्थान नहीं है।

स्मृति का महत्त्व

खेंड

वितृ

कि

गरां

fi

111

III

F

मीं

fr.

TO

F

कालान्तर में जब वेद की भाषा का समझन्ता नितान्त दुक्ह-हो गया, तब सीधी सादी बोलचाल की भाषा में वेद के रहस्यों का प्रतिपादन हमारे परम कारुणिक ऋषियों ने स्मृतियों तथा पुराणों में संसार के उपकार के लिए किया। अतः स्मृति तथा पुराण प्रतिपादित सिद्धान्त वेदों के ही माननीय सिद्धान्त हैं, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता। वेदों में आस्था रखने वाले सज्जनों को पुराणों के विषय में श्रीद्धाहीन होना उचित नहीं है, क्योंकि केवल भाषा तथा शैली के विभेद को छोड़ देने पर हमारे इन धर्मग्रन्थों में किसी प्रकार का भी भेद-भाव नहीं है। वेदों में प्रतिपादित सिद्धान्त ही कालान्तर में पुराणों में सन्निविष्ट किये गये हैं। शैली का भेद अवश्य ही दोनों में वर्तमान रहने वाली एकता को आपाततः खण्डन करने वाला प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में वेद और पुराण में किसी प्रकार का सैद्धान्तिक विरोध परिलक्षित नहीं होता। वेदों में खपक का प्रचुर उपयोग दीखता है, तो पुराणों में अतिश्योक्ति का। वेदों में जो बातें रूपकमयी भाषा की लपेट में कही गई हैं, वे ही बातें पुराणों में अविश्योक्तिन मयी वाणी के द्वारा प्रकट की गई हैं। एक ही उदाहरण इस शैली-भेद को प्रकट करने के लिए पर्याप्त होगा।

ऋग्वेद के अनेक मण्डलों में इन्द्र की स्तुति में वृत्र के साथ उनके भयंकर संग्राम का उल्लेख किया गया है। यह वृत्र कौन है ? जिसके साथ इन्द्र का युद्ध हुआ। यास्क ने निरुक्त में (२।१६) वृत्र के विषयं में अनेक प्राचीन मतों का निर्देश किया है। इनमें नैरुक्तों का ही मत मान्य माना जाता है। इस व्याख्या के द्वारा हम ऋग्वेद के इन्द्र-वृत्र-युद्ध के भौतिक आधार को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आकाश को चारों ओर से घेरने वाला मेघ ही वृत्र है और उसको अपने वज्र से मारकर संसार के जीव-जन्तुओं को वृष्टि से तृप्त कर देने वाले 'सप्तरिमः वृष्मः' इन्द्र वर्षा के देवता हैं और प्रति-वर्षाऋतु में गगन मण्डल में होने वाला यह भौतिक संप्राम ही इन्द्र-वृत्र-युद्ध का परिदृश्यमान भौतिक दृश्य है। इसी का वर्णन 'रूपक' के द्वारा ऋग्वेद में किया गया है। और पुराणों में क्या है? वहाँ इन्द्र महाराज देवताओं के अघिपति बतलाये गये हैं और वृत्र असुरों या दानवों का राजा। दोनों प्रबल प्रतापी हैं। दोनों अपने-अपने वाहनों पर चढ़ कर आते हैं, देवताओं को भी रोमाझ कर देने वाला संग्राम होता है और अन्त में वृत्र के ऊपर इन्द्र की विजय होती है। इस संग्राम का वर्णन बड़े विस्तार के साथ पुराणों में पाया जाता है, विशेष कर श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कन्ध में (अ॰ ११-१२), परन्तु क्या यह वर्णन अतिशयोक्तिमयी भाषा में रहने पर भी वेदवाले वर्णन से किसी प्रकार सिद्धान्त में भिन्न है ? नहीं, वह तो एक ही

घटना है जो इन फिन्न-भिन्न ग्रन्थों में भाषा और शैली के भेद के साथ प्रतिपादित की गई है। यह कैसे कहा जा सकता है कि जिसने पुराणों में इस घटना का इतना रोक सूक्ष्म वर्णन कर रखा है वह बेद के रूपक के भीतर छिपे हुये सिद्धान्त से अपितित है ? पुराण तो बेद के ही अर्थों और सिद्धान्तों को बोधगम्य भाषा में रोचक शैली का आश्रय लेकर प्रतिपादित करने वाले ग्रन्थ हैं। अतः बेद में आस्था रखना और पुराणों के विमुख रहना दोनों में गृहोत शैली-भेद के ठीक-ठीक न पहचानने के ही कारण हैं। इस संक्षिप्त विवरण से बेद के अर्थों को समझने के लिए स्मृतियों और पुराणों का प्रकृष्ट महत्त्व भलीभौति घ्यान में आ सकता है। इसी कारण प्राचीन ग्रंथकारों ने बेद के समझने के लिए इतिहास-पुराण की आवश्यकता बतलाई है:—

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्। बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरेदिति॥

इतिहास पुराणों के अल्पज्ञ पुरुषों से वेद सदा डरा करता है कि कहीं ये गुन्ने ठग न दें। मेरा सच्चा अर्थ न बतलाकर लोगों को उन्मार्ग में न ले जायें। इसी हें इतिहास और पुराणों की अभिज्ञता वेदार्थानुशीलन के लिए परमावश्यक है।

इस कथन की पुष्टि के लिए एक-दो उदाहरणों का देना अतिप्रसङ्ग न सम्ब जायगा। शुक्ल यजुर्वेद के ईशावास्योपनिषद् में कर्मसिद्धान्त का प्रतिपादन करनेवाथ यह रहस्यमय मन्त्र है:—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मं लिप्यते नरे॥

जिसका भाव है कि इस संसार में कर्म को करता हुआ ही सौ वर्ष जीने हैं इच्छा करें। ऐसा करने से ही तुम्हारी सिद्धि होगी, दूसरी तरह से नहीं। कर्म मृष् में लिस नहीं होता।

क्या इसकी व्याख्या गीता के इस क्लोक (४।१४) में नहीं पाई जाती ? न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृहा । इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स बध्यते ॥

कामनाओं के परित्याग के विषय में बृहदारण्यक (४।४।७) और कठ उपित्र (४।१४) का निम्नलिखित मन्त्र लीजिए—

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः। अथ मंत्योऽमृतो भवत्यथ ब्रह्म समञ्जुते॥

इसका अर्थ है कि मनुष्य के हृदय में रहनेवाली कामनायें जब छूट जाती है। मरणशील मनुष्य अमर बन जाता है और ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसकी आ

के लिए—इसके अर्थ को आसानी से समझने के लिए, गीतां के इस रलोक (२।७१) का जानना जरूरी है:-

विहाय कामान् यः सर्वीन् पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति॥

इस प्रकार अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि अगवद्गीता तो सब उपनिषदों का सार है; अतः उसमें उपनिषदों के मन्त्रों की व्याख्या का मिलना कोई आश्चर्यजनक व्यापार नहीं है परन्तु अन्यत्र ऐसा दुर्लम होगा। परन्तु यह बात भी ठीक नहीं। ऊपर स्मृति-रचना और पुराणनिर्माण के हेतु का निदर्शन किया जा चुका है। अतः इन ग्रन्थों में या तो वेदों के मन्त्रों का अर्थ विकसित रूप में मिलता है या उनके सिद्धान्त मिलते हैं। परम्परागत अर्थ की सर्वथा उपलब्धि इन ग्रन्थों से हो सकती है। अतः इनका वेदार्थ के लिए उपयोग न करना तथा उपेक्षा करना नितान्त निन्दनीय कार्य है।

सायण का महत्त्व

को

14

वत

का

iè

इस

97

को

मुझ

शे

नु

E.

नुष

सायणाचार्य ने ऊपर उल्लिखित इन सब साघनों की सहायता अपने वेदमाध्यों में ली है। उन्होंने परम्परागत अर्थ को ही अपनाया है और उसकी पृष्टि में पुराण, इतिहास, स्मृति, महाभारत आदि ग्रन्थों से आवश्यकतानुसार प्रमाणों को उद्धृत किया है। वेद के अर्थ के लिए षड्ज़ों की भी आवश्यकता होती है। सायण इनसे सविशेष परिचित थे। ऋग्वेद के प्रथम अष्टक की व्याख्या में उन्होंने शब्दों के व्याकरण की अच्छी छात-बीन की है। प्रायः प्रत्येक महत्त्वपूर्ण शब्द की व्युत्पत्ति, सिद्धि तथा स्वराघात का वर्णन पाणिनीय सूत्रों तथा कहीं-कहीं प्रातिशास्य की सहायता से इतने सुव्यवस्थित ढङ्ग से किया गया है कि इसे ध्यान से पढ़े जाने पर समस्त ज्ञातन्य विषयों की जानकारी सहज में ही हो जाती है। निरुक्त का भी उपयोग खूब ही किया गया है। यास्क द्वारा च्याख्यात मन्त्रों की व्याख्या को सायण ने तत्तत् मन्त्रों के भाष्य छिखते समय अविकल रूप से लिख दिया है। इसके अतिरिक्त सायण ने ऋग्वेद के प्राचीन स्कन्दस्वामी और माघव जैसे भाष्यकारों के अर्थ को भी यथावकाश ग्रहण किया है। कल्पसूत्रों का उप-योग विस्तार के साथ किया गया है। सायण यज्ञ-विघान से नितान्त परिचय रखते थे। अतः कल्पसूत्र-विषयक आवश्यक तथ्यों का वर्णन बड़ी ही खूबी के साथ उन्होंने सर्वत्र किया है। सूक्त-व्याख्या के आरम्भ में ही उन्होंने उसके विनियोग, ऋषि, देवता आदि ज्ञातव्य तथ्यों का वर्णन प्रामाणिक ग्रन्थों के उद्धरण के साथ-साथ सर्वत्र किया है। सूक्त विषयक उपलम्यमान आस्थायिका को भी सप्रमाण दे दिया है। मीमांसा के विषय का भी निवेश भाष्य के आरम्भ वाले उपोद्धात में बड़े ही सुन्दर और बोधगम्य भाषा में सायण ने कर दिया है। वेद-विषयक समग्र सिद्धान्तों का प्रतिपादन और रहस्यों का उद्घाटन इन उपोद्धातों में बहे अच्छे ढङ्ग से किया गया है, जिसके कारण

ये भूमिकार्यं वैदिक सिद्धान्तों के भाण्डागार के कमान प्रतीत होती हैं। इन्हों सक कारणों से सायण के वेदभाष्य का गैरिव है। सायण ने 'याज्ञिक पद्धित' को अपने भाष्य में महत्त्व दिया है। उस समय इसी की आवश्यकता थी। कर्मकाण्ड का उस समय वोलवाला था। इसी कारण इसके महत्त्व को दृष्टि में रख कर सायण ने अपने समय वोलवाला था। इसी कारण इसके महत्त्व को दृष्टि में रख कर सायण ने अपने साय्यों का प्रणयन किया। आजकल इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, परन्तु मार्ग यही हैं।

इस महत्त्व के कारण प्रत्येक वेदानुशीली को सायणाचार्य के सामने अपना सिर र्झुकाना चाहिए। यदि सायण-भाष्य न होते तो वेदार्थ के अनुशीलन की कैसी दयनीय दशा हो जाती, कहा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक पद्धित के मानने वाले यूरोपियन स्कालर लोग भाषाशास्त्र की मनमानी व्युत्पत्ति के आघार पर एक ही शब्द के विरुद्ध अनेक अर्थ करने पर तुले हुए हैं, तब परम्परागत अर्थ को ही अपने भाष्य में स्थान देनेवाले सायणाचार्य के अतिरिक्त हम किसे अपना आश्रय मानें ? वास्तव में वैदिक भाषा और घर्म के सुदृढ़ गढ़ में प्रवेश पाने के लिए हमारे पास एक ही विश्वासाई साधन है—सायण का चारों वेदों की संहिताओं का भाष्य । प्रत्येक वैदिक विद्वान् के उत्पर सायण का ऋण यथेष्ट मात्रा में है। पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों के समझने का जो विपृष्ठ प्रयत्न किया है और किसी अंश में उन्हें जो सफलता मिली है, वह सायण की ही अनुकम्पा का फल है। सायण-भाष्य की सहायता से वे लोग वैदिक मन्त्रों का वर्ष समझने में कृतकार्य हुए हैं। छिट-फुट शब्दों के अर्थों में यत्किचित् विरोधाभास दिखला कर सायण की हैंसी उड़ाना दूसरी बात है, परन्तु वास्तव में संहिता-पञ्चक के ऊपर इतना सुव्यवस्थित, पूर्वापर-विरोध-हीन, उपादेय तथा पाण्डित्यपूर्ण भाष्य लिख डालन टेढ़ी खीर है। इस कार्य के महत्त्व को पण्डित जन ही यथार्थ में समझ सकते हैं। इसके लिए वैदिक घर्म तथा संस्कृत भाषा की जितनी अभिज्ञता प्राप्त करनी चाहिए; इसका सर्वसाघारण अनुमान भी नहीं लगा सकता। सायण की कृपा से वेद में प्रवेश करते वाले यूरोपीय विद्वान् यदि आधुनिक विद्या के दर्प से उन्मत्त होकर Los von Sayans (सायण का बहिष्कार करो) का झंडा ऊँचा करें, तो इसे संप्रदायविद् सायण है सामने सत्य के प्रति द्रोह भले न समझा जाय, परन्तु वस्तुस्थिति की अनभिज्ञता वी अवस्य प्रकट होती है। यूरोपीय विद्वान् सम्प्रदाय के महत्त्व से भली भाँति परि<sup>चित्र</sup>ी होने से विषय में उपेक्षणीय भले मान लिये जाँय, परन्तु अधिक दुःख तों व भारतीयों के लिए है जो आँख मूँद कर इन पाछ्यात्य गुरुओं के चेला होने में पाण्डित्य का चरम उत्कर्ष देखते हैं और भारतीय सम्प्रदाय के महत्त्व को जानकर उसकी उपेक्षा करने में जी-जान से तुले हैं। कहने का यह अभिप्राय कदापि नहीं है सायणभाष्य में दोष नहीं है। किसी मानवी कृति में हमें दोषहीनता के सर्वथा अभी की कल्पना नहीं करनी चाहिए, परन्तु पूरे भाष्य के ऊहापोह तथा आलोचना करते !

हमारा यही निश्चित सिद्धान्त है कि सम्प्रदाय के सच्चे ज्ञाता होने के कीरण सायणाचार्य का वेदभाष्य वास्तव में वेदार्थ की कुझी है; वेद के दुर्गम दुर्ग में प्रवेश कराने के लिए विशाल सिहदार है।

परम हर्ष का विषय है कि पाश्चात्त्य अनुसन्धानकर्ता भी सायण के परम महत्वः से अपरिचित नहीं हैं। ऋग्वेद के प्रथम अनुवादक प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान् विल्सन की यह उक्ति भुलाई नहीं जा सकती कि निश्चयरूप से सायणाचार्य का वेदज्ञान इतना अधिक था जितना कोई भी यूरोपियन विद्वान् रखने का दावा नहीं कर सकता । वे स्वयं अपनी जानकारी से या अपने सहायकों के द्वारा वेद के परम्परागत अथीं से नितान्त परिचित थे। सायण भाष्य के प्रथम यूरोपियन सम्पादक डाक्टर मैक्सम्यूलर (मोक्षमूलर भट्ट) का यह कथन भी यथार्थ ही है कि यदि सायण के द्वारा की गई अर्थ की लड़ी हमें नहीं मिलती, तो हम इस दुर्भेद्य किले के भीतर प्रवेश ही नहीं पा सकते थे। <sup>२</sup> वास्तव में सायण अन्धे की लकड़ी (Blind man's Stick) हैं। सौभाग्य से सायण के प्रति पाश्चात्त्यों के भाव इघर बदलने लगे हैं। उपेक्षा के स्थान पर आदर ने अपना पैर जमाया है और भाषा-शास्त्र आदि आवश्यक सामनों की गहरी छान बीन के साथ-साथ सायण के अर्थ की सचाई का पता अब विद्वानों को लगने लगा है। इस विषय में जर्मन विद्वान् पिशल और गेल्डनरने बड़ा काम किया है। इन लोगों ने 'वेदिशे स्तूदियन' (वैदिक अनुशीलन) के तीनों भागों में अनेक गूढ़ वैदिक शब्दों के अर्थ का अनुसन्धान किया है, जिसके फलस्वरूप सायण के अर्थ अधिक प्रामाणिक तथा उपादेय प्रतीत होने लगे हैं।

परन्तु सायण के अर्थ से ही हमें आज सन्तोष नहीं हो रहा है। वेद की गम्भी-रता तथा रहस्यमयता के हेतु भिन्न-भिन्न युगों में नवीन व्याख्या-सम्प्रदायों का उदय होता आया है। याज्ञिक अर्थ के ऊपर आष्यात्मिक अर्थों की उपेक्षा नहीं की जा

<sup>1.</sup> Sayana undoubtedly had a knowledge of his text far beyonds the pretensions of any European scholar, and must have been in possession either through his own learning or that of his-assistants, of all the interpretation which have been perpetuated by traditional teaching from the early times.

<sup>-</sup>Translation of Rigveda.

<sup>2.</sup> We ought to bear in mind that five and twenty years ago, we could not have made even our first steps, we could never at least have gained a firm footing without his leading strings.

—Introduction to Rigueda Edn.

सकती । तुलनात्मक भाषाशास्त्र से भी सहायता ली जा सकती है। वेदों का अर्थ मुख्यतः अध्यात्मपरक तथा रहस्यवादी है। इस दृष्टि से श्री अरिवन्द की व्याख्या-पद्धित की ओर विद्वानों का आज झुकाव तथा रुझान होना सर्वथा स्वाभाविक है।

श्री अरिवन्द वर्तमान काल के मान्य तत्त्विचन्तकों तथा अध्यात्म-साघकों में मूर्घन्य हैं ? उनकी दृष्टि में वेदों के प्रति असीम श्रद्धा से ही उनके अर्थ स्वतः खुलते हैं। वेद का अर्थ रहस्यात्मक तथा निगूढ़ है—इसकी सूचना स्वयं वेद से हमें प्राप्त होती है। वैदिक ऋषियों की यह दृढ़ घारणा थी कि मन्त्रों का उन्मेष चेतना के निगूढ़ तथा अन्तरतम स्तरों से होता है, इसिलए उनमें निगूढ़ ज्ञान की निधि वर्त्तमान है। वामदेव ऋषि ने (ऋ० ४।३।१६) एक मन्त्र में अपने को अन्तः प्रज्ञा-सम्पन्न बतलाया है, तथा अपने बचनों के द्वारा 'निगूढ़ वाक्यों' (निष्णा वचांसि) की अभिव्यक्ति को है। इसी प्रकार दीर्घतमा ऋषि ने वेद के मन्त्रों को सदा नित्य तथा अक्षर व्योम में निवास करने वाला माना है, जहाँ सब देवों का निवास है और इसके आगे वह कहते हैं—जो उस परमात्मा को नहीं जानता, वह ऋचाओं से क्या करेगा ? उसे ऋचों को क्या आवश्यकता है ?

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः। यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत् तद् विदुस्त इमे समासते॥ (ऋ० वे०) १।१६४।३९।

यह ऋषि-वाणी के चार उद्भव स्थानों का निर्देश करता है, जिनमें तीन स्थान तो विल्कुल निगूढ़ हैं। केवल चतुर्थ स्थान मनुष्य से संबन्ध रखता है, क्योंकि यहीं से साधारण शब्दों को अभिन्यखना होती है, परन्तु वेद के मन्त्रों का सम्बन्ध दिन्य तथा उच्चतर स्तरों के साथ हैं (१।१६४।४६)। इस प्रकार वैदिक मन्त्रों की दिन्यता, उच्चता, अन्तश्चेतना की स्फुरणा के उन्मेष की बात वेद के प्रामाण्य पर स्वतः सिद्ध होती है।

श्री अरविन्द की दृष्टि में वेद का अर्थ योग तथा तपस्या के द्वारा विधूत एवं पवित्रित हृदय में स्फुरित होता है। वैदिक मन्त्रों के शब्द किसी आध्यात्मिक तल के प्रतीक हैं। वेद में 'गौः' प्रकाश का प्रतीक है, वैदिक 'अश्व' शक्ति, आध्या तिमक सामर्थ्य, तथा तपोबल का प्रतीक है। वेद का ऋषि जब अश्व के लिए किसी मन्त्र में प्रार्थना करता है तो इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि वह सामान्य दौड़ने वाले घोड़ों, के लिए प्रार्थना करता है। यह प्रार्थना तो अन्तर्बल की स्फूर्षि की ओर संकेत करती है। 'घृत' शब्द सामान्य यज्ञ के साथनमूत घी का बोध करती है, परन्तु श्री अरविन्द की दृष्टि में 'घृत' का अर्थ 'प्रकाश' भी हो सकता है ( अर्थ

प्रकाश करना)। इसलिए इन्द्र के अश्व जब 'घृतस्नु' बतलाये ग्राये हैं, तो इसका अर्थ 'घी चुआने वाला' नहीं है, प्रत्युत 'प्रकारु को सर्त्रत्र विकीण करने वाला' है। 'अग्नि' से तात्पर्य केवल बाहरी विह्न से न होकर अन्तःस्फुरित होने वाले प्राण से है। -उपनिषदों में अभिन्यक्त तथा बहुशः न्याख्यात अद्वैत तत्त्व का पूर्ण संकेत संहिता के मन्त्रों में उपलब्ध होता है। जो विद्वान् संहिता को केवल कर्मकाण्ड का प्रतिपादक और उपनिषदों को ज्ञानकाण्ड का विवेचक मान दोनों में पार्थक्य दिखलाने का प्रयत्न करते हैं, वे सत्य से बहुत दूर हैं। संहिता कर्म के साथ ज्ञान का स्पष्ट प्रतिपादक है, क्योंकि उपनिषदों में संहिता के मन्त्रों का प्रमाण के लिए स्पष्ट निर्देश तथा उद्धरण दिया गया है। जिस प्रकार ऋग्वेद के सिद्धान्त वेदान्त के तथ्यों का संकेत करते हैं, उसी प्रकार उसकी अन्तःसाघना तथा नियमन की शिक्षा पिछले युग में प्रतिष्ठित हीने वाले योग की ओर स्पष्ट संकेत कर रही है। ऋग्वेद उस अंद्वेत परम तत्त्व की सूचना अनेक मन्त्रों में देता है--'एकं तत्' (१।१६४।४६), 'तदेकम्' (१०।१२९।२)-वैदिक ऋषि इसे ही परम सत्य स्वीकार करते हैं, अन्य देव उसी की शक्ति की नाना अभिन्यक्तिमात्र हैं। इस प्रकार श्रो अरविन्द की दृष्टि में वेद सिद्धों की वाणी है और वह अन्तर्जगत् के आच्यात्मिक तथ्यों का ही निरूपक है। इस निरूपण में जिन सामान्य शब्दों का प्रयोग वेद करता है उनका अर्थ नितान्त गूढ़, असामान्य तथा अन्तःस्तर की साधना पर आधारित है ।

डाक्टर आनन्दकुमार स्वामी आधुनिक कलाविदों में बड़े भारी तत्वज्ञ मनीधी माने जाते थे। भारतीय कला की अन्तरात्मा पहचानने में तथा उसकी विश्वद व्याख्या करने में वे अपने विषय में अनुपम विद्वान् थे। कला के क्षेत्र से चेंद के क्षेत्र में उन्होंने उसी ममँजता के साथ प्रवेश किया; तथा उसके अन्तस्तल का परीक्षण और विश्लेषण बड़ी विद्वत्ता के साथ किया। इस विषय में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है—'ए न्यू एप्रोच टू दी वेदाज्' वेदों के प्रति जिसमें उनकी विशिष्ट व्याख्याशैली का दिग्दर्शन बड़ी सुन्दरता के साथ दिखलाया गया है। उनका कथन है कि वेद सिद्धों (मिस्टिक) की वाणी है और इसलिए उनकी व्याख्या करने में ईसाई मध्ययुणीय सन्तों तथा अध्यात्मप्रवण कवियों (दान्ते, क्लेक आदि) की अनुभूतियों से भी पर्याप्त सहायता ली जा सकती है। अध्यात्म के उच्चस्तर पर पहुँचने वाले पुरुषों को, चाहे वे ईसाई हों या हिन्दू, बौद्ध हों या मुसल-मान—वाणी में अनुभूति की समानता पाई जाती है और उस अनुभूति के प्रकटनार्थ प्रयुक्त प्रतीकों में तथा मूर्तविधानों में भी इसी कारण एकष्ट्यता की उपलब्धि कोई

रै. श्री अरविन्द—'हिम्स टू दी मिस्टिक फायर' की भूमिका, पृ० १९-३२। कपाली शास्त्री—ऋग्भाष्य-भूमिका (संस्कृत), पाण्डीचेरी से प्रकाशित।

आश्चर्यं की घटनां नहीं है। डा॰ कुमारस्वामी मध्ययुगीय ईसाई घर्मियों की वाणी के मर्मज्ञ विद्वान् थे। फलतः वेद की व्याख्या में उन्होंने इस ज्ञान तथा अनुशीलन का उपयोग बड़ी मार्मिकता के साथ किया है। वेद मन्त्रों की व्याख्या इसका स्पष्ट उदाहरण है ।

PRINCES TO THE PRINCES

<sup>1.</sup> As for the Vedic and Christian sources each illuminates other. And that is in itself an important contribution understanding. Whatever may be asserted or denied respect to the "Value" of the Vedas; this at least is certs that their fundamental doctrines are by on means singular —A New Approach to the Vedas मुमिका, प्

## ं षष्ठ परिच्छेद वेद का काल-निरूपण

वेदों के गौरव तथा महत्त्व के विषय में वैदिक विद्वानों में एकवाक्यता होने पर भी उनके आविर्भाव-काल के विषय को लेकर उनमें गहरा मतभेद हैं। भारतीय सम्यता का प्राचीन रूप जानने के लिए वैदिक ग्रन्थों की उपयोगिता नितान्त माननीय है, इस सिद्धान्त के मानने में किसी भी विद्वान् को आपत्ति नहीं है, परन्तु इस वैदिक सम्यता की ज्योति किस काल में इस पवित्र आर्यावर्त की भूमि को आलोकित कर उठी ? किस समय पावन-चरित ऋषियों के हृदय में आक्योत्मिक ज्ञान से ओतप्रोत, दिव्य सन्देश देने की कामना पहले जाग उठी ? जिसे कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने इन अलोकसामान्य गूढ़ार्थ-विज्वम्भित मन्त्रों की रचना कर डाली ? इन प्रक्नों का यथार्थ उत्तर न अभी दिया गया है और न भविष्य में दिये जाने की आशा है। इस समस्या का हल करना कोई वायें हाथ का खेल नहीं है कि दो चार मन्त्रों के आघार पर इसका अन्तिम निर्णय उपस्थित कर दिया जाय। सच्ची बात तो यह है कि इन समस्याओं को सदा के लिए सुलझा देना, इन प्रक्नों का अन्तिम निर्णय कर देना एक प्रकार से असम्भव ही है; तथापि अब तक अनुसन्धानानुरागी विद्वानों ने जिन महत्त्वशाली सिद्धान्तों को अपनी तर्कबुद्धि के वल पर खोज निकाला है उनका एक संक्षिप्त परिचय देने का उद्योग यहाँ किया जा रहा है।

भारतीय दृष्टि में श्रद्धा रखनेवाले विद्वानों के सामने तो वेदों के काल निर्णय का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि जैसा हम पहले दिखला चुके हैं उनकी दृष्टि में वेद अनादि हैं, नित्य हैं, काल से अनविच्छिन्न हैं। वैदिक ऋषिजन मन्त्रों के द्रष्टामात्र माने गये हैं, रचियता नहीं, परन्तु ऐतिहासिक पद्धित से वेदों की छानबीन करने वाले पाश्चात्य वेदज्ञ तथा उनके अनुयायी भारतीय विद्वानों की सम्मित में वेदों के आविर्माव का प्रश्न एक हल करने योग्य वस्तु है। बहुतों ने इस विषय को सुलझाने में बुद्धि लगायी है, सूक्ष्म तार्किक बुद्धि तथा विपुल साधनों के पर्याप्त प्रमाणों को इकट्ठा किया है, परन्तु उनके सिद्धान्तों में शताब्दियों का ही नहीं बल्कि सहस्राब्दियों का अन्तर है।

'डा० मैक्समूलर का मत

सबसे पहले प्रोफेसर मैक्समूलर ने १८५९ ई० में अपने 'प्राचीन संस्कृत साहित्य' नामक ग्रंथ में वेदों के कालनिर्णय का प्रथम रलाघनीय प्रयास किया। उनकी मान्य सम्मित में वेदों में सर्वप्राचीन ऋग्वेद की रचना १२०० विक्रमपूर्व में सम्पन्न हुई। विक्रम से लगभग पाँच सौ वर्ष पहले बुद्ध ने इस धराधाम को अपने जन्म से पवित्र

किया, तथा मानवों के कल्याणार्थ एक नवीन धर्म की स्थापना की । बुद्धधर्म का उदय समस्त वैदिक वाङ्मय के अस्तित्व की अंगीकार करता है। ब्राह्मणों तथा श्रीतसूत्रों में विस्तृत रूप से वर्णित यज्ञानुष्ठान बुद्ध की तीखी आलोचनाओं का प्रधान विषय था, तथा उपनिषदों में विवेचित अनेक अध्यात्मतत्त्व उनके लिये सर्वथा ग्राह्य था। अतः इसी बुद्धशर्म के उदय की आघारशिला पर वैदिककाल के आरम्भ का निर्णय सर्वतो-भावेन अवलम्बित है। डा॰ मैक्समूलर ने समग्र वैदिकयुग को चार विभागों में बाँटा है-छन्दकाल, मन्त्रकाल, ब्राह्मणकाल तथा सूत्रकाल और प्रत्येक युग की विचारघारा के उदय तथा ग्रन्थनिर्माण के लिए उन्होंने २०० वर्षों का काल माना है। अतः बुद्ध से प्रथम होने के कारण सूत्रकाल का प्रारम्भ ६०० विक्रमपूर्व माना गया है। इस काल में श्रौतसूत्रों (कात्यायन, आपस्तम्ब आदि) तथा गृह्यसूत्रों की निर्मित प्रधानरूपेण अङ्गोकृत की जाती है। इससे पूर्व का ब्राह्मण काल-जिसमें भिन्न-भिन्न व्राह्मण-प्रन्थों की रचना, यागानुष्ठान का विपुलीकरण, उपनिषदों के आध्यात्मिक सिद्धान्तों का विवेचन आदि सम्पन्न हुआ। इसके विकास के लिये ८०० वि० पू०-६०० वि० पू० तक दो सौ सालों का काल उन्होंने माना है। इससे पूर्ववर्ती मन्त्रयुग के लिए, जिसमें मन्त्री का याग-विधान की दृष्टि से चार विभिन्न संहिताओं में संकलन किया गया, १००० वि० पू० से लेकर ८०० वि० पू० का समय स्वीकृत किया गया है। इससे भी पूर्ववर्ती, कल्पना तथा रचना की दृष्टि से नितान्त क्लाघनीय युग— छन्द काल-था, जिसमें ऋषियों ने अपनी नव-नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के बल पर अर्थगौरव से भरे हए मन्त्रों की रचना की थी। मैक्समूलर की दृष्टि से यही मौलिकता का युग था, कमनीय कल्पनाओं का यही काल या जिसके लिए १२००-१००० का काल विभाग उन्होंने माना है। ऋग्वेद का यही काल है। अतः बुद्ध के जन्म से पीछे हटते-हटते हम ऋग्वेद के काल तक सुगमता से पहुँच जाते हैं। इस मत के अनुसार ऋग्वेद की रचना आज से लगभग ३२०० वर्ष पूर्व की गई थी।

किसी प्रतिष्ठित विद्वान् की चलाई कल्पना, चाहे वह अत्यन्त निराधार ही. क्यों न हो, जब एक वार चल निकलती है, तब विन्ध्य की बरसाती निदयों की घारा की तरह रोके नहीं एकती। वह अपने सामने सब प्रकार के विध्नबाधाओं को, प्रवल विरोधों को दूर हटाती हुई सरकती चली ही जाती है। ठीक यही घटना इस कल्पना के साथ भी घटी। मैक्समूलर ने जिसे एक सामान्य सम्मावना के रूप में अग्रसर किया था, जसे ही उनका सिक्का माननेवाले लोगों ने एक मान्य वैज्ञानिक तथ्य के रूप में ग्रहण कर लिया। तीस वरस पीछे १८८९ ई० 'भौतिक धर्म' शीर्षक अपने जिफोर्ड व्याख्यानमाला के अवसर पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस भूतल पर कोई मी शक्ति ऐसी नहीं है जो कभी निश्चय कर सके कि वैदिक मन्त्रों की रचनी १००० या १५०० या २००० या ३००० वि० पूर्ण में की गई हो। इसकी पुष्टि में

इतना ही कहा कि ऋग्वेद की यही पिछली सीमा है जिसके पीछे ऋग्वेद का काल क्यमिप नहीं लाया जा सकता, परन्तु इसकी छोर किसी ने कीन नहीं दिया। भाषा तथा विचारों के विकास के लिए दो सौ वर्षों का काल नितान्त काल्पनिक, अपर्याप्त तथा अनुचित है। वेदों की संहिता तथा ब्राह्मणों में निर्दिष्ट ज्योतिष-सम्बन्धी सूचनाओं का अनुशीलन कर लोकमान्य बालगंगाधर तिलक तथा जर्मनी के विख्यात् विद्वान् डा॰ याकोवी ने वेदों का काल विक्रमपूर्व चार सहस्र वर्ष निश्चित किया है। उनके प्रमाणों को समझने के लिए ज्योतिष-सम्बन्धी सामान्य तथ्यों से परिचय पाना नितान्त आवश्यक है।

#### प्राचीन वर्षारम्भ

पाठक जानते हैं कि एक वर्ष के अन्दर ६ ऋतुयें होती हैं - वसंत, ग्रीष्म, वर्षी, शरद्, हेमन्त तथा शिशिर । इन ऋतुओं का आविर्भाव सूर्य के संक्रमण पर निर्भर रहता है। यह बात सुविख्यात है कि प्राचीन काल से लेकर आजतक ऋतुयें पीछे हटती चली जा रही हैं अर्थात् प्राचीनकाल में जिस नक्षत्र के साथ जिस ऋतु का उदय होता था, आज वही ऋतु उस नक्षत्र से पूर्ववर्ती नक्षत्र के समय आकर उपस्थित होती है। प्राचीनकाल में वसन्त से वर्ष का प्रारम्भ माना जाता था। 'ऋतूनां कुसुमाकरः'—गीता। आजकल 'वसन्त सम्पात' (वर्नल इक्किनाक्स) मीन की संक्रान्ति से आरम्भ होता है और यह संक्रान्ति पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्य चरण से आरम्भ होती है, परन्तु यह स्थिति घीरे-घीरे नक्षत्रों के एक के बाद एक के पीछे हटने से हुई है। किसी समय वसन्त-सम्पात उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगिशरा आदि नक्षत्रों में था, जहाँ से वह क्रमशः पीछे हटता हुआ आज वर्तमान स्थिति पर पहुँच पाया है। नक्षत्रों के पीछे हटने से ऋतुपरिवर्तन तब लक्य में भलीभाँति आने लगता है जब वह एक मास पीछे हट जाता है। सूर्य के संक्रमण-वृत्त को २७ नक्षत्रों में भारतीय ज्योतिषियों ने विभक्त कर रखा है। पूरा संक्रमण वृत्त ३६० अंशों का है। अतः प्रत्येक नक्षत्र (३६० ÷ २७) = १३३ अंशों का एक चाप बनाता है। संक्रमण-बिन्दु को एक अंश पोछे हटने में ७२ वर्ष लगते हैं। अतः पूरे एक नक्षत्र पीछे हटने के वास्ते उसे (७२ × १३३) ९७२ वर्षों का महान् काल लगता है। आजकल वसन्त सम्पात पूर्वामाद्रपद के चतुर्थ चरण में पड़ता है, अर्थात् जब वह कृत्तिका नक्षत्र में पड़ता था, तब से लेकर आज तक वह लगभंग साढ़े चार नक्षत्र पीछे हट आया है। अतः ज्योतिषगणना के आघार पर कृत्तिका नक्षत्र में वसन्त-सम्पात का काल आज से लगभग (९७२ x ४३ = ४३७४) साढ़े चार हजार वर्ष पहले था, अर्थात् २५०० वि० पू० के समय यह ज्योतिष की घटना मोटे तौर पर सम्भवतः घटी होगीं।

वैदिक संहिताओं तथा ब्राह्मणों में अनेक स्थलों पर ऋतु-सूचक तथा नक्षत्र-निर्देशक

-वर्णनों का प्राचुर्य पह्या जाता है। महाराष्ट्र के विख्यात ज्योतिर्विद पण्डित शंकरवाल-कुष्ण दीक्षित ने शतपथ-ब्राह्मण से एक महत्त्वपूर्ण वर्णन खोज निकाला है जिससे उस ग्रन्थ के रचनाकाल के विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस वाक्य में कृत्तिकाओं के ठीक पूर्वीय बिन्दु पर उदय लेने का वर्णन है, जहाँ से वे तिनक भी च्युत नहीं होती—

"एकं द्वेल त्रीणि चत्वारीति वा अन्यानि नक्षत्राणि, अर्थेता एव भूयिष्ठा यत क्रुत्तिकास्तद् भूमानमेव एतदुपैति, तस्मात् क्रुत्तिकास्वादघीत । एता ह वै प्राच्यै दिश्लो न च्यवन्ते, सर्वाणि ह वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्ये दिशश्च्यवन्ते" (शतपय २।१।२)। आजकल वे पूर्वीय बिन्दु से कुछ उत्तर की ओर हटकर उदय लेती हैं। अत: दीक्षित-

जी की गणना के अनुसार ऐसी ग्रहस्थिति ३००० वि० पू० में हुई होगी, जो शतपव का निर्माण काल माना जा सकता है। तैत्ति रीय-संहिता—जिसमें कृत्तिका तथा अन्य नक्षत्रों का वर्णन है, निश्चय ही शतपथ से प्राचीन है। ऋग्वेद तैत्तिरीय से भी पुराना है। अब यदि प्रत्येक के लिए २५० वर्ष का अन्तर मान लें तो ऋग्वेद का समय ३५०० वि॰ पू॰ से इघर का कभी नहीं हो सकता। अतः दीक्षितजी के मत में ऋग्वेद आज हे कामग ५५०० (साढ़े पाँच हजार) वर्ष नियमतः पुराना सिद्ध हो जाता है।

लोकमान्य तिलक का मत

लोकमान्य की विवेचना के अनुसार यह समय और भी पूर्ववर्ती होना चाहिए। ऋग्वेद का गाढ़ अनुशीलन कर उन्होंने मृगशिरा नक्षत्र में वसन्त-सम्पात होने के अने निर्देश को एकत्र किया । तैतिरीय-संहिता का कहना है कि 'फाल्गुनी पूर्णिमा वं का मुख है'। तिलक जी ने इस कथन का स्वारस्य दिखलाया है। यदि पूर्ण चन्द्रण ·फाल्गुनी नक्षत्र में था, तो सूर्य अवश्यमेव मृगशिरा में रहेगा, जब वसन्त-सम्पात शै होगा। ऋग्वेद के भीतर ही अनेक आख्यायिकायें इस ग्रहस्थिति की सूचना देने वाले हैं। मृगशिरा की आकाश-स्थिति का निर्देश अनेक मन्त्रों तथा आख्यानों में पूर्णत्य अभिन्यक्त किया गया है जिसकी एक झलक कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तल के आर्प में ही 'मुगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्' में उपमा के द्वारा दी गई मृगिशरा में वसन्त-सम्पात का समय कृत्तिकावाले समय से लगभग २००० वर्ष 🛚 अवश्य होगा, क्योंकि मृगशिरा से कृत्तिका तक पीछे हटने में उसे दो नक्षत्रों की प करना होगा (९७२ × २ = १९४४)। अतः जिन मन्त्रों में मृगशिरा के वर्ष संपात का उल्लेख किया गया है, उनका समय मोटे तौर से (२५०० + १९४) ४५०० वि० पू० होना न्याय्य है। तिलक जी के अनुसार 'वसन्त-संपात' के मृग्री से भी आगे पुनर्वसु नक्षत्र में होने का भी यथेष्ट संकेत ऋग्वेद में मिलते हैं।

१. द्रष्टन्य शंकरबालकृष्ण दीक्षित—भारतीय ज्योतिःशास्त्र (पूना, १८९६ हैं। पृ० १३६-१४० तथा इसका हिन्दी अनुवाद हिन्दी समिति (लखनक)

अदिति के देवमाता कहे जाने का भी यही रहस्य है। पुनर्वें नुसत्र की देवता अदिति हैं। अतः अदिति को देवजननी कहने की स्वारस्य यही है कि पुनर्वेसु नक्षत्र में वसन्त-संपात होने से वर्ष तथा देवयान का आरम्भ इसी काल से माना जाता था। पुनर्वमु ही उस समय नक्षत्रमाला में आदि नक्षत्र था। पुनर्वमु में सूर्य के संक्रमण होते ही देवताओं के पवित्र काल (उत्तरायण-देवयान) का आरम्भ हैंता था। यह काल दो नक्षत्र पीछे हटकर होने के कारण मृगशिरावाले समय से लगभग २००० वर्ष अवश्य पहले होगा, अर्थात् तिलकजी के अनुसार यही अदिति-युग भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन युग है। यह युग ६०००-४००० वि० पू० तक माना जा सकता है। इस काल की स्मृति किसी भी अन्य आर्य-संस्कृति में उपलब्ध नहीं होती। न तो ग्रीक लोगों की ही सम्यता में, न पारसियों के धर्म ग्रन्थों में इस सुदूर अतीत की झलक दीख पड़ती है। डॉक्टर याकोबी इतना दूर जाना उचित नहीं मानते। जन्होंने गृह्यसूत्रों में उल्लिखित ध्रुवदर्शन के आघार पर स्वतन्त्र रूप से वेदों का समय विक्रमपूर्व चतुर्थ सहस्राब्दी माना है।

इस प्रकार लोकमान्य ने वैदिककाल को चार युगों में विभक्त किया है :—

- (१) अदिति-काल (६०००-४००० वि० पू०)--इस सुदूर प्राचीनकाल में उपास्य देवताओं के नाम, गुण तथा मुख्य चरित के वर्णन करनेवाले निविदों (याग-सम्बन्धी विधिवाक्यों) की रचना कुछ गद्य में और कुछ पद्य में की गई तथा अनुष्ठान के अवसर पर उनका प्रयोग किया जाता था।
- (२) मृगशिरा-काल (लगभग ४०००-२५०० वि० पू०)—आर्यसम्यता के इतिहास में नितान्त महत्त्वशाली युग यही था, जब ऋग्वेद के अधिकांश मन्त्रों का निर्माण किया गया । रचना की दृष्टि से यह युग विशेषतः क्रियाशील था।
- (३) कृत्तिका-काल (लगभग २५००-१४०० वि० पू०) इस काल में तैतिरीय-संहिता तथा शतपथ आदि अनेक प्राचीन ब्राह्मणों का निर्माण सम्पन्न हुआ। 'वेदाङ्ग ज्योतिष' की रचना इस युग के अन्तिम भाग में की गई, क्योंकि इसमें सूर्य और चन्द्रमा के श्रविष्ठा के आदि में उत्तर बोर घूम जाने का वर्णन मिलता है<sup>2</sup> और यह घटना गणित के आधार पर १४०० वि० पू० के आसपास अङ्गीकृत की गई है।

इसके मत के लिए द्रष्टव्य डा॰ विन्टरिनत्स—हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, प्रथम भाग, पृष्ठ २९६-२९७। ₹.

इसकी मीमांसा के लिए द्रष्टव्य गीतारहस्य, पृ० ५४६; वैद्य —हिस्ट्री ऑफ वैदिक लिटरेवर, भाग १, पृ० ३५-३७।

(४) अन्तिम॰काल (१४००-५०० वि० पू०) एक हजार वर्षों के अन्तर श्रीत्रसूत्र, गृह्यसूत्र और दर्शन-सूत्रों की रचना हुई, तथा बुद्धधर्म का उदय वैदिक वर्म की प्रतिक्रिया के रूप में इसके अन्तिम भाग में हुआ।

शिलालेख से पृष्टि

नवीन अन्वेषणों से इस काल की पृष्टि भी हो रही है। सन् १९०७ ई० में डॉक्टर हुगो विन्कलर ने एशिया माइनर (वर्तमान टर्की) के 'बोघाज-कोई' नामक स्थान है खुदाई कर एक प्राचीन शिलालेख की प्राप्ति की । यह हमारे विषय के समर्थन में एक नितान्त महत्त्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। पश्चिमी एशिया के इस खण्ड में कभी वे प्राचीन जातियों का निवास था—एक का नाम था 'हित्तिति' और दूसरे का 'मितानि'। इंटों पर खुदे लेखों से पता चलता है कि इन दोनों जातियों के राजाओं ने अपने पारस्परिक कलह के निवारण के लिए आपस में सन्धि की, जिसमें सन्धि के संसक के रूप में दोनों जातियों के देवताओं की अभ्यर्थना की गई। संरक्षक देवों की सूची में अनेक वाबुलदेशीय तथा हितिति जाति के देवताओं के अतिरिक्त मितानि जाति के देवों में मित्र, वरुण, इन्द्र तथा नासत्यौ (अश्विन्) का नाम उपलब्ध होता है। मितानि नरेश का नाम 'मित्तिउजा' था और हित्तिति राजा की विलक्षण संग्र थी—'सुब्बि-लुलिउमा'। दोनों में कभी घनघोर युद्ध हुआ था, जिसके विराम है अवसर पर मितानि नरेश ने अपने शत्रु राजा की पुत्री के साथ विवाह कर अपने नवीन मैत्री के ऊपर मानो मुहर लगा दी। इसी समय की पूर्वोक्त सन्घि है जिले चार वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। ये लेख १४०० वि० पू० के हैं। अब प्रत है कि मितानि जाति के देवताओं में वरुण, इन्द्र आदि देवों का नाम क्योंकर सिमार्क किया गया ? उत्तर में यूरोपीय विद्वानों ने विलक्षण कल्पनाओं की लड़ी लगा दी है। इन प्रश्नों का न्याय्य उत्तर यही है कि मितानि जाति भारतीय वैदिक आर्यों की ए शाखा थी, जो भारत से पश्चिमी एशिया में जाकर बस गई थी या वैदिक वर्म मानने वाली एक आर्य जाति थी। पश्चिमी एशिया तथा भारत का परस्पर सबी उस प्राचीन काल में अवश्यमेव ऐतिहासिक प्रमाणों पर सिद्ध किया जा सकता है वरुण, मित्र आदि चारों देवताओं का जिस प्रकार क्रम से निर्देश किया गया है है इनके 'वैदिक देवता' होने में तिनक भी सन्देह नहीं है। 'इन्द्र' को तो पारुचात्य वि भी आर्यावर्त में ही उद्भावित, आर्यों का प्रधान सहायक, देवता मानते हैं।

इस शिलालेख का समय १४०० विक्रमी पूर्व है। इसका अर्थ यह है कि समय से बहुत पहिले आयों ने आर्यावर्त में अपने वैदिक धर्म तथा वैदिक देवता कल्पना पूर्ण कर रखी थी। आर्यों की कोई शाखा पश्चिमी एशिया में भारत आकर वस गई और यहीं पर उसने अपने देवता तथा धर्म का प्रचुर प्रचार बहुत सम्भव है कि वैदिक देवताओं को मान्य तथा पूज्य मानने वाली यह मिता<sup>ती ई</sup>

भी वैदिक आयों की ही किसी शाखा के अन्तर्भुक्त हो। इस प्रकार आजकल पाश्चात्य विद्वान् वेदों का प्राचीनतम काल विक्रमपूर्व २००० २५०० तक मानने लगे हैं, परन्तु वेदों में उल्लिखित ज्योतिष सम्बन्धी तथ्यों की युक्तियुक्तता तथा उनके आधार पर निर्णीत कालगणना में अब इन विद्वानों को भी विश्वास होने लगा है। अतः तिलक्षजी के ऊपर निर्दिष्ट सिद्धान्त को ही हम इस विषय में मान्य तथा प्रामाणिक मानते हैं। भग्भैसम्बन्धी वैदिक तथ्य

ऋग्वेद में भूगर्भ-सम्बन्धी अनेक ऐसी घटनाओं का वर्णन है जिसके आधार पर ऋग्वेद के समय का निरूपण किया जा सकता है। तत्कालीन युग में सिन्धु नदी के किनारे आयों के यज्ञविधान विशेषरूप से होते थे। इस नदी के विषय में ऋग्वेद का कथन है कि नदियों में पवित्र सरस्वती नदी ऊँचे गिरिष्णु क्लों से निकल कर समुद्र में गिरती है—

### एका चेतत् सरस्वती नदीनास्, शुचिर्यती गिरिभ्य आ समुद्रात्।

(ऋग्वेद ७।९५।२)

एक दूसरे मन्त्र में (३।३३।२) सरस्वती और शुतुद्रि निद्यों के गरजते हुए समुद्र में गिरने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि आजकल जहाँ राजपूताना की मरुभूमि है वहाँ प्राचीनकाल में एक विशाल समुद्र था और इसी समुद्र में सरस्वती तथा शुतुद्रि निदयाँ हिमालय से बहकर गिरती थीं। जान पड़ता है कि राजपूताना समुद्र के गर्भ में कोई भयंकर भूकम्प सम्बन्धी विप्लव हुआ, फलस्वरूप एक विस्तृत भूखण्ड ऊपर निकल आया और जो सरस्वती नदी वस्तुतः समुद्र (राजपूताना सागर) में ही गिरती थी वह अब मरुभूमि के सैकत राशि में विलीन हो गई। ताण्ड्य-बाह्मण (२५।१०।६) से स्पष्ट है कि सरस्वती 'विनशन' में लुप्त होकर 'प्लक्ष-प्रस्रवण' में पुनः आविर्भूत होती थी। इसका तात्पर्य यह है कि सरस्वती समुद्र तक पहुँचने के लिए पूरा प्रयत्न करती थी, परन्तु राजपूताना के बढ़ते हुए मरुस्थल में उसे अपनी जीवनलीला समाप्त करनी पड़ी।

ऋग्वेद के अनुशीलन से आयों के निवास-स्थान सप्तसिन्धु प्रदेश के चारों ओर चार समुद्रों के अस्तित्व का पता चलता है। ऋग्वेद के एक मन्त्र (१०।१३६।५) में सप्तसिन्धु के पूर्व तथा पश्चिम में दो समुद्रों के वर्तमान होने का उल्लेख है जिनमें पश्चिमी समुद्र तो आज भी वर्तमान है, परन्तु पूर्वी समुद्र का पता नहीं है। ऋग्वेद के दो मन्त्रों में चतुःसमुद्रों का निःसन्दिग्ध निर्देश है। प्रथम मन्त्र में—

रायः समुद्राश्चतुरोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः। आ पवस्व सहस्रिणः॥ (ऋ० ९।३३।६)। सोम से प्रार्थनी है कि वह घनसम्बन्धी चारों समुद्रों (अर्थात् चारों समुद्रों से युक्त मूखण्ड के आधिपत्य) को चारों दिशाओं से हमारे पास लावे तथा साथ ही असीम युक्त मूखण्ड के आधिपत्य) को चारों दिशाओं से हमारे पास लावे तथा साथ ही असीम अमिलावाओं को भी लावे। दूसरे मन्त्र (१०।४७।२) 'स्वायुधं स्ववसं सुनीयं चतुःसमुद्रं धरुणं रयीणाम्'' में भी स्पष्ट ही 'चतुःसमुद्रं' का उल्लेख हैं। इससे स्पष्ट है कि ऋग्वेदीय युग में आर्यप्रदेश के चारों ओर समुद्र लहरा रहे थे। इनमें पूर्वं समुद्र आज के उत्तर प्रदेश तथा बिहार में था, दक्षिण समुद्र राजपूराना की महमूनि समुद्र आज के उत्तर प्रदेश तथा बिहार में था, दक्षिण समुद्र राजपूराना की महमूनि में था, पश्चिमी समुद्र आज भी वर्तमान है, उत्तरी समुद्र की स्थिति उत्तर दिशा में या, पश्चिमी समुद्र आज भी वर्तमान है, उत्तरी समुद्र की स्थिति उत्तर दिशा में वर्तमान विशाल सागर की सत्ता थी, जिसे वे 'एशियाई भूमघ्य सागर' के नाम हे पुकारते हैं। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर से सम्बद्ध था और आजकल के 'कृष्ण सागर' (काश्यप सागर), अराल सागर तथा वाल्कश हृद इसी के अवशिष्ट क्ष्म माने जाते हैं।

उन दिनों समस्त गंगा-प्रदेश, हिमालय की पाद-भूमि तथा असम का विस्तः पर्वतीय प्रदेश समुद्र के गर्भ में थे। कालान्तर में गंगा नदी हिमालय की गगनवृत्ती पर्वतश्रेणी से निकलकर सामान्य नदी के रूप में बहती हुई हरद्वार के समीप हो पूर्व समुद्र' में गिरने लगी। यही कारण है कि ऋग्वेद के प्रसिद्ध नदीसूक्त (१०।७५) में गंगा का बहुत ही संक्षिप्त परिचय मिलता है। उस समय पंजाब के दक्षिण तथा पूर्व में समुद्र था, जिसके कारण दक्षिण भारत एक पृथक् पृथ्वी-खण्ड-सा दीखता था। पंजाब में उन दिनों शीत का प्राबल्य था। इसलिये ऋग्वेद में वर्ष का नाम हिंग मिलता है (ऋग्वेद १।६४।१४।२।१।११; १६।१०।७२) । भूतत्त्वज्ञों ने सिद्ध किया है कि भूमि और जल के ये विभिन्न भाग तथा पंजाब में शीतकाल का प्रावल्य खी स्टोसिन काल अथवा पूर्व-प्लीस्टोसिन काल की बात है। यह काल ईसा से पचास हवा वर्ष से लेकर पचीस हजार वर्ष तक निर्धारित किया गया है। भूतत्त्वज्ञों ने यह ग स्वीकार किया है कि इस काल के अनन्तर राजपूताने के समुद्र मार्ग के ऊपर निक् आने के साथ ही हिमालय की नदियों के द्वारा आहृत मृत्तिका से गंगा प्रदेश <sup>ई</sup> समतल भूमि वन गई और पंजाब के जलवायु में उष्णता आ गई। पंजाब आसपास से राजपूताना समुद्र तथा हिमसंहिताओं (ग्लेशियर) के तिरोहित हैं तथा वृष्टि के अभाव के कारण ही सरस्वती का पुण्य-प्रवाह सूक्ष्म रूप घारण कर्ण हुआ राजपूताने की वालुका-राशि में विलीन हो गया।

ऊपर निर्दिष्ट भौगोलिक तथा भूगर्भ-सम्बन्धी घटनाओं के आधार पर कर्व कीं स्वना तथा तत्कालीन सम्यता के आविर्भाव का समय कम से कम ईवीं

१. त्विमडा 'शतिहमासि' दक्षसे त्वं वृत्रहा वसुपते सरस्वती ।

२. वि द्वेषांसीनुहि वर्घयेडां मदेम 'शतिहमाः' सुवीराः।

पच्चीस हजार वर्षं पूर्व माना जाना चाहिए। पाश्चात्त्य विद्वानों क्री कृष्टि में ऋग्वेद के ऊपर दिये गये उल्लेख वैज्ञानिक न होकर भावुक ऋषियों की कल्पना-मात्र से प्रसूत हैं। उन्हें आघार मान कर वैज्ञानिक अनुसन्धान की बात उन्हें उचित नहीं प्रतीत होती।

पण्डित दीनानाथ शास्त्री चुलेट ने अपने 'वेदकालनिर्णय' नामक ज्योति-स्तत्त्वमीमांसक ग्रन्थ के आघार पर वेदों का काल बहुत ही प्राचीन (आज से तीन लाख वर्ष पूर्व) सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। आजकल के वेदकाल के पाश्चात्य मीमांसक विद्वान् इतने सुदूर प्राचीनकाल का स्वप्न भी नहीं देख सकते । उनका कथन है कि वेदों में निर्दिष्ट ज्योतिषशास्त्र-विषयक निर्देश केवल कल्पना-प्रसूत हैं, वास्तविक गणना के आधार पर उनका निर्घारण नहीं किया गया है। इस प्रकार वेदों के काल-निर्घारण में विद्वानों के मन्तक्यों में जमीन आसमान का अन्तर है।

ऋग्वेद के निर्माण-काल के विषय में ये ही प्रधान मत है। इतना तो अब निश्चित-प्राय है कि वेदों का समय अब उतना अर्वाचीन नहीं है जितना पहिले माना जाता था। पश्चिमी विद्वान् लोग भी अब उनका समय आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व मानने लगे हैं। वेदों के काल के विषय में इतने विभिन्न मत हैं कि उनका समन्वय कथमपि नहीं किया जा सकता। वेद में उपलब्ध ज्योतिषशास्त्रीय तथ्यों को कोई काल्पनिक मानते हैं, तो कोई गणना के आघार पर निर्दिष्ट वैज्ञानिक तथा सत्य मानते हैं। इसी दृष्टि-भेद के कारण समय के निरूपण में इतनी विमति और विभिन्नता है। काल-निर्णय के मान्य सिद्धान्तों का ही यहाँ संक्षिप्त विवरण ऊपर दिया गया है।

<sup>: 0 :-</sup>

डॉ॰ अविनाशचन्द्र दास का 'ऋग्वेदिक इण्डिया' नामक अंग्रेजी ग्रन्थ, कलकत्ता, १९२२।

A SACRETAL PROPERTY OF MANY

Carlo action to the contract of

可以是由自由的中国的主要产生的。1995

C A THE TANK THE PARTY OF THE P 

The second of the profits which are

THE PARTY HAVE AND PARTY OF A Control and a good front or for

2. 19 miles (1985) 19 miles (1986) 1945 (1986)

# इतिहास खण्ड

- (१) संहिता
- (२) ब्राह्मण
  - (३) आरण्यक
- (४) उपनिषद्
- (५) वेदाङ्ग

तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जिज्ञरे । छन्दांसि जिज्ञरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॥ (पुरुषसूक्त, ऋ०६१०।९०।९)

(२)

यस्मादृचो, अपातक्षत् यजुर्यस्मादपाकषत् । सामानि यस्य लोमानि अथर्वाङ्गिरसो मुखम् । स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ (अथर्व १०।७।२०)

# सप्तम परिच्छेद संहिता—साहित्य

वेद का परिचय

वेदों के स्वरूप-निर्देश के अनन्तर उनके विस्तृत वाङ्मय का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। 'वेद' शब्द का प्रयोग मन्त्र तथा ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आपस्तम्ब ने अपने 'यज्ञ-परिमाधा' में वेद का लक्षण दिया है— 'भन्त्र-ब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्'' (आप० परिमाधा ३१)। "मननात् मन्त्राः"—जिनके द्वारा यज्ञ-यागों का अनुष्ठान निष्पन्न होता है तथा जिनमें उल्लिखित देवताओं का स्तुति-विधान किया जाता है उन्हें 'मन्त्र' नाम से पुकारते हैं। ब्राह्मण का अभिप्राय ग्रन्थ-विशेष है। 'त्रह्मन्' के विविध अर्थों में से एक अर्थ है—यज्ञ। वृह् वर्धने धातु से निष्पन्न इस शब्द का अर्थ है—वर्धन, विस्तार; वितान या यज्ञ। अतः यज्ञ की विविध कियाओं को वतलाने वाले प्रन्थों की सामान्य संज्ञा 'त्राह्मण' है। ब्राह्मण के भी तीन भाग होते हैं—(१) ब्राह्मण, (२) आरण्यक तथा (३) उपनिषद्। अतः वैदिक वाङ्मय से परिचय पाने के लिए श्रुति के इन विभिन्न भागों से सम्बद्ध ग्रंथावली का क्रमशः वर्णन नितान्त उपयुक्त है।

वेद तो वस्तुतः एक ही प्रकार का है, परन्तु स्वरूप-भेद के कारण तीन प्रकार का वतलाया जाता है—ऋक्, यजुः और साम । जिन मन्त्रों में अर्थवशात् पादों की व्यवस्था है उन छन्दोबद्ध मन्त्रों का नाम है ऋचा या ऋक् (तेषामृग् यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था" — जै० सू० २।१।३५) । इन ऋचाओं पर जो गायन गाये जाते हैं, उन गीतिरूप मन्त्रों को साम कहते हैं ("गीतिषु सामाख्या"—जै० सू० २।१।३६) । जो मन्त्र ऋचाओं तथा सामों से व्यतिरिक्त हैं उन्हें यजुष् के नाम से पुकारते हैं ("शेषे यजुः शब्दः"—जै० सू० २।१।३७) इनमें विशेषतः यागानुष्ठान के लिए विनियोग वाक्यों का समावेश किया जाता है । इस प्रकार मन्त्रों के त्रिविध होने के कारण वेदों को त्रियी' के नाम से अभिहित करते हैं ।

वेद चार प्रकार का भी है। मन्त्रों के समूह का नाम है 'संहिता'। यज्ञ के अनुष्ठान को व्यान में रख कर भिन्न-भिन्न ऋत्विजों के उपयोग के लिए इन मन्त्र-संहिताओं का संकलन किया गया है। इस संकलम का कार्य स्वयं वेदव्यासजी ने किया । कुष्ण

१. वेदं तावदेकं सन्तम् अतिमहत्वाद् दुरघ्येयमनेकशाखाभेदेन समाम्नासिषुः । सूखप्रहणाय व्यासेन समाम्नातवन्तः—दुर्गाचार्यः निरुक्तवृत्ति १।२०।

द्वैपायन को वेदों केत इसी व्यास—पृथक्करण—करने के कारण 'वेदव्यास' को संज्ञा प्राप्त हुई है । मन्त्र संहितायें चार हैं -ऋक्-संहिता, यजुःसंहिता, सामसंहिता तथा अथर्वसंहिता।

श्रीमद्भागवत ने वेदों की सुष्टि के प्रकरण में एक ही पद्य (३।१२।३७) द्वारा चेदचतुष्टय के वर्ण विषयक को निर्दिष्ट किया है -- ऋक्-यजुः-सामार्थवाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः। शस्त्रमिज्यां स्तृतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यघात् क्रमात् ॥ ऋक् का विषय है शस्त्र। जो मन्त्र होता द्वारा उच्चारित होता है तथा जिसका गान नहीं किया जाता है, वह शस्त्र कहलाता है। यजुष् का विषय है इज्या अर्थात् यज्ञकर्म । यजुर्वेद से यज्ञ के शरीर की निष्पत्ति होती है (यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः) साम का विषय है—स्तुतिस्तोम च स्तुति के लिए प्रयुज्यमान ऋक् समुदाय। ऋक्समुदाय' को स्तोम् कहते हैं जो उद्गाता द्वारा गाया जाता है। यह स्तोम त्रिवृत पञ्चद्द्य, सप्तद्य आदि अनेक प्रकार के होते हैं। अथर्व का प्रतिपाद्य विषय है प्राप-विचत्त । श्रीघर स्वामी का कहना है कि प्रायश्चित्त का लक्ष्य ब्राह्मकर्म ( = ब्रह्म नामक ऋत्विक का कमें) है। अन्य ऋत्विजों के कर्म में त्रुटि दिखलाना एवं प्रायिष्ठित का उपदेश करना ये दोनों ब्रह्मा के कर्म हैं। इन-विभिन्न ऋत्विजों के कार्य के विभे को लक्ष्य कर ही वेद - चतुष्टयी का विभाजन किया गया है। भागवत का यह क्ष सर्वथा वेदानुक्ल ही है ।

ऋग्वेद तथा अथर्ववेद की रचना का सम्बन्ध याज्ञिक अनुष्ठानों के साथ साक्षात्स से मले ही न हो, परन्तु अन्य दो संहिताओं सामसंहिता तथा यजुःसंहिता का निर्माण यज्ञ-याग के विघानों को ही लक्ष्य में रखकर किया गया था। यज्ञ-कर्म के लिए उप्पूर चार ऋत्विजों की आवश्यकता होती है। (१) हीत्रकर्म के सम्पादन का श्रेय ही नामक ऋत्विज् को है, जो ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ कर अपयुक्त देवताओं को में आह्वान करने का कार्य करता है। वह 'याज्या' तथा 'अनुवाक्या' ऋचाओं पाठ करता है, जिसका पारिभाषिक नाम है-शस्त्र (अप्रगीत-मन्त्र-साच्या स्कृ चास्त्रम्)। (२) औद्गात्रकर्मं का सम्पादन 'उद्गाता' नामक ऋ त्विज् का विधिष्ट ह है, जो तत्तत् देवताओं की स्तुति में साम का गायन करता है, जिसका पारिमा नाम 'स्तोत्र' है। उद्गाता का सम्बन्ध सामवेद से है। उद्गाता के लिए आक कृत्वाओं का ही संग्रह सामवेद की संहिता में है। जिन ऋवाओं के कप्र सा गायन होता है उनका पारिभाषिक नाम 'योनि' है। उद्गाता के विशिष्ट का सिद्धि के लिए ही साम संहिता का संकलन किया गया था (३) अध्वर्य ही मुख्य कर्मों का निष्पादक प्रधान ऋत्विज् होता है। उसी के विशिष्ट (सार्थ

<sup>&#</sup>x27;'वेदान् विव्यास यस्मात् स चेदव्यास इति स्मृतः''—(महाभारत)

कर्म के लिए ही यजुर्वेद को संहिताएँ भिन्न-भिन्न शाखाओं में मंक्लित की गई हैं। अध्वर्यु गद्यात्मक मन्त्रों अर्थात् यजुषों का उपांशु रूप से उच्चारण करता हुआ अपने विशिष्ट कार्यों का सम्पादन करता है। (४) 'ब्रह्मा' नामक ऋत्विज् का कार्य यज्ञ की बाहरी विघ्नों से रक्षा, स्वरों में सम्भाव्य त्रुटियों का मार्जन तथा यज्ञीय अनुष्ठानों में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के दोषों के दूरीकरण के लिए प्रायश्चित्त का विधान करना है। इसीलिए ब्रह्मा यज्ञ का अध्यक्ष होता है, जिसका कार्य यागीय अनुष्ठानों का पूर्ण निरीक्षण तथा त्रुटि-मार्जन होता है। इसीलिए सर्वंत्र ब्रह्मा का गौरव विशेषरूप से उद्घोषित किया गया है। छान्दोग्य में ब्रह्मा यज्ञ के लिए भिषक् की पदवी से विभूषित किया गया है (भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो यत्रैवंविद् ब्रह्मा भवति''—छान्दोग्य ४।१७।८) यज्ञनिरीक्षण का प्रधान उत्तर-दायित्व संभालने वाला ब्रह्मा वेदत्रयी का भी ज्ञाता होता था; परन्तु उसका विशिष्ट वेद अथवंवेद ही था। किस युग में इस सम्बन्ध तत्तद् वेदों के साथ नितान्त सिद्ध व्यापार माना जाता है।

इस प्रकार इन चारों ऋत्विजों के विशिष्ट कर्मों के लिए आवश्यक मन्त्रों का संक-लन चार 'वैदिक संहिता' के रूप में किया गया है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में (१०।७१। ११) इस सिद्धान्त की सूचना सम्यक् रूप से उपस्थित की गई है:—

ऋचों त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान् गायत्रं त्वो गायति शक्तरीषु। ब्रह्मा त्वो वदति जात-विद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः। ॥

(१) ऋक्-संहिता

इन चारों वेदों में ऋग्वेद का गौरव सबसे अधिक माना जाता है। पाझ्यात्य दृष्टि में ऋग्वेद भाषा तथा भाव के विचार से अन्य वेदों से नितान्त प्राचीन है। अत एव विशेष उपयोगी माना जाता है। भारतीय दृष्टि से भी ऋग्वेद का अम्यहितत्व— पूजनीयता— सर्वत्र स्वोकार किया जाता है। तैत्तिरीय-संहिता के अनुसार साम तथा यजुः के द्वारा जो विधान किया जाता है वह शिथिल होता है, परन्तु ऋक् के द्वारा विहित अनुष्ठान ही दृढ़ होता है। पुरुषसूक्त में सहुझशीर्षा यश्रू परमेश्वर से ऋचाओं का ही आविर्माव सबसे पहले बतलाया गया है।

(ऋ० १०।९०।९)

इस मन्त्र की विशव व्याख्या के लिए देखिए सायण—ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका का आरम्भ भाग ।

रिव्यद् वै यज्ञस्य साम्ना यजुषा क्रियते शिथिलं तत्, यद् ऋचा तद् दृढमिति ।
(तै० स० ६।५।१०।३)

३. तस्माद् यज्ञात् सर्वंहुत ऋचः सामानि जिज्ञरे । छन्दांसि जिज्ञरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत ॥

ऋग्वेद-विभाग ः

ऋग्वेद के दो प्रकार के विभाग उपलब्ध होते हैं—

- (१) अष्टक क्रम—समग्र ग्रन्थ बाठ अब्दकों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक अब्दक में ८ अब्याय होते हैं। इस प्रकार पूरा ऋग्वेद ६४ अब्यायों का ग्रन्थ है। प्रत्येक अब्याय के अवान्तर विभागों का नाम 'वर्ग' है, जो सम्भवतः अब्ययन के सौक्यं के लिए किया गर्या है। वर्ग ऋवाओं के समुदाय की संज्ञा है, परन्तु वर्गों में ऋवाओं की संख्या निश्चित सी नहीं है। औसत दर्जे से पाँच मन्त्रों का एक वर्ग होता है, परन्तु एक मन्त्र से लेकर नव मन्त्रों तक के भी वर्ग मिलते हैं। इस विषमता के कारण का पता नहीं चलता। ऋग्वेद में समस्त वर्गों को संख्या दो सहस्र छः है—२००६ वर्ग।
- (२) मण्डल क्रम—दूसरा विभाग अधिक महत्त्वशाली, ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक माना जाता है। ऋग्वेद १० मण्डलों में विभक्त है। इसी कारण ऋग्वेद 'दशतयी' के नाम से निरुक्तादि प्रन्थों में प्रसिद्ध है। प्रत्येक मण्डल में अनेक अनुवाक; अनुवाक के भीतर सक्त और सक्त के अन्तर्गत मन्त्र या ऋचाएँ हैं। कात्यायन ने अपने 'सर्वानुक्रमणी' में इन समस्त अंशों को संख्याओं को गिन कर बड़े परिश्रम के साथ एकत्र प्रस्तुत किया है। वेदों की विशुद्धता बनाये रखने के लिए प्राचीन ऋषियों ने ऋचाओं को कौन कहे, अक्षरों तक को गिन रखा है। किसकी शक्ति है कि कोई नया मन्त्र इस संहिता में रखने का साहस करे। ऋग्वेद के दसों मण्डल के अनुवाक हैं पच्चासी (८५), सक्त हैं एक हजार सत्तरह (१०१७) जिनको मण्डलानुसार क्रमशः व्यवस्था यों है = १९१ + ४३ + ६२ + ५८ + ८७ + ७५ + १०४ + ९२ + ११४ + १९१ । इन सक्तों के अतिरिक्त ११ सक्त 'बालखिलय' के नाम से विख्यात हैं।

इन बालिखित्य सूक्तों का स्थान अष्टम मण्डल के अन्तर्गत माना जाता है। इस मण्डल में मुख्य सूक्त ९२ ही हैं, परन्तु इन खिलों को जोड़कर उनकी संख्या १०३ होती है। खिलों को स्वाघ्याय के समय पढ़ने का नियम है परन्तु न तो इनका पदपाठ ही उपलब्ध होता है और न अक्षर-गणना में ही इनका समावेश होता है। इनके ठीक-ठीक स्वरूप का पता नहीं चलता। इनका स्थान अष्टम मण्डल के बीच में सूक्त ४९ से लेकर सूक्त ५९ तक है, तथा मन्त्रों की संख्या ठीक ८० है। 'खिल' का शब्दार्थ है परिशिष्ट या पीछे जोड़े गए मन्त्र। ऋग्वेद के समस्त सूक्तों की ऋचीं की संख्या है—१०५८० है, अर्थात् प्रत्येक सूक्त में १० मन्त्रों का औसत है।' ऋग्वाओं के शब्दों की संख्या १ लाख, ५३ हजार, ८ सी २६ (१५३८२६)'

(अनुवाकानुक्रमणी)

ऋचां दश सहस्राणि ऋचां पञ्च शतानि च।
 ऋचामशीतिः पादश्च पारणं संप्रकीतितम् । ४३।

२. शाकल्यदृष्टेः पदलक्षमेकं सार्घं च वेदे त्रिसहस्रयुक्तम् । वतानि चाष्टौ दशकद्वयं च पदानि षट् चेति हि चर्चितानि । (अनु० ४५)

त्तथा शब्दों के अक्षरों की संख्या चार लाख बत्तीस हजार है (४३२०००)। अर्थात् मोटे तौर पर प्रत्येक मन्त्र में पन्द्रह शब्द हैं और प्रत्येक शब्द में तीन अक्षर पाये जाते हैं। यह गणना सर्वानुक्रमणी के आधार पर है।

ऋग्वेद के शब्द, अक्षर आदि के गणना में कहीं-कहीं पार्यंक्य दृष्टिगोचर होता है। मालाबार के नारायण भट्ट के द्वारा रचित नी 'सूक्त क्लोक' उपलब्ध है जिनमें ऋग्वेद के वर्ग तथा सूक्त की संख्या बतलाई गयी है। वर्ग सूक्तादिकों की गणना का प्रतिपादक क्लोक तथा उसका विवरण नीचे दिया जाता है र :—

जानन्नपि द्विषा मोदं सयज्ञः पातना नरः। रसं भिन्नाय मांसादो नरस्तस्य जलाधिपः॥ नारायणभट्ट द्वारा ऋग्वेद का विवरण

| अध्दक    | जानन्        | Service Line of |
|----------|--------------|-----------------|
| मण्डल    | अपि          | -               |
| अघ्याय   | द्विषा       | 90              |
| अनुवाक   | मोदं         | 48              |
| सूक्त    |              | 24              |
|          | सयज्ञःपा     | १०१७            |
| वर्ग     | तनानरः       | २००६            |
| <b>海</b> | रसं भिन्नाय  | १०४७२           |
| अर्घर्च  | मांसादो नरः  | २०८७५           |
| হাত্ত্ব  | तस्य जलाधिपः | १,५३,८१६        |
| अक्षर    |              |                 |
|          |              | ₹,९४,२२१        |

चपरिनिर्दिष्ट संख्या में बालखिल्य सूक्तों की गणना नहीं है यदि वे भी (११ सूक्त, ८० ऋचा; १८ वर्ग तथा ३०४४ सक्षर) इसमें जोड़ दिये जायें, तो सूक्त १०२८, वर्ग रॅ॰२४ ऋचायें १०५५२ तथा अक्षर ३,९७,२६५ होते हैं । ऋग्वेदीय ऋचाओं की संख्या

ऋग्वेद में ऋग् मन्त्रों को गणना भी एक विषम समस्या है, जिसका समाधान प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों ने भिन्न-भिन्न रूप से किया है। प्राचीन आचार्यों की गणना का वैषम्य शाखा-भेद के कारण ही प्रतीत होता है, परन्तु अनेक अर्वाचीन विद्वानों की गणना भ्रमजनित है। इस भ्रम के उदय का प्रधान कारण यह है कि

"चत्वारिशतसहस्राणि द्वात्रिशच्चाक्षर-शहस्राणि"—(अनु॰ का अन्त)।

स ऋचो व्यौहत् । द्वादश बृहतीसहस्राणि । एतावत्यौ ह्यर्ची याः प्रजापतिसृष्टाः । (शत० ब्रा० १०।४।२।२।२३) बृहती छन्द ३६ अक्षरों का होता है, अतः १२००० × ३६ = ४३२०००।

२. द्रष्टब्य जर्नल आफ ओरियन्टल रिसर्च खण्ड ८, संख्या ४ (१९३४ ई०, मद्रास)

ब्रष्टव्य ऋग्वेद संहिता, सं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर औंघ १९४० ई० पृ० सं० ७६७-७६८

ऋग्वेद में कुछ ऐसी ऋचायें हैं जो अध्ययन-काल में चतुष्पदा मानी जाती हैं, परन्तु प्रयोगकाल में वे द्विपदा ही गिनी जाती है। ऋक्सर्वीनुंक्रमणी में इनका उल्लेख इस प्रकार है-"द्विद्विपदास्त्वृचः समामनन्ति ।" इस सूत्र की व्याख्या में षङ्गुरुशिष्य का स्पष्ट कयन है-ऋचोऽध्ययने तु अध्येतारो हें हे द्विपदे एकैकामृचं कृत्वा समामनन्ति अधीयीरन्। समामनन्तीति वचनात् शंसनादौ न भवन्ति। तेन 'पश्चा न तायुम्' (ऋ॰ १।६५) इति शंसने दशर्चत्वम्, आसामध्ययने त पञ्चत्वं भवति।" आशय यह है कि ये ऋचायें प्रयोगकाल में तो द्विपदा ही व्यवहृत होती है, परन्तु अध्ययन काल में अध्येता लोग दो द्विप दाओं को एक (चतुष्पदा) ऋचा बनाकर पढ़ते हैं। सायणभाष्य (१।६५) तथा चरण-व्यूह के टीकाकार महिदास ने पूर्वोक्त कथन की पुष्टि की है। ऐसी ऋचायें 'नैमित्तिक द्विपदा' कही जाती है। वे संख्या में १४० हैं। ऋग्वेद में 'नित्य द्विपदा' ऋचायें भी हैं, जो संख्या में केवल १७ (सत्रह) ही हैं। वे कभी भी अपने द्विपदा रूप से विश्वत नहीं होती। इन्हीं निल-नैमित्तिक द्विपदाओं के ठीक रूप को न जानने के कारण मैक्समूलर, मैक्डानल्ड बादि अनेक वेदज्ञों भी गणनायें भ्रान्त हो गई हैं। सारांश यह है कि ये नैमित्तिक द्विपदायें प्रयोगकाल में तो १४० रहती हैं, परन्तु अध्ययनकाल में चतुष्पदा हो जाने के कारण संख्या में ठीक आधी हो जाती हैं। उक्त गड़बड़ी का यही कारण है। कहीं कहीं वालखिल्य मन्त्रों (८० मन्त्र) को ऋग्वेद मन्त्रों में एक साथ नहीं गिनते । इससे भी पार्थक्य पड़ता है। निष्कर्ष यह है-कात्यायन-कृत 'ऋक्सर्वानुक्रमणी' के अनुसार वालखिल्य तथा नैमित्तिक द्विपदाओं के साथ ऋग्वेद की पूर्ण ऋकसंख्या १०५५२ (स सहस्र पाँच सौ बाँवन) है। यदि अध्ययन-काल में १४० नैमित्तिक द्विपदाओं को चतुष्पदा वनाकर गिना जायगा तो उक्त संख्या में सत्तर मन्त्रों की कमी होगी, अर्थात् ऋक्-संख्या १०४८२ (दस हजार चार सौ बयासी) होगी। भिन्न-भिन्न दशाओं में सत्तर का अन्तर होने पर भी पद, अक्षर, मात्रा आदि की गणना में कोई भी अन्तर नहीं है। ऊपर ऋचाओं की जो संख्या १०५८० है बताई गई है वह लौगाक्षिस्मृति के मल-व्यानुसार समस्त शाखाओं में उपलब्ध ऋचाओं को लक्ष्य कर है। शक्रिस्वेद की संहिता में तीन छन्दों की प्रचुरता है त्रिष्टुप्, गायत्री और जगती। त्रिष्टुप् (जिसके बार पादों में प्रत्येक में ११ अक्षर होते हैं) की संख्या सबसे अधिक है—चार हुजा दो सौ एकावन (४२५१) तदनन्तर गायत्री (तीन पाद, प्रत्येक में आठ अक्षर) का नम्बर आता है—दो हजार चार सौ ऊनचास (२४४९)। जगती (चारपार प्रत्येक में बारह अक्षर) छन्दों की संख्या उससे उत्तरकर है—एक हजार तीन है छियालीस (१३४६) इन तीनों छन्दों का सम्मिलित संख्या होती है आठ हुनी छियालीस (८०४६)। इसका निष्कर्ष है कि ऋग्वेद का तीन-चौथाई माग ई

इस विषय के मार्मिक विवेचन के लिए देखिए युघिष्ठिर मीमांसक की ऋक्-संख्या, (काशी, सं० २००६) पृ० १६-१७।

तीन छन्दों से व्याप्त है। शेष एक चौथाई भाग में अनुष्टुम् १८५८), पंक्तिः (४९८), उष्णिक् (३९८) वृहती (३७१) छन्दों की सत्ता है। वंश मण्डल

पाश्चात्त्य विद्वानों का कहना है कि ऋग्वेद के मण्डलों में प्राचीन तथा अर्वाचीन मन्त्रों का समुदाय संगृहीत किया गया है। द्वितीय मण्डल से लेकर सप्ता मण्डल तक का भाग ऋग्वेद का केन्द्रीय, अतएव अत्यन्त प्राचीन, अंश है। इसमें प्रत्येक मण्डल का सम्बन्ध किसी विशिष्ट ऋषि या उसके वंशजों के साथ निश्चय रूप से उपलब्ध होता है। द्वितीय के ऋषि हैं गृत्समद, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पञ्चम के अत्रि, षष्ठ के भरद्वाज और सप्तम के वसिष्ठ। वंशविशेष के सम्बन्ध के कारण इन मण्डलों को अंग्रेजी में 'फेमिली वुक' (वंशमण्डल) कहने की चाल है। अष्टम मण्डल के मन्त्रों के ऋषि कण्व तथा अङ्गिरा वंश के हैं। नवम मण्डल की एकता प्रतिपादा देवता की अभिन्नता के कारण है। इस मण्डल में समग्र मन्त्र 'सोम' देवता के विषय में हैं। वैदिक आर्यजन हिमालय प्रदेश में उत्पन्न होनेवाली सोमलता के रस को चुला कर इष्ट देवताओं को उसे समर्पण करते थे। अन्त में प्रसाद रूप से स्वयं भी ग्रहण करते थे। सोमरस के पान से उत्पन्न आनन्दोल्लास का ललित वर्णन अनेक वैदिक सूक्तों का विषय है। सोम को ही 'पवमान' भी कहते हैं। अतः सोम-विषयक मन्त्रों के समुच्चयः होने के कारण नवम मण्डल 'पवमान मण्डल' के नाम से अभिहित किया जाता है। अनुमान किया जाता है कि द्वितीय से लेकर अष्टम मण्डल के तैयार हो जाने पर तत्तद् ऋषियों के द्वारा दृष्ट सोम-विषयक मन्त्रों का संग्रह अलग करके ग्रन्थ के अन्त में जोड़ा दिया गया था। अनन्तर प्रन्थ के आदि में तथा अन्त में एक मण्डल जोड़ दिये गये। इस प्रकार प्रथम मण्डल तथा दशम मण्डल अन्य मण्डलों को अपेक्षा अर्वाचीन हैं। दोनों मण्डलों के सूक्तों की समान संख्या (१९१ सूक्त) कुछ महत्त्व अवस्य रखती है । भाषा छन्द, नवीन देवताओं तथा नवीन दार्शनिक तथ्यों की कल्पना के कारण दशम मण्डल सब मण्डलों से पिछला और नवीन माना जाता है। दशम मण्डल की आपेक्षिकः अर्वाचीनता के प्रमाणों पर घ्यान देना चाहिए जिनका वर्णन आगे किया गया है।

भारतीय दृष्टि से इन मण्डलों का संकलन तथा विभाजन एक ही व्यक्ति के द्वारा सम्पन्न माना जाता है। दशों मण्डलों के ऋषियों के विषय में कात्यायन ने अपनी 'सर्वानुक्रमणी' में लिखा है—

शतिचन आद्ये मण्डलेऽन्त्ये क्षुद्रसूक्तमहासूका मध्यमेषु माध्यमाः।

प्रथम मण्डल के ऋषि 'शर्ताचनः' (सौ ऋचा वाले) कहे जाते हैं, जिसका कारण वड्गुरुशिष्य की सम्मति में यह है कि इस मण्डल के प्रथम ऋषि विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छन्दा के द्वारा दृष्ट ऋचार्ये संख्या में सौ से कुछ ही अधिक हैं। अतः छित्रन्यायः

के अनुसार समस्त ऋषियों का समान सिमघान 'शर्तीचनः' पड़ गया है। १ दशम मण्डल के ऋषि 'क्षुद्रसूक्तं' तथा महासूक्तं' कहें जाते हैं। षड्गुरुशिष्य की विवेचना के अनुसार नासदासीय सूक्त (१०।१२९) से पहले के सूक्त महासूक्त तथा पीछे के क्षुद्रसूक्त माने जाते हैं। सूक्तदर्शी होने के कारण ऋषियों का भी नामकरण इन्हीं सूक्तों के कारण पड़ा है। दिवीय से लेकर नवम मण्डल को मध्यस्थित होने के कारण तत्रत्य ऋषिगण 'माध्यम' नाम से पुकारे जाते हैं।

ऋक्परिशिष्ट

शाकल संहिता के अन्त में 'ऋक् परिशिष्ट' के नाम से ३६ सूक्त संगृहीत किये गये हैं जिनमें ऋचाओं की संख्या में एकरूपता नहीं है। किन्हीं सूक्तों में तो केवल एक ही ऋचा उपलब्ध है, परन्तु किसी में ४८ ऋचाओं की स्थिति है। इन सूक्तों में से कतिपय नितान्त प्रख्यात तथा बहुशः चिंत है जैसे श्रीसूक्त (लक्ष्मी की स्तुतिपरक सूक्त, संख्या ११), रात्रिसूक्त (सं० २६)' मेबासूक्त (सं० ३१), शिव संकल्प सूक्त (सं० ३३, जिसके २६ मन्त्रों में प्रत्येक का चतुर्थ चरण 'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु' से समाप्त होता है) तथा संज्ञान सूक्त (सं० ३६)। परिशिष्ट के ये सूक्त ऋक्संहिता के विविध मण्डलों में अपना स्थान रखते हैं। 'संज्ञानसूक्त' ऋग्वेद का अन्तिम सूक्त वाष्कल शाखा के अनुसार माना जाता है। इसकी १५ ऋचाओं में अन्तिम ऋचा <sup>'तच्छं</sup>योराचृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये' है जो वाष्कल के अनुसार ऋक्संहिता की सर्वान्तिम ऋचा है। परिशिष्ट के मन्त्र पुराणों में वैदिक मन्त्र-दृष्ट्या उद्घृत है, परन्तु वहाँ उनके आकर-स्थान ऋ खेद का उल्लेख नहीं किया गया है। श्रीसूक्त के दो मन्त्र (प्रथम मन्त्र 'हिरण्यवणी हरिणी' तथा नवम मन्त्र 'गन्धद्वारां दुराधणी') पदा-पुराण में उद्धृत हैं। (६।१५५।२८-३०) तथा 'सितासिते सरिते यत्र संगते' (२२वां स्क) स्कन्द पु॰ के काशी खण्ड में (७।४४), तथा पद्मपुराण में (६।२४६।३५) उद्घृत है। इन दोनों स्थानों पर यह मन्त्र प्रयागपरक है अर्थात् प्रयाग में मिलनेवाली गंगा (सिता) तथा थमुना (असिता) के संगमतीर्थ की विपुल महिमा का प्रतिपादक है। 'त्रिस्थलीसेतुं' में यह आश्वलायन शाखा का खिल मन्त्र माना गया है। निष्कर्ष यह है कि ऋक्-परिशिष्ट के मन्त्र पुराणों में प्रमाण के लिए उद्धृत हैं तथा विशेष सम्मानाई माने गये हैं।

#### ऋग्वेदीय शाखायें

यज्ञ की आवश्यकता को लक्ष्य में रखकर संकलित संहिताओं का पठन-पाठन अक्षुण बनाए रखने की उदात्त अभिलाषा से व्यास जी ने अपने चार शिष्यों को इन्हें पढ़ाया।

<sup>&</sup>quot;आद्यस्य ऋचेर्ऋक्शतयोगेन छित्रन्यायेन शर्तीचनः सर्वे । द्वचिषकेऽपि शतोर्कि ₹: बहुल्यात्"—(वेदार्थदीपिका, पृ० ५९)।

द्रष्टव्य स्वाच्यायमण्डल द्वारा प्रकाशित ऋग्वेद संहिता (पृ० ७६९-७९१) १९४º। ओन्घ ।

'पैल' को ऋग्वेद, कवि 'जैमिनि' को साम, 'वैशम्पायन' को यजुः तथ? दारुण 'सुमन्तु' मुनि को अथर्व का अध्ययन कराया। दिन मुनियों ने अपने गुरुमुं से अधीत संहिताओं का अपने शिष्य-प्रशिष्य में खूब प्रचार किया, जिससे यह वेद-कल्पतरु विविध शाखा-सम्पन्न बनकर विपुल विस्तार को घारण कर रहा है। इन शाखाओं में कहीं-कहीं उच्चारण के विषय में मतभेद था और कहीं कहीं किन्हीं मन्त्रों को संहिता में ग्रहण करने के विषय में । शाखा के साथ 'चरण' शब्द भी सम्बद्ध है। आज कल दोनों का प्रयोग प्रायः समान अर्थ में ही किया जाता है। मालतीमाघव के टीकाकार जगद्धर के कथनानुसार 'चरण' का अर्थ है विशेष शाखा के अध्ययन करने वाले एकतापन्न मनुष्यों का समुदाय (चरणशब्दः शाखाविशेषाच्ययन-परैकतापन्न-जनसंघवाची)। इन शाखाओं का विस्तृत विवरण पुराणों तथा चरणव्यूह में किया गया है। शाखाओं की संख्या में विभिन्न ग्रन्थों में महान् विपर्यय दृष्टिगोचर होता है। भाष्यकार पतक्किने ऋक् की २१ शालाओं का, यजुर्वेद की १०१ शालाओं का, साम की १ हजार शालाओं का तथा अथर्व की ९ शाखाओं का उल्लेख पस्पशाह्तिक में किया है । चरणब्यूह की गणना इसंसे भिन्न है। इस प्रकार भाष्योक्त ११३० शाखाओं में से अधिकांश शाखायें अध्ययन के अभाव से विस्मृति के गर्त में लीन हो गई है। केवल कतिपय इनी-गिनी शाखायें ही आजकल उपलब्ध होती हैं।

सिद्धान्त तो यह है कि जितनी शाखायें होंगी उतनी ही संहितायें, उतने ही ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् भी होंगी। श्रौत तथा गृह्य सूत्र भी उतने ही होंगे। शास्ता के अघ्येतृगण अपने सब वैदिक ग्रंथ पृथक्-पृथक् रखते थे और अपना श्रीत कार्य अपने विशिष्ट श्रीतसूत्रों से सम्पादन किया करते थे, तथा इस समय भी करते हैं। गृह्य-संस्कार के विधान के लिए भी विशिष्ट गृह्यसूत्र की आवश्यकता थी और आज भी है। इस प्रकार प्रत्येक शाखा में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, श्रौत तथा गृह्मसूत्र अपने विशिष्ट होने चाहिए, परन्त दुःख का विषय है कि बहुतेरी शासाओं के कुछ ही अन्य आज उपलब्ध हो रहे हैं। किसी शाखा की अपनी संहिता है, तो दूसरे का बाह्मण; किसी का अपना ब्राह्मण है, तो दूसरे के सूत्र। तात्पर्य यह है कि ऐसी शाखायें नितान्त स्वल्प हैं जिनका समग्र अंश क्रमवद्ध रूप से उपलब्ध होता है। इस प्रकार आजकल अचेक शाखाओं के उच्छित्र हो जाने से तथा वैदिक ग्रन्थों के लुप्त हो जाने से ऐसी दुरवस्था दीख पड़ रही है।

<sup>2.</sup> तत्रग्वेंदघरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः। वैशम्पायन् एवैको निष्णातो यजुषामुत। अथविङ्गिरसामासीत् सुमन्तुदिश्णो मुनिः। (भागवत १।४।२१) ₹.

<sup>&</sup>quot;वत्वारो वेदाः साङ्गा सरहस्या बहुषा त्रिन्नाः । एकशतमध्वर्पुशासाः । सहस्रवत्मा सामवेदः । एकर्विज्ञतिषा बाह्व च्यम् । नवधायर्वणो वेदः"—(पस्पशाह्निक) ।

महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की समस्त शाखायें २१ हैं, जिनमें 'चरणव्यूह' के कथनानुसार ये ५ शाखायें मुख्य हैं—(१) शाकल, (२) बाष्कल, (३) आश्वलायन, (४) शांखायन और (५) माण्डूकायन।

- (१) शाकल—ऋग्वेद की आजकल प्रचलित संहिता शाकल-शाखा की है। इसी का विशेष वर्णन अगले पृष्ठों में किया गया है।
- (२) बाष्कल—इस शाखा की यद्यपि संहिता उपलब्ध नहीं होती; तथापि इसकी विशिष्टताओं का वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है। शाकल-शाखानुसार ऋग्वेद का अन्तिम मन्त्र है—'समानी व आकृतिः" (१०।१९१।४), परन्तु वाष्कल संहिता के अनुसार "तच्छंयोरा वृणीमहें" अन्तिम ऋचा है। यह ऋचा ऋक्परिशिष्ट के अन्तिम सूक्त (संज्ञानसूक्त) का अन्तिम मन्त्र है। इसी सूक्त से वाष्कल शाखासम्मत संहिता समाप्त होती है। मन्त्रों की संख्या भी कहीं अधिक है। शाकल में १०१७ सूक्त हैं, परनु वाष्कल में १० ५ हैं। इन अधिक आठ सूक्तों में से एक तो 'संज्ञानसूक्त' है, जो इन संहिता के अन्त में है, तथा शेष सूक्त ११ बालखिल्य सूक्तों में से प्रथम सात है। फलतः वाष्कल-संहिता के अष्टम मण्डल में शाकल को अपेक्षा ७ सूक्त अधिक है। अतः इस मण्डल के समस्त सूक्तों की संख्या ९९ हैं । अनुवाकानुक्रमणी (२लोक २१) हे पता चलता है कि प्रथम मण्डल के मन्त्रों में शाकल्य-क्रम से वाष्कल कम कुछ भिन्न है। इसीलिए वैदिकों में आजकल यह प्रवाद है कि जो मनुज्य किसी कार्य को अस्त-असल खप से करता है उसे 'वाष्कल' की संज्ञा दी जाती है।
  - (३) आश्वलायन—आश्वलायनों की संहिता तथा ब्राह्मणों का अस्तित्व किसी समय में अवश्य था, क्योंकि कवीन्द्राचार्य (१७वीं शताब्दी) की सूची में इन ग्रन्थों का नामोल्लेख स्पष्टतः पाया जाता है। आज तो इस शाखा के केवल गृह्य तथा श्रीत सूत्र ही उपलब्ध होते हैं। अर्थात् आश्वलायन गृह्य तथा आश्वलायन श्रीत के अतिरिक्त इस शाखा के अन्य अंश उपलब्ध नहीं होते।
- (४) शांखायन—इसकी संहिता तो नहीं, परन्तु ब्राह्मण तथा आरण्यक प्रकाशित हैं। बहुतों की सम्मित में शांखायन तथा कौषीतिकशाखा एक ही है, पर्वुवस्तुतः दोनों भिन्न-भिन्न प्रतीत होती हैं। शांखायनीय संहिता प्रकाशित शांकलशांखा नृयायी ऋक्संहिता से मन्त्रों की संख्या में भेद नहीं रखती, केवल मन्त्रों के की में ही विभिन्नता रखती है। प्रकाशित संहिता में परिशिष्ट और बालखिल्य मूल मूल से पृथक् है, जबिक शांखायन संहिता में वे परिशिष्ट तथा बालखिल्य सूक्त या

एतत् सहस्रं दश सप्त चैवाष्टावतो वाष्कलकेऽघिकानि ।
 तान् पारणे शाकले शैशिरीये वदन्ति शिष्टानिखलेषु विप्राः ।
 (अनुवाकानुक्रमणी, क्लोक <sup>१५)</sup>

स्थान संहिता के ही अन्तर्गत माने गये हैं। फलतः दोनों संहितायों में मनत्र वे ही है, उनमें न्यूनाधिकता नहीं है। केवल मन्त्रक्रम में ही भेद है।

(५) माण्डूकायन—इस शाखा की भी बहुत कुँछ पुस्तके पहिले उपलब्ध होती थों, परन्तु आजकल कोई भी नहीं मिलती।

विषय विवेचन

ऋग्वेद घार्मिक स्तोत्रों की एक अत्यन्त विशाल राशि है, जिसमें नाना देवताओं की भिन्न-भिन्न ऋषियों ने बड़े ही सुन्दर तथा भावाभिव्यंजक शब्दों में स्तुतियां एकं अपने अभीष्ट की सिद्धि के निमित्त प्रार्थनायें की हैं। पहिले बतलाया गया है कि द्वितीय मण्डल से लेकर सप्तम मण्डल तक एक ही विशिष्ट कुल के ऋषियों की प्रार्थनायें संगु-हीत हैं। अष्टम मण्डल में अधिकर्तर मन्त्र कण्व ऋषि से सम्बद्ध हैं, तथा नवम मण्डल में (पवमान) सोम के विषय में भिन्न-भिन्न ऋषिकुलों के द्वारा दृष्ट अर्पण मन्त्रों का संग्रह है। ऋग्वेदीय देवताओं में तीन देवता अपने वैशिष्टच के कारण नितान्त प्रसिद्ध हैं। अग्नि के लिए सबसे अधिक ऋचार्ये कही गई हैं। इन्द्र विजयप्रदाता होने के कारण सवसे अधिक ओजस्वी तथा वीर-रसमण्डित मन्त्रों के द्वारा संस्तुत है। प्राणि-मात्र की हार्दिक भावनाओं को जानने वाला और तदनुसार प्राणियों को दण्ड और पारितोषिक देने वाला वरुण कर्मफलदाता परमेश्वर के रूप में चित्रित किया गया है। इसलिए सर्वोच्च नैतिक भावनाओं से स्निग्ध तथा उदात्तता से मण्डित ऋचार्थे वरुण के विषय में उपलब्घ होती हैं। देवियों में उषा का स्थान अग्रगण्य है और सबसे अधिक कवित्वमण्डित प्रतिभाशाली सौन्दर्याभिव्यक्षक ऋचार्ये उषा देवी के विषय में मिलती हैं। इनके अतिरिक्त जिन देवताओं की संस्तुति में ऋचायें दृष्ट हुई हैं उनमें प्रधान देवता हैं:--सविता, पूषा, मित्र, विष्णु, रुद्र, मरुत्, पर्जन्य आदि । ऋग्वेदीय ऋचाओं का प्रयोग यज्ञ के अवसर पर होता था और सोमरस की आहुति के समय प्रयुक्त मन्त्रों का एकत्र संग्रह नवम मण्डल में किया गया मिलता है। इन देवों का विशेष वर्णनं संस्कृति-खण्ड में किया गया है।

### दशम मण्डल की अर्वाचीतता

दशम मण्डल अन्य मण्डलों की अपेक्षा नूतन तथा अर्वाचीन माना जाता है। इसका प्रधान कारण भाषा तथा विषय को लक्ष्य कर वंशमण्डल (गोत्रमण्डल) से इनकी विभिन्नता है:—

भाषागत विभिन्नता—ऋग्वेद के प्राचीनतम भागों में शब्दों में 'रेफ' की ही स्थिति है। भाषाविदों की मान्यता है कि संस्कृत माषा ज्यों-ज्यों विकसित होती गई, त्यों-त्यों रेफ के स्थान पर लकार का प्रयोग बढ़ता गया। जल-बाचक 'सिलल'

<sup>₹.</sup> (क) भगवद्त्त-वैदिक वाङ्मय का इतिहास, प्रथम भाग पृ० ७७-१३२।

<sup>(</sup>可) Dr. Ganga Sagar Rai—'Śākhās of the Rgveda in the Purāṇas' Purāṇam, Vol. VI, No. 1 pp. 235-253.

का प्राचीन रूप 'सरिर्' गोत्र मण्डलों में प्रयुक्त है, परन्तु दशम मण्डल में लकार युक्त शब्द का प्रयोग है। वैयाकरण रूपों में भी स्पष्ट पार्थक्य है। प्राचीन अंश में पुल्लिंग अकारान्त शब्दों में प्रथमा द्विवचन का प्रत्यय अधिकतर 'आ' है (यथा 'द्वा सुपूर्ण अकारान्त शब्दों में प्रथमा द्विवचन का प्रत्यय अधिकतर 'आ' है (यथा 'द्वा सुपूर्ण सयुजा सखाया' ऋग्वेद १११६१), परन्तु दशम मण्डल में उसके स्थान पर 'औ' का भी प्रचलन पिलता है—''मा वामेतौ मा परेतौ रिषाम (ऋ० १०१९७८।२), मूर्याचन्द्रमसौ घाता' (१०।१९०।३)। प्राचीन अंश में क्रियार्थक क्रिया की सूचना सूर्याचन्द्रमसौ घाता' (१०।१९०।३)। प्राचीन अंश में क्रियार्थक क्रिया की सूचना के लिए तवै, से, असे, अध्यै आदि अनेक प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, परन्तु दशम मण्डल में अधिकतर 'तुम्' प्रत्यय का ही प्रयोग मिलता है। 'कर्तवै', 'जीवसे' 'अवसे' आदि प्राचीन पदों के स्थान पर अब अधिकतर कर्तुम्, जीवितुम्, अवितुम् आदि प्रयोगों का प्राचीन पदों के स्थान तिशिष्टता ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा के समान होने के कारण दशम मण्डल इन ग्रन्थों से कालकाम में प्राचीन नहीं प्रतीत होता।

छन्दोगत वैशिष्ट्य — प्राचीन अंशों में उपलब्ध छन्दों की अपेक्षा दशम मण्डल के छन्दों में पार्यक्य है। प्राचीन काल में वर्णों की संख्या पर ही छन्दोविन्यास में विशेष आग्रह था, परन्तु अब लघुगुरु के उचित विन्यास पर भी सर्वत्र विशेष बल विया जाने लगा था, जिससे पद्यों के पढ़ने में सुस्वरता तथा लय का आविर्माव बड़ो रुचिरता के साथ होने लगा। फलतः अब 'अनुष्टुप्' प्राचीन अनुष्टुप् न होकर लौकिक संस्कृत के अनुष्टुप् ही के समान बन गयो।

देवगत वैशिष्ट्य—इस मण्डल में जिल्लिखत देवों में अनेक नवीन तथा अनिदिष्टपूर्व हैं, तथा प्राचीन देवों के रूप में भी स्वरूप-परिवर्तन दृष्टिगत होता है। वरुष
समस्त जगत् के नियन्ता, सर्वज्ञ, सर्वज्ञक्तिमान् देव के रूप में पूर्व में निदिष्ट हैं,
परन्तु अब उनका शासनक्षेत्र सिमिट कर केवल जल ही रह जाता है। विश्वनियन्ता
के पद से हट कर वे अब जलदेवता के रूप में ही दृष्टिगोचर होते हैं। मानसिक भावना
तथा मानस वृत्तियों के प्रतिनिधि रूप में नवीन देव कल्पित किये गये हैं। ऐसे देवों
में श्रद्धा (ऋ० १०।१५१), मन्यु (ऋ० १०।८३।८४) आदि का उल्लेख किया
जा सकता है। तार्क्य की भी स्तुति देवता के रूप में यहाँ उपलब्ध होती है (ऋ९
१०।१७८)। श्रद्धा कामायनी का बड़ा ही बोधक वर्णन एक सूक्त में मिलता है
(१०।१५११)—

श्रद्धयाग्निः समिष्यते श्रद्धया हूयते हिनः। श्रद्धां भगस्य मूर्धेनि वचसा वेदयामसि॥

श्रिद्धा से अग्नि का समिग्धन होता है, अर्थात् ज्ञानाग्नि का प्रज्वलम श्रद्धा है हारा होता है। हिव का हवन श्रद्धा से होता है। ऐश्वर्य के ऊर्ध्व स्थान पर निवार्ध करने के लिए हम लोग वचन के द्वारा श्रद्धा की स्तुति करते हैं]। गाय की स्तुर्वि में प्रयुक्त एक समग्र सूक्त ही (१०।१६९) वैदिक आर्यों की गोविषयिणी भावना के

बड़े ही सुन्दर शब्दों में अभिव्यक्त कर रहा है। एक पूरे सूक्त (१० १४६) में अरण्यानी (अरण्य की देवी) की स्तुति विषय की नवीनहा के कारण पर्यातरूपेण ऑकर्षक है। १० १७ १ सूक्त में हम 'ज्ञान' को एक महनीय देव के रूप में आयों में प्रतिष्ठित पाते हैं। इसी सूक्त के प्रख्यात मन्त्र में चारों संहिताओं के द्वारा यज्ञ-कर्म का सम्पादन करने वाले होता, उद्गाता, ब्रह्मा तथा अध्वर्यु नामक चार ऋत्विजों का हम स्पष्ट संकेत पाते हैं—(१० १९११)।

दार्शनिक तथ्यों का आविष्कार—इस मण्डल में अनेक दार्शनिक सूक्तों की उपलब्ध होती है, जो अपनी विचारधारा से आर्थों के तात्त्विक विन्तनों के विकास के सूचक हैं तथा उत्तरकालीन प्रतीत होते हैं। ऐसे सूक्तों में नासदासीय सूक्त (१०। १२९) तथा पुरुषसूक्त (१०।९०) विशेष उल्लेखनीय हैं। पुरुषसूक्त में सर्वेश्वर-वाद का स्पष्ट प्रतिपादन है, जो प्रौढ़ विचारधारा का प्रतिपादक होने से उत्तर-कालीन तथा अपेक्षाकृत अर्वाचीन प्रतीत होता है। पाश्चात्त्य विद्वानों की दृष्टि में धार्मिक विकास का क्रम इस प्रकार है—बहुदेववाद-एकदेववाद सर्वेश्वरवाद। प्राचीन-तम काल में अनेक देवों की सत्ता में आर्थों का विश्वास था, जो आगे चलकर एकदेव (प्रजापित या हिरण्यगर्भ) के रूप से परिणत होकर सर्वेश्वरवाद पर टिक गया। इस विकास की अन्तिम दो कोटियाँ दशम मण्डल में उपलब्ध होती हैं। फलतः उसका गोत्रमण्डल से नूतन होना स्वाभाविक है।

विषय की नूतनता—इस मण्डल में भौतिक विषय से सम्बद्ध तथा आध्यात्मिक विचारधारा से संबंखित अनेक सूक्त उपलब्ध होते हैं। भौतिक विषयों में श्राद्ध तथा विवाह का स्थान अग्रगण्य है। ऋ० १०।८५ :सूक्त में सूर्या के पाणिग्रहण के लिए अनेक देवों के रथ पर चढ़कर अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए दौड़ लगाने का प्रसङ्ग बड़ा ही कौतूहलवर्षक है। 'सूर्या' से अभिप्राय उषा से ही है जिसका विवाह सोम के साथ होता है, तथा अश्विन इस कार्य में घटक का कार्य करते हैं। वह सूक्त साहित्यिक दृष्टि से बड़ा ही सुन्दर तथा तत्कालीन सामाजिक दशा के ज्ञान के लिए अत्यन्त रोचक है। गृह्यसूक्त में इसी सूक्त के मन्त्रों का विनियोग तथा प्रयोग विवाह के समय किया जाता है। विवाह के भौतिक रूप की सिद्धि के साथ-साथ उसके आध्यात्मिक रूप का भी सुन्दर निरूपण है। यह समग्र सूक्त मृदुल भावना से ओत-प्रोत है। पत्नी को पित के साथ रहने तथा प्रजा-समृद्धि के लिए उपदेश दिया गया है—(१०।८५।२७)

इह त्रियं प्रजया ते समृध्यतामस्मिन् गृहे गाहंपत्याय जागृहि। एना पत्या तन्वं सं सृजस्वाऽधा जिन्नी विदथमा वदाथः॥

पितगृह में आने पर पत्नी को मांगलिक, सौस्यदात्री तथा वीरप्रसिवनी होने की प्रायना बड़ी ही मव्य एवं प्रभावोत्पादक है (१०।८५।४४)—

अघोरचक्षुरपतिध्न्येघि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः । वीरसूर्देवकामा स्योना शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ दशम मण्डल के अनेक सूक्तों में शवसंस्कार से सम्बन्ध रखनेवाले मन्त्र भी मिलते हैं। प्रतीत होता है कि उस युग में शद्ध को मिट्टी में गाड़ने की भी प्रथा कभी प्रचलित थो, यद्यपि सामान्य रीति से शवों के दाहसंस्कार का ही प्रचलित वर्णन मिलता है। इन मन्त्रों के भाव कविता की दृष्टि से सरल, रोचक तथा आवर्जक हैं। शव को पृथ्वी में गाड़ने के अनेक मन्त्र १०।१८ सूक्त की ऋचाओं में मिलते हैं। शव के लिए पृथ्वी से फट जाने की तथा शव की रक्षा करने की प्रार्थना कितनी सुन्दर है। इस प्रसङ्ग की उपमा भो बड़ी ही मनोहारिणी है—

माता पुत्रं यथा सिचाऽभ्येनं भूम ऊर्णुहि।११।

[जिस प्रकार माता अपने पुत्र को वस्त्र से ढंक देती है, उसी प्रकार हे भूमि, तुम भी इस शव को अपने से आच्छादित कर लो]

१०।१६ में अग्निदाह के अवसर पर प्रयुक्त मन्त्रों का वर्णन है (१ से लेकर ६ मन्त्र तक)। इस अवसर पर आयों की परलोकसम्बन्धिनी धारणाओं के ज्ञान के लिए सूक्त १४ तथा १५ का अनुशोलन नितान्त उपादेय सिद्ध होगा। इन सूक्तों में यम के स्वरूप, उनके लोक तथा उसके मार्ग का वर्णन वड़े विस्तार से किया गया है। नाना प्रकार के पितरों का संकेत भी वड़ा मार्मिक है। शव से यह कहा गया है कि यमलोक में जाकर वह पितरों तथा यम से सङ्गति प्राप्त करे अपने पुण्यों के वलपर सुन्दर शरीर तथा मन्य निकेतन प्राप्त करे (१०।१४।८)—

सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन् । हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि सङ्गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः ॥

इस प्रसङ्ग में सबसे विलक्षण सूक्त है १०।३४, जिसमें कोई जुला में हारते वाला जुआड़ो अपने भावों का वर्णन बड़ी ही कोमलता तथा यथार्थता के सार करता है। यह सूक्त 'द्यूतकर का विषाद' नाम से सुप्रस्थात है। तत्कालीन समाज की झाँकी देने के कारण भी यह सूक्त विशेष महत्त्व रखता है। ऋग्वेर काल में जुआ खेलने की बुरी प्रथा थी। समाज में बहुधा प्रचलित होने पर भी यह निन्दनीय प्रथा थी, प्राह्म नहीं। इस सूक्त में द्यूतकर के मुख से द्यूत की निन्दा बढ़े मार्मिक ढङ्ग से की गई है: पिहले वह अपने प्रलोभनों का वर्णन करता हुआ के रहा है कि किस प्रकार द्यूत की गोटियों (अक्ष) के अक्षपटल पर गिरने का ध्वेर उसके हृदय को अपनी ओर खींच रहा है। द्यूतकर को अपना कोई भी मित्र सार्थ देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उसकी प्रियतमा भी उससे घृणा करती है तथा घर के बाहर खदेड़ देती है। वह बड़े ही सरल शब्दों में अपनी दयनीय स्थित का परिचय देते हुए कह रहा है कि दूसरे लोग मेरी स्त्री का स्पर्श कर रहे हैं तथा माता पिता और माई लोग कह रहे हैं कि हम लोग इसे नहीं जानते। हैं वांचकर तुम लोग ले जाओ (मन्त्र ४)—

पिता माता भ्रातर एनमाहुनं जानीमो नयता बद्धमेतम् । 
अन्त में उपदेश दिया गया है (मन्त्र १३)—
अक्षेर्मा दिव्यः कृषिमित् कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः ॥

जूआ कभी मत खेलो; खेती करो—ये शब्द चूत के प्रति ऋग्वेदीय भावना के पूर्ण परिचायक माने जा सकते हैं। इस सूक्त की भावना अर्वाचीन भावना से सुसम्बद्ध होने के कारण पर्याप्त रूपेण आकर्षक तथा आवर्जक है। दानस्तुति

ऋग्वेद के सूक्तों में कितपय मन्त्र ऐसे अवश्य मिलते हैं जिन्हें 'दानस्तुति' के नाम से पुकारते हैं। इन दानस्तुतियों के स्वरूप तथा तात्पर्य को समझने में विद्वानों में गहरी विप्रतिपत्ति है। आजकल का ऐतिहासिक विद्वान् इन्हें किसी प्राचीन राजा के विपुल दान से आप्यायित होनेवाले ऋषि द्वारा दाता की स्तुति मानता है, परन्तु भारतीय वेदज्ञों को दृष्टि में अपौरुषेय वेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख असम्भाव्य होने से ये दानस्तुतियाँ किसी व्यक्ति-विशेष के दान की स्तुति नहीं है, प्रत्युत प्ररोचना के निमित्त ही आख्यानों की कल्पना मन्त्रों के आधार पर पीछे से कर ली गई है। कात्यायन ने अपनी 'ऋक्सर्वानुक्रमणी' में केवल २२ सूक्तों में दानस्तुतियों का उल्लेख किया है, परन्तु आधुनिक शोधक की दृष्टि में ६८ सूक्तों में दानस्तुतियों का उल्लेख हैं।

परन्तु प्राचीन ग्रन्थों की मन्त्रव्याख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि अनेक स्थलों पर दानस्तुति का आभासमात्र है, वास्तव में, दानस्तुति है नहीं। इसके लिए एक दृष्टान्त पर्याप्त होगा—ऋ० ८।३।२१-२४ को देवता सर्वानुक्रमणी में पाकस्थामा कौरयाण की दानस्तुति वतलाया गया है, परन्तु निघण्टु, निरुक्त आदि ग्रन्थों के अनुशीलन से इस घटना की पृष्टि नहीं होती। निष्ठण्टु ४।२ में पठित 'कौरयाण' पद का अर्थ यास्क ने 'कृतयानः' (अर्थात् शत्रुओं के प्रति यान या चढ़ाई करने वाला व्यक्ति) किया है। दुर्गाचार्य की सम्मति में इन मन्त्रों में यान की स्तुति है, दान की नहीं। शौनक के मत से 'पाकस्थामा' शब्द भी व्यक्तिवाचक न होकड़ विशेषण है (वृहद्देवता ६।४५) स्कन्द महेश्वर की व्याख्या के अनुसार 'पाकस्थामा' शब्द का अर्थ है—'महाप्राण' महाबलवान् यौर ये दोनों शब्द मन्त्रों में आए हुए 'भोज' शब्द के विशेषण हैं, परन्तु 'भोज' शब्द भी सामान्य राजा के अर्थ में व्यवहृत हुआ है, किसी विशिष्ट राजा के संकेत के लिए नहीं। 'कौरयाण' के व्यक्तिवाचकत्व का निषेध इस बात से भी होता है कि यह शब्द निघंटु के चतुर्थ अध्याय

रः डा॰ मणिलाल पटेल का एतद्विषयक लेख 'भारतीय अनुशीलन' नामक ओझा अभिनन्दन ग्रन्थ में देखिए (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग)।

रः पाकस्थामा—लोके स्थाम-शब्दः प्राणे प्रसिद्धः । पाकः परिपक्वो महान् स्थामा यस्म स पाकस्थामा महाप्राणश्चेत्यर्थः । (स्कन्द महेश्वर की निरुक्त-व्याख्या)।

में पठित है जहाँ 'अनवगत संस्कार' या अनेकार्थ शब्दों की गणना की गई है। 'कुर-याणस्य अपत्यम् कोरंयाणः' में संस्कार इतना स्पष्ट है कि उसकी इस अध्याय में गणना करना नितान्त अनुचित है। निष्कर्ष यह है कि इस दानस्तुति में किसी भी ऐतिहासिक राजा का उल्लेख नहीं है, केवल शत्रु के ऊपर आक्रमण करनेवाले (कौरयाण) तथा महान् बलशाली (पाकस्थामा) किसी नृपति-सामान्य (भोज) का ही संकेत हैं।

इसी प्रकीर अम्यावर्ती चायमान की दानस्तुति (ऋ० ६।२७।८), सार्वीण की दानस्तुति (ऋ० १०।६२।८–११), प्रकण्य की दानस्तुति (ऋ० ८।५५ तथा ८।५६) भी विचार करने पर किसी विशिष्ट राजा की दानस्तुति प्रतीत नहीं होती । इस प्रकार ऋग्वेद मन्त्रों के ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययनशील विद्वान् को अगत्या मानना पड़ेगा कि अनेक राजाओं के नाम ऐतिहासिक तथा व्यक्तिवाचक केवल आभासमान है, वस्तुतः नहीं ।

अपौरुषेयवादी मीमांसकों की ऐसे प्रसङ्गों की मीमांसा बड़ी ही त्रिशद तथा स्पष्ट है। उनका उत्तर है कि समस्त वैदिक आख्यान प्ररोचना के लिए किएवर हैं। आख्यानं की कल्पना मन्त्रार्थ ज्ञान के अनन्तर की गयी है, आख्यान-प्रदर्शन के लिए मन्त्रों की रचना नहीं है। जैमिनिसूत्र 'गुणवादस्तु' (मीमांसा सूत्र १।२।१०) का शवरभाष्य भारतीय सिद्धान्तों की कुंजी है। उसका स्पष्ट कथन है कि समस्त आख्यान असत्य है। आख्यानों में दो बातें हैं—वृत्तान्तज्ञान तथा प्ररोचना। वृत्तान्त-ज्ञान विधि में न तो प्रवर्तक है और न निवर्तक। फलतः वह प्रयोजनाभावात् अनपेक्षित है। प्रीति से कार्य में प्रवृत्ति होती है तथा द्वेष से निवृत्ति। आख्यानों में इतने ही अंश की विवक्षा है।

ऋग्वेद में सामान्य दान की स्तुति का प्रतिपादक एक बड़ा हो भव्य सूक्त दशम् मण्डल में है (सू० १०।११७), जिसमें दान की महिमा का ओजस्वी वर्णन है। बे मनुष्य दान न देकर अपने अर्थ को केवल अपने ही स्वार्थ के लिए खर्च करता है व्ह पाप को ही खाता है (मन्त्र ६)—

मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत् स तस्य । नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ।।

वस्तुतः वह मित्र नहीं है जो अत्यन्त स्नेह रखने वाले सखा अथवा परिचित व्यक्ति को दान नहीं देता। उस आदमी से दूर हट जाना ही श्रेयस्कर होता है। वह उसके लिए घर नहीं होता। पोषण करने वाले किसी अपरिचित के शरण में जाना ही उस व्यक्ति से लिए उचित होता है (मन्त्र ४)—

१. द्रष्टब्य युधिष्टिर मीमांसक—'ऋग्वेद की कतिपय दानस्तुतियों पर विचार' पृ० ३:७।

असद्वृत्तान्तान्वाख्यानं स्तुत्यर्थेन । ' ' तत्र वृत्तान्तान्वाख्यानं न प्रवर्तकम्, न निवर्तं चिति प्रयोजनाभावात् । अनर्थकमित्यविवक्षितम् । प्ररोचनया तु प्रवर्तते क्षि द्वेषान्त्रिवर्तते इति तयोविर्वक्षा ।

३. यह मन्त्र तैत्तिरीय-ब्राह्मण (२।८।८।३) तथा निरुक्त (७) में भी उद्धृत मिलता है।

न स सखा यो न ददाति सख्ये सचामुवे सचमानाय पित्वः। अपास्मात् प्रेयान् न तदोको अस्ति पृणीन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्।।

"केवलाघो भवित केवलादो"—त्यागमूलक वैदिक संस्कृति का महामन्त्र है। इसी तत्त्व का वर्णन स्मृतिग्रन्थों में भरा पड़ा है। गीता का यह क्लोक (३।१३) पूर्व मन्त्र की लोकिप्रय व्याख्या तथा अक्षरशः अनुवाद है—

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वेकित्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्॥ संवाद सूक्त

ऋग्वेद में जिस प्रकार दार्शनिक सूक्त उसे उपनिषदों के तात्त्विक विवेचनों के साथ सम्बद्ध करते हैं, उसी प्रकार कतिपय सूक्त उसे प्रवन्धकाच्य तथा नाटकों के साथ भी सम्बन्घ जोड़नेवाले हैं। ऐसे सूक्तों में कथनोपकथन का प्राचान्य है और इसीलिए इन्हें संवादसूक्तों की संज्ञा प्रदान की गई है। ऐसे सूक्त समग्र ऋग्वेद में लगभग बीस हैं। इनके स्वरूप के विषय में पश्चिमी विद्वानों में गहरा मतभेद हैं। डाक्टर ओल्डेनवर्ग की दृष्टि में ये प्राचीन आख्यानों के अवशिष्ट रूप हैं। इनकी सम्मति में ऋग्वेदकालीन 'आख्यान' गद्यपद्यात्मक थे। पद्यभाग अधिक रोचक तथा मझुल होने से अविशिष्ट रह गया है, परन्तु गद्यभाग केवल कथात्मक होने से घीरे-घीरे लुस हो. गया। संस्कृत के पिछले युग में वर्तमान चम्पूरौली के आधार पर डा॰ ओल्डनवर्ग ने ऋग्वेदीय संवादसुक्तों को 'आख्यान' के नाम से अभिहित किया है। इसके विपरीत डा॰ सिल्वां लेवी, डा॰ श्रोदर और डा॰ हर्टल आदि विद्वानों की दृष्टि में ये वस्तुतः नाटक के अविशिष्ट अंश हैं, जिनका सङ्गीत तथा पात्र के उचित सिन्नवेश कर देने पर यज्ञ के अवसरों पर वस्तुतः अभिनय होता था। तीसरा मत डा॰ विन्टरनित्स का है, जो इन्हें प्राचीन लोकगीत काव्य (बैलेड) का नमूना मानते हैं। ये अर्धकथात्मक तथा अर्घ-रूपकात्मक होने से कथानक तथा नाटक के सम्मिश्रण हैं। इन्हीं से अवान्तर-काल में एक ओर महाकाव्य का उदय सम्पन्न हुआ और दूसरी ओर नाटक की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार भारतीय साहित्य में इन संवाद-सूक्तों का पर्याप्त महत्त्व है।

इन संवाहसूक्तों में तीन विशेष महत्त्वपूर्ण हैं—(१) पुरुरवा—उर्वशी-संवाद (ऋ० १०।८५), (२) यमयमी संवाद (ऋ० १०।१०) तथा (३) सरमापणि—संवाद। (ऋ० १०।१३०)। पुरुरवा तथा उर्वशी की कथा रोमाञ्चक प्रेम का प्राचीन भव्य निदर्शन है, जिसमें स्वर्ग-लोक की सुन्दरी उर्वशी पृथ्वीतल के मानक राजा की पत्नी बनना स्वीकार करती है, परन्तु प्रतिज्ञाभंग के कारण वह १. द्रष्टव्य बलदेव उपाच्याय—संस्कृत साहित्य का इतिहास (दशम संस्करण)

उसका संग छोड़कर निर्मम की भाँति चल देती है। इस सूक्त में केवल १८ मन्त्र हैं, जिनमें से कुछ उर्वशी के कथन हैं और कुछ पुरुरवा के। शतपथ ब्राह्मण (१५।५।१) ने इस प्रेमकथा को कुछ विस्तार के साथ निवद्ध करने का उद्योग किया है। विष्णुपुराण, महाभारत आदि अनेक ग्रन्थों में इस कथानक का उल्लेख है, परन्तु इन्तका सुन्दरतम रूपकरूप हमें महाकवि कालिदास की प्रतिभा से उनके 'विक्रमोर्वशीय' नामक सुप्रसिद्ध नाटक में मिलता है। दशम मण्डल के दशम सुक में यमयमी का परस्पर विलक्षण संवाद है, जिससे यमी यम को अपने प्रलोभनों से लुभाना चाहती है, परन्तु यम अपने उदात्त चरित्र का परिचय देते हुए इस अनै-सर्गिक सम्पर्क से अपने को दूर रखते हैं। साहित्यिक सौन्दर्य की दृष्टि से ये दोनों -संवाद वड़े ही रोचक, हृदयावर्जक तथा कलात्मक हैं। तीसरा संवादसूक्त ऋग्वेदीय -युग के समाज की एक झाँकी प्रस्तुत करता है। पणि लोगों ने आर्य लोगों की गायों को चुराकर कहीं अन्वेरी गुफा में डाल रखा। इन्द्र ने अपनी शुनी सरमाको पणियों को समझाने के लिए दौत्यकार्य सौंपा। सरमा आर्य लोगों के प्रवल पराक्रम की गाया गाती है, तथा पाणियों को धमका कर सचेत करती है। ये समग्र संवादसूत -नाटकीय ओजस्विता से ओतप्रोत हैं और कलात्मक दृष्टि से नितान्त सुन्दर, सरस त्या भावोत्पादक हैं।

### ऋग्वेद में लौकिक सूक्त

दशम मण्डल में अनेक सूक्तों के द्वारा लौकिक तथा व्यवहार से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों का रोचक वर्णन उपलब्ध होता है। ऐसे विषय अथवंवेद की ही विधिष्ट सम्पत्ति माने जाते हैं, ऐसी साधारण मान्यता है, परन्तु ऋग्वेद के दशम मण्डल में भी ऐसी लोकसंस्कृति से सम्बद्ध विषयों की उपलब्धि इस मण्डल की विशिष्टता सूर्वि करती है। यक्ष्मा के नाश के लिए अनेक सूक्त यहाँ मिलते हैं। १६१ सूक्त में 'राक् यक्ष्मा' शब्द का हो प्रयोग नहीं है, प्रत्युत इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को मृत्यु है पास से आहरण करने का भी स्पष्ट वर्णन है। १६३ सूक्त में यक्ष्मा के नाश व व वाय का तथा शरीर के नाना अवयवों का भी वैज्ञानिक विवरण मिलता है। ११ सूक्त का नाम 'रक्षोहा' सूक्त है, जिसमें बाधक राक्षसों के विघ्नों से रक्षा का प्रवर्ग वतलाया गया है; विशेषकर गर्भ को बाधा पहुँचाने वाले राक्षस को दूर भगाने के संकेत है। एक सूक्त में पत्नी के कष्ट को दूर कर पति के पाने का विवरण हैं (१०१४ ४५ ११)।

इमां खनाम्योषिं वीरुधं बलवत्तमम्। यया सपत्नीं बाधते यया संविन्दते पतिम्।।

र. द्रष्टव्य लेखक का प्रन्थ—वैदिक कहानियाँ (कहानी ९, पृष्ठ ११५-१२४)।

्इस मन्त्र से पता चलता है कि प्रवी को खोदकर निकालो गई ओषि (जड़ी बूटी) के प्रयोग करने से कोई पतिकामा सपत्नी को दूर कर देती है और अनुरूप पित के पाने में समर्थ होती है। अन्य सूक्त (१०।१६६) में शत्रुओं को दूर भगाने के लिए प्रार्थना की गई है।

ऋषभं मां समानानां सपत्नानां विषासहिस्। 🍶 हन्तारं शत्रूणां कृषि विराजं गोपति गवास्।।

इस प्रकार इस 'सपत्नघ्न' सूक्त में शत्रुओं को परास्त करने की भावना को अग्रसर किया गया है। १०।१६४ सूक्त में दुष्ट स्वप्न को दूर करने के लिए प्रार्थना है। १०।५८ सूक्त का नाम ही 'मन आवर्तन' सूक्त है, जिसमें किसी व्यक्ति के दूरगामी मन को लौट आने की प्रार्थना है, चाहे वह वैवस्वत यम, दिव, भूमि या समुद्र के पास चला गया हो। इस प्रार्थना के वल पर वह फिर उसी व्यक्ति के पास लौटकर चला आता है-

यत् ते यमं वैवस्वतं मनो जगाम दूरकम्। तत्त आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे॥

इस पूरे सूक्त में भूमि, आकाश, समुद्र, ओषिंव, उषा, पर्वत तथा विश्व भर में घूमनेवाले मन को लौट आने की प्रार्थना है। १०।९७ सक्त में आयर्वण भिषग् ऋषि ने औषिवयों की वड़ी भव्य स्तुति प्रस्तुत की है। इस ओषिवसूक्त में नाना प्रकार की ओषिघयों के रूप-रंग तथा प्रभाव का सुन्दर विवरण आयुर्वेद की दृष्टि से विशेष महत्त्वशाली है। ओषियों के नाना प्रकारों का संकेत इस मन्त्र में स्पष्टरूप से किया ं गया है--(१०।९७।१५)।

याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः। बृहस्पति-प्रसूतास्ता नो मुञ्जन्त्वंहसः॥

दो सूक्त (१०।१७३, १७४) राजनीति की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वशाली हैं, जिनमें राजा की प्रशस्त स्तुति की गई है। इनके अनुशीलन से मालूम पड़ता है कि जस प्राचीनकाल में भी समस्त प्रजा राजा का वरण करती थी-

अभि त्वा देव: सविताऽभि सोमो अवीवृतत्। अभि त्वा विश्वा भूतान्यभीवर्तो यथाससि ॥

दाशंचिक सूक्त

नासदीय-सूक्त (१०।१२९), पुरुषसूक्त (१०।९०), हिरण्यगर्भ-सूक्त (१०।१२१) तथा वाक्-सूक्त (१०।१४५) अपनी दार्शनिक गम्भीरता, प्रातिम अनुभूति तथा नवीन कल्पना के कारण चितान्त प्रसिद्ध हैं। मासदीस सूक्त विज्ञ आलोचकों की दृष्टि में

ऋग्वेदीय ऋषियों की अलौकिक दार्शनिक चिन्तनधारा का मौलिक परिचायक है। इस सक्त का ऋषि जगत् की प्रार्थिनक स्थिति का वर्णन करता हुआ कह रहा है कि सृष्टि के आरम्भ में न तो असत् था और न सत्; न दिन था और न रात; सृष्टि का अभिव्यंजक कोई भी चिह्न उस समय नहीं था। सबसे पहिले 'काम' उत्पन्न का अभिव्यंजक कोई भी चिह्न उस समय नहीं था। सबसे पहिले 'काम' उत्पन्न हुआ—संकृष्प था और इसी 'काम' की अभिव्यक्ति सृष्टि के नाना स्तरों में प्रति- एलित होती है। उस समय एक ही तत्त्व था, जो हवा के बिना भी साँस लेता था, तथा अपनी स्वाभाविक शक्ति से जीवित था—(१०।१२९।२)

आनीदवातं स्वधया तदेकम्। तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास।।

प्रातिभ अनुभूति के ऊपर अद्वैत तत्त्व की प्रतिष्ठा ही इस गम्भीर मन्त्र का गूढ़ रहस्य है।

श्रद्धासूक — ऋग्वेद के दशम मण्डल का १५१वाँ सूक्त श्रद्धासूक्त है जिसमें श्रद्ध की स्तुति देवता के रूप में की गई है। इसमें मन्त्र तो केवल छः ही हैं, परन्तु विषक्ष की अपूर्वता के कारण यह स्वल्पकाय सूक्त विपुल महत्त्व से युक्त माना जाता है। श्रद्धा' का अर्थ है किसी कार्य विशेष में या वचनविशेष में हृदय से आदर के अविषक्ष की भावना। श्रद्धा के द्वारा सम्पादित कार्य ही वस्तुतः लाभदायक होता है। श्रद्धा की भावना। श्रद्धा के द्वारा सम्पादित कार्य ही वस्तुतः लाभदायक होता है। श्रद्धा विहीन कर्म कदापि सफल नहीं होता। ९।११३।२ मन्त्र में ऋत और सत्य के अविषक्ष रिक्त श्रद्धा से सोम के सवन का विधान वतलाया गया है। सोम का अभिषव यवमा की श्रद्धा से सोम के सवन का विधान वतलाया गया है। सोम का अभिषव यवमा की श्रद्धा को प्रकट करता है (श्रद्धां वदन् सोमराजन् ९।११३।४)। ऋषियों हिया किये गये स्तोत्र को इन्द्र श्रद्धायुक्त मन की इच्छा से सुनता है (श्रद्धा मनद श्रृणुते दमीतये)। वाग्सूक्त (ऋग् १०।१४५) में कहा गया है—श्रद्धाबलेन लम्यं ब्रह्मार्क्ष ते वदामि। यहाँ श्रद्धावं का सायण ने अर्थ किया है—श्रद्धाबलेन लम्यं ब्रह्मार्क्ष ते वदामि। यहाँ श्रद्धावं का सायण ने अर्थ किया है—श्रद्धाबलेन लम्यं ब्रह्मार्क्ष ते वदामि। यहाँ श्रद्धावं के द्वारा ज्ञात तथा उपलब्ध होता है। इस अन्य मन्त्रों ऋष्यों की श्रद्धा के प्रति बड़ी पूज्य भावना है। परन्तु श्रद्धासूक्त में तो श्रद्धा के रूप में ही चित्रित की गई है। इस मन्त्र की ऋषिका श्रद्धा है जो कामगोत्र में उर्ल होने के कारण 'कामायनी' के नाम से विख्यात है।

इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में ही कहा गया है कि श्रद्धा के द्वारा अग्नि का सिंग किया जाता है। श्रद्धा से आहवनीय अग्नि में आहुति दी जाती है। आश्रय यह हैं यज्ञीय कार्यों में श्रद्धा की महती आवश्यकता है। यहाँ अग्नि को हम 'ज्ञातानि' भी प्रतीक मान सकते हैं। ज्ञान की अग्नि का सिमन्धन भी श्रद्धा के द्वारा ही ज्ञा सकता है। श्रद्धा की व्यापकता विशाल है। इसकी उपासना मनुष्य ही कामना की सिद्धि के लिए नहीं करता, प्रत्युत देवता भी असुरों से युद्ध के अद्धा का आश्रय लेकर अपने मनोरथ के पाने में कृतकार्य होते हैं। दूसरे मन्त्र में एक बड़े ही सुन्दर मनोवैज्ञानिक तथ्य की ओर स्पष्ट संकेत किया गया है—

श्रद्धां हृदय्ययाकूत्मा श्रद्धया विन्दते वसु । हृदय में होनेवाले संकल्प के द्वारा श्रद्धा की उपासना की जाती है। प्रथमतः साधक के हृदय में संकल्प का उदय होता है अनन्तर वह श्रद्धा करने के लिए तत्पर होता है किसी पवित्र कार्य के करने में, किसी विद्या के ग्रहण करने में अथवा किसी गूढ़ तत्व के खोजने में। श्रद्धा के द्वारा वन की प्राप्ति की जाती है। यहाँ 'वसु' भौतिक द्रव्य का संकेत न होकर आध्यात्मिक कल्याण का प्रतीक है। आध्यात्मिक वसु है अज्ञान का नाश कर अमरत्व की प्राप्ति। अमरता की उपलब्धि का प्रधान साधन यही 'श्रद्धा' ही तो है। अन्तिम प्रार्थना-श्रद्धे श्रद्धापयेह नः = हे श्रद्धा देवी, हमको इस लोक में श्रद्धा का भाजन बनाइये। विना देवी-क्रुपा के मानव के हृदय में श्रद्धा का भाव जागरित नहीं हो सकता। उपनिषदों में श्रद्धातत्व का जो विपुल उपवृंहण हमें मिलता है उसका वीज इस प्रख्यात सक्त में विद्यमान है।

ऋग्वेद के दशम मण्डल में अनेक अनुशीलन से पता चलता है कि मुख्य देव या देवाधिदेव की कल्पना दृढ़मूल हो गई थी और यह प्रधान देव कहीं हिरण्यगर्भ, कहीं पुरुष और कहीं प्रजापति के नाम से प्रख्यात था। हिरण्यगर्भ के विषय में दशम मण्डल का वह प्रसिद्ध सूक्त है (१०।१२१), जिसका अन्तिम चरण है— "कस्मै देवाय हविषा विधेम"। इस चरण की कल्पना में वेदज्ञों की विभिन्न सम्म-तियाँ हैं। पाश्चात्त्य विद्वानों की दृष्टि में इस सूक्त का द्रष्टा ऋषि सचमुच संश-यालु चित्त से पूछता है कि वह किस देवता के लिए हविष का दान तथा विघान कर रहा है ? आरम्भिक युग के मानव के कौतुकाक्रान्त चित्त की दशा का द्योतक यह सूक्त प्रकट करता है कि किस प्रकार आदिम मानव उस देवता के रूप को जानना चाहता है, जिसके लिए वह हविष्य का होम करता है। ब्राह्मण ग्रन्थों तथा तदनुसारी भाष्य-कर्ताओं - निरुक्त, सायण आदि - की दृष्टि में 'कः' शब्द प्रजापित का सूचक हैं; 'किम्' शब्द अनिर्वचनीयता अथवा अत्यन्त सौक्य का सूचक माना गया है। फलतः नाम तथा रूप से निर्वचनीय न होने अथवा सुखरूप होने के कारण प्रजापित के लिए 'किम्' शब्द का व्यवहार नितान्त युक्ति-युक्त है। उपनिषदों में भी इसी अनि-र्वचनीयता के ही कारण वह परमतत्त्व 'नेति नेति' शब्दों के द्वारा अभिन्यक्त किया जाता है। हिरण्यगर्भ अग्रे, सृष्टि के आदि में, विद्यमांन था। वह उत्पन्न होने-बाले प्राणिमात्र का पति (रक्षक) था। वह पृथ्वी, आकाश तथा अन्तरिक्ष लोक— समस्त विश्व को घारण करता है, अपने महत्व के कारण वह जाग्रत तथा स्वप्न-बील समग्र भूतों का अकेले ही राजा (शासक) है। इतना ही नहीं, वह मृत्यु के

क्रमर भी शासन करता है। अमृतत्व उसकी छाया है—(यस्य छायाऽमृतं यस्यमृत्युः) अर्थात् जैसे छाया पुरुष के पीछे दौड़ा करती है, उसी प्रकार अमृतत्व उस
हिरण्यगर्भ का अनुसरण किया करता है। उसी की अध्यक्षता में सृष्टि का व्यापार
चलता है; उसके पालन तथा रक्षण का काम हिरण्यगर्भ के हाथों में है। वह देवों
में अद्वितीय देव है। (देवेष्वधिदेव आसीत्)। उसकी रक्षक से द्यावा-पृथिवो
किन्दसी) अपने-अपने स्थानों पर प्रतिष्ठित हैं, तथा उसी के इस विलक्षण प्रभाव का
चिन्तन किया करते हैं (मन्त्र ६)। निष्कर्ष यह है कि हिरण्यगर्भ देवाधिदेव है।
इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता।

दशम मण्डल में पुरुष-सूक्त (१०।९०) अपनी दार्शनिकता, महनीयता, गम्भीता तथा अन्तर्वृष्टि के लिए नितान्त विख्यात एवं अन्यतम है। इसमें पुरुष के आध्यातिक कल्पना का भव्य निदर्शन है। पुरुष के सहस्र (असंख्य) सिर हैं, सहस्र नेत्र तथा सहस्र पाद हैं अर्थात् उसके सिर, नेत्र तथा पैरों के संख्या की इयत्ता नहीं है। वह इस विश्व के परिमाण से अधिक है। वह विश्व के चारों और के घेरे से दश अंगुल बढ़कर है। 'अत्यतिष्ठद् दशाङ्गलम्' दशाङ्गल केवल परिमाणाधिक्य का उपलक्षणमात्र है। विश्व के समस्त मरणशील प्राणी उसके केवल एक चतुर्थ अंशमात्र हैं। उसका अमृत त्रिपह आकाश में है। यह इस बात का सूचक है कि वह इस विश्व को चारों ओर से भें कर भी इससे अत्यधिक वड़ा है। वह अमरणधर्मा प्राणियों तथा उन मरण-धर्माओं का भी—जो अन्न भोजन करने से वढ़ते हैं—शासक है। पुरुष के विषय में विलक्षण तथा यह है—

## 'पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच भव्यम्'-(मन्त्र २)।

अकेले पुरुष ही यह समस्त विश्व है, जो प्राचीनकाल में उत्पन्न हुआ, जो बार भविष्य में भी उत्पन्न होनेवाला है। यह सर्वेश्वरवाद (पैनथीजम) का सिद्धान पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में आयों के प्रौढ़ धार्मिक विकास का सूचक है, तथा ऋ वेश युग की अन्तिम प्रौढ़ दार्शनिक विचारधारा का परिचायक है। सृष्टि के उत्पाद यज्ञ की कल्पना कितनी जागरूक तथा कियाशील होती थी; इसका परिचय इस सूकी उपलब्ध होता है। देवताओं ने पुरुष की बिल यज्ञ में की और उससे जगत् के बार प्राणियों की उत्पत्ति हुई। इसी सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्ध की उत्पति के मुख, वाहु, उरु तथा पैरों से क्रमशः बतलाई गई (मन्त्र १२) है। ऋ खेद के अन्य कि मुख, वाहु, उरु तथा पैरों से क्रमशः बतलाई गई (मन्त्र १२) है। ऋ खेद के अन्य कि मुख, वाहु, उरु तथा पैरों से क्रमशः बतलाई गई (मन्त्र १२) है। ऋ खेद के अन्य कि मुख, वाहु, उरु तथा पैरों से क्रमशः बतलाई गई (मन्त्र १२) है। ऋ खेद के अन्य कि मुख, वाहु, उरु तथा पैरों से क्रमशः बतलाई गई (मन्त्र १२) है। ऋ खेद के अन्य कि मुख, वाहु, उरु तथा पैरों से क्रमशः बतलाई गई (मन्त्र १२) है। ऋ खेद के अन्य कि मुख, वाहु, उरु तथा पैरों से क्रमशः बतलाई शई। इस प्रकार यह सूक्त वैदिक बी सामाजिक तथा आध्यात्मक धारणाओं का परिचायक होने से नितान्त मही शाली है।

## (२) यजुः संहिता-

'आष्वर्यव' कर्म के लिए उपादेय यजुर्वेद में यजुषों का संग्रह है। 'यजुष्' शब्द की व्याख्यायें आपाततः भिन्न भले ही प्रतीत हों, परन्तु उनमें एक ही लक्षण की ओर संकेत है। 'अनियताक्षरावसानो यजुः (अक्षरों की संख्या जिसमें नियत या निश्चित न हो), 'गद्यात्मको यजुः' तथा 'शेषे यजुःशब्दः' का तात्पर्य यही हैं कि ऋक् तथा साम से भिन्न गत्यात्मक मन्त्रों का हो अभिधान 'यजुः' है।

वेद के दो सम्प्रदाय हैं—(१) ब्रह्म सम्प्रदाय तथा (२) आदित्य सम्प्रदाय कि शतपथ-ब्राह्मण के अनुसार आदित्य-यजुः शुक्ल-यजुष् के नाम से प्रसिद्ध है, तथा याज्ञ-वल्क्य के द्वारा आख्यात हैं (आदित्यानीमानि शुक्लानि यजूषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्य-नाख्यायन्ते—शत० ब्रा० १४।९।५।३३)। अतः आदित्य-सम्प्रदाय का प्रतिनिधि शुक्ल यजुर्वेद है, तथा ब्रह्म-सम्प्रदाय का प्रतिनिधि कृष्ण यजुर्वेद है। यजुर्वेद के शुक्ल कृष्णत्व का भेद उसके स्वरूप के ऊपर आश्रित है। शुक्ल यजुर्वेद में दर्शपौणंमासादि अनुष्ठानों के लिए आवश्यक केवल मन्त्रों का ही संकलन है। उधर कृष्ण यजुर्वेद में मन्त्रों के साथ ही साथ तित्रयोजक ब्राह्मणों का संमिश्रण है। मन्त्र तथा ब्राह्मण भाग का एकत्र मिश्रण ही कृष्णयजुः के कृष्णत्व का कारण है, तथा मन्त्रों का विशुद्ध एवं अमिश्रित रूप ही शुक्लयजुः के शुक्लत्व का मुख्य हेतु है। कृष्णयजुः की प्रधान शाखा 'तैत्तिरीय' नाम से प्रख्यात है, जिसके विषय में एक प्राचीन आख्यान अनेकत्र निर्दिष्ट किया गया है। गुरु वैशम्पायन के शाप से भीत योगी याज्ञवल्क्य ने स्वाधीत यजुर्षों का वमन कर दिया और गुरु के आदेश से अन्य शिष्यों ने तित्तिर का रूप धारण कर उस वान्त यजुष् का भक्षण किया। सूर्य को प्रसन्न कर उनके ही अनुग्रह से याज्ञवल्क्य ने शुल्क-यजुष् की उपलब्धि की ।

पुराणों तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन से 'याज्ञवाल्क्य वाजसनेय' एक अत्यन्ता प्रीढ़ तत्त्वज्ञ प्रतीत होते हैं, जिनकी अनुकूल सम्मित का उल्लेख शतपथ-ब्राह्मण तथा वृहदारण्यक उपनिषद् में किया गया है (अ० ३ और ४)। ये मिथिला के निवासी थे; तथा उस देश के अधीश्वर महाराज जनक की सभा में इनका विशेष आदर और सम्मान था। इनके पिता का नाम देवराज था, जो दीनों को अन्न दान देने के कारण 'वाजसिन' के अपर नाम से विख्यात थे। इन्होंने व्यासदेव के चारों शिष्यों से वे न्वतृष्ट्य का अध्ययन किया; अपने मातुल वैशम्पायन ऋषि से इन्होंने यजुर्वेद का अध्ययन सम्पन्न किया था। शतपथ के प्रामाण्य पर इन्होंने उदालक आहणि नामक

१. द्रव्टव्य काण्य संहिता की सायण-भाष्य को भूमिका, रलोक ६-१२।

त्तत्कालीन प्रौढ़ दार्श्वानिक से वेदान्त का परिशीलन किया था। आरुणि ने एक वार इनसे वेदान्त की प्रश्नीसा में कहा था, कि यदि वेदान्त की शक्ति से अभिमन्त्रित जल है स्थाणु (पेड़ का केवल तना) को सींचा जाय तो उसमें भी पत्तियाँ निकल आती है। पुराणों से प्रतीत होता है कि योग्य शिष्य ने गुरु के पूर्वोक्त कथन को अक्षरशः सत्य सिद्ध कर दिखलाया। इनकी दो पत्नियाँ थीं—मैत्रेयो तथा कात्यायनी। मैत्रेयो वड़ी सिद्ध कर दिखलाया। इनकी दो पत्नियाँ थीं—मैत्रेयो तथा कात्यायनी। मैत्रेयो वड़ी ही विदुषी तथा ब्रह्मवादिनी थी और घर छोड़ कर वन में जाते समय याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयो को ही ब्रह्मविद्या की शिक्षा दो। प्रगाढ़ पाण्डित्य, अपूर्व योगवल तथा गाढ़ दार्शनिकता के कारण ही योगी याज्ञवल्क्य कर्मयोगी राजा जनक की विशेष अम्पर्थन तथा सत्कार के भाजन थे । यजुर्वेद में मुख्यरूपेण कर्मकाण्ड का प्रतिपादन है।

#### विषय विवेचन

शुक्ल यजुर्वेद की मन्त्र-संहिता 'वाजसनेयी संहिता' के नाम से विख्यात है, जिसके ४० अध्यायों में से अन्तिम १५ अध्याय खिलक्प से प्रसिद्ध होने के कारण अवान्तर युगीय माने जाते हैं। इस संहिता के विषय का अनुशीलन यजुर्वेद के सामान्य विषयें से परिचय कराने के लिए पर्याप्त होगा।

आरम्भ के दोनों अध्यायों में दर्श तथा पौर्णमास इष्टियों से सम्बद्ध मन्त्रों का वर्णन है। तृतीय अध्याय में अग्निहोत्र तथा चातुर्मास्य (चार महोनों पर होने वाहे यज्ञ) के लिए उपयोगी मन्त्रों का विवरण है। चतुर्थ से लेकर अष्टम अध्याय तक सोमयागों का वर्णन है, जिसमें अग्निष्टोम का प्रकृति-याग होने के कारण निताल विस्तृत विवरण है। अग्निष्टोम में सोम की पत्थरों से कूटकर इसका रस चुबाते हैं और दूघ मिलाकर उसे प्रातः, मघ्याह्म तथा सायंकाल अग्नि में हवन करते हैं। इसका नाम है—सवन, जो तीनों समयों के अनुसार भिन्न-भिन्न नामों से विल्ला है। एक दिन में समाप्य 'एकाह' सोमयागों में 'वाजपेय' याग अन्यतम है, ता राजा के अभिषेक के अवसर पर होने वाला 'राजसूय' यज्ञ है, जिसमें दूत-की अस्त्र-क्रीडा आदि नाना राजन्योचित क्रियाकलापों का विघान होता है। इन दौर्व यज्ञों के सम्बद्ध मन्त्र संहिता के नवम तथा दशम बच्यायों में निदिष्ट किये गये हैं। इसके अनन्तर आठ अध्यायों (११-१८ अ०) तक 'अग्निचयन' अर्थात् यही होमाग्नि के लिए वेदिनिर्माण का वर्णन वड़े ही विस्तार के साथ किया गया है। की रचना १०८०० ईटों से होती है, जो विशिष्ट स्थान से लाये जाते हैं, तथा विधि आकार के बनाये जाते हैं। वेदि की आकृति पंख फैलाये हुए पक्षी के समान हैं है। ब्राह्मण मन्त्रों में वेदि और उसके विविध ईटों के आध्यारिमक रूप का व्याल बड़ी मार्मिकता के साथ किया गया है।

द्रष्टव्य वृहदारण्यक उपनिषद्, अघ्याय ३ और ४ ।

१६वें अध्याय में शतरुद्रीय होम का प्रसंग है, जिसमें रुद्र की कल्पना का बड़ा ही सांगोपांग विवेचन मिलता है। वैदिकों में यह रुद्राध्याय' अतीव उपयोगी होने से नितान्त प्रस्थात है। १८वें अध्याय में 'वसोधारा' सम्बन्धी मन्त्र निद्धिष्ट हैं। इसके अनन्तर तीन अध्यायों (१९-२१ अ०) में सौत्रामणि यज्ञ का विधान है। कहा जाता है कि अधिक सोमपान करने से इन्द्र को रोग हो गया था जिसकी अश्विन ने इस यज्ञ के द्वारा चिकित्सा की। राज्य से च्युत राजा, पशुकाम यजमान तथा सोमरस की अनुकूलता से पराङ्मुख व्यक्ति के निमित्त इस याग का अनुष्ठान विहित है। इसकी प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण १९वें अध्याय के महीघर माध्य के आरम्भ में उपलब्ध है। सौत्रामणी यज्ञ में सोमरस के साथ सुरापान का भी विधान पाया जाता है (सौत्रामण्यां सुरां पिबेत्)।

अ० २२-२५ तक अश्वमेघ के विशिष्ट मन्त्रों का निर्देश है। अश्वमेघ सार्वभीम बाघिपत्य के अभिलाषी सम्राट् के लिए विहित है। इसका सांगोपांग वर्णन शतपथ बाह्मण के १३वें काण्ड में तथा कात्यायन श्रीतसूत्र (२०वें अध्याय) में है। इसी प्रसंग में वह प्रसिद्ध प्रार्थना (२२।२२) उपलब्ध होती है जिसमें यजमान अपने मिन्न-मिन्न पदार्थों के लिए उन्नति तथा वृद्धि की कामना करता है। २६-२९ व॰ तक खिलमन्त्रों का संकलन है, जिससे पूर्व-निर्दिष्ट अनुष्ठानों के विषय में नवीन मन्त्र दिये गये हैं। ३०वें अघ्याय में 'पुरुषमेघ' का वर्णन है, जिसमें १८४ पदार्थों के बालम्मन का निर्देश है। यह बालम्भन वास्तव में बालम्भन न होकर केवल प्रतीकरूप में उल्लिखित है। भारत में कभी भी पुरुषमेघ नहीं किया जाता था। यह केवल काल्पनिक यज्ञ है जिसमें पुरुष की नाना प्रतिनिधिमूत वस्तुओं के लिए मिन्न-भिन्न पदार्थों में दान का विघान था, जैसे नृत्त के लिए सूत की, गीत के लिए शैलूप की, धर्म के लिए समाचार आदि के आलम्भन की विधि है। इस अध्याय से तत्कालीन प्रचलित व्यवसाय, पेशा तथा कलाकौशल का भी यत्किञ्चित् परिचय प्राप्त होता है। ३१वें अध्याय में प्रसिद्ध पुरुष-सूक्तं है, जिसमें ऋग्वेद की अपेक्षा अन्त में ६ मन्त्र अधिक उपलब्ध होते हैं। ३२ तथा ३३ अध्याय में 'सर्वमेष' के मन्त्र उल्लिखित हैं। ३२ के आरम्भ में हिरण्यगर्भ सूक्त के भी कविषय मन्त्र उद्घृत हैं। ३४वें अध्याय के आरम्भ में ६ मन्त्रों का 'शिवसंकल्प उपनिषद्' (तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु) मन तथा उसकी वृत्तियों के स्व्ररूप बतलाने में नितान्त उपादेय है। मन की महत्ता के प्रतिपादन के अनन्तर मन को 'शिवसंकल्प' होने की प्रार्थना है, जिससे उसका संकल्प (इच्छा) सर्वेदा कल्याणकारी बने—(यजुः ३४।६)

सुषारिथरश्वानिव यन्मनुष्यान् नेनीयतेऽभीश्भिर्वाजिन इव। हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जित्रष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥

[जिस प्रकार शोमन सार्थि अश्वों को आगे चलने के लिए प्रेरित करता और बेगवान् उत्पर्थगामी घोड़ों का न्चाबुक-से नियमन करता है, उसी प्रकार मन भी मनुष्यों को कार्यों में प्रेरित करता है तथा उसका नियमन भी करता है जिससे उन्मार्गगामी न बन जायें। वह हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होनेवाला, जरा से रहित तथा अत्यन्त शीघ्रगामी मन शिव-संकल्प बने । ] ये मन्त्र ऋक्-परिशिष्ट (सूक्त ३३) stove riege stars the electric terms भी उपलब्ध होते हैं।

३५वें अध्याय में पितृमेध सम्बन्धी मन्त्रों का संकलन तथा ३६ से ३८ अध्याप तक प्रवर्ग्याग का विशद वर्णन है। प्रवर्ग में आग के ऊपर कड़ाही रख देते हैं और वह तम होकर बिल्कुल लाल बन, जाती है जिससे वह सूर्य का प्रतीत होती है। वदनन्तर दूध को उबाल कर अध्वन् को समर्पण किया जाता है। पीछे यज्ञपात्रों के ऐसी स्थिति में रखते हैं जिससे मनुष्य की आकृति बन जाती है। अन्तिम अध्या (४० वा अ०) ईशावास्य उपनिषद् है, जो अपने प्रारम्भिक दो शब्दों के कारण यह नाय घारण करता है। उपनिषदों में यह लघुकाय उपनिषद् आदिम माना जाता है, क्योंकि इसे छोड़ कर कोई भी अन्य उपनिषद् संहिता का भाग नहीं है। उपनिषद् ग्रन्थों। इसके प्रायम्य घारण करने का यहीं मुख्य हेतु है। इस संहिता का आदित्य के सा षितष्ठता का परिचय इसका अन्तिम मन्त्र देता है --(ईशावा० ४०।१७)---

हरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्। ग्राह्म सोऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॥ निका मिल्ला के विकास

काण्यसंहिता

शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखायें माध्यन्दिन तथा काण्य हैं। काण्य शाखा म प्रचार आज कल महाराष्ट्र प्रान्त में ही है और माध्यन्दिन शाखा का उत्तर भारत है यरन्तु प्राचीन काल में काण्य शाखा का अपना प्रदेश उत्तर भारत ही था, क्योंकि ए मन्त्र में (११।११) कुरु तथा पञ्चालदेशीय राजा का निर्देश संहिता में मिलता है 🎮 वः कुरवो राजा, एव पञ्चालो राजा)। महाभारत के आदिपर्व (६३।१८) के अनु शकुन्तला को पोष्यपुत्री बनाने वाले कंण्व मुनि का आश्रमं 'मालिनी' नदी के तीर प था, जो आज भी उत्तर प्रदेश के विजनीर जिले में 'मालन' के नाम से विख्यात प छोटीं सी नदी है। अतः काण्वों का प्राचीन सम्बन्ध उत्तर प्रदेश से होने में विप्रतिपत्ति नहीं दृष्टिगत होती ।

काण्वसंहिता का एक सुन्दर संस्करण मद्रास के अन्तर्गत किसी 'आनन्दवन' क तया औंघ से प्रकाशित हुआ है जिसमें अध्यायों की संख्या ४०, अनुवाकों की तया मन्त्रों की २०८६ है, अर्थात् माध्यन्दिन-संहिता के मन्त्रों (१९७५) है १११ मन्त्र अधिक हैं। काण्य शासा का सम्बन्ध पाञ्चरात्र आगम के साथ कि रूप से पाञ्चरात्र संहिताओं में सर्वत्र माना गया है ।

द्रष्टच्य बलदेव उपाध्याय---भागवत सम्प्रदाय, पृ० ११२-११३।

# निष्ण करा है। इस कृष्ण येजुर्वेद वर्ति वर्ति हैं। वर्ति कार्ति वर्ति कार्ति हैं।

उपरि निर्दिष्ट विषय-विवेचन से कृष्ण-यजुर्वेद की संहिताओं के भी विषय का वर्याप्त परिचय मिल सकता है, क्योंकि दोनों में वर्णित अनुष्ठान-विविधी प्राय: एक समान ही हैं। शुल्कयजुः में जहाँ केवल मन्त्रों का ही निर्देश किया गया है, वहाँ कुष्णयजुः में मन्त्रों के साथ ति इचायक ब्राह्मण भी संमिश्रित है। चरणव्यूह के अनुसार कृष्णयजुर्वेद की ८५ शाखायें हैं जिनमें आज केवल ४ ही शाखायें तथा सत्सम्बद्ध पुस्तके चपलब्ध होती हैं:-(१) तैत्तिरीय, (२) मैत्रायिणी, (३) कठ, (४) कपिष्ठल-कठ शाखा। त्रही जो के विकास का कार का का वासनी के किए प्रस्त का कार

तैतिरीय संहिता का विकास सिंग्स सिंग्स १००३ विकास हुई भक्त १०३० विकास तैत्तिरीय संहिता का प्रसारदेश दक्षिण भारत है। कुछ महाराष्ट्र प्रान्त तथा समग्र बान्ध्र-द्रविड देश इसी शाखा का अनुयायी है। समग्र वैदिक ग्रन्थों : संहिता, ब्राह्मण, सूत्र आदि की उपलब्धि से इसका वैशिष्ट्य स्वीकार किया जा सकता है, अर्थात् इस शाला ने अपनी संहिता, त्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, श्रोतसूत्र तथा गृह्मसूत्र को बड़ी तत्परता से अक्षुण्ण बनाये रक्खा है। तैत्तिरीय संहिता का परिमाण कम नहीं है। यह काण्ड, प्रपाठक तथा अनुवाकों में विभक्त है। पूरी संहिता में ७ काण्ड, तदन्तर्गत् ४४ प्रपाठक तथा ६३१ अनुवाक हैं। विषय वही शुक्ल-यजुर्वेद में विणत विषयों के समान ही पौरोडाश, याजमान, वाजपेय, राजसूय आदि नाना यागानुष्ठानों का विशद वर्णन है। आचार्य सायण की यही अपनी शाखा थी। इसलिए तथा यज्ञ के मुख्य स्वरूप के निष्पादक होने के कारण उन्होंने इस संहिता का विद्वत्तापूर्ण भाष्य सर्व-प्रथम निबद्ध किया, परन्तु उनसे प्राचीन माष्यकार भट्ट भास्कर मिश्र (११ वीं शताब्दी) हैं, जिनका 'ज्ञान-यज्ञ' नामक भाष्य प्रामाणिकता तथा विद्वत्ता में किसी प्रकार न्यून नहीं है। अधियज्ञ अर्थ के अतिरिक्त अध्यात्म तथा अधिदैव पक्षों में भी मन्त्रों का अर्थ स्थान-स्थान पर किया गया है ।

मैत्रात्रणी संहिता

कृष्ण यजुर्वेद की अन्यतम शाखा मैत्रायणी की यह संहिता गद्यपद्यात्मक है 2,

There is the for the topic for sind

२. मैत्रायणी संहिता को सर्वप्रथम डा० श्रोदेर ने जर्मनी से निकाला था। इधर श्री सातवलेकर ने स्वाच्याय मण्डल के द्वारा प्रकाशित किया है, औन्य (सतारा) वि० सं० १९९८। अरु करण वार तार तार विकास विकास

१. सायण माष्य के साथ तैत्तिरीय संहिता का संव आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थमाला में तथा मह भास्कर के भाष्य के साथ मैसूर संस्कृत ग्रन्थमाला में कई जिल्दों में प्रकाशित हुआ है। इसका प्रामाणिक अग्रेजी अनुवाद डा॰ कीय ने किया है हारवर्ड भोरियन्टल सीरीज नं० १७ तथा १८, प्रकाशनकाल १९१४-१५।

अर्थात् अन्य कृष्ण यजुर्वेदीय संहिताओं के समान यहाँ भी मन्त्र तथा ब्राह्मणों का संमिश्रण है। इस संहिता में चार काण्ड हैं—(१) प्रथम (आदिम) काण्ड-११ प्रपाठकों में विभक्त है, जिनमें क्रमशः दर्शपूर्णमास, अघ्वर, आघान, पुनराघान, चातुः मस्य तथा वाजपेय का वर्णन है। (२) द्वितीय (मध्यम) काण्ड के १३ प्रपाठकों में काम्य हृष्टि, राजसूय तथा अग्निचिति का विस्तृत विवरण है। (३) तृतीय (उपरि) काण्ड के १६ प्रपाठकों में अग्निचिति, अध्वर विधि, सौत्रामणी के अनन्तर अश्वमेघ का विस्तृत वर्णन अन्तिम पाँच प्रपाठकों में (१२-१६) किया गया है। (४) चतुर्थं काण्ड खिल काण्ड के नाम से विख्यात है, जिसके १४ प्रपाठकों में पूर्वनिदिष्ट राजसूय मादि यज्ञों के विषय में अन्य भावश्यक सामग्री संकलित की गई है। समा संहिता में २१४४ मन्त्र हैं, जिनमें १७०१ ऋचायें ऋग्वेद से उद्घृत की गई है। प्रत्येककांड में ऋग्वेद से मन्त्र उद्घृत हैं और ये मन्त्र ऋग्वेद के भिन्न-भिन्न मण्डलों ने पाये जाते हैं। यहाँ उघृत मन्त्र ऋग्वेद के प्रथम मण्डल (४१९ मन्त्र), दश्य (३२३ मन्त्र) तथा षष्ठ मण्डल (१५७ मन्त्र) से विशेष सम्बन्ध रखते हैं। मैत्रायणे कृष्ण यजुर्वेद से सम्बन्ध रखती है। इसलिए इस संहिता के मन्त्रों तथा ब्राह्मणों ब तैतिरीय तथा काठक संहिता में उपलब्ध होना आआर्य की घटना नहीं है। बते मन्त्र माध्यन्दिन तथा काण्व यजुः संहिता में भी यजुष् होने के नाते मिलते हैं। कठसंहिता

यजुर्वेद की २७ मुख्य शाखाओं में कठ शाखा अन्यतम है। पुराणों में काठक के मध्यप्रदेशीय या माध्यम के नाम से विख्यात हैं, जिससे प्रतीत :होता है कि वे प्राची काल में मध्य-देश में निवास करते थे। पतुझलि के कथनानुसार कठसंहिता का प्रची तथा पठन-पाठन प्रत्येक ग्राम में था (ग्रामे-प्रामे काठक कालापकं च प्रोच्यते—क भाष्य ४।३।१०१), जिससे प्राचीनकाल में इस संहिता के विपुल प्रसार का पूर्ण परिश्वास होता है, परन्तु आज कल इसके अध्येताओं की संख्या नगण्य है। ही प्रचार वाले प्रान्त का भी पता नहीं चलता ।

कठसंहिता में पाँच खण्ड हैं, जो क्रमशः इिंठिमिका, मध्यमिका, ओरिमिका, यान नुवाक्या काण्ड तथा अश्वमेधाद्यनुवचन के नाम से प्रसिद्ध है। इन खण्डों के ही का नाम 'स्थानक' है, जो नाम वैदिक साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलता। इस संहिं स्थानक की संस्था ४०, अनुवाचनों की १३, अनुवाकों की ८४३, मन्त्रों की ३०९१ है।

इठिमिका के १८ स्थानकों में पुरोडाश, अघ्वर, पशु-बन्ध, वाजपेय, राजसूत व

रेः संहिता का प्रथम संस्करण जर्मनी से डा॰ श्रोदर ने १९१० ई० में सम्पार्वि प्रकाशित किया। अन्य संस्करण स्वाच्याय मण्डल औंच से, १९४३।

का विस्तृत वर्णन है। माध्यमिका (१२ स्थानक) में सावित्री, पञ्चचूड, स्वगं, दीक्षित, आयुष्य आदि का विवेचन है। ओरिमिका काण्ड (१० स्थानक) में पुरोडाश ब्राह्मण, यजमान ब्राह्मण, सत्र प्रायश्चित्ति, चातुर्मास्य, सव, सौत्रामणि, आदि का वर्णन है और इसी के भीतर चतुर्थं काण्ड को भी गतार्थं समझना चाहिए। अन्तिम काण्ड में १३ अनुवचन हैं। कृष्ण यजुर्वेदीय संहिताओं को सामान्य प्रकृति के अनुसार इस संहिता में भी मन्त्र तथा ब्राह्मणों का एकत्र मिश्रण है। इन निर्दिष्ट मुख्य भागों त्या इष्टियों में कितिपय प्रमुख याग ये हैं—दर्श पौर्णमास, अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, आधान, काम्य इष्टि, निरूढ पशुबन्ध, वाजपेय, राजस्य, अग्निचयन, चातुर्मास्य, सीत्रामणी और अश्वमेष्ठ।

, कृष्ण यजुर्वेद की चारों मन्त्र संहिताओं में केवल स्वरूप हीं की एकता नहीं है, प्रत्युत उनमें वर्णित अनुष्ठानों तथा तिष्ठिष्पादक मन्त्रों में भी बहुत ही अधिक साम्य है। और यह होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये भिन्न-भिन्न शासा की मन्त्र-संहितायें एक ही मूलमूत वेद की अवान्तर शासायें हैं, जो अध्येतृगणों की विशिष्टता तथा विभिन्नता के कारण ही भिन्न सी हो गयी है।

#### कपिष्ठल कठ-संहिता

चरण-ज्यूह के अनुसार चरकशाखा के ही अन्तर्गंत कठाः, प्राज्यकठाः तथा किपछल-कठाः का उल्लेख मिलता है, जिससे इनके शाखा-सम्बन्ध का पूरा परिचय मिलता है। किपछल एक ऋषि विशेष का नाम है जिसका उल्लेख पाणिनि ने 'किपछलो गोत्रे' (८१३।९१) सूत्र में किया है। दुर्गाचार्य ने भी अपने को किपछलो वासिष्टः' कहा है (अहं च कापिछलो वासिष्ठः—निरुक्त टीका ४।४) सम्भवतः यह किसी स्थानविशेष का अभिधान था। इस संहिता के सम्पादक का अनुमान है कि किपछल प्राम का वर्तमान प्रतिनिधि 'कैयल' नामक प्राम है जो कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी से थोड़ी ही दूर पूरव की ओर था। इस ग्राम का उल्लेख काशिका (ऊपर सूत्र की ज्याख्या) तथा वराहमिहिर ने बृहत्संहिता (१४।४) में किया है।

इस शाखा की संहिता की एक ही प्रति और सो भी अधूरी ही उपलब्ध होती है वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के 'सरस्वती भवन' पुस्तकालय में और यहीं से इसकी प्रतिलिपि यूरोप के वैदिक विद्वानों के अनुशीलन के लिए समम-समय पर भेजी गई थी<sup>2</sup>। काठकसंहिता से इस संहिता में अनेक बातों में पार्थक्य तथा वैभिन्य है। इसका

रें। इस प्रति के आघार पर डा॰ रघुवीर ने इसका एक सुन्दर सं॰ लाहोर से प्रका-शित किया है मेहरचन्द संस्कृत ग्रन्थमाला में। लाहोर, १९३२।

१. इसके लिए स्वाघ्याय मण्डल का संस्करण देखिए जिसकी पाद टिप्पणियों में तुलनात्मक सूची दी गई है। डाक्टर कीय ने यजुर्वेदीय समस्त संहिताओं में विणत यागानुष्ठानों की एक लम्बी सूची दी है जिससे इनका परस्पर् सम्बन्ध मली आति समझा जा सकता है। देखिए कीय: तैत्तिरीयसंहिता अंग्रेजी अनुवाद, मूमिका प० ८५-१०३

मूल ग्रन्थ काठकसंहिता के समान हीने पर भी उसकी स्वरांकन पद्धति ऋग्वेद है मिलती है। ऋग्वेद के समान ही यह अष्टक तथा अध्यायों में विभक्त है। इस प्रकार कापिष्ठल कठसंहिता पर ऋग्वेद का ही सातिशय प्रभाव लक्षित होता है। ग्रन्थ अवृत ही है। इसमें निम्नलिखित अष्टक तथा तदन्तगंत अध्याय उपलब्ध हैं:-

प्रयम अष्टक-पूर्ण, आठों अध्याय के साथ ।

्द्रितीय ,, न्नुटित र ९ से लेकर २४ अघ्याय तक विल्कुल नुटित । तृतीय "—त्रुटित 🕽

चतुर्थ ,, ३२वें अध्याय को छोड़कर समस्त (२५-३१ तक) भ्रध्याय उपलक्ष हैं, जिसमें २७वाँ अध्याय रुद्राघ्याय हैं।

पञ्चम ,, आदिम अघ्याय (३३ अ०) को छोड़कर अन्य सातों अध्याय उपलब्ध ।

"—४३व अघ्याय को छोड़कर अन्य अघ्याय उपलब्ध । ४८ अघ्याय पु समाप्ति ।

पाठकों को जान रखना चाहिए कि उपलब्ध अध्याय भी समग्र रूप से मही मिलते, प्रत्युत वे भी बीच में खण्डित तथा त्रुटित हैं। अन्य संहिताओं के साथ तुला के निमित्त यह अधूरा भी ग्रन्थ बड़ा ही उपादेय तथा उपयोगी है। विषय शैली कर संहिता के समान ही है।

## (३) साम-संहिता

वैदिक संहिताओं में साम का महत्त्व नितान्त गौरवमय माना जाता है। वृहर देवता' का कहना है कि जो पुरुष साम को जानता है वही वेद के रहस्य को जानता है—"सामानि यो वेत्ति स वेद तत्त्वम्"। गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने स्वयं सामग्रे को अपना ही स्वरूप बतलाया है—"वेदानां सामवेदोऽस्मि" । गीता में "प्रणद सर्ववेदेषु'' तथा अनुगीता में "ओङ्कारः सर्ववेदानाम्" कह कर जो ओङ्कार के सं वेदों से श्रेष्ठ होने की बात कही गई है, उससे पूर्व वाक्य में किसी प्रकार का विशेष नहीं घटित होता, क्योंकि छान्दोग्य के कथनानुसार '(साम्न उद्गीथो रसः)' उद्गी सम्पूर्ण सामवेद का सार बतलाया गया है। यह सुप्रसिद्ध है कि उद्गीय ओङ्कार म ही दूसरा नाम है। अतः ओङ्कार के सब वेदों में भगवद्रूप होने का तात्पर्य सामक के महत्त्व-प्रतिपादन में ही है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में भी साम की प्रशस्त प्रशंध की गई मिलती है। एक मन्त्र की स्पष्ट उक्ति है कि जो विद्वान् मनुष्य जागरणवी है उसी को साम प्राप्त होते है, परन्तु जो निद्रालु हैं वह साम-गायन में कमी प्र<sup>वीव</sup>

यजुर्वेद की शाखाओं के वर्णन के लिये देखिये - डा॰ गङ्गासागर राय-(南) Śākhās of the white Yajurveda Purāṇam, VII.1, pp. 6-17.

<sup>(</sup>ভা) Śākhas of the Kṛṣṇa Yajurveda Purāṇam, VII.2, pp. 235-25) भगवद्गीता १०।४२ । अस्त विकास हिन्द्र हे उन्

नहीं हो सकता । एक दूसरे मन्त्र में पितायों का गायन साम-गायनक समान मबुर बतलाया गया है । अंगिरा ऋषि के साम का उल्लेख अनेक बाद मिलता है ।

ब्रथवंवद के अनेक स्थलों पर साम की विशिष्ट स्तुति ही नहीं की गई है, प्रत्युत परमात्मभूत 'उच्छिष्ट' (परब्रह्म) तथा 'स्कम्भ' से इसके आविर्माव का भी उल्लेख किया गया मिलता है। एक ऋषि पूछ रहा है जिस स्कम्भ के साम लोग है वह स्कम्भ कौन सा है ? दूसरे मन्त्र में ऋक् के साथ साम का भी आविर्माव 'उच्छिष्ट' से बतलाया गया है । एक तीसरे मन्त्र में कर्म के साधनभूत ऋक् और साम की स्तुति का विधान किया गया है । इस प्रशंसा के अतिरिक्त विशिष्ट सामों के अभिधान प्राचीन वैदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं, जिससे इन सामों की प्राचीनता निःसंदिग्ध रूप से सिद्ध होती हैं। ऋग्वेद में वैरूप, वृहत्, रैवत, गायत्र, भद्र आदि सामों के नाम मिलते हैं। यजुर्वेद में रथन्तर, वैराज, वैद्यानस, वामदेव्य, शाक्वर, रैवत, अभीवर्त तथा ऐतरेय बाह्मण में नौधस, रौरय यौधाजय, अग्निष्टोमीय आदि विशिष्ट सामों के नाम निर्दिष्ट किये गये मिलते हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि साम-गायन अर्वाचीन न होकर अत्यन्त प्राचीनकाल से चला आ रहा है। यहाँ तक कि ऋग्वेद के समय में भी इन विशिष्ट गायनों का अस्तित्व स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। साम का अर्थ

साम शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया मिलता है। ऋक् मन्त्रों के ऊपर गाये जाने वाले गान हो वस्तुत: 'साम' शब्द के वाच्य हैं, परन्तु ऋक् मन्त्रों के लिए भी 'साम' शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहिले कहा जा चुका है कि साम-संहिता का संकलन उद्गाता नामक ऋत्विज के लिये किया गया है, तथा यह उद्गाता देवता के स्तुतिपरक मन्त्रों को ही आवश्यकतानुसार विविध स्वरों में गाता है। अतः साम का बाधार ऋक् मन्त्र ही होता है यह निश्चित ही है—(ऋचि अध्यूढं साम—छा॰ उ॰ ११६११)। ऋक् और साम के इस पारस्परिक गाढ़ सम्बन्ध को स्वित करने के लिये इन दोनों में दाम्पत्य-भाव की भी कल्पना की गई है। पित संतानोत्पादन के लिये पत्नी को आह्वान करते हुए कह रहा है कि मैं सामरूप पित हूँ, तुम ऋक्रूपा पत्नी हो; मैं आकाश हूँ और तुम पृथ्वी हो। अतः आवो, हम दोनों मिलकर प्रजा का

रे यो जागार तम् ऋचः कामयन्ते, यो जागार तमु सामानि यन्ति । (ऋ० वे॰ ५।४४।१४)

रे. उद्गातेव शकुने साम गायसि (ऋ० २।४३।२)

रे. अगिरसां सामिमः स्तूयमानाः । ऋ० वे० १।१०७।२ ।

हैं सामानि यस्य लोमानि "स्वर्म ते ब्रुहि कतमः स्विदेव सः । (अथवैवेद १०१७।२०)

तृत्वः समानि छन्दांसि "उन्छिष्टातु जजिरे सर्वे

<sup>(</sup>अ॰ वे॰ ११।७।२४) (अ॰ वे॰ ७।५४।१)

रे ऋचं साम यजामहे यासां कर्माणि कुर्वते ।

उत्पादन करें े,। 'गीतिषु सामाख्या' इस जैमिनीय सूत्र के अनुसार गीति को ही 'साम' संज्ञा प्रदान की गई है। छान्दोग्य उपनिषद् में 'स्वर' साम का स्वरूप बतलाया है । अतः निश्चित है कि 'साम' शब्द से हमें उन गानों को समझना चाहिये जो भिन्न-भिन्न स्वरों में ऋचाओं पर गाये जाते हैं।

'साम' शब्द की एक बड़ी सुन्दर निकक्ति बृहदारण्यक उपनिषद् में दी गई है—
"सा च अमक्ष्तित तत्साम्नः सामत्वम्"—बृह० उ० १।३।२२। 'सा' शब्द का अषं है
ऋक् और 'अम' शब्द का अर्थ है गान्धार आदि स्वर । अतः 'साम' शब्द का ब्युत्पत्तिऋक् और 'अम' शब्द का अर्थ है गान्धार आदि स्वर । अतः 'साम' शब्द का ब्युत्पत्तिछम्य अर्थ हुआ ऋक् के साथ सम्बद्ध स्वरप्रधान गायन—''त्या सह सम्बद्धः अभे
नाम स्वरः यत्र वर्तते तत्साम ।" जिन ऋचाओं के ऊपर ये साम गाये जाते हैं उनको
नीदक लोग 'साम-योनि' नाम से पुकारते हैं । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि
जिस साम-संहिता का वर्णन किया जा रहा है वह इन्हीं सामयोनि ऋचाओं का
संग्रहमात्र है, अर्थात् साम-संहिता में केवल सामौपयोगी ऋचाओं का ही संकलन है,
उन गायनों का नहीं, जो साम के मुख्य वाच्य हैं । ये साम 'गान-संहिता' में संकित्व
किये गये हैं ।

सामवेद का परिचय

सामवेद् के दो प्रधान भाग होते हैं—आर्चिक तथा गान । आर्चिक का शाब्ति अर्थ है ऋक्-समूह, जिसके दो भाग हैं—पूर्वीचिक तथा उत्तराचिक । पूर्वीचिक में । प्रपाठक या अध्याय हैं । प्रत्येक प्रपाठक में दो अर्घ या खण्ड हैं और प्रत्येक खण्ड में एक 'दशित' बीर हर एक 'दशित' में ऋचायें है । 'दशित' शब्द से प्रतीत होता है कि इनमें ऋचाओं की संख्या दश होनी चाहिए, परन्तु किसी खण्ड में यह दस से कम हैं और कहीं दस से अधिक । दशितयों में मन्त्रों का संकलन छन्द तथा देवता की एक्ता पर निर्मर है । ऋग्वेद के भिन्न-भिन्न मण्डलों के भिन्न-भिन्न ऋषियों के द्वारा दृष्ट भी ऋचायें एक देवता-वाचक होने से यहाँ एकत्र संकलित की गई है । प्रथम प्रपाल को आग्नेय काण्ड (या पर्व) कहते हैं, क्योंकि इसमें अग्नि-विषयक ऋग् मन्त्रों का समवाय उपस्थित किया गया है । द्वितीय से लेकर चतुर्थ अध्याय तक इन्द्र की खुरि होने से 'ऐन्द्र-पर्व' कहलाता है । पञ्चम अध्याय को 'पवमान पर्व' कहते हैं, क्योंकि यहाँ सोम-विषयक ऋचायें संगृहीत हैं, जो पूरी की पूरी ऋग्वेद के नवम (पवमान मण्डल से उद्भूत की गई है । षष्ठ प्रपाठक को 'आरण्यक पर्व' की संज्ञा दी गई है।

१. ''अमोऽहमस्मि सा त्वम्, सामाहमस्मि ऋक् त्वम्, दौरहं पृथिवी त्वम्, तार्षि संभवाव, प्रजामाजनयावहै''—बृह० उ० ६।४।२०; अ० वे० १४।२।७ ऐ० बां ८।२७)।

२. ''का साम्नो गितः ? स्वर इति होवाच''—(छा० उ० १।८४) । ''त्वर्ष , एतस्य साम्नो यः स्वं वेद, भवति हास्य स्वं तस्य स्वर एव स्वम्''—(वृह्दा० वः १।३।२५) ।

क्योंकि देवताओं तथा छन्दों की विभिन्नता होने पर भी इनमें गान-विषयक एकता विद्य-मान है। प्रथम से लेकर पञ्चमाच्याय तक की ऋचायें तो 'ग्राम-गान' कही जाती है, परन्तु षष्ठ अध्याय की ऋचार्ये अरण्य में ही गाई जाती हैं। इसीलिए इन सब का यहां एकत्र संग्रह कर दिया गया है। इसके अन्त में परिशिष्ट रूप से 'महानाम्नी' नामक ऋचार्ये (१०) दी गई है। इस प्रकार पूर्वीचिक के मन्त्रों की संख्या छ सी पचास (६५०) है।

उत्तरार्चिक में ९ प्रपाठक हैं। पहले पाँच प्रपाठकों में दो-दो भाग हैं, जो 'प्रपाठ-कार्घ' कहे जाते हैं, परन्तु अन्तिम चार प्रपाठकों में तीन-तीन अर्घ हैं। यह राणायनीय शाला के अनुसार है। कौयुम शाला में इन अर्घ को अध्याय तथा दशतियों को खण्ड कहने की चाल है। उत्तराचिक के समग्र मन्त्रों की संख्या बारह सौ पच्चीस (१२२५) है। अतः दोंनों आर्चिकों की सम्मिलित मन्त्र-संख्या अठारह सौ पचहत्तर (१८७५) है। अपर कहा गया है कि साम ऋचायें ऋग्वेद से संकलित की गई है, परन्तु कुछ ऋचार्ये नितान्त मिन्न हैं, अर्थात् उपलब्ध शाकल्य-संहिता में ये ऋचार्ये बिल्कुल नहीं मिलती। यह भी घ्यान देने की बात है कि पूर्वीचिक के २६७ मन्त्र (लगभग तृतीयांश से कुछ ऊपर ऋचायें) उत्तराचिक में पुनरुल्लिखित किये गये हैं। अतः ऋग्वेद की वस्तुतः पन्द्रह सौ चार (१५०४) ऋचार्ये ही सामवेद में उद्घृत हैं। सामान्यरूपेण ७५ मन्त्र अधिक माने जाते हैं, परन्तु वस्तुतः संख्या इससे अधिक है। ९९ ऋचायें एकदम नवीन हैं, इनका संकलन सम्भवतः ऋग्वेद की अन्य शाखाओं की संहिताओं से किया गया होगा। यह आघुनिक विद्वानों की मान्यता है।

ऋग्वेद की ऋचार्ये १५०४ + पुनरुक्त २६७ = १७७१ 99+ ,, 4=908 सामसंहिता की सम्पूर्ण ऋचायें = १८७५ (अठारह सौ पचहत्तर)।

## ऋक्-साम के सम्बन्ध की मीमांसा

ऋग्वेद तथा सामवेद के परस्पर सम्बन्घ की मीमांसा यहाँ अपेक्षित है। वैदिक विद्वानों की यह घारणा है कि सामवेद में उपलब्ध ऋचायें ऋग्वेद से ही गान के निमित्त गृहीत की गई है, वे कोई स्वतन्त्र ऋचार्ये नहीं है। यह बद्धमूल घारणा नितान्त भ्रान्त है। इसके अनेक कारण हैं—

(क) सामवेद की ऋचाओं में ऋग्वेद की ऋचाओं से अधिकतर आंशिक साम्य है। ऋग्वेद का 'अग्ने युक्ष्वा हि ये तवाऽश्वासो देव साधवः। अरं बहन्ति मन्यवे (६।१६।४३) सामवेद में 'अरने युक्ष्वा हि ये तवास्वासो देव सामवः। अरं वहन्त्या-भवः' रूप में पठित है। ऋम्बेद का मन्त्रांश 'अपो महि क्ययति चक्षसे तमो ज्योति-ष्क्रणोति सूनरी' (७।८१।१) सामबेद में अपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्

कुणोति सूनरी' रूपः घारण करता है। इस आंशिक साम्य के तथा मन्त्र में पादव्यत्य के अनेक उदाहरण सामवेद में मिरते हैं। यदि ये ऋचायें ऋग्वेद से ही ली गई होती, तो वे उसी रूप में और उसी क्रम में गृहीत होतीं, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है।

(स) यदि ये ऋचायें गायन के लिए ही सामवेद में संगृहीत हैं, तो केवल उतने ही मन्त्रों का ऋग्वेद से सङ्कलन करना चाहिए था, जितने मन्त्र गान या साम के लिए अपेक्षित होते। इसके विपरीत हम देखते हैं कि सामसंहिता में लगभग ४५० ऐसे मन्त्र हैं, जिन पर गान नहीं है। ऐसे गानानपेक्षित मन्त्रों का सङ्कलन सामसंहिता में स्यों किया गया है ?

- (ग) सामसंहिता के मन्त्र ऋग्वेद से ही लिए गये होते, तो उनका रूप ही नहीं, प्रत्युत उनका स्वरनिर्देश भी, तद्रत् होता । ऋग्वेद के मन्त्रों में उदात अनुदात तथा स्वरित स्वर पाये जाते हैं, जब सामवेद में उनका निर्देश १, २, तथा ३ अंकों के द्वारा किया गया है जो 'नारदीशिक्षा' के अनुसार क्रमशः मध्यम, गान्धार और ऋषम स्वर हैं। ये स्वर अंगुष्ठ, तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियों के मध्यम पर्व पर अंगुष्ठ का स्पर्श करते हुए दिखलाये जाते हैं। साममन्त्रों का उच्चारण ऋक्मन्त्रों के उच्चारण से नितान्त भिन्न होता है।
- (घ) यदि सामवेद ऋग्वेद के बाद की रचना होती, (जैसा आधुनिक विद्वान मानते हैं), तो ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर साम का उल्लेख कैसे मिलता ? अंगिरां सामिमः स्तूयमानाः (ऋ० १।१०७।२), उद्गातेव शकुने साम गायित (२।४३।२), इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते वृहत् (८।९८।१) —आदि मन्त्रों में सामान्य साम का भी उल्लेख नहीं है, प्रत्युत 'बृहत्साम' जैसे विशिष्ट साम का भी उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण (२।२३) का तो स्पष्ट कथन है कि सृष्टि के आरम्भ में ऋ और साम दोनों का अस्तित्व था (ऋक् च वा इदमग्रे साम चास्ताम्)। इतना है नहीं, यज्ञ की सम्पन्नता के लिए होता, अध्वर्यु तथा ब्रह्मा नामक ऋत्विजों के सा 'उद्गाता' की भी सत्ता सर्वथा मान्य है। इन चारों ऋत्विजों के उपस्थित रहने ग ही यज्ञ की सम्पत्ति सिद्ध होती है और 'उद्गाता' का कार्य साम का गायन ही है ? तब साम की अर्वाचीनता क्योंकर विश्वसनीय है। मनु ने स्पष्ट ही लिखा है परमेश्वर ने यज्ञसिद्धि के लिए अग्नि, वायु तथा सूर्य से क्रमशः सनातन ऋक् म तथा सामरूप वेदों का दोहन किया (मतुस्मृति १।२३) 'त्रयं ब्रह्म सनातक्ष वेदों के लिए प्रयुक्त 'सनातन' विशेषण वेदों की नित्यता तथा अनादिता दिख्ला ए है। 'दोहन' से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है।
- (ङ) साम का नामकरण विशिष्ट ऋषियों के नाम किया गर्या मिलता है क्या वे ऋषि इन सामों के कर्ता नहीं हैं ? इसका उत्तर है कि जिस साम से अवंग

जिस ऋषि को इष्ट प्राप्ति हुई, उस साम का वह ऋषि कहलाता है ि ताण्डय ब्राह्मण में इस तथ्य के द्योतक स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं : "वृषा शोणी अभिकनिकदत्" (ऋ ९।९७।१३) ऋचा पर साम का नाम 'वासिष्ठ' होने का यही कारण है कि वीडु के पुत्र वसिष्ठ ने इस साम से स्तुति करके अनायास स्वर्ग प्राप्त कर लिया (वासिष्ठं भवति, वसिष्टो वा एतेन वैडवः स्तुत्वाऽख्वसा स्वर्ग लोकमपश्यत् ताण्डच वा० ११।८।१३) 'तं वो दस्ममृतीषहं' (९।८८।१) मन्त्र पर 'नौवस साम' के नामकरण का ऐसा ही कारण अन्यत्र कथित है (ताण्डच ७।१०।१०)। फलतः इष्टसिद्धिनिमित्तक होने से ही सामों का ऋषिपरक नाम है, उनकी रचना के हेतु नहीं।

इन प्रमाणों पर ज्यान देने से सिद्ध होता है कि सामसंहिता के मन्त्र ऋग्वेद से उघार लिये गये नहीं हैं, प्रत्युत उससे स्वतन्त्र हैं और वे उतने ही प्राचीन हैं जितने ऋग्वेद के मन्त्र । अतः सामसंहिता की स्वतन्त्र सत्ता है, वह ऋक् संहिता पर आधृत नहीं है । विकास कर उपाप्त है बनाइका एक पूर्व । हिराह हाईका

# सामवेद की शाखार्थे किलीए हैं है एक्टर एक्टर है किएए एक्टर विवस अधिए

भागवत, विष्णुपुराण तथा वायुपुराण के अनुसार वेदव्यासती ने अपने शिष्य जैमिनि को साम की शिक्षा दी। कवि जैमिनि ही साम के आदा आचार्य के रूप में सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। जैमिनि ने अपने पुत्र सुमन्तु को, सुमन्तु ने अपने पुत्र सुन्वान् को और सुन्वान् ने स्वकीय सूनु सुकर्मा को सामवेद की संहिता का अध्ययन कराया। इस संहिता के विपुल विस्तार का श्रेय इन्हीं सामवेदाचार्य सुकर्मी को प्राप्त है इनके दो पट्ट-शिष्य हुए—(१) हिरण्यनाभ कौशल्य तथा (२) पौष्यक्षि, जिनसे साम-गायन की दिविध घारा-पाच्य तथा उदीच्य-का आविभवि सम्पन्न हुआ। प्रक्त उपनिषद् (६।१) में हिरण्यनाभ कोशल-देशीय राजपुत्र के रूप में निर्दिष्ट किये गये हैं। भागवत (१२।६।७८) ने सामगों की दो परम्पराओं का उल्लेख किया है— प्राच्यसामगाः तथा उदीच्यसामगाः। ये दोनों भौगोलिक भिन्नता के कारण नाम निर्देश हैं। इन भेदों का मूल सुकर्मा नामक सामाजार्य के शिष्यों के उद्योगों का फल है । भागवत ने सुकर्मा के दो शिष्यों का उल्लेख किया है—(१) हिरण्यनाम (या हिरण्यनाभी) कौशल्य, (२) पौष्यक्षि जो अवन्ति देश के निवासी होने से 'आवन्त्य' कहें गये हैं। इनमें से अन्तिम आचार्य के शिष्य 'उदीच्य सामग' कहलाते थे। हिर-ण्यनाम कौशल्य की परम्परा वाले सामग 'प्राच्य सामगाः' के नाम से विख्यात हुए । प्रश्नोपनिषद् (६।१) के अनुसार हिरप्यनाम, कोशल देश के राजपुत्र थे। फलतः पूर्वी प्रान्त के निवासी होने के कारण उनके शिष्यों को 'प्राच्यसामगाः' नाम से

रे. विशेष द्रष्टव्य 'सिद्धान्त' पत्रिका, वर्ष १३ के विविध अंकों में श्री दुर्गादत्त त्रिपाठी का 'ऋक्साम सम्बन्ध परं कुछ विमुर्श' शीर्थक लेख, वाराणसी, सं० २०१३।

विख्याति उचिर्त ही है। हिरण्यनाम का शिष्य पौरववंशीय सन्नतिमान् राजा का पृत्र कृत था, जिसने सामसंहिता का चौबीस प्रकार से अपने शिष्यों द्वारा प्रवर्तन किया। कृत था, जिसने सामसंहिता का चौबीस प्रकार से अपने शिष्यों द्वारा प्रवर्तन किया। इसका वर्णन मत्स्यपुराण (४९ अ०, ७५-७६ क्लो०), हरिवंश (२०१४१-४४), वृद्धाण्ड पुराण (३५१४९-५०), तृथा भागवत विष्णु (४११९-५०); वायु (४११४४), बृद्धाण्ड पुराण (३५१४९-५०), तृथा भागवत विष्णु (१२१६८०) में समान शब्दों में किया गया है। वायु तथा बृद्धाण्ड में कृत के (१२१६८०) में समान शब्दों में किया गया है। कृत के अनुयायी होने के कारण ये साम-चौबीस शिष्यों के नाम भी दिये गये हैं। कृत के अनुयायी होने के कारण ये साम-

चर्तुविशतिधा थेन प्रोक्ता वे सामसंहिताः। स्मृतास्ते प्राच्यसमानः कार्ता नामेह सामगाः॥

इनके लीगासि, माङ्गलि, कुल्य, कुसीद तथा कुक्षि नामक पाँच शिष्यों के नाम क्षीम द्भागवत (१२१६१७९) में दिये गये हैं, जिन्होंने सी-सी सामसंहिताओं का बघ्याप अचलित कराया। वायु तथा ब्रह्माण्ड के अनुसार इन शिष्यों के नाम तथा संस्था में पर्याप्त भिन्नता दीख पड़ती है। इनका कहना है कि पौष्पिक्षि के चार शिष्य ये— लीगासि, कुथुमि, कुसीदी तथा लाङ्गलि, जिनकी विस्तृत शिष्य परम्परा का विवस इन पुराणों में विशेष रूप से दिया गया है। नाम-धाम में जो कुछ भी भिन्नता है, इतना तो निश्चित सा प्रतीत होता है कि सामवेद के सहस्र शाखाओं से मण्डित हों में सुकर्मा के ही दोनों शिष्य—हिरण्यनाभ तथा पौष्पिक्षि—प्रधानतया कारण थे। पुराणोपल क्ष्य सामप्रचार का यही संक्षित वर्णन है।

सामबेद की कितनी शाखायें थीं ? पुराणों के अनुसार पूरी एक हजार, जिस्तें भुष्टि पत्रक्षिल के 'सहस्रवर्त्मा सामवेदः' वाक्य से भली-भाँति होती है। सालें गानप्रधान है। अतः संगीत की विपुलता तथा सूक्ष्मता को ध्यान में रखकर विवार से यह संख्या कल्पित सी नहीं प्रतीत होती, परन्तु पुराणों में कहीं भी इन स्पृंश्याखाओं का नामोल्लेख उपलब्ध नहीं होता। इसल्यि अनेक आलोचकों की दृष्टिं 'वर्त्म' शब्द शाखावाची न होकर केवल सामगायनों की विभिन्न पद्धतियों को सूर्व करता है। जो कुछ भी हो, साम की विपुल बहुसंख्यक शाखायें किसी समय विश्व संत्र देवदुर्योग से उनमें से अधिकांश का लोप इस ढंग से हो गया कि तर्व नाम भी विस्मृति के गतें में विलोन हो गये।

वाजकल प्रपञ्चहृदय, दिन्यावदान, चरणन्यूह तथा जैमिनि गृह्यसूत्र (शां के पर्यालोचन से १३ शाखाओं के नाम मिलते हैं। सामतर्पण के अवसर पर आचायों के नाम तर्पण का विधान मिलता है—राणायन-सात्यमुप्रि-न्याल-मान् ओळुण्डि-गौल्मुलवि-भानु—मानौपमन्यव-काराटि-मशक-गाग्यं-वार्षगण्यकौथुभि-धार्षि जैमिनि-त्रयोदशैते मे सामगाचार्याः स्वस्ति कुर्वन्तु तपिताः। इन तेरह आचार्यो

- बाजकल केवल तीन ही आचारों की शाखारों मिलती हैं—(१) कौयुमीय (२) । राणायनीय तथा (३) जैमिनीय। एक बात ध्यान हेने योग्य है कि पुराणों में उदीच्य तथा प्राच्य सामगों के वर्णन होने पर भी आजकल न उत्तर भारत में साम का प्रचार है, न पूर्वी भारत में, प्रत्युत दक्षिण तथा पश्चिम भारत में आज भी इन शाखाओं का यत्किञ्चित् प्रकार है। संख्या तथा प्रचार की दृष्टि से कौथुम शाखा विशेष महत्त्वपूर्ण है। इसका प्रचलन गुजरात के ब्राह्मणों में, विशेषतः नागर ब्राह्मणों में है। राणायनीय शाखा महाराष्ट्र में तथा जैमिनीय कर्नाटक में तथा सुदूर दक्षिण के तिन्नेवेली और तज्जीर जिले में मिलती जरूर है, परन्तु इनके अनुयायियों की संख्या की सुमों की अपेक्षा अल्पतर है।
  - (१) कीथुम शाखा—इसकी संहिता सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसी का विस्तृत्व वर्णन पहले किया जा चुका है। इसी की ताण्ड्य नामक शाखा भी मिलती है, जिसका किसी समय विशेष प्रभाव तथा प्रसार था। शक्कराचार्य के बेदान्त-भाष्य के अनेक स्थलों पर इसका नाम निर्देशन किया है, जो इसके गौरव तथा महत्त्व का सूचक है। पच्चीस काण्डात्मक विपुलकाय ताण्ड्य-ब्राह्मण इसी शाखा का है। सुप्रसिद्ध छान्दोग्य उपनिषद् भी इसी शाखा से सम्बन्ध रखती है । इसका निर्देश शक्कराचार्य ने भाष्य में स्पष्टतः किया है।
- (२) राणायनीय शाखा—इसकी संहिता कौथुमों से कथमि भिन्न नहीं है । दोनों मन्त्र-गणना की दृष्टि से एक हो हैं । केवल उच्चारण में कहीं-कहीं पायंक्य उपलब्ध होता है । कौथुमीय लोग जहां 'हाउ' तथा 'राइ' कहते हैं, वहां राणायनीय गण 'हाबु' तथा 'रायो' उच्चारण करते हैं । राणायनीयों की एक अवान्तर शाखा सात्यमुग्नि है जिसकी एक उच्चारणिवशेषता भाषा-विज्ञान की दृष्टि से नितान्त आलो-चनीय है । आपिशली शिक्षा है तथा महाभाष्य ने स्पष्टतः निर्देश किया है कि सत्यमुग्नि लोग एकार तथा ओकार का ह्रस्व उच्चारण किया करते थे । आधुनिक भाषाओं के जानकारों को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि प्राकृत भाषा तथा आधुनिक प्रान्तीय अनेक भाषाओं में 'ए' तथा 'ओ' का उच्चारण हस्व भी किया जाता है । इस विशेषता की इतनी प्राचीन और लम्बी परम्परा है; भाषाबिदों के लिए यह व्याक देने की वस्तु है ।

१. "अन्येऽपि शास्त्रिनः ताण्डिनः शाट्यायिनः"—(शां० भा० ३।३५२७)।

२. "यथा ताण्डिनामुपनिषदि षष्ठे प्रपाठके स आत्मा"—(शां० भा॰ ३।३।३६) । स आत्मा "छान्दोग्य उपनिषद् (६८।७) का एक विख्यात अंश है।

रे 'छान्दोगानां सात्यमुप्ति राणायनीया ह्रस्वानि पठन्ति—" (आपि॰ शि॰) ।

४. ''नेनु च भोरछन्दोगानां' सात्यसुग्नि-राणायनीया अर्घमेकारं अर्घमोंकार अर्घायते । सुजाते ए अरवसूनृते । अध्ववों को अद्रिभिः सुतम्—(सामकेट १।१।८।३) (महाभाष्य १।१।४, ४८) ।

(३) जैमिनीय शाखा हुए का विषय है कि इस मुख्य शाखा के समग्र अंश संहिता, ब्राह्मण श्रोत तथा गृह्म सूत्र आजकल उपलब्ध हो गये हैं। जैमिनीय संहिता नागराक्षर में भी लाहीर से प्रकाशित हुई है। इसके मन्त्रों की संख्या १६८७ है, अर्थात कौथुम शाखा से एक सौ बयासी (१८२) मन्त्र कम हैं। दोनों में पाठमेंद भी नाना प्रकार के हैं। उत्तराचिक में ऐसे अनेक नवीन मन्त्र हैं जो कौथुमीय संहिता में उपलब्ध नहीं होते, परन्तु जैमिनीयों के सामगान कौथुमों से लगभग एक हजार अधिक हैं। कौथुमगान केवल २७२२ हैं, परन्तु इनके स्थान पर जैमिनीय गान छत्तीय सौ इक्यासी (३६८१) है। इन गानों के प्रकाशन होने पर दोनों की तुलनात्मक आलोचना से भाषाशास्त्र के अनेक सिद्धान्तों का परिचय मिलेगा। तवलकार शाखा इसकी अवान्तर शाखा है, जिससे लघुकाय, परन्तु महत्त्वशाली, केनोपनिषद सम्बद्ध है। ये तबलकार जैमिनि के शिष्य बतलाये जाते हैं।

बाह्मण तथा पुराण के अध्ययन से पता चलता है कि साममन्त्रों, उनके पदों तथा सामगानों की संख्या अधावधि उपलब्ध अशों से कहीं बहुत ही अधिक थी। शतपर में साममन्त्रों के पदों की गणना चार सहस्र बृहती बतलाई गई हैं , अर्थात् ४ हजार ४ हजार थे। पूरे सामें की संख्या थी आठ हजार तथा गायनों की संख्या थी चौदह हजार आठ सौ बीस १४८२० (चरण ध्यूहे)। अनेक स्थलों पर बार-बार उल्लेख से यह संख्या अप्रामाणिक नहीं प्रतीत होती। इस गणना में अन्य शाखाओं के सामों की संख्या अवस्य ही सम्मिलित की गई है।

कौथुम शाखीय सामगान दी भागों में है - ग्रामगान तथा आरण्यगान । यह आधनगर से श्री ए० नारायण स्वामिदीक्षित के द्वारी सम्पादित होकर १९९९ विका सं० में प्रकाशित हुआ है।

जैमिनीय सास-पान का प्रथम प्रकाशन संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी है अभी चार वर्ष पूर्व २०३३ वि० सं० में हुआ है। यह सामगान पूर्वीचिक से सबंद मन्त्रों पर ही है। इसके तीन भाग हैं—आग्नेय, ऐन्द्र तथा पावमान। इनमें आदि तथा अन्तिम पर्व का विशेष विभाग नहीं है, परन्तु ऐन्द्रपर्व के चार भाग हैं। प्रं गंय में गान संख्या १२२४ है (एक सहस्र दो सौ चौबीस)। कौथुमीय सामसंहिता के जैमिनीय साम संहिता के पाठ में सर्वथा भेद नहीं है, परन्तु गान प्रकार सर्वथा कि है। अभी तक केवल प्रथम भाग ही प्रकाशित हैं। दितीय खण्ड हस्तलेख में ही है।

१. द्रष्टच्य श्रीपाद सातबलेकर द्वारा सम्पादित सामवेद का परिशिष्ट भी

२. 'अथेतरी वेदी व्योहत्। द्वादरीय बृह्ती सहस्राणि अष्टो यजुषा चला साम्नाम्"—(बृह० १०।४।२।२३)

Cooperfeeds for the trees for the cooper cooperfeeds for the cooperfeeds

## कार अमेर कि १९४३ में सामगान पद्धति । विकास

इन्हीं सामयोनि मन्त्रों का आश्रय लेकर ऋषियों ने गान मन्त्रों की रचना की है। गान चार प्रकार के होते हैं—(१) (प्रांम) गेय गान (जिसे 'प्रकृतिगान' तथा 'वेय गान' भी कहते हैं); (२) आरण्यक-गान, (३) कहगान और (४) कहा-गान (या रहस्य-गान)। इन गानों में वेय-गान पूर्वीचिक के प्रथम पाँच अध्याय के मन्त्रों के कपर होता है। अरण्य गान आरण्यक पर्व में निर्दिष्ट मन्त्रों पर कह और कहा उत्तराचिक में उल्लिखित मन्त्रों पर मुख्यतया होता है। भिन्न-भिन्न शाखाओं में इन गानों की संख्या भिन्न-भिन्न है सबसे अधिक गान जैमिनीय शाखा में उपलब्ध होते हैं। यथा—

| re uhuis ter    | कौथुमीय गान | जैमिनीय गान |
|-----------------|-------------|-------------|
| वेयगान          | ११९७        |             |
| े अरण्यगान      | 788         |             |
| <b>कहगान</b>    | १०२६        | 1202        |
| <u> ऊह्यगान</u> | 704         | . ३५६       |
| कुलयोग          | २७२२        | 3568        |

भारतीय संगीतशास्त्र का मूल इन्हीं साम-गायनों पर अवलिम्बत है। भारतीय संगीत जितना सूक्ष्म, बारीक तथा वैज्ञानिक है वह संगीत के समझदारों से अपिरिचित नहीं है, परन्तु विद्वज्जनों की अवहेलना के कारण उसकी इतनी बड़ी दुरवस्था आजकल उपस्थित है कि उसके मौलिक सिद्धान्तों को समझना एक बड़ी विषम समस्या है। साम-गायन की पद्धित के रहस्य का ज्ञान उसी प्रकार दुष्टह है। एक तो यों ही साम के जानने वाले कम हैं तिस पर सामगानों को ठीक स्वरों में गाने वालों की संख्या तो उँगलियों पर गिनने लायक है, परन्तु फिर भी जानने वालों का नितान्त अभाव नहीं है। यदि गायक के गले में लोच हो और वह उचित मूर्छना, आरोह और अवरोह का विचार कर सामगायन करे, तो विचित्र आनन्द आता है। वह साम मन्त्रार्थ न जानने पर भी हृदय को बरबस खींच लेता है। इसके लिए सामवेदीय शिक्षाओं की शिक्षा परमावश्यक है।

नारद शिक्षा के अनुसार साम के स्वरमण्डल इतने हैं—७ स्वर, ३ ग्राम, २१ मूर्छना तथा ४९ तान । इन सात स्वरों की तुलना वेणु-स्वर से इस प्रकार है—

|   |              | 3 1 1 2 11 411 11 11 16 |
|---|--------------|-------------------------|
|   | साम ी उन्हें | वणु वणु                 |
| 8 | प्रथम 💮      | मध्यम । म               |
| 7 | द्वितीय      | गान्धार । ग             |
| 3 | तृतीय        | ऋषभ। रे                 |
|   | चतुर्थ       | षड्ज। सा                |
|   | पञ्चम        | निषाद। नि               |
|   | वष्ठ         | धैवत । घ                |
| 9 | सप्तम        | पञ्चम। प                |

सामगानों मं ये ही ७ तक के अंक तत्तत् स्वरों के स्वरूप को सूचित करने के लिए लिखे जाते हैं। साम-योनि मन्त्रों के ऊपर दिये गये अङ्कों की व्यवस्था दूसरे प्रकार की होती है। सामयोनि मन्त्रों के सामगानों के रूप में ढालने पर अनेक संगीता-नुकूल शाब्दिक परिवर्तन किये जाते हैं। इन्हें 'सामविकार' कहते हैं, जो संख्या में ६ प्रकार के होते हैं—

(१) दिकार = शब्द का परिवर्तन ! 'अग्ने' के स्थान पर ओग्नायि ।

(२) विश्लेषण = एक पद का पृथक्करण, यथा 'वीतये' के स्थान पर 'वीवि तीया २ यि'।

(३) विकर्षण = एक स्वर का दीर्घ काल तक विभिन्न उच्चारण; ये = ग

२३ यि।

(४) अभ्यास = किसी पद का बार-बार उच्चारण, यथा 'तोयायि' का दो बार उच्चारण।

(५) विराम = सुभीते के लिए किसी पद के बीच में ठहर जाना, यथा 'गृणि

हब्यदातये' में 'ह' पर विराम लेना ।

(६) स्तोभ = भौ, होवा, हाउमा बादि गानानुकूल पद। ये विकार भाषाशास्त्र की दृष्टि से भी नितान्त मननीय हैं।

साम का विशिष्ट परिचय

'साम' रूढ़ शब्द है, जिसका अर्थ गान अथवा गीति है, जैसा कि जैमिनि है 'गीतिषु सामास्या' (जै॰ सू॰ २।१।३६) में बतलाया है। गान-विशेष का रयन्त, बृहत् आदि नामकरण है। 'साम' शब्द सामान्य गान वाची है और रथन्तर, क्ल आदि शब्द गानविशेष के वाचक हैं। रथन्तर, बृहत् आदि नामकरण का प्रयोक अध्येतृ-प्रसिद्ध ही है। गायत्र्यादि सभी छन्दों में सामगान है। उदाहरणार्थ- वन आयाहि वीतये' (छन्द आर्थिक १।१।१) इस गायत्रीछन्दस्क ऋचा पर वेयगान १।१।। में साम है। 'पुरुत्वादाशिव' (छं० आ० २।१।१) इस उष्णिक् छन्दस्क ऋचा ग वेयगान के २।२।१९ में साम है। 'यज्ञयज्ञा वो' (छं० आ० १।१।३५) इस क् छन्द की ऋचा पर वेयगान १।२।२७ में साम है। 'स्वादोरित्य विषूवतो' (छं० बा पाशा१९) इस पङ्क्तिछन्दस्क ऋचा पर वेयगान ११।१।६ में, 'आ जुहोता ह<sup>िंब</sup> (छं॰ आ॰ १।२।९) इस त्रिष्टुप् छन्द की ऋचा पर वेयगान २।१।३४ में, वि इच्छिषो॰ (छं॰ आ॰ १।२।१०) इस जगती छन्द की ऋचा पर वेयगान २।१।३। में साम है। इसी प्रकार अतिजगती, शक्वरी, अतिशक्वरी, अष्टि तथा अत्यष्टि नाम अतिछन्दक ऋचाओं पर भी साम है।

सामवेदीय शासाओं का संहिता भाग में पार्थक्य कौथुमी एवं जैमिनीय शासी संहिता-प्रन्थों को देखने से प्रतीत होता है। इसी प्रकार गान-भाग में भी पार्वका वा नहीं ? यह अनुभवराहित्य के कारण निश्चित रूप से कहना कठिन है। है कि संहिता भाग में पार्थक्य की तरह गान-भाग में भी कुछ वैशिष्ट्य हों। शासा से भिन्न जैमिनीय शासा के कुछ मन्त्र ऋग्वेद संहिता में सिलते हैं। सामों का वरस्पर वैशिष्ट्य विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अम्यास, विराम तथा स्तोभ के कारण होता है।

यत्रों में औद्गातृगण के चारों ऋत्विजों के कर्मकलायों में कहीं-कहीं मिन्नता और कहीं-कहीं सहकारिता है। इसका विधान श्रौतसूत्रों द्वारा अवगत हो सकता है। सामों का यत्रों में कहीं-कहीं केवल प्रस्तोता के लिए, तो कहीं उद्गाता के लिए गान करने का विधान है और कहीं-कहीं प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव तथा निधन रूप से गान के पाँच भाग करके विभिन्न अंशों के विभिन्न ऋत्विजों द्वारा उच्चारण करने की विधि है।

पूर्वीचिक का उत्तराचिक से यही सम्बन्ध है कि उत्तराचिक में जो प्रगाथ किया तीन-चार ऋचाओं के सूक्त हैं, उनमें अधिकतर पहली ऋचाएँ पूर्वीचिक में पठित हैं। पूर्वीचिक में नानाविध सामों की योनिभूत ऋचाएँ पठित हैं और उत्तराचिक में प्रगाय तथा तुचादि सुक्त पठित हैं। एक प्रगाथात्मक या तुचाद्यात्मक सुक्त में पूर्वीचिकान्तर्गत बोनिमृत ऋक् पहली है और अन्य दो उत्तर ऋचाएँ हैं। पूर्वीचिक तथा उत्तराचिक के संबन्ध को लेकर पाश्चात्य विद्वानों ने पर्याप्तरूपेण मीमांसा की है। डाक्टर कैलेण्ड तो कभी उत्तराचिक को ही दोनों में अपेक्षाकृत प्राचीनतर मानते थे, परन्तु अब उन्होंने अपने ही पूर्व मत को भ्रान्त मानकर छोड़ दिया है। पूर्वीचिक के प्राचीनतर होने का पही कारण नहीं है कि यह ऋचाओं का संग्रह 'पूर्व' शब्द के द्वारा सूचित होने से काल-कम में प्राचीन है, परन्तु इसके लिए अन्य कारण भी हैं। सामविधान ब्राह्मण में उत्त-राचिक के मन्त्रों का उद्धरण कहीं भी नहीं है। अथर्व-परिशिष्ट (४६।३।६) के अनुसार सामवेद की अन्तिम ऋचा वही है जो पूर्वीचिक की उपान्त्य ऋचा है (सा॰ सं॰ ५८४)। इन्हीं प्रमाणों के आधार पर डा० ओल्डनबर्ग ने जो पूर्वीचिक को अपेक्षाकृत पूर्वतर माना है वह उचित ही है। डा॰ कैलेण्ड का कहना है कि उद्गातागण यज्ञ में प्रयुज्यमान ऋचाओं को ऋग्वेद से ही साक्षात् रूप से प्रथमतः ग्रहण किया करते थे। वनन्तर ये मन्त्र कालान्तर में उत्तराचिक में संगृहीत कर लिये गये। अतः उत्तराचिक निश्चितरूपेण यज्ञोपयोगी ऋचाओं का अवान्तरकालीन उपयोगी संग्रह है। इतना ही नहीं; इनके ऊपर आश्रित ऊह-गान तथा ऊहा-गान को भी वे सामवेदीय ग्रन्थों में सबसे पीछे विरचित मानते हैं। वे इन गानग्रन्थों को ताण्डय-ब्राह्मण से पीछे, लाटयायन श्रीतसूत्र से पीछे, आर्षेय कल्प तथा पुष्यसूत्र से भी पीछे मानने का इसलिए आग्रह करते हैं कि द्राह्मायण श्रीतसूत्र के टीकाकार धन्वी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कहणान तो सूत्रकार के पीछे निर्मित हुआ है। निष्कर्ष यह है कि आधुनिक अनुशीलन से मी पूर्वीचिक उत्तराचिक की अपेक्षा प्राचीनतर सिद्ध होता है।

रे. द्रष्टव्य साण्डच-ब्राह्मण का अंग्रेजी अनुवाद, मूमिका १०-१५, (कलकत्ता, १९३१)।

गानों के प्रकार

गान चार प्रकार के हैं, जिनके निर्देशक भिन्न-भिन्न ग्रन्थ हैं। इन चारों के नि हु-(१) वेयगान (या ग्रामे गेय गान); (२) आरण्य-गान, तथा (४) ऊह्यगान । प्रथम दो गान (वेय तथा आरण्य) योनिगान हैं, तथा कह की कहा विकृति-गान कहे जाते हैं। ऊह की प्रकृति वेय-गान है, तथा ऊहा की प्रकृति (या योनि) आरण्य-गान है। इसका तात्पर्य यह है कि वेयगान में प्रयुक्त स्वरराणी का आश्रय लेकर हो ऊहगान का निर्माण होता है और आरण्य गान के स्वरराणी के आधार पर ही अह्यगान की रचना की गई है। इन चारों गानों के स्वरूप क् पार्थक्य उनके नामकरण से भली भाँति चलता है। वेयगान का दूसरा नाम है-प्रामे गेय गान, अर्थात् वह ग्राम में, समाज में गाने योग्य होता है, परन्तु 'बारक मान' के अन्तर्गत साम अरण्य में ही गाने योग्य होते हैं। सामवेदियों की मान्यता कि आरण्य-गान के स्तोभ इतने विरुक्षण तथा विचित्र हैं कि ग्राम में गाने पर स्ते अनर्थ होने की सम्भावना रहती है। वे इतने पवित्र होते हैं कि अरण्य के पूत बात-मरण में ही उनका उचित गायन किया जा सकता है और उचित प्रभाव उत्पन्न कि जा सकता है। 'ऊह' का अर्थ है ऊहन, किसी अवसरविशेष पर मन्त्रों का सामिषक परि वर्तन । इसी व्याख्या के अनुसार 'ऊह-गान' सोमयाग के अवसर पर प्रयोजनीय सर्वे का नाम है। 'कह्य-गान' को पूरा नाम उद्य (रहस्य) गान है तथा रहस्यात्मक होते। कारण ही ये 'आरण्य-गान' के विक्वति-गान माने जाते हैं। आरण्य गान के समान ये गर भी रहस्यात्मक होते हैं और इसीलिए सर्व-साघारण के सामने समाज के भीतर स्व गायन निषद्ध माना जाता है।

मन्त्रों पर साम निश्चित ही है। किस ऋचा पर कौन से तथा कितने साम हों। इसका निश्चय वैदिकों की परम्परा से होता आया है। साम अनियत नहीं, कि नियत हैं। नियमन का बीज वैदिक प्रसिद्ध ही मानना उचित है। सामबेद में पि समग्र ऋचाओं पर साम हों, ऐसा कोई नियम नहीं है। कितपय ऋचाओं पर साम हों पर साम सर्वेश अभाव है। ऋचायें उत्तराचिक में ही पाई जाती हैं। उदाहरणायें यत्र बा सम्पतिन्त कुमारा विशिखा इव' (सामबेद सं० १८६६), 'भद्रं कर्जेभिः प्रमुक्त देवाः' (सामवेद सं० १८७४), 'आशुः शिशानों वृषमो न भीमः' (साम के १८४९) ऋचाओं पर कोई भी गान गानग्रन्थों में नहीं दिये गये हैं। ऋचा-विशेष सामों की संख्या भी वैदिक प्रसिद्धि से ही नियत है। ऐसी अनेक ऋचायें मिन्ती जिनके ऊपर चारों प्रकार के गान होते हैं और वे भी अनेक प्रकार के मिन्ती जिनके ऊपर चारों प्रकार के गान होते हैं और वे भी अनेक प्रकार के मिन्ती उदाहरणार्थ 'अया रुचा हिरण्या' (सा० सं० ४६३) तथा 'अयं पूषा रिवर्ष उदाहरणार्थ 'अया रुचा हिरण्या' (सा० सं० ४६३) तथा 'अयं पूषा रिवर्ष अवाहरणार्थ 'अया रुचा हिरण्या' (सा० सं० ४६३) तथा 'अयं पूषा रिवर्ष स्वाहरणार्थ 'अया रुचा हिरण्या' (सा० सं० ४६३) तथा 'अयं पूषा रिवर्ष स्वाहरणार्थ 'अया रुचा हिरण्या' (सा० सं० ४६३) तथा 'अयं पूषा रिवर्ष स्वाहरणार्थ 'अया रुचा हिरण्या' (सा० सं० ४६३) तथा 'अयं पूषा रिवर्ष स्वाहरणार्थ 'अया रुचा हिर्ण साम होते ही स्वाहरणार्थ 'अया रुचा हिर्ण स्वाहरणार्थ 'अया रुचा हिर्ण स्वाहरणार्थ 'अया रुचा हिर्ण स्वाहरणार्थ स्वाहरणार्थ 'अया रुचा हिर्ण स्वाहरणार्थ स्वाहरणां स्वाहरणार्थ स्वाहरणां स्वाहणां स्वाहरणां स्वाहरणां स्वाहरणां स्वाहरणां स्वाहरणां स्वाहरणां

रे. इन गानप्रन्थोंका संग्रह पण्डित सत्यव्रत सामश्रमी ने अपने सामवेद के पूर्व सस्करण (५ जिल्दों में) किया है। हाल में सातवलेकर ने वेय तथा अर्व्व को एक साथ प्रकाशित किया है (औष १९४२)।

(सा० सं० ५४६ तथा ८१८) के ऊपर पूर्वोक्त चारों प्रकार के गान मिलते हैं। दिवीय ऋचा पर तो समग्र सामों की संख्या २५ है। इतना ही नहीं, एक ऋचा के ऊपर प्रयुक्त सामों की सबसे बड़ी संख्या ६१ है, जो 'पुनानः सोम घारया' (ऋ० ९।१०७।४; सा० सं० ५११) के ऊपर गाये जाते हैं। इससे उतर कर सामों की दूसरी बड़ी संख्या ५९ है, जो 'पुरोजिती वो अंघस' (सा० सं० ५४५) ऋचा के ऊपर अधिष्ठित होते हैं। तीसरी संख्या ४८ सामों की है; 'जो घारण पावकया' (सा० सं० ६९८) के ऊपर गाये जाते हैं। २५ सामों को रखनेवाली ऋचायें तो संख्या में अनेक हैं । इन विशिष्ट सामों की स्थित तथा संख्या का नियम प्राचीन वैदिक परम्परा के ही ऊपर आश्रित है। स्तोभ तथा विष्टुति

शस्त्र तथा स्तोत्र में अन्तर होता है। शस्त्र का लक्षण है 'अप्रगीतमन्त्रसाध्या स्तुतिः शस्त्रम्'—अर्थात् विना गाये गए मन्त्र के द्वारा सम्पादित स्तुति। 'शस्त्र' ऋष्वेद में होता है और स्तोत्र सामवेद में। स्तोत्र का स्पष्ट अर्थ है— 'प्रगीत-मन्त्र-साध्या स्तुतिः स्तोत्रम्।' स्तोम भी स्तुति का ही एक प्रकारान्तर है। स्तोमों का प्रयोग भी यज्ञ यागों में होता है। इनका विशेष वर्णन ताण्ड्यब्राह्मण में किया गया है। स्तोम की संख्या नौ है— (१) त्रिवृत्, (२) पञ्चदश, (३) सप्तदश, (४) एकविश, (५) त्रिणव, (६) त्रयस्त्रिश, (७) चतुर्विश, (८) चतुश्चत्वारिश तथा (९) अष्टचत्वारिश। ये स्तोम प्रायः तृच पर हुआ करते हैं। इन तृचों को तीन पर्याय में गाने का नियम है और प्रत्येक पर्याय में तृचों पर साम के गान की आवृत्तिः का नियम है। इस प्रकार तृतीय पर्याय में स्तोभ का स्वरूप निष्पन्न हो जाता है। इस आवृत्ति-जन्य गान के प्रकार की संज्ञा 'विष्ठृति' (= विशेष स्तुति) है। इन नवों स्तोभों की समग्र विष्टृतियौं संख्या में २८ हैं जिनका विशेष वर्णन ताण्ड्य-ब्राह्मण के द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में दिया गया है।

उदाहरणार्थ 'पञ्चदशस्तोम' को लीजिए। इसकी तीन विष्टुतियाँ होती हैं। प्रत्येक विष्टुति में तूच की प्रत्येक ऋचा का गायन तीन पर्याय में सिद्ध होता है। प्रतिपर्याय में भ बार गायन होता है, जिससे मिलाकर पूरा गायन १५ बार सम्पन्न होता है। प्रथम पर्याय में पहली ऋचा को तीन बार तथा दूसरी और तीसरी को एक-एक बार गाना पड़ता है। दितीय पर्याय में प्रथम तथा तृतीय ऋचा को एक-एक बार और दितीय ऋचा को तीन बार गाना चाहिए। तृतीय पर्याय में प्रथम तथा दितीय ऋचा एक-एक बार तथा तृतीय ऋचा को तीन बार गाना होता है। इस प्रकार पूरे पर्यायों को समाप्ति पर पन्दह बार गायन होने से इसे 'पञ्चदश स्तोम' का अन्वर्यक नाम दिया गया है। इसी प्रकार अन्य स्तोमों की भी दशा है।

रै: द्रष्टव्य सातवडेकर द्वारा सम्पादित 'सामवेद' पृ० २२४ (ओघ; १९४२)।

साम के विभाग

साम-गायन की पद्धति बहुत ही कठिन है, उसकी ठीक-ठीक जानकारी के कि सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता है। साधारण ज्ञान के लिये यह जानना पर्याप्त है कि सामगान के पाँच भाग होते हैं:—

(१) अस्ताव—यह मन्त्र का आरम्भिक भाग है जो 'हुँ' से प्रारम्भ होता है। इसे प्रस्तोता नामक ऋत्विज् गाता है। (२) उद्गीय—इसे साम का प्रधान ऋति उद्गाता गाता है। इसके आरम्भ में ॐ लगाया जाता है। (३) प्रतीहार—इसके अर्थ है दो को जोड़ने वाला। इसे प्रतिहर्ता नामक ऋत्विज् गाता है। इसी के क्यों कभी दो टुकड़े कर दिये जाते हैं। (४) उपद्रव—जिसे उद्गाता गाता है तथा (१) निधन—जिसमें मन्त्र के दो पद्यांश या ॐ रहता है। इनका गायन तीनों ऋतिज्ञ प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता—एक साथ मिलकर करते हैं। उदाहरण के लिये सामके का प्रथम मन्त्र लीजिये—

अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सिंस बहिषि॥

इसके ऊपर जिस साम का गायन किया जायेगा उसके पाँचों अङ्ग इस प्रकार है-

(१) हुँ बोग्नाइ (प्रस्ताव)।

(२) ओम् आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये (उद्गीय)।

(३) नि होता सिंस बहिषि ओम् (प्रतिहार) । इसी प्रतिहार के दी भेद होंगे, जो दो प्रकार से गाये जायेंगे :—

(४) नि होता सत्सि व (उपद्रव)।

(५) हिषि बोम् (निघन)।

इसी साम को जब तीन बार गाया जाता है तब उसे 'स्तोम' कहते हैं। वार्म गायन के लिये स्वर को कभी ह्रस्व और कभी विकृत या परिवर्तित करना पड़ता जैसे—पूर्व मन्त्र के अन्त का गायन में परिवर्तित रूप 'ओन्नाइ' हो जाता है। वार्म में पूर्ति के लिये कभी-कभी निरर्थक पद भी जोड़ दिये जाते हैं, जैसे—औ, हो, बा, ही बादि। इन्हें 'स्तोभ' कहते हैं।

छान्दोग्य उपनिषद् के अनुसार साम सप्तविष्ठ या सात प्रकार का होता है—() हिंकार, (२) प्रस्ताव, (३) आदि, (४) उद्गीय, (५) प्रतिहार, (६) उपा और (७) निष्ठन । ऊपर निर्दिष्ट पञ्चविष्ठ साम के ही अवान्तर भेद करने हे हैं सप्तविष्ठ सामों की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिये साम के प्रथम मन्त्र के की तीन साम विहित है, जिनमें से प्रथम साम नीचे दिया जाता है। अन्य दो साम बार्क में देखे जा सकते हैं:—

0

गान

(१) गीतमस्य पर्कम्-

श्रोग्नाई। आया हीऽ३। बोइ तो याऽ२ इ। तोयाऽ२ इ। गृणानो ह। व्यदा तो याऽ२३। तो याऽ२ इ। नाइ होता साऽ२३। त्साऽ२ इ। बाऽ२ ३ ४ औ हो वा। होऽ२ ३ ४ षी ॥१॥

## (४) अथर्ववेद

बेटों में अन्यतम अथर्ववेद एक भूयसी विशिष्टता से संविलत हैं। ऋखेद आदि तीनों बेद आमुष्मिक फल देने वाले हैं, अर्थात् इन वेदों में दिये गये मन्त्रों के द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति आदि परलोक-सम्बन्धी विषयों का प्रतिपादन किया गया है, परन्त अयर्वेबेद ऐहिक फल देने वाला भी है। इस जीवन को सुखमय तथा दुःख-विरहित बनाने के लिये जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उनकी सिद्धि के लिये नाना अनुष्ठानों का विधान इस वेद में किया गया है। यज्ञ के पूर्ण निष्पादन के निमित्त जिन चार ऋत्विजों की भावश्यकता होती है, उनमें से अन्यतम ऋत्विज् - ब्रह्मा का साक्षात् सम्बन्ध इसी वेद से है। ब्रह्मा नामक ऋत्विज् यज्ञ का अध्यक्ष होता है। इसका प्रधान कार्य नाना विघानों का निरीक्षण तथा संभावित त्रुटियों का मार्जन होता है। इस कार्य के लिए ब्रह्मा का सर्ववेदविद् होना अनिवार्य है तथा उसको मानस बल से सम्पन्न भी होना चाहिए। परन्तु उसका प्रघान वेद अथर्ववेद ही होता है। ब्राह्मण प्रन्थों में ब्रह्मा का महनीय गौरव अनेकत्र वर्णित है। गोपथ-ब्राह्मण (३।२) का कथन है कि तीनों वेदों के द्वारा यज्ञ के केवल एक पक्ष का ही संस्कार होता है। ब्रह्मा मन के द्वारा यज्ञ के दूसरे पक्ष का संस्कार करता है। । ऐतरेय-ब्राह्मण (५।३३) के अनुसार यज्ञ के दो मार्ग हैं — वाक् तथा मन । वचन के द्वारा वेदत्रयी यज्ञ के एक पक्ष को संस्कृत बनाती है, दूसरे पक्ष का संस्कार ब्रह्मा करता है और वह मन के द्वारा करता है। इन कथनों से स्पष्ट है कि यज्ञ के पूर्ण संस्कार के लिये अथवैवेद की नितान्त आवश्यकता होती है।

पुरोहित के लिए अथर्ववेद का ज्ञान इसलिये आवश्यक होता है कि वह राजा के ज्ञान्ति और पौष्टिक कार्यों का सम्पादन अथर्ववेद के द्वारा ही करता है। अथर्व-परिशिष्ट का तो यहाँ तक कहना है कि जिस राजा के जनपद में अथर्ववेद का ज्ञाता निवास करता है वह राष्ट्र उपद्रवहीन होकर वृद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार ऐहिक तथा आमुष्टिमक, लौकिक तथा पारलौकिक, विषयों का प्रतिपादन होने के कारण अथवेवेद वैदिक संहिताओं में अपना वैशिष्ट्य रखता है।

रैं स वा एष त्रिभिर्वेदैर्यज्ञस्यान्यन्तरः पक्षः संस्क्रियते । मनसैव ब्रह्मा यज्ञस्यान्यन्तरं पक्षं संस्करोति ॥ (गो॰ ब्रा॰ ३।२)

अथर्ववेद् के उपलब्ध अनेक अर्भिधानों में अथर्ववेद, ब्रह्मवेद, अंगिरोवेद, अथर्वि क्रिंस वेद आदि नाम मुख्य हैं। 'अथर्व' शब्द की व्याख्या तथा निर्वचन निरुष्ध (११२।१७) तथा गोपथ-ज्ञाह्मण (११४) में मिलता है। 'थर्व' धातु कौटिल्य तथा (११४) तथा गोपथ-ज्ञाह्मण (११४) में मिलता है। 'थर्व' धातु कौटिल्य तथा हिंसावाची है। अतएव 'अथर्व' शब्द का अर्थ है अकुटिलता तथा अहिंसा वृत्ति से कि की स्थिरता प्राप्त करने वाला व्यक्ति। इस व्युत्पत्ति की पुष्टि में योग के प्रतिपादक की स्थिरता प्राप्त करने वाला व्यक्ति। इस व्युत्पत्ति की पुष्टि में योग के प्रतिपादक अनेक प्रसंगृहस्वयं इस वेद में मिलते हैं (अथर्व ६।१;१०।२।२६-२८)। होतृवेद बारि नामों की तुलना पर ब्रह्मकर्म के प्रतिपादक होने से अथर्ववेद 'ब्रह्मवेद' कहलाता है ब्रह्मवेद नाम का यही मुख्य कारण है। ब्रह्मज्ञान का अंशतः प्रतिपादन है, परन्तु वह वहुत कम है।

'अथर्वाङ्गिरस' पद की व्याख्या करने से प्रतीत होता है कि यह वेद दो ऋषिं के द्वारा दृष्ट मन्त्रों का समुदाय प्रस्तुत करता है। अथर्व-दृष्ट मन्त्र शान्ति पृष्टि कर्मयुक्त हैं तथा अङ्गिरस-दृष्ट मन्त्र वामिचारिक हैं। इसलिए वायुपुराण (६५१२७) तथा ब्रह्माण्ड पुराण (२१११३६) में अथर्ववेद को घोर कृत्याविधि से युक्त तथा प्रत्यंकि रस योग से युक्त होने से कारण 'द्विशरीर शिराः' कहा गया है। 'प्रत्यङ्गिरसयोग' के तात्पर्य अभिचार का प्रतिविधान अर्थात् शान्तिपृष्टि कर्म है। इन अभिधान से स्पष्ट है कि अथववेद में दो प्रकार के मन्त्र संकलित हैं—शान्तिक-पौष्टिक कर्मवाले तथे आभिचारिक कर्मवाले। 'आंगिरसकल्प' में मारण, मोहन, उच्चाटन आदि प्रव्याप्त पर्वक्री का विधान वतलाया गया है; ऐसा नारदीय पुराण का कथन है (५१७—

आंगिरसे कल्पे षट्कर्माणि सविस्तरम्। अभिचार-विधानेन निर्दिष्टानि स्वयंभुवा॥

एक तथ्य विचारणीय है। अवेस्ता का 'अथ्रवन्' शब्द अर्थवन् का ही प्रतिनि है और बहुत सम्भव है दोनों का समान अर्थ है—ऋग्नि का परिचारक ऋति । फलतः उसके द्वारा दृष्ट मन्त्रों में शान्ति तथा पुष्टिकारक मन्त्रों का अन्तर्भाव हो। स्वामाविक है।

तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१२।९।१) में 'अथर्वणा-मिल्लरसां प्रतीची' में दोनें। मिलित स्वरूप का वर्णन है। सम्मवतः इन दोनों ऋषियों के द्वारा दृष्ट मन्त्रसमूह कि सत्ता भी धारण करता था। इस दृष्टि से गोपथबाह्मण के एक ही प्रकरण में 'आवर्ष' वेदोऽभवत्' और 'आंगरसो वेदोऽभवत्' वाक्य मिलते हैं (११।५, ११।१८) धृत्य ब्राह्मण (१३।४।३।२) में भी इन दोनों का पृथक्-उल्लेख किया गया है। सर्वा अथर्वाङ्गिरस' अभिधान उपलब्ध है जिससे अथर्वा ऋषि के अभ्यहित होने का में मिलता है। इससे यह तथ्य निकाला जा सकता है कि इस वेद में शान्तिक पौर्ध मन्त्रों की सत्ता प्रथमतः थी जिनमें आभिचारिक मन्त्रों का योग पीछे किया गया।

अथर्ववेद के स्वरूप की मीमांसा करने से पता चलता है कि यह दो घाराओं के मिश्रण का परिणत फल है। इनमें से एक है अथर्वघारा और दूसरी है अङ्गिरोघारा । अथर्व द्वारा दृष्ट मन्त्र शान्ति पृष्टि कर्म से सम्बद्ध हैं। इसका संकेत भागवत ३।२४।२४ में भी उपलब्ध होता है—'अथर्वणेऽदात् शान्ति यया यज्ञो वितन्यते।' अङ्गिरोघारा आभिचारिक कर्म से सम्बन्ध रखती है और यह इस वेद के जन-सामान्य में प्रिय होने का संकेत है। शान्तिक कर्म से सम्बद्ध होने से अथर्व का सम्बन्ध श्रौतयाग से आरम्भ से ही है। पीछे आभिचारिक कर्मों का भी सम्बन्ध होने से यह राजा के पुरोहित वर्ग के लिए नितान्त उपादेय वेद हो गया। ऋग्वेदत्रयी तथा अथर्व का पार्थक्य स्पष्टतः ग्रन्थों में किया गया है। वेदत्रयी जहाँ 'पारित्रक' पारलोकिक फलों का दाता है, वहाँ अथर्व 'ऐहलीकिक' है। एक विशेष तथ्य घ्यातव्य है। जयन्तमट्ट ने न्यायमञ्जरी में अथर्ववेद को 'प्रथम दिद' माना है—'तत्रवेदाश्चत्वारः, प्रथमोऽयर्ववेदः'। नागर खण्ड भी इसे आद्य वेद वतलाता है तथा युक्ति देता है कि सार्वलीकिक कार्यसिद्ध में अथर्ववेद के प्राथम्य पर विस्तार से विचार किया है। व

राजा के लिए अथर्ववेद का सविशेष महत्त्व है। राजा के लिए शान्तिक पौष्टिक कर्म तथा तुलापुरुषादि महादान की महती आवश्यकता होती है और इन सबका विधान अथर्ववेद की निजी सम्पत्ति है। इस विषय में पुराण तथा स्मृति ग्रन्थों का प्रमाण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। विष्णु पुराण का स्पष्ट कथन है कि राजाओं को पौरोहित्य, शान्तिक, पौष्टिक आदि कर्म अथर्व-वेद के द्वारा कराना चाहिए। मत्स्यपुराण का कथन है कि पुरोहित को अथर्व मन्त्र तथा ब्राह्मण में पारंगत होना चाहिये (पुरोहितं तथा अथर्व-मन्त्र-ब्राह्मण-पारगम्) काल्विदास के वचनों द्वारा इस तथ्य की पृष्टि होती है। काल्विदास ने विसष्ठ के लिए 'अथर्व निधि' का विशेषण दिया है जिसका तात्पर्य है कि रघुवंशियों के पुरोहित विसष्ठ अथर्व मन्त्रों तथा क्रियाओं के भण्डार थे (रघु० १।५९)। राजा अज अथर्व वेद के वेत्ता गुरु विसष्ठ द्वारा अभिषेक संस्कार किये जाने पर शत्रुओं के लिए दुर्घर्ष हो गया (८।३)। यहाँ पर काल्विदास ने विसष्ठ को अथर्व-वेत्ता कहा है (स बमूव दुरासदः परैर्गुरुणाऽथवंविदा कृतिक्रयः, ८।३) 'अथर्वपरिशिष्ट' में लिखा है कि अथर्व वेद का ज्ञाता शान्तिकर्मका पारगामी जिस राष्ट्र में निवास करता है वह राष्ट्र उपद्रवों से हीन होकर वृद्धि को प्राप्त करता है। इस

१. न्यायमञ्जरी पृ० २३७-२३८ (चौखम्मा सं०)

यस्य राज्ञो जनपदे अथवां शान्तिपारगः।
 निवसत्यिप तद् राष्ट्रं वर्धते निरुपद्रवम्।।
 तस्माद् राजा विशेषेण अथवांणं जितेन्द्रियम्।
 वान-सम्मान-सत्कारैनित्यं समिप्तृजयेत्।।—अथवं-वेद भाष्यभूमिका में उद्धृत।

सब प्रमाणों का निष्कर्ष है कि राजपुरोहित को अथवंवेद के मन्त्रों का तथा तत्सम्बन्धे अनुष्ठानों का आता अवश्य होना चाहिए। इन्हीं कारणों से अथवं वेद ऐहलीकिक माना जाता है, जहाँ अन्य तीनों वेद पारस्टीकिक (पार्रित्रक) माने गये हैं। अथवंवेद की शाखायें

पुराण के अनुसार वेदव्यासजी ने जिस शिष्य को अथर्व का अध्ययन कराया क्तका नाम था-सुमन्तु । भागवत में अभिचार-प्रधान वेद के मुख्य प्रचारक होने के कारण र्भुमन्तु 'दारुण मुनि' की उपाधि से विमूषित किये गये हैं। अधर्वदेद को शाखाओं का विस्तार पुराणों में वर्णित है। विष्णुपुराण (३।६।९) सुमन्तु के शिष कबन्ध का उल्लेख करता है, परन्तु भागवत (१२।७।१) में कबन्ध का नाम निद्धि नहीं है। इस पुराण में सुमन्तु के ही दो शिष्य बताये गये हैं--पथ्य तथा वेददर्श। विष्णुपुराण में भी दो शिष्यों की चर्चा है, परन्तु वेददर्श के स्थान पर देवदर्श नाम है। दोनों के बीच यही नाम प्रामाणिक प्रतीत होता है, क्योंकि आयर्वण महानारायको पनिषद् अपने को देवदर्शी नामक अथर्वशाखा से सम्बद्ध बतलाता है। फलतः देवदर्श या देवदर्शी नाम ही उपयुक्त प्रतीत होता है। विष्णुपुराण के अनुसार पथ्य के तीन शिष्यों के नाम क्रमशः जाबालि, कुमुदादि तथा शौनक दिये गये हैं : अग्य प्रमाणों की उपलब्धि होने पर इन नामों के निश्चित रूप का भी निर्णय किया जा सकता है। पथ के तीन शिष्य थे—(१) जाजलि, (२) कुमुद, (३) शौनक और देवदर्श के चार शिष थे—(१) मोद, (२) ब्रह्मबलि, (३) पिप्पलाद, (४) शौष्कायनि (या शौक्लायि)। इनमें शोनक के शिष्य बभ्रु तथा सैन्धवायन बतलाये जाते हैं। इन्हीं मुनियां द्वार अथवंवेद का विशेष प्रचार सम्पन्न हवा। 2

पंतक्कि ने पस्पशाह्निक में 'नवघाऽऽथर्वणो वेदः' लिखकर इस वेद की श्रे शाखाओं का उल्लेख किया है। प्रपञ्चहृदय, चरणव्यूह तथा सायण-भाष्य के उपोद्धा में शाखाओं की संख्या में अभिन्नता होने पर भी इनके नामों में महती भिन्नता दृष्टिं गोचर होती है। इनकी तुलना करने पर इनके अभिषान इस प्रकार ठीक जमते हैं:

- (१) पिप्पलाद्, (२) स्तौद (या तौद), (३) मौद, (४) शौनकीय, (५) जावह, (६) जलद, (७) ब्रह्मवद; (८) देवदर्श तथा (९) चारण वैद्य । इन शाखाओं विप्पलाद तथा शौनक के अनुसार कितपय ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। अन्य शाखाओं वि तो नाममात्र शेष है।
- (१) पिप्पलाद—पिप्पलाद मुनि एक बहुत बड़े अध्यात्मवेत्ता प्रतीत होते हैं। अपनी अध्यात्मवित्ता प्रतीत होते हैं। अपनी अध्यात्मविषयक शंकाओं के निवारण करने के अभिप्राय से सुकेशा, भाष्ट्रा आदि छः मुनियों के इनके पास जाने का उल्लेख मिलता है और इन्होंने जो उत्तर वि

१. द्रष्टव्य - श्रीमद्भागवत (१२।७।१-३); वायुपुराण (६१।४९-५३); विष्णुपूराण (६१।४९-५३);

र. अथर्वेद की शासाओं के लिये द्रष्ट्य डा॰ गङ्गासागर राय Śākhās of the Atharvaveda, Purāņam XIV. 2 pp. 58-69.

व प्रक्नोपनिषद् में सुरक्षित हैं। प्राचीनकाल में इनकी संहिता की जिशेष स्थाति का पता चलता है। इनके दो ग्रंथ थे। 'प्रपञ्चहृदय' का कथन है कि पिप्पलाद शाखा की मन्त्र-संहिता २० काण्ड वाली है, तथा उसके ब्राह्मण में आठ अध्याय विद्यमान हैं। पिप्पलाद संहिता की एकमात्र प्रति शारदा लिपि में कश्मीर में उपलब्ध हुई; जिसे कश्मीर-नरेश ने जर्मन विद्वान् डा॰ राथ को १८८५ में उपहार में भेज दी। उसी प्रति से १९०१ ई० में अमेरिका से इसका फोटोमात्र तीन बड़ी-बड़ी जिल्दों में छपा था। महाभाष्य के अनुसार 'शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभिन्नवन्तु नः' अथर्व का प्रथम मन्त्र है, परन्तु आजकल प्रचलित (शीनक) संहिता में यह पष्ठ सूक्त का आदि मन्त्र है। इसके प्रथम काण्ड का सं० कलकत्ते से इघर प्रकाशित हुआ है। गुणविष्णु से पता चलता है कि यह मन्त्र पिप्पलाद शाखा का आदि मन्त्र था। इससे भी महाभाष्यकाल में इस संहिता की विशेष प्रसिद्धि का पता भलीमांति चल सकता है।

(२) मौद-महाभाष्य (४।१।८६) तथा शावरभाष्य (१।१।३०) में इनका उल्लेख मिलता है। अथर्वपरिशिष्ट (२।५।२) ने मौद तथा जलद शासा वाले पुरोहित के रखने से राष्ट्र के नाश की आशंका प्रकट की है, जिससे इन शासाओं के कम से कम अस्तित्व या प्रचलन का पता चलता है :---

पुरोघा जलदो यस्य मौदो वा स्यात् कदाचन। अब्दाद् दशभ्यो मासेभ्यो राष्ट्रभ्रंशं स गच्छति॥

(३) शौनक—आजकल प्रचलित संहिता तथा गोपथ-ब्राह्मण इसी शाखा के हैं। इसी संहिता का पूरा विवरण आगे दिया जायेगा। तौद, जाजल, ब्रह्मवद तथा देवदर्श नाममात्र प्रसिद्ध हैं। अथर्व की अन्तिम शाखा चारण-वैद्यों के विषय में कौशिक सूत्र की व्याख्या (६।३७) तथा अथर्व-परिशिष्ट (२२।२) से कुछ पता चलता है। वागुपुराण से ज्ञात होता है कि इस शाखा की संहिता में छः हजार छब्बीस (६०२६) सन्त्र थे, परन्तु यह संहिता अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है।

अथवं की शौनक संहिता

अथर्ववेद में २० काण्ड, ७३१ सूक्त तथा ५९८७ (पाँच हजार तब सी सतासी) मन्त्रों का संग्रह है। मीमांसा करने से प्रतीत होता है कि अथर्ववेद में मंत्रों का संकलन एक विशिष्ट उद्देश्य को घ्यान में रखकर किया गया है। आरम्भ के सात काण्डों में छोटे छोटे सूक्त सम्मिलित हैं। प्रथम काण्ड के प्रत्येक सूक्त में नियम से ४ मन्त्र, दितीय काण्ड में ५ मन्त्र, तृतीय काण्ड में ६ मंत्र, चतुर्थ काण्ड में ७ मंत्र, तथा पञ्चम काण्ड में ८ मन्त्र हैं। षष्ठ काण्ड में १४२ सूक्त हैं, तथा प्रतिसूक्त में कम से कम तीन मंत्र हैं। 'शिक्षा देवी '''अशा देवी '''

सप्तम कांड में ११८ सूक्त हैं जिनमें अधिकतर सूक्त एक या दो ही मंत्र के हैं। आठ है लेकर बारह कांडों में अंड़े-बड़े सूक्त हैं, परन्तु विषयों की एकता न होकर विभिन्नता ही दृष्टिगोचर होती है। १३ से लेकर १८ कांड तक विषय की एकता विशेष ह्य हे दृष्टिगोचर होती है। १२वें काण्ड के आरम्भ में पृथ्वी सूक्त (६३ मन्त्र) हैं जिसमें अनेक राजनीतिक तथा भौगोलिक सिद्धान्तों की भव्य भावना आलोचक की दृष्टि को आकृष्ट करिं है। १३वाँ कांड अध्यात्म-विषयक है। चौदहवें कांड में केवल हो लम्बे सूक्त हैं (१३९ मन्त्र) जिनमें विवाह का ही प्रधानतया वर्णन है। १५ व कांड वात्य कांड है जिनमें वात्यों के यज्ञ-संपादन का आध्यात्मिक वर्णन है। १६ वं कांड दु:स्वप्ननाशक मन्त्रों (१०३) का एक सुन्दर संग्रह है। १७वें कांड में केवह एक ही सूक्त ३० मन्त्रों का है, जिसमें अभ्युदय के लिए भन्य प्रार्थना की गयी है। १८वां कांड आद-कांड है जिसमें पितृमेघ-सम्बन्धी मंत्र संकलित है। अन्तिम दोनों कांड 'खिल कांड' के नाम से प्रसिद्ध हैं जो मूल ग्रंथ की रचना के पीछे जोहे गये माने जाते हैं। १९ वें कांड में ७२ सूक्त तथा ४५३ मन्त्र हैं जिनमें भैषज्य राष्ट्रवृद्धि तथा अध्यात्म-विषयक मन्त्र संकलित हैं। अन्तिम कांड में मंत्रों की संबा लगमग एक हजार (९५८) की है, जो विशेषरूप से सोमयाग के लिए आवश्यक होते हैं तथा ये मन्त्र ऋग्वेद ऋचाओं से साम्य रखते हैं।

इस प्रकार अथवंविद का एक पञ्चमांश (१२०० मन्त्र) ऋग्वेद के समानता वाले ऋगाओं में निवद्ध है। विशेषतः प्रथम, अष्टम तथा दशम मण्डलों में ये मन्त्र मिलते हैं। अन्तिम काण्ड में प्रसिद्ध कुन्ताप सूक्त सम्मिलित हैं, जो वर्तमान ऋग्वेद में उपक्ष नहीं होते और सम्भवतः ऋग्वेद की किसी अन्य शाखा से संकलित किये गये हैं। कुन्ताप सूक्त संख्या में दस हैं (२० काण्ड; सूक्त (१२७ से लेकर १३६ तक) कौषीतिक-ब्राह्मण में इनका स्पष्ट निर्देश मिलता है। गोपथ के कथनानुसार कुन्ता शब्द का अर्थ है पापकर्म को जलाने बाले सूक्त या मंत्र—(कुम् नाम कुत्सतं मर्वा यत् तत् तपित तस्मात् कुन्तापः)। ऐतरेय (६१३२) तथा कौषीतिक-ब्राह्मण (३०।५) स्पष्ट है कि इनका उपयोग यज्ञ-विधान में अवश्य होता था। इन सूक्तों का ऐतिहाँ मूल्य इसलिए माना जाता है कि इनमें राजा परीक्षित का नाम तथा उनके राष्ट्र वर्णन विशेष रूप से आता है (सूक्त १।७।८-१०)।

सन्तम करने वाले भूत-प्रेतों के विनाश के लिए नाना अभिचारों की विचित्र वर्णन अथर्ववेद को मानवशास्त्र के अभ्यासियों के निमित्त एक बहुमूच्य विश्वकोष सिद्ध कर रहा है। जादू-टोना का प्रचार आयर्वण युग की एक विशिष्ट घटना है। जादू (यातु) भी दो प्रकार के होते हैं शोभन प्रकार के जादू में किसी दूसरे अनिष्ट से अपने आपको बचाने की भावना प्रवल रहती है। अशोमन प्रकार के जादू में जिसे अंग्रेजी में 'बलैक मैजिक' (काला जादू) के नाम से पुकारते हैं, शत्रु-विशेष के ऊपर मारणें, मोहन तथा उच्चाटन की भावनायें विशेष जागरूक रहती हैं। अथवंवेद में इन दोनों प्रकार के जादू-टोने का उत्क्रुष्ट साम्राज्य मानव-संस्कृति के आदिम युग का परिचायक है।

# अथर्ववेद की त्रिविध संहितायें

अथर्ववेद को छोड़कर अन्य तीन वेदों की केवल एक ही संहिता पाई जाती हैं जो मुद्रित और प्रकाशित हैं। परन्तु अथवीवेद की तीन संहिताओं का पता चलता है। अथर्ववेदीय कौशिक सूत्र के दारिल भाष्य में इन त्रिविष्य संहिताओं के नाम तथा स्वरूप का परिचय दिया गया है। इन संहिताओं के नाम हैं (१) आर्थी संहिता (२) आचार्यं संहिता (३) विधिप्रयोग संहिता। इन तीनों संहिताओं में ऋषियों के द्वारा परम्परागत प्राप्त मन्त्रों के संकलन होने से इसे ऋषि-संहिता कहा जाता है। अथर्ववेद का आजकल जो विभाजन काण्ड, सूक्त तथा मन्त्र रूप में प्रकाशित हुआ है इसी शौनकीय संहिता को ही ऋषि-संहिता कहते हैं। दूसरी संहिता का नाम आचार्य-संहिता है जिसका विवरण दारिलभाष्य में इस प्रकार पाया जाता है। "येन उपनीय शिष्यं पाठयति सा आचार्य-संहिता" । अर्थात् उपनयन संस्कार करने के प्रश्नात् गुरु जिस प्रकार से शिष्य को वेद का अध्यापन करता है वही आचार्य-संहिता कही जाती है। उदाहरण के लिए अथर्ववेद का यह मन्त्र लिया जा सकता है। शौनकीय अथर्व-संहिता के प्रथम काण्ड के तृतीय सूक्त का प्रथम मन्त्र इस प्रकार है :--

"विक्षा शरस्य पितरं पर्जन्यं शतवृष्ण्यम् । तेना ते तन्वे शंकरं पृथिव्यां ते निषेचनं वहिष्टे अस्तु बालिति । १।३।१" परन्तु इसी सूक्त का दूसरा मन्त्र यह है विद्या शरस्य पितरं मित्रं शतवृष्ण्यम् । ते ना ते तन्वे " अस्तु बालिति । तीसरा मन्त्र भी ऐसा ही है जिसमें 'विद्या शरस्य पितरं' तो आदि में है और तेना ते तन्वे "अस्तु बालिति'' अन्त में है। इन तीनों मन्त्रों के अनुशोलन से पता चलता है कि प्रथम मंत्र में 'पर्जन्यं शतवृष्ण्यम्', दूसरे मन्त्र में 'मित्रं शतवृष्ण्यम्' और तीसरे मन्त्र में 'वर्ष्णे शतवृष्ण्यम्' अंश ही केवल नवीन है। इसके अतिरिक्त इन मन्त्रों के 'विद्या शरस्य पितरं' अादि में और "ते ना ते तन्वे शंकरं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे वालिति' यह मन्त्र का अंश अन्त में प्रत्येक मन्त्र में आवृत्त किया गया है। अतः आचार्य अपने शिष्यों को पढ़ाते समय केवल मन्त्र में आये हुए नवीन अशों का ही अध्यापन करेता था।

इन्हीं नवीन मन्त्रों का संग्रह आचार्य संहिता है। इस आचार्यसंहिता के पदपाठ है

युक्त हस्त्लिखित प्रति प्राप्त हुई है।

विधि-प्रयोग संहिता वह है जिसमें मन्त्रों के प्रयोग किसी विशिष्ट विधि के अनुष्ठान के लिए किये जाते हैं। इस अनुष्ठान के अवसर पर एक ही मन्त्र के विभिन्न पदों को विभक्त करके नये-नये मन्त्र किये जाते हैं। यथा—

बार्षी संहिता का मन्त्र यह है—

"ऋतुभ्यष्ट्राऽऽतंविभ्यो, माद्भ्यो संवत्सरेभ्यः।

धात्रे विधात्रे समृष्टे भूतस्य पतये यजे॥"

अब इस मन्त्र को विभक्त करके आठ मन्त्र अनुष्ठान के लिये तैयार किये जाते है।

- (१) ऋतुम्यः त्वा यजे स्वाहा ।
- (२) आर्तवेभ्यः त्वा यजे स्वाहा ।
- (३) माद्म्यः त्वा यजे स्वाहा ।
- (४) संवत्सरेम्यः त्वा यजे स्वाहा ।

इसी प्रकार से घात्रे, विधात्रे, समृघे, और भूतस्य पतये के बाद भी 'त्वा यहे स्वाहा' जोड़ा जायेगा। विधि में प्रयुक्त होने वाले इन मन्त्रों का समुदाय 'विधि-प्रयोग संहिता' कहा जाता है।

विध-प्रयोग संहिता का यह पहिला प्रकार है। इसी भाँति से इसके चार प्रकार और भी होते हैं। दूसरे प्रकार में नये शब्द मन्त्रों में जोड़े जाते हैं। तीसरे प्रकार में किसी विशिष्ट मन्त्र का खावर्तन उस सूक्त के प्रति मन्त्र के साथ किया जाता है। इस प्रकार से सूक्त के मन्त्रों की संख्या द्विगुणित कर दी जाती है। चौथे प्रकार में किसी सूक्त में बाये हुए मन्त्रों के क्रम का परिवर्तन कर दिया जाता है। पांचवें प्रकार में किसी मन्त्र के बर्च भाग को ही सम्पूर्ण मन्त्र मानकर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आधीं संहिता के मन्त्रों का विधि-प्रयोग संहिता में पांच प्रकार से प्रयोग खपांच किया जाता है।

इससे स्पंष्ट है कि ऋषिसंहिता ही मूल संहिता है। आचार्य संहिता में इसी संक्षेपीकरण कर दिया जाता है जबिक विधि-प्रयोग संहिता में इसका विस्तृतीकर आस होता है। आचार्य दारिल के कौशिक सूत्र के भाष्य के अनुसार अथर्व संहिता उपर्युक्त तीन प्रकारों का यह विश्लेषण किया गया है।

इस विषय पर प्रामाणिक तथा विस्तृत विवेचन के लिए देखिए :—डा० एवं आर० दिवेकर—अथर्वे संहिता एण्ड इट्स फार्म्स । पृ० १९३-२१२ । क्षेत्रेश्वर चट्टोपाघ्याय फेलिसिटेशन वाल्यूम, इलाहाबाद, सन् १९७१ ई० ।

अथर्व में विज्ञान

अथर्ववेद के भीतर आयुर्वेद के सिद्धान्त तथा व्यवहार की अनेक महनीय जिज्ञास्य बातें भरी हुई हैं, जिनके अनुशीलन से आयुर्वेद की प्राचीनता, प्रामाणिकता तथा व्यापकता का पूरा परिचय हमें मिलता है। रोग, शारीरिक प्रतीकार तथा औषघ के विषय में अनेक उपयोगी एवं वैज्ञानिक तथ्यों की उपलब्धि अधर्वदेद की आयुर्वेदिक विशिष्टता बतलाने के लिये पर्याप्त मानी जा सकती है । तक्म रोग (ज्वर) का सामान्य वर्णन (६।२१।१-३), सतत-शारद-ग्रैब्म-शीत-वार्षिक-तृतीयक आदि ज्वर के प्रमेदों का निर्देश (१।२५।४-५), बलास रोग का अस्थि तथा हृदय की पीड़ा करना (६।१४।१-३), अपचित (गण्डमाला) के एनी-स्येनी-कृष्णा आदि मेदों का निदर्शन (६।८३।१-३) यक्ष्मा, विद्रघ, वातीकार आदि नाना रोगों का वर्णन (९।१३।१-२२) इस संहिता में स्थान-स्थान पर कियां गया है। प्रतीकार के विषय में आधुनिक प्रणाली की शल्यचिकित्सा का निर्देश अतीव विस्मयकारी प्रतीत होता है, जैसे-मूत्रवात होने पर शरशलाका आदि के द्वारा मूत्र का निःसारण (१।३।१९). युक्त-प्रसव के लिए योनिभेदन (१।११।१-६) जल-धावन के द्वारा वर्ण का उपचार (५।१७।१-३) आदि । नाना कृमियों के द्वारा नाना प्रकार के रोगों की उत्पत्ति का सिद्धान्त प्राचीन आयुर्वेद को आधुनिक वैद्यकशास्त्र के साथ सम्बद्ध कर रहा है। रोग-कारक नाना कृमियों का वर्णन (२।३१।१-५), नेत्र, नासिका तथा दाँतों में प्रवेश करने वाले कृमियों के नाम तथा निरसन के उपाय (५।२३।१-१३) तथा सूर्य-किरणों के द्वारा इनका नाश (४।३७।१-१२) आदि अनेक विषयं वैज्ञानिक आघार पर निर्मित प्रतीत होते हैं। रोगों के निवारणार्थ तथा सर्पविष के दूरीकरणार्थ नाना ओषियों, अोषघों तथा मणियों का निर्देश यहाँ मिलता है। आश्चर्य की बात है कि 'विषस्य विष-मौषषम्' का सिद्धान्त भी अथर्व के एक मन्त्र में (७।८८।१) पाया जाता है। इसीलिए वो आयुर्वेद अथविद का उपवेद माना जाता है।

अनेक भौतिक विज्ञानों के तथ्य भी यहाँ यत्र-तत्र बिखरे मिलते हैं। उन्हें पहचानने वया मूल्यांकन करने के लिए वेदज्ञ होने के अतिरिक्त विज्ञानकेता होना मी नितान्त बावश्यक है। एक दो पदों या मन्त्रों में निगूढ़ वैज्ञानिक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है जिसे वैज्ञानिक की शिक्षित तथा अभ्यस्त दृष्टि ही देख सकती है। एक विशिष्ट उदाहरण ही इस विषय-संकेत के लिए पर्याप्त होगा। अथवंकेद के पद्मम काण्ड के पद्मम सूक्त में लाक्षा (लाख) का वर्णन है, जो वैज्ञानिकों की वृष्टि में नितान्त प्रामाणिक तथ्यपूर्ण तथा उपादेय है। आजकल राँची (बिहार) में भारत सरकार की ओर से 'लाख' के उत्पादन तथा ब्यावहारिक उपयोग के विषय में एक अन्वेषण-संस्था कार्य

रै. ब्रष्टव्य राजगुरु पण्डित हेमराज शर्मा द्वारा लिखित 'काश्यप-संहिता' का उपोद्-घात, पु॰ ९-१२ (बम्बई, १९३८ ई॰)।

कर रही है। उसकी लवीन वैज्ञानिक ख़ोजों के साथ इस सूक्त में उल्लिखित तथ्यों की बुलना करने पर किसी भी निष्पक्ष वैज्ञानिक को आश्चर्य हुए विना नहीं रह सकता। आधुनिक विज्ञान के द्वारा समिपत और पुष्ट की गई सूक्त-निर्दिष्ट बातें संक्षेप में ये हैं—

- (१) लाह (लाख, लाक्षा) किसी वृक्ष का निस्यन्द नहीं है, प्रत्युत उसे उत्पन्न करने का श्रीय कीट-विशेष को (मुख्यतया स्त्री-कीट को) है। वह कीट यहां शिलाची नाम से व्यवहृत किया गया है। उसका पेट लाल रङ्ग का होता है और इसी से वह स्त्री (कीट) संखिया खाने वाली मानी गयी है। यह कीट अश्वस्त, व्यग्रोघ, घव, खदिर आदि वृक्षों पर विशेषतः रह कर लाक्षा को प्रस्तुत करता है (१।५।५)।
  - (२) स्त्री कीट के बड़े होने पर अण्डा देने से पहिले उसका शरीर क्षीण हो जाता है और उसके कोष में पीलापन विशेषतः आ जाता है। इसीलिए यह कीट ग्रं हिरण्यवर्णा तथा 'सूर्यवर्णा' कही गई है (५।५।६)। इसके शरीर के ऊपर पें अधिक होते हैं। इसीलिए यह 'लोमश वक्षणा' कही गई है। लाह की उत्पत्ति विशेष कप से वर्षा काल की बंधेरी रातों में होती है और इसी लिए इस सूक्त में रात्रि मात्र तथा आकाश पिता बतलाया है (१।५।१)।
  - (३) कीड़े दो प्रकार के होते हैं—(क) सरा = रेंगनेवाले; (ख) पतित्रणी = पंखयुक्त, उड़ने वाले (पुरुष कीट)। शरा नामक (स्त्री) कीड़े वृक्षों तथा पौषों पर रेंगते हैं और इससे वे 'स्परणी' कहलाते हैं।

TORINGA THE POPULAR

## विषय-विवेचन

अथर्ववेद का विषय-विवेचन अन्य वेदों की अपेक्षा नितान्त विलक्षण है। हर्षे विणत विषयों का तीन प्रकार से विभाजन किया जा सकता है—(१) अध्यात (३) अधिमूत और (३) अधिदैवत । अध्यातम प्रकरण में ब्रह्म, परमातमा के वर्ष के अनन्तर चारों आक्षमों का भी पर्याप्त निर्देश है। अधिभूत प्रकरण में राजा, राज्य शासन, संप्राम, शत्रुवाहन आदि विषयों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अधिक प्रकरण में ताना देवता, यज्ञ तथा काल के विषय में पर्याप्त ज्ञातव्य सामग्री है। विषय स्यूल विवेचन के बाद विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है—

<sup>2.</sup> इस लाक्षा सूक्त के वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी के लिए देखिए दो लेख

<sup>(</sup>本) Dave: International Academy of Indian Culture, Nagpur [Sept. 1950]

<sup>(</sup>国) Dr. Hora Journal of Asiatic Society of Bengal [Value XVIII 1952, No. I. PP. 13-15]

- (१) भैषज्यानि सूक्तानि इस प्रकरण के अन्तर्गत सेगों की विकित्सा से सम्बन्ध रखने वाले मन्त्र तथा विधि-विशेषों का अन्तर्माव होता है। रोगों की उत्पत्ति नाना प्रकार के पीड़ा पहुँचाने वाले राक्षसों तथा भूत-प्रेतों के कारण होती है। इसलिए अनेक मन्त्रों में इन्हें दूर करने का उपाय वर्णित है। कौशिकसूत्र में इन मन्त्रों की सहायता से किये जानेवाले जादू टोनों का भी विशेष वर्णन है। रोगों ने लक्षण तथा उनके कारण उत्पन्न शारीरिक विकारों का विशद वर्णन आयुर्वेद की दृष्टि से विशेष महत्त्वशाली है। अथर्ववेद में तक्मन ज्वर का ही नाम है, इसके विषय में अथर्ववेद का कथन है कि जबर मनुष्यों को पीला बना देता है, तथा आग के समान तीव गर्मी से लोगों को जला डालता है। इसलिए उससे प्रार्थना की जाती है कि या तो वह गायब हो जाय अथवा यह मूजवत्, विह्हिक, तथा महावृष नामक सुदूर प्रान्तों में भाग जाय (५।२५।७।८) बलास रोग (क्षय) (६।१४), गण्डमाला (६।८३), यक्षमा (६।८५) जिसे दूर करने के लिए वरुण नामक ओषिष के सेवन का उनयोग), खाँसी (६।१०५), दन्त-भीड़ा (६।१४०) आदि रोगों तथा उनकी ओषिष का वर्णन बड़ी ही सुन्दरता से अथबीद में किया गया है। सर्प-विष को दूर करने के भी अनेक उपाय वर्णित है। सूक्त ५।१३ में बसित तैमात, आलिगी, विलिगी, उरुगूला बादि सौपों के नाम उल्लिखित हैं, जिन्हें लोकमान्य तिलक ने विदेशी प्रभावों का सूचक बतलाया है। अनेक औषिषयों तथा वृक्षों की प्रशंसा में भी अनेक मन्त्र मिलते हैं। डाक्टर विन्टरनित्स ने अथवंदेर में उल्लिखित अप्सरा तथा गन्धर्व-विषयक भावनाओं की जर्मनदेशीय भावनाओं से तुलना की है।
- (२) आयुष्याणि सूक्तानि—दीर्ष आयु के लिए प्रार्थना करने बाले मन्त्रों का सम्बन्ध इस विभाग से हैं। इन सुक्तों का विशेष प्रयोग पारिवारिक उत्सवों के अवसर पर होता था, जैसे बालक का मुण्डन, युवक का गोदान (प्रथम क्षीरकर्म) तथा उपनयन संस्कार। इन सुक्तों में एकशत शरद् तथा एकशत हैमन्त्रां तक जीवित रहने के लिए, सौ प्रकार के मृत्युओं से बचने के लिए, प्रत्येक प्रकार के रोग से रक्षा के निमित्त प्रार्थनायें उपलब्ध होती हैं। अथवं में आयु की दोर्घता के लिए हाथ में रक्षासूत्र' धारण करने का विशेष विधान मिलता है। इस रक्षासूत्र के धारण करने से प्राणी को पूर्ण स्वास्थ्य तथा चिरजीवन की सद्यः प्राप्ति होती है। १७वें कांड का एकमात्र सूक्त इसी के अन्तर्गत आता है।
- (३) पोष्टिकानि—इस विभाग के अन्तर्गत घर बनाने के लिए, हल जीवने के लिए, बीज बोने के लिए, अनाज उत्पन्न करने के लिए, पृष्टि के लिए, विदेश में क्यापार करने के लिए जानेवाले विणक् के लिए, नाना प्रकार के आशीर्वाद की प्रार्थना की गई है। इस विषय में सबसे सुन्दर वृष्टि सूक्त (अथर्व ४।१५) है, जिसमें वृष्टि का बड़ा ही रमणीय, साहित्यिक तथा उज्जवल वर्णन उपलब्ध होता है।

- (४) प्रायिश्वत्तानि—इन सूक्तों में प्रायिश्वत्त का विधान पाया जाता है। प्रायिश्वत्त का विषय है चारित्रिक त्रृटि या धार्मिक विरोध तथा अन्य विधिहीन जाव रणों का विधान—जैसे ज्ञात और अज्ञात अपराध के हेतु धर्मशास्त्र द्वारा वर्जित तिवाह के कारण, ऋण का प्रतिशोध न करने के कारण, बड़े भाई के पूर्व छोटे भाई के कारण, ऋण का प्रतिशोध न करने के कारण, बड़े भाई के पूर्व छोटे भाई के विवाह करने के कारण जो अपराध मानवों से होता है उसे दूर करने के लिए यहाँ प्रायिश्वतों का विधान है। इनसे सम्बन्ध रखनेवाले ऐसे उत्सव, गीत तथा मन्त्र पाये प्रायिश्वतों का विधान है। इनसे सम्बन्ध रखनेवाले ऐसे उत्सव, गीत तथा मन्त्र पाये जाते हैं, जिनके द्वारा शारीरिक दुबलता, मानसिक त्रृटि, दु:स्वप्न, अपशकुन बाहि बस्तुएँ निराकृत तथा दूरीकृत की जाती हैं। इस युग में अशुभ शकुनों में भी विधास वस्तुएँ निराकृत तथा दूरीकृत की जाती हैं। इस युग में अशुभ शकुनों में भी विधास वस्तुएँ निराकृत तथा दूरीकृत की जाती हैं। इस युग में अशुभ शकुनों के द्वारा मानव अले नक्षत्र में जन्म। आज की भौति उस युग में भी इन अपशकुनों के द्वारा मानव अले कल्याण की भावना से भयभीत तथा त्रस्त होता था और उसे दूर करने के निमित्त अनेक उपायों को करता था, जिनका यहाँ बहुल विवरण मिलता है।
  - (५) स्त्रीकर्माणि—विवाह तथा प्रेम से सम्बन्ध रखनेवाले बहुत से सुक तत्कालीन समाज का चित्र प्रस्तुत करने के लिए विशेष सहायक हैं। इन सुकों है पुत्रोत्पत्ति के लिए तथा सद्योजात शिशु की रक्षा करने के लिए भव्य प्रार्थना की गई है। १४ वा काण्ड विशेषतः इसी प्रसंग से सम्बद्ध है। दूसरे प्रकार के मन्त्रों रे अपनी सपत्नी को वश में करने के लिए तथा अपने पति के स्नेह का सम्पादन करने लिए अनेक जादू-टोनों का वर्णन है। कौशिक-सूत्र से पता लगता है कि किसी स्त्री है प्रेंम सम्पादन के लिए किस प्रकार उसकी मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, तथा बाग है द्वारा उसके हृदय को विद्ध किया जाता है, तथा उस समय अथर्व (३।२५) के मनी का पाठ भी किया जाता है। इसी प्रकार पति के वशीकरण के निमित्त स्त्री उसी मूर्ति बनाकर गरम बाणों के सिरे से उसके मस्तक को बेघती है। साथ ही साथ बन वेद के ६।१३०, ६।१३८ सूक्त के मन्त्रों का पाठ भी करती है। इन सूक्तों में देवता से पति को पागल बनाने की प्रार्थना है जिससे वह दिन-रात उसी के घ्यान में बार्क रहे—'हे मरुत् ! मेरे पति को उन्मत्त बना दो, हे अन्तरिक्ष ! तथा हे अग्नि ! है पागल बना दो जिससे वह मेरा ही चिन्तन किया करे" (६।१३०।४)। यहि ही भागकर तीन या पाँच योजन भी अन्यत्र चला गया हो तो वह लौट आवे (अ १३१।४)। सबसे भयानक तो वह प्रार्थना है जिसमें एक स्त्री अपनी प्रतिस्पिधिनी है को व्यस्त तथा परास्त करने के लिए आग्रह करती है (अ० १।१४)। इन मन्त्री है क्रियाओं को 'आभिचारिक' नाम से पुकारते हैं, क्योंकि विशेषतः मार्ण, (वशीकरण) तथा उच्चाटन आदि फलों की सिद्धि के निमित्त ही इनका बहुल प्र होता है।

(६) राजकर्माणि - राजाओं से सम्बद्ध बहुत से सूक्त अथर्ववेद में पाये लाते हैं जिनके अध्ययन से तत्कालीन राजनैतिक दशा का विशव वित्र उपलब्ध होता है। शत्रुओं को परास्त करने की प्रार्थना के साथ-साथ संग्राम तथा तदुपयोगी साधनों - जैसे रथ, दुन्दुभि शंख आदि-का विशेष विवरण सांग्रामिक दृष्टि से भी अथर्व की महत्ता घोषित कर रहा है। अथर्व के 'क्षत्रवेद' नाम का यही कारण प्रतीत होता है। उस युग में प्रजा ही राजा का संवरण (चुनाव) करती थी। अथर्व ३।४ सुक्त में मनुष्यों के साथ ही साथ अश्विन्, मित्रावरण, मरुत् तथा वरुण के द्वारा भी राजा के संवरण करने का वर्णन किया गया है। अन्च सूक्त (अथर्व० ३।३) से पता चलता है कि देश से निष्कासित राजा पुनः राज्य में बुलाया जाता था, तथा सम्मान-पूर्वक प्रतिष्ठा पाता था। संग्राम के लिए वीरों के हृदय में उत्साह फूँकनेवाले नगाड़े (दुन्दुभि) का वर्णन नितान्त साहित्यिक तथा वीर रस से पूर्ण है। पाँचवें काण्ड का दशमसूक्त कवित्व तथा मनोहर भावों के प्रदर्शन के कारण बड़ा ही रोचक, सरस तथा अभिव्यञ्जनात्मक है। दुन्दुभि की गड़गड़ाहट सुनकर शत्रु की नारी को भयानक अस्त्रों के संघर्ष के बीच में अपने पुत्र को छाती से चिपका कर भाग जाने की यह प्रार्थना संग्राम के प्रांगण में कितना करुणाजनक दृश्य उपस्थित करती है-(अथर्व 417014)

दुन्दुभिस्क्त (५।२१),में सुन्दर उपमा तथा भाव-सौष्ठव का योग उसे वीर रस के आदि काव्य होने की स्पष्ट घोषणा कर रहा है। दुन्दुभि से शत्रुओं के त्रासन तथा मोहन को प्रार्थना करते समय मालोपमा का यह सौन्दर्य नितान्त अभिराम तथा क्लाघनीय है (वही, ५।२१।६)—

यथा रयेनात् पतित्रणः संविजन्ते अहर्दिवि सिहस्य स्तनथोर्यथा। एवा त्वं दुन्दुभेऽमित्रानभिकन्द प्रत्रासयाथो चित्तानि मोहय॥

मन्त्र का आशय है कि जिस प्रकार बाजपक्षी से अन्य पक्षी उद्विग्न हो जाते हैं और जिस प्रकार सिंह की गर्जना सुनकर प्राणी भयभीत हो उठते हैं, उसी प्रकार है दुन्दुमि ! तुम हमारे शत्रुओं के प्रति अपनी गड़गड़ाहट करो, उन्हें खूब डरा दो और उनके चित्त को मोहित कर दो, जिससे युद्ध में उनकी शक्ति का ह्रास हो तथा वे शीझ ध्वस्त हो जाँय।

पृथिवी सूक्त—भाषा तथा भाव की दृष्टि से नितान्त उदात्त, भावप्रवण तथा सरस है। पृथ्वी की महिमा का यह वर्णन स्वातन्त्र्य के प्रेमी तथा स्वच्छन्दता के रिसंक आथर्वण ऋषि का ह्दयोद्गार है। इस शैली के प्रौढ़ काव्य की उच्च कल्पना तथा

१. ब्रष्टव्य सातवडेकर—मातृभूमि और स्वराजशासन्, अथर्ववेद भाग २, (स्वाध्याय मण्डल, पारडी)

भन्य भावुकता वैदिक साहित्य में भी अन्यत्र दुर्लभ है। इस सूक्त में आयर्वण ऋषिते ६३ मन्त्रों में मातृर्कीपणी भूमि की त्समग्र पाधिव पदार्थी की जननी तथा पोषिका है रूप में महिमा उद्घोषित की है तथा प्रजा को समस्त बुराइयों, क्लेशों तथा अन्यों है वचाने तथा सुख-सम्पत्ति की वृष्टि के लिए प्रार्थना की है।

इस सूक्त में 'मातृमूमि' की बड़ी ही मनोरम कल्पना की गई है। 'मातृमूमि' क यह रुचिर वर्णन देशमिक की प्रेरणा का मधुर विलास है। 'मातृभूमि' एक सबीर रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' (१२।१।१२) —अर्थात् 'मेरी माता भूमि है और मैं मातृभूमि का पुत्र हूँ' वड़ी ही उदात्त माला का प्रेरक मन्त्र है। इस भूमि के निर्माण तथा संरक्षण में देवताओं का सहयोग जा रूक रहा है। 'अधिवनों ने जिसे मापा, विष्णु ने अपने तीन पादप्रक्षेपों को रखा, श्री के स्वामी (श्रचीपति) इंद्र ने जिसे अपने लाभ के लिए शत्रुओं से विरहित वनाय वह भूमि मुझे उसी प्रकार दूध दे जिस प्रकार माता अपने पुत्र को स्वतः अनुरागः दूघ देती हैं (मन्त्र ७०)। 'सा नो भूमिविसृजतां माता पुत्राय मे पयः' इस वास में कितनी ममता भरी हुई है। पृथ्वी के ऊपर नाचने, कूदने, फाँदने तथा लड़ने-मिल का कितना स्वाभाविक वर्णन यहाँ किया गया है। पृथ्वी का एकांगी रूप प्रस्तुतः होकर उसका सर्वाङ्गीण रूप इस सूक्त में उपस्थित किया गया है। पृथ्वी के ऊपर बं तथा पर्वत सदा लाभदायक बनें, छहों ऋतुओं का आगमन प्रजा के कल्याण के निक हो, समग्र प्रजा एक समष्टि के रूप में कल्याण की भाजन बनायी गयी है। पृथ्वी से प्रारं है कि जितने सपें, वृष्टिक, हिंसक तथा रोगवर्घक क्रिमि प्रावृड्काल में (क्योंकि रे वर्षा के आगमन पर उत्पन्न होते हैं, तथा प्रजा को महती हानि पहुँचाते हैं) तुम ह चलें, वे हमसे दूर भाग जाँय, तथा शिव कल्याण हमारे पास आवे' (मन्त्र ४५)।

इस प्रकार यह मूमिसूक्त अथर्ववेदीय युग की महनीय राष्ट्रीयता का सन्देशवाह बनकर आज भी हमारे लिए उत्साह तथा उल्लास का सद्यः प्रेरक है (१२।१)।

(७) ब्रह्मण्यानि—इनमें जगत के परमतत्त्वमूत परमात्मा तथा परहार स्वरूप और कार्य का विवेचन है। इन आमुष्मिक ब्रह्मण्य सूक्तों के कारण ही अवर्व 'ब्रह्मवेद' के महनीय अभिघान से पुकारा जाता है। इन सूक्तों में दर्शन के गर्भी तथ्यों की विशव समीक्षा प्रस्तृत की गई है। इन सूक्तों में अन्तर्दृष्टि से संबंधि प्रातिमचक्षु ऋषियों के स्वानुभूत तत्त्वों का विशव विवेचन इन्हें बहुमूल्य तथा दार्श दृष्टि से विशेष उपादेय सिद्ध कर रहा है।

परमतत्त्व नाना अभिधानों तथा संज्ञाओं के द्वारा अभिहित किया गया है। काल कि नाम से जगत्, पृथ्वी तथा दिव् का उत्पादक और नियन्ता है। काल कि प्रपद्ध का अधिष्ठान है। उसमें केवल मन, प्राण तथा नाम ही समाहित नहीं हैं। वह सबका ईश्वर तथा प्रजापित का भी पिता है। उसी के संकल्प करने पर गई कि

उत्पन्न हुआ और उसी में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार काल ही जग्ज् का परमतत्त्व स्वीकृत किया गया है (१९।५३।८):—

काले तपः काले ज्येष्ठं काले ब्रह्म समाहितम् । कालो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासीत् प्रजापतेः॥

त्रयोदश काण्ड के अनेक सूक्तों में जिस 'रोहित' का वर्णन है वह भी सूर्य या सूर्यस्थ वीर्य का प्रतीक होने से जग़त् के सृष्टि आदि समस्त व्यापारों को निर्वाहक है। सूर्य के घोड़े उसी रोहित को रथ पर चढ़ाकर चारों ओर ले जाते हैं। वही यज्ञका जनियता, अथ च समग्र विश्व का निर्माता है। उसी के अधिष्ठान के ऊपर यह विश्व खड़ा है तथा अपना जीवन यापन करता है। इस वर्णन से स्पष्टतः प्रतीत होता है कि रोहित ब्रह्म का ही प्रतीक है।

अन्य सूक्तों में गौ का वर्णन बड़ी मार्मिकता के साथ किया गया है (१०१०), तथा वशा गौ जगत् के समस्त पदार्थों की जननी के रूप में चित्रित की गई है। ब्राह्मणों के लिए दक्षिणास्वरूप होने से ही गौ का महत्त्व वैदिक युग में नहीं था; प्रत्युत कृषक-समाज के लिए सर्वस्व होने के कारण भी गौ का गौरव अतीव महान् था। इस सूक्त में वशा गौ जगत् में सर्वश्रेष्ठ तत्त्व के रूप में चित्रित की गयी है। कोई वशा की अमृत रूप से और कोई मृत्यरूप से उपासना करते हैं। संसार में देव, मनुष्य, असुर, पितर तथा ऋषिगण सव कुछ वशा ही है (अथर्व १०११०।२६)—

वशामेवामृतमाहुर्वशां मृत्युमुपासते । वशेदं सर्वमभवद् देवा मनुष्या असुराः पितर ऋषयः ॥

गौ के इस आध्यात्मिक महत्त्व को समझने वाले व्यक्ति को ही यज्ञ में दान देने से वह सफल तथा कल्याणप्रद होता है (मं० २७)।

'स्कम्भ' (१०।७, ८) तथा 'उच्छिष्ट' (११।९) प्रकारान्तर से परब्रह्म के ही नवीन अभियान एवं स्वरूप प्रतीत होते हैं। जगत् के समस्त पदार्थों का आश्रय तथा अविद्याता होने के कारण ही वह परमतत्त्व स्कम्भ (आधार) की संज्ञा से मण्डित है। वह केवल विश्व का ही कारण नहीं; प्रत्युत ब्रह्म का भी कारण है और इसीलिए वह 'ज्येष्ठ ब्रह्म' कहलाता है। जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष तथा आकाश समाहित हैं—अनि, चन्द्रमा, सूर्य तथा वायु जिसमें अपित होकर रहते हैं—वही स्कम्भ है (१०।७।१२)। वहीं आत्मा के साथ ऐक्य धारण करनेवाला तत्त्व है। 'उच्छिष्ट' शब्द का अर्थ होता है—वचा हुआ, शेष पदार्थ। दृश्य प्रपञ्च के निषेच करने पर जो वस्तु अविद्यार रहती है वही 'उच्छिष्ट' है, अर्थात् 'नेति नेति' ब्रह्म। जगत् के समस्त पदार्थों की उत्पत्ति—वेद तथा पुराण को उत्पत्ति (मन्त्र २४), प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र आदि की उत्पत्ति (मन्त्र २५) उच्छिष्ट से ही हुई है (११।७।२३)—

यच्च प्राणित प्राणेन यच्च पश्यित चक्षुषा ।
 उिच्छिष्ठाज्जितिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रिताः ॥

ब्रात्य-अथर्ववेद की शौनक शाखा की जो संहिता हो पूर्णतया उपलब्ध है, तथा आजकल प्रचलित है उसका १५वाँ काण्ड 'वात्यकांड' के नाम से पुकारा जाता है. क्योंकि इसमें व्रात्य का ही समग्रतया विवरण है। इस काण्ड में दो अनुवाक हैं, जिनमें प्रथम अनुवारः में ७ सूक्त तथा दूसरे में ११ सूक्त हैं। इस प्रकार इनमें १८ सूक्त है और प्रति सूक्त में अनेक गद्यात्मक मन्त्र हैं। पैप्पलाद शाखा की उपलब्ध अपूर्ण सहिता में १८वें काण्ड के २७वें सूक्त में वात्य-विषयक केवल ९ मन्त्र ही मिलते हैं, शेष मन लुप्त हो गये हैं। विचारणोय प्रश्न यह है कि 'व्रात्य' कीन है ? साधारणतः व्रात्य स मनुष्य को कहते हैं जिसका जन्म तो द्विजकुल में हुआ हो, पर जिसका उपनयनादि संस्कार न हुआ हो। जान पड़ता है कि प्राचीन काल में आयों की कुछ अर्धसम्य शाखायें थीं. जो बस्तियों के बाहर रहती थीं और घीरे-घीरे वे आर्य-समाज में मिल गई, परन्तु स आदिम काल में उनका रहन-सहन अन्य लोगों से भिन्न था। सम्भवतः वे वैिक संस्कारों को नहीं मानती थीं। ताण्ड्य-ब्राह्मण (१७।१) में इनकी वेशभूषा का वड़ा है विस्तृत तथा सजीव वर्णन किया गया मिलता है जिससे इनकी जाति-गत विशिष्टता, आचार-व्यवहार और रहन-सहन का रोचक चित्र हमारे नेत्रों के सामने झलक उळा है, परन्तु अथर्ववेदीय 'व्रात्यकाण्ड' में निर्दिष्ट व्रात्य का तात्पर्य क्या है ? आचार विचार से रहित तथा नियम की प्रांखला में बद्ध न होने वाले व्यक्ति का द्योतक हों के कारण 'द्रात्य' शब्द का लाक्षणिक अर्थ हुआ --- ब्रह्म, जो जगत् के नियमों की गृंबब में न बद्ध है और न जो कार्यकारण की भावना से ही ओतप्रोत है। इसी ब्रह्म के स्वल का तथा उससे उत्पन्न सृष्टिक्रम का व्यवस्थित वर्णन इस काण्ड में विस्तार के सा किया गया है।

'त्रात्यों वा इदम् अग्र आसीत्'—पैप्पलाद शाखा के इस वाक्य से स्पष्ट है कि जगत् के आदि में 'त्रात्य' ही केवल विद्यमान था। फलतः 'त्रात्य' शब्द से 'त्रह्म' ही यहां संकेत है। यह त्रात्य गतिमान् होकर प्रजापित को प्रेरित करता है। ए प्रजापित से तात्पर्य हिरण्यगर्भ से है— "स प्रजापितः सुवर्णमात्मन्यप्र्यत् तत्प्रव नयत्।" यहां जीवों के शुभाशुभ कर्मों के संस्कार को सुवर्ण कहा गया है। कि प्रकार सोने से नाना आकार वाले भूषणों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार जीवों संस्कारसमूह से नाना रूप वाला जगत् बनता है। इन्हीं के आधार होने के कार प्रजापित हिरण्यगर्भ के भी नाम से प्रस्थात है। हिरण्यगर्भ के द्वारा सृष्टि के क्रव वर्णन यहां किया गया है। इसके अनन्तर वह त्रात्य किस प्रकार नाना दिशा जाता है, तत्सम्बद्ध जीवों की सृष्टि में समर्थ होता है? इसका विशद विवर्ण का का है। इस प्रकार यह त्रात्यकाण्ड भी उच्छिट सूक्त के समान आध्यात्मिक की काण्ड में है। इस प्रकार यह त्रात्यकाण्ड भी उच्छिट सूक्त के समान आध्यात्मिक की

अथर्ववेद के दार्शनिक सूक्तों में निर्दिष्ट तत्त्व उपनिषदों की पूर्वपीठिका माने जा सकते हैं। इन्हीं सूक्तों की महती क्याख्या उपनिषदों में उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार अथर्ववेद के विषयों की यह आलोचना उसके ऐहिक तथा आमुष्मिक रूप से परिचय देने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है।

ऋग्वेद का पूरक अथर्ववेद

काव्य की दृष्टि से अथर्ववेद ऋग्वेद का पूरक माना जा सकता है। ऋग्वेद को प्राचीनतम काव्य का निदर्शन मानना एक स्वतः सिद्ध सिद्धान्त है, परन्तु वह गौरव अथर्ववेद को भी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि यदि ऋग्वेद अधिकांश में आधिदैविक तथा अध्यात्म-विषयक मनोरम मन्त्रों का एक चारु समुच्चय है, तो अथर्ववेद अधिभौतिक विषयों पर रचित मन्त्रों का एक प्रशंसनीय संग्रह है। काव्य की दृष्टि से दोनों में उदात्त भावना से मण्डित तथा मानव-हृदय को स्पर्श करनेवाले सुचारु गीतिकाव्यों का वृहत् संग्रह है। दोनों मिलकर आयों के प्राचीनतम काव्यकला के रुचिर दृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं; यह संशयहीन सिद्धान्त है।

किसी देश या समाज में दो स्तरों के मनुष्य पाये जाते हैं —एक तो हैं निम्नस्तर के पुरुष, जिनके आचार-विचार एक विचित्र घारा में प्रवाहित होते रहते हैं। 'साघारण जनता' के नाम से ये ही पुकारे जाते हैं। दूसरे हैं उच्च स्तर के पुरुष, जिनकी विशेष-शिक्षा-दीक्षा होती है और अपनी शिक्षा के प्रभाव से जिनकी विचारघारा एक विशिष्ट मोड़ लेकर प्रवाहित होती है। दोनों की रुचि भिन्न होती है और दोनों के लिए कविता भी भिन्न प्रकार की होती है। कविता के ये विभिन्न प्रकार निःसन्देह एक दूसरे के पूरक होते हैं। अथर्व तथा ऋग्वेद की कविता का पार्थक्य इसी कारण सिद्ध हीता है। <mark>अथर्वनेद के</mark> विचारों का घरातल सामान्य जनजीवन है, तो ऋग्वेद का विशिष्ट जनजीवन है। साघारण जनता के अनेक विश्वास विचित्र तथा विलक्षण हुआ करते हैं। किसी रोग का निदान करते समय वे आधिदैविक कारणों की उपेक्षा नहीं करते। उनके जीवन पर मूत-दूत, प्रेत-पिशाच, डाकिनी-शाकिनी जैसे अदृश्य अर्घदैविक प्राणियों की सत्ता उसी प्रकार प्रभाव डालती है, जिस प्रकार भूतल के दृश्य प्राणियों का अस्तित्व । उनकी दृष्टि में ये पदार्थ अदृश्य जगत् के निवासी न होकर इस ठोस घरातल पर उसी प्रकार रहते हैं जिस प्रकार मनुष्य तथा पशु। फलतः उनके विचार में इन प्राणियों का अस्तित्व उनके जीवन की घटनाओं को प्रमावित करने में सर्वथा समर्थ होता है। कोई कुमारी अपने लिए योग्य पति पाने में यदि असमर्थ है, तो इसका कारण वह न तो अपने सौन्दर्य के अभाव को मानती है, और न अपने माता-पिता के प्रयत्नों के शैथित्य को, प्रत्युत वह किसी अदृश्य जीव को अपने ऊपर प्रभावशाली मानकर उसके प्रभाव को घ्वस्त करने का प्रयत्न करती है। साधारण जीव अपने शत्रु को परास्त करने

के लिए टोना टोटका की शरण में जाता है। ऐसे प्राकृत जन के विश्वासों तथा आचारों की जानकारों के लिए अथवंवेद सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इस वेद के अध्ययन से पता चलता है कि अभिचार दो प्रकार का होता था—एक तो मंगलसाधक जिससे साधक अपने कल्याण की कामना करता था; दूसरा होता था अमंगलसाधक जिसमें शत्रुओं को परास्त तथा ध्वस्त करने की भावना प्रवल होती थी। पितृ अभिचार (अथवं) में हमें रोग की चिकित्सा के हेतु मन्त्र मिलते हैं। अभागिलक अभिचार (आंगिरस) में शत्रुओं तथा विद्रोहियों के प्रति अभिशाप युक्त मन्त्र मिलते हैं। इन दोनों प्रकार के अभिचार मन्त्रों का संग्रह होने के कारण ही तो यह समग्र के ध्वर्यविद्विरस' के नाम से प्रसिद्ध है।

कतिपय उदाहरणों के द्वारा इन अभिचारों के स्वरूप का यहाँ प्रदर्शन किया ब रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी सुन्दरी का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिये अथर्व में अनेक विधान मिलते हैं। 'कौशिकसूत्र' में एक विघान का प्रकार इस प्रकार है - प्रेमी अपनी सुन्दरी की मिट्टी की मूर्ति बनाता है। अपने हाथ में वह सन की डोरो वाले घनुष को लेता है, जिसके बाण का अग्रमाग तील कंटक से विघा रहता है। इसी वाण से वह अपनी प्रेयसी के हृदय को बेघता है और साथ में अथर्व के मन्त्रों का (३।२५।१-५ और ६) उच्चारण करता है, जिसे उसका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। कभी-कभी बड़े वर्बर अभिचार का प्रयोग हम पाते हैं, जब किसी स्त्री को बन्ध्या बनाना अभीष्ट होता है अथवा किसी पुरुष के पुंस्त्वशक्ति से विहीन बना कर नपुंसक बनाने की भावना प्रवल होती है। (अवरं ६।१३८;९।९०)। दु:स्वप्नों को दूर हटाने के लिए कहीं भूतापसरणविधि दी गई तो कहीं संग्राम में शृतु की प्रबल सेना को घ्वस्त करने के लिए तथा राजा को विवर्ण वनाने के लिए अनेक अभिचार मन्त्र हैं। रोगों को दूर करने के नाना प्रकार की ओषिघयों का प्रयोग मन्त्रों के साथ दिया गया है। साधारण ज्वर (तक्मन्) किला (श्वेत कुष्ठ), क्षेत्रिय रोग (कुलक्रमागत रोग), यक्ष्मा (क्षय रोग), विष (श्र<sup>ति</sup> में किसी भी प्रकार से प्रविष्ट विष) आदि के निवारण के लिए ओषियों का प्रवीर नाना विघान के साथ यहाँ उपलब्ध होता है जिससे मानव के कल्याण की भावन सर्वतोमुखी प्रतीत होती है। तात्पर्य यह है कि अथवंवेद प्राकृतजन के विश्वासों क् आचार विचारों का, रहन-सहन का, अलौकिक शक्ति में दृढ़ विश्वास का, भूत्रें आदि अदृश्य जीवों में पूर्ण आस्था का एक विराट् विश्वसनीय कोश है, जिसकी सहाक से हम उस प्राचीन युग की एक भव्य झांकी देख सकते हैं। इसके मन्त्रों की भाषा अपेक्षाकृत सरल तथा स्बोध है।

उघर ऋग्वेद संस्कृतजन के विचारों की झाँकी प्रस्तुत करता है। उसके आवीर विचारों का घरातल नितान्त उच्चस्तरीय, सुसंस्कृत तथा शिष्ट है। समाज के उच्चली

के विचारों की विचार-धारा मन्त्रों के माध्यम से यहाँ प्रवाहित होक्षी है। मानव जीवन को सुखमय बनाने वाले तथा प्राकृत दृश्यों के प्रतीकरूप देव हमारे जीवन में सर्वथा प्रभविष्णु तथा महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। इसोलिए पुरोहितवर्ग अपने लिए, अपने यजमान के लिए, अपने आश्रयदाताओं के लिए वड़ी सुश्लिष्ट स्तुतियां सुनाकर उन्हें कृपाशील बनने के लिए प्रार्थना करता है। वे सर्वदा अपने पुत्रपौत्रों के सुख-समृद्धि आदि के निमित्त देवों से प्रार्थना करने में कभी नहीं चूकते। देवों को साकात् करने तथा श्रद्धामयी पूजा देने का प्रधान उपकरण यज्ञ माना है। इन्हीं को लक्ष्य कर ऋग्वेद के अधिकांश मन्त्र प्रवर्तित होते हैं। अनेक सूक्त यज्ञ के सम्बन्ध से सर्वेद्या विहीन आपाततः प्रतीत होते हैं, परन्तु भीतर कोई याज्ञिक उद्देश अवस्यमेव विद्यमान रहता है। यज्ञीय उपकरण नितान्त उदात्त तथा विशुद्ध होते हैं। घृत, यव तिल तथा सोम-रस-ये देवता के उद्देश्य से अपित किये जानेवाले प्रधान पदार्थ हैं। इनमें भी सोमरस का प्रामुख्य है। सोमयाग में सोमरस तीन बार पत्थरों से कूटकर चुलायां बाता था, जिसे 'सवन'. कहते थे। तदनन्तर उनके वस्त्र से उसे छानकर द्रोण-कलश में रखते थे, तथा उसमें दूष मिलाने की भी विधि थी, इसी का नाम था 'पवमान सोमः', जिसके विशिष्ट मन्त्रों के लिए ऋग्वेद का एक विशिष्ट मण्डल ही पृथक् कर दिया गया है। फलतः यज्ञ के अवसर पर इन्द्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, सविता, अश्विन आदि देवताओं के लिए सोमरस का समर्पण ऋग्वेदीय युग का आवश्यक धार्मिक कृत्य था। इसी के लिए यजुः तथा साम का भी प्रयोग होता था। फलतः ये तीनों— ऋक्, यजुः तथा साम — एक ही यज्ञ को घ्यान में लक्ष्य कर प्रवृत्त होने वाले मन्त्रपुंज हैं। समाज का उच्चस्तरीय भाग इस पूजा-विधान का अधिकारी था तथा इसके लिए प्रयुक्त होनेवाली संस्कृत भाषा अपने विशुद्ध उदात्त रूप में हमारे सामने आती है। फलतः ऋग्वेद तथा अथर्व के मन्त्र दोनों मिल कर वैदिक युग के घार्मिक विधि-विधान का स्वरूप प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। प्राकृतजन तथा संस्कृतजन दोनों जनों का विचार-घरातल इन ग्रन्थों में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। अतएव ये दोनों एक दूसरे के परस्पर पूरक माने जा सकते हैं।

कपर के वर्णन से यह न समझना चाहिए कि अथर्व में यज्ञ के विधान का स्थान
नगण्य और उपेक्षणीय है। ऋग्वेदीय यज्ञ-याग का विधान यहाँ भी किया गया था,
परन्तु यज्ञ का सम्बन्ध अभिचार के साथ विशेष रूप से प्रतिष्ठित किया गया। उद्देश
स्वर्ग की प्राप्ति के साथ ही साथ सांसारिक अम्युदय तथा शत्रुओं का पराजय भी था।
यज्ञ एक प्रकार माया शक्ति का आश्रय माना जाने लगा और इस माया शक्ति से
सम्पन्न होने के कारण यज्ञ का नाम ही 'ब्रह्मन्' पड़ गया। इस प्रकार अथर्व में हम
यज्ञ की भावना में भी एक विकास का परिचय पाते हैं। यह विकास भौतिक
रूप से मानस स्तर तक पहुँचने का सूचक है। यज्ञ प्रतीकात्मक रूप से होकर

मानस विधान की कोटि में आता है, अर्थात् यज्ञ के वास्तविक विधान से आगे तर कर यजमान केवल मानसिक क्रिया के द्वारा अब यज्ञ का निष्पादन करता है। क्ष प्रकार यज्ञ की यह आध्यात्मिक भावना हमें औपनिषद कल्पना के पास पहुँचा की है। अब यज्ञ बहुत सीधे-सादे विधान थे, जिनका सम्पादन थोड़े से खर्चे में और थोड़े ही दिनों में होना शक्य हो गया। इस प्रकार अथर्ववेद में हम यज्ञ के स्वल तथा विधान में पूर्ववेदों की अपेक्षा मौलिक परिवर्तन पाते हैं।

अथवंवेद में कौटुम्बिक अभिचार

वैदिक साहित्य में अधर्वबेद का स्थान बड़ा ही अनुपम है। जहाँ अन्य हे देवताओं की स्तुति को ही अपना प्रतिपाद्य विषय वनाते हैं, वहाँ अधर्ववेद भीकि विषयों के भी वर्णन में अपने को कृतकार्य मानता है। आदिम सानव की नाता प्रका की विचित्र क्रियाओं, आचार-विचारों और रहन-सहन की पूरी जानकारी के कि अधर्ववेद से पुराना ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता। जैसे शत्रुओं पर विजय पाने लिए, क्लेशदायी दीर्घ रोगों के निवारण के लिए, सद्योजात शिशु तथा उसकी मा (जच्चा वच्चा) को सन्तम करनेवाले भूत प्रेतों के विनाश के लिए नाना अभिका का विचित्र वर्णन अधर्ववेद के सूक्तों में पाया जाता है, जिसके कारण यह वेद नृतत (ऐनश्रोपोलाजी) के अभ्यासियों के लिए एक बहुमूल्य विश्वकोष का काम करता है। जादू टोना का प्रचार आधर्वण सम्यता की एक विशिष्ट घटना है।

ब्लैक मैजिक) इनमें से प्रथम प्रकार 'श्वेतजादू' के नाम से प्रसिद्ध है, तो दूसरा 'काला जादू' के नाम से प्रख्यात है। शेक्सपीयर ने अपने अनेक नाटकों में, विशेषतः 'मैक्बेथ' में इस दूसरे प्रकार के जादू का साहित्यिक विवरण प्रस्तुत कर यूरोप की मध्ययुगीन धारणाओं का एक भव्यरूप प्रस्तुत किया है।

अथर्ववेद ऐसे विश्वासों की जानकारी के लिए मानव-इतिहास में सबसे प्राचीन ग्रन्थ-रत्न है। अथर्वसंहिता में भी अन्य संहिताओं के समान मन्त्रों का ही संग्रह है, परन्तु इन मन्त्रों का उपयोग कब तथा किस उद्देश्य से किया जाता था, इसका पता हमें कौशिक-गृहसूत्र की सहायता से ही लगता है। कौशिक गृहसूत्र अथर्ववेद का एकमात्र गृह्यसूत्र है जिसमें १४ अध्याय हैं। इसका सम्पादन न्यूहावेन (अमेरिका) से डा० ब्लूमफील्ड ने किया है (१८९० में), तथा इसका पुनर्मुद्रण हिन्दी अनुवाद के साथ किया है मुजफ्फरपुर से उदयनारायण सिंह ने (१९४२ ई० में)। मानव विज्ञान के इतिहास में कौशिक-सूत्र नितान्त उपादेय, प्रामाणिक तथा रोचक ग्रन्थ है, जिसमें उन अभिचारीय किया-कलापों का विचित्र वर्णन है जो मन्त्रों के साथ प्रयुक्त होते थे।

अथवंदेद के केवल विवाह-सम्बन्धी सूक्तों का एक संक्षिप्त अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। विवाह से सम्बद्ध अनेक सूक्त अथवंदेद में उपलब्ध होते हैं, जिनके अनुशीलन से उस युग के समाज का चित्र हमारे नेत्रों के सामने बलात् प्रस्तुत हो जाता है। इन सूक्तों में कहीं तो पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रार्थना है, तो कहीं सद्योजात शिशु की रक्षा के लिए देवताओं की स्तुति है। अथवंदेद का १४ वां काण्ड 'विवाह काण्ड' है, जिसके दो अनुवाकों में १३९ मन्त्र हैं, जिनका उपयोग विवाह के अवसर पर किया जाता है। इनमें से अनेक मन्त्र ऋखेद के वैवाहिक सूक्तों में मी उपलब्ध हैं। नीचे के मन्त्र में अग्नि तथा सूर्य से प्रार्थना की गई है कि वे कुटुम्ब के नाना क्लेशों को दूर करें (अथवं १४।२।६२)—

यत् ते प्रजायां पशुषु यद्वा गृहेषु निष्ठितमघ - कृद्भिरघं कृतम्। अग्निष्ट्वा तस्मादेनसः

सर्विता च प्रमुच्यताम् ॥
इसी प्रकार नव वधू अपने नवीन घर—पितगृह में आती है, तब उसे दीर्घ जीवन पाने के लिए भव्य प्रार्थना इस मन्त्र में की गई है (वही, मन्त्र ७५)—

प्रबुध्यस्व सुसुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय। गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासो दीर्घं त आयुः सविता कृणोतु॥ अब दूसरें प्रकार के मन्त्रों तथा तत्सम्बद्ध अनुष्ठानों पर दृष्टिपात की जिए। को स्त्री अपने पति का प्रेम पाना चाहती है अथवा कहीं वह अपनी सपत्नी को अपने क्ष करना चाहती है, तब वह एक विशिष्ट अनुष्ठान के साथ इस सूक्त के मन्त्रों का उपके करती है—(३।२५)

उत्तुदस्त्वोत् तुदतु मा घृथाः शयने स्वे। "इषुः कामस्य या भीमा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥१॥ आधीपणां कामशल्यामिषुं संकल्पकुल्मलाम्। तां सुसन्नतां कृत्वा कामो विध्यतु त्वा हृदि॥२॥ या प्लीहानं शोषयित कामस्येषुः सुसन्नता। प्राचीनपत्रा व्योषा तया विध्यामि त्वा हृदि॥३॥

भावार्थे - दूसरों को बेचैन वनाने वाला काम तुम्हें बेचैन वनावे । अपनी से पा तुम आनन्द के साथ मत रहो। काम का जो भयानक बाण है उससे मैं तुम्हारे हुत को बेघती हूँ। कामदेव का वाण मानसिक व्यथा के पत्तों से युक्त है। इच्छा के जिसे काँटे गड़े हैं, संकल्प (निश्चित इच्छा) ही जिसका डंडा है ऐसे वाण से तुम्हारे उप ठीक लक्ष्य रख कर काम तुम्हारे हृदय को वेघे। काम का वाण प्लोहा को सोसं वाला है, ठीक लक्ष्य पर जमा है, उसके पंख आगे उड़ रहे हैं तथा यह जलाने वह है (ब्योषा), ऐसे वाण से मैं तुम्हारे हृदय को वेघती हूँ। इस सूक्त में कुल छ: मन हैं जिनमें से तीन मन्त्रों का अर्थ ऊपर दिया गया है। शेष मन्त्र भी इसी मा को पुष्ट करने वाले हैं। कौशिक सूत्र का कथन है कि यदि कोई पुरुष किसी लं के प्रेम को पाकर उसे अपने वश में लाना चाहता है तो वह उस स्त्री की 🔯 की मूर्ति बनाता है, सन की बनी डोरीवाला घनुष तथा काँटों की नोक वाला बा वनाता है। वाण का पंख उल्लू की पाँख का होता है, तथा बाण का हाय का लकड़ी का बना होता है और वह इसी बाण से उस प्रेमिका की मृत्तिकामूर्ति को छेता आर-पार कर देता है। काम के द्वारा कामिनी के हृदय को बेधने का यह प्रतीक है। दोनों क्रियायें साथ-साथ होती हैं — बाण से हृदय का वेघना और ऊपर के मन्त्रों हैं उच्चारण । यह वशीकरण क्रिया कहलाती है । ऐसी मूर्ति या चित्र बनाकर उसे वेर्ष का ढंग संसार के अन्य भागों में आज भी प्रचलित है।

इसी प्रकार पित के वश में लाने वाली वधू इस वशीकरण किया का आश्रय हैं। वह अपने प्रियतम की मूर्ति बनाती है, उसे अपने सामने रखती हैं और उने सिर पर गरम बाणों से आधात करती है, साथ ही साथ अथवें के दो सूक्तों (६११३० के ६११३८) का पाठ भी करती जाती है। इन सब का ध्रुव वाक्य है—'देवाः प्रहिंश समरम् असौ मामनुशोचतु' अर्थात् हे देवगण ! काम को इसके प्रति भेजिए, जिसके भेरे प्रेम से उद्घन्त हो जाय ब

एक दो मन्त्रों को लीजिए (६।१३०।४):-

उन्मादयत मरुत उदन्तरिक्षमादय। अग्न उन्मादया त्वमसौ मामनुशोचतु।

हे देवता लोग इसे पागल बना डालिए मेरे प्रेम से । ऐ वायु ! इसे पागल बना डालो । हे अग्निदेव ! आप भी इसे पागल बना डालो । वह मेरे प्रेम छे शोक से ज्यास हो जाय ।

यद् धावसि त्रियोजनं पञ्चयोजनमाश्विनम्। ततस्त्वं पुनरायसि पुत्राणां नो असः पिता ॥

स्त्री पित को लक्ष्य कर कह रही है—अगर तुम तीन योजनों तक यहाँ से दौड़ गये हो, पाँच योजनों तक अथवा घोड़े के दिन भर चलने के रास्तों को पार कर गये हो, तो वहाँ से तुम मेरे पास अवश्य चले आवो और हमारे पुत्रों के तुम पिता बनो (अथवं ९।१३१।३)। अन्तिम मन्त्र का तात्पर्य यह है कि पित स्त्री के पास से भाग कर बहुत दूर चला गया है, परन्तु इस आभिचारिक अनुष्ठान के बल पर वह फिर लौट कर घर चला आता है, अपनी गृहस्थी जमाता है तथा अनेक पुत्रों का पिता बन जाता है। इन मन्त्रों की भावना सौम्यभाव से परिपूर्ण है, परन्तु जिन मन्त्रों में कोई स्त्री अपनी वैरिणी को परास्त करना चाहती है उनमें तो घृणा की तथा प्रत्यपकार की बड़ी ही तीव्र-भावना दीख पड़ती है। इस घृणा-भाव के लिए इन मन्त्रों पर घ्यान दीजिये (१।१४)—

भर्गमस्या वर्च आदिष्यधि वृक्षादिव स्रजम्। महाबुष्न इव पर्वतो ज्योक् पितृष्वास्ताम्॥

मैंने इस स्त्री (अपनी वैरिणी) के कल्याण, सौभाग्य तथा तेज को अपने वास्ते हैं लिया है जिस प्रकार पेड़ से माला को। दृढ़ मूल वाले पर्वत के समान वह पिता माता के यहाँ ही सदा बैठी रहे। दोनों उपमाओं का तात्पर्य सुन्दर है। माला तो सौमाग्य तथा तेज का प्रतीक है। पर्वत की उपमा देकर वह स्त्री कहती है कि जिस प्रकार दृढ़मूल पहाड़ उखाड़े नहीं उखड़ता, उसी प्रकार वह स्त्री भी हटाये न हटे। अपने मायके में ही पहाड़ की तरह जमी रहे। हमारे प्रियतम का मुख देखने का सौमाग्य उसे नहीं मिले।

एषा ते राजन् कन्या वर्घूनिधूमतां यम । सा मातुर्वेध्यतां गृहेऽथा भ्रातरथो पितुः ॥ एषा ते कुलपा राजन् ! तामु ते परि दसिस । ज्योक् पितृष्वासाता आ शीर्ष्णः समोप्यात् ॥ यहाँ स्थी यम को लक्ष्य कर कह रही है कि हे राजन् यम ! इस कन्या को का अपनी बहू बनाकर अपने वश में राखिये। यह अपनी माता या भाई के या पिता कर में बँघी रहे। हे राजन् ! यह कन्या तुम्हारे कुल की रक्षा करने वाली है, हो है लोग तुम्हों देते हैं। यह अपने माता-पिता के यहाँ तब तक निवास करती रहे के तक इसके बाल सर से न झड़ जाँय !! इस 'चण्डिका' की प्रार्थना सचमुन के कठोर हैं। यमराज की पत्नी बना देने से ही उसे सन्तोष नहीं है। वह तो चाह्यी कि वह बुड्ढी-ठुड्ढी बन कर मर भले ही जाय, परन्तु पित का मुँह न देखे। इस बढ़ कर घूणा की भावना क्या हो सकती हैं?

उग्र प्रतिहिंसा की आग जल रही है उन मन्त्रों में, जिनमें कोई स्त्री बक्षं वैरिणी को बाँझ बना देने की प्रार्थना करती है (७१३५), अथवा किसी पूलां पुंस्त्व को नष्ट कर उसे नपुंसक बना देने की निर्भ्रान्त प्रार्थना है। दूसरे प्रकार दो मूक्त हैं जिनमें से ७१९० तो उतना उग्र या तीव्र नहीं है, परन्तु ६११३८ सूक्षं तो प्रतिहिंसा की कठोर मावना पढ़ कर चित्त विचलित हो उठता है। कोई को किसी विशिष्ट ओषधि से प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हारे प्रयोग के द्वारा में के शत्रु की क्लीव (= शक्तिहीन) बना देना चाहता हूँ। इन्द्र से प्रार्थना की गई हैं। वह उस व्यक्ति को सदा के लिए क्लीव बना डाले और दो पत्थरों से उसके के अण्डकोशों को सदा के लिए कुचल डाले। इसे पढ़ कर तो प्रिविहंसा की भावना के नग्न रूप में हमारे सामने सजीव होकर खड़ी हो जाती है। मला इन्द्र से ए प्रार्थना !! परन्तु वे तो शत्रुओं के 'पुरभेत्ता' ठहरे और इसल्लिए उनसे 'अण्डके वनने की प्रार्थना में वह व्यक्ति कोई अनौचित्य नहीं देखता !! मला है प्रतिहिंसा का जो ऐसे अनुचित कार्यों के लिए प्राणियों को अग्रसर करती है। इस प्रतिहिंसा का जो ऐसे अनुचित कार्यों के लिए प्राणियों को अग्रसर करती है। इस से स सम्पन्न मन्त्र को लीजिए (६११३८।२)—

क्लीबं कृष्योपशिनमथो कुरीरिणं कृधि। अथास्येन्द्रो ग्रावभ्यामुभे भिनत्त्वाण्यौ॥

एतद्विषयक अन्य सूक्तों में साहित्य सौन्दर्य की कमी नहीं है। सीदे-सादे की अपने मनोगत मार्वों को प्रकट करने की कला को देखकर आलोचक को आर्थि विना नहीं रहता।

अथर्वं का रचनाकाल

अथर्ववेद का रचनाकाल ऋग्वेद की अपेक्षा अवान्तरकालीन प्रतीत है<sup>ती</sup> भाषा तथा छन्द की दृष्टि से अथर्व का अनुशीलन इस पूर्वोक्त सिद्धान्त का पो<sup>द्धा</sup> अथर्व की भाषा ऋग्वेद की संस्कृत से अनेक रूपों में अर्वाचीन प्रतीत है<sup>ती</sup> इन्दों की भी यही दशा है, परन्तु इतना ही नहीं; भौगोलिक तथा सांस्कृतिक परि-स्थितियाँ यह व्यक्त करती हैं कि अथवं में चित्रित समाज का प्रतिविम्य ऋग्वेद में वित्रित समाज की अपेक्षा अवान्तरकालीन है। अथर्व के काल में हम आयों को दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ते हुए पाते हैं। यही कारण है कि अथर्व में व्याघ्र, जो वंगाल के अंगलों में प्राप्त होने वाला पशु है, अत्यन्त शक्तिशाली और आखेट के समस्त पशुओं से नितान्त भयानक वतलाया गया है। अथर्ववेद में राजा राज्यः अभिषेक के अवसर पर व्याघ्रचर्म पर आसीन होता है जो उसकी राजकीय शक्ति का प्रतीक समझा जाता है। चातुर्वर्ण्य से ऋग्वेद केवल परिचय रखता है, क्योंकि उसके दशम मण्डल में ही (जो सब मण्डलों की अपेक्षा नूतन मण्डल माना जाता है) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा गूद्र का उल्लेखमात्र मिलता है, परन्तु अथर्व में ब्राह्मण की शक्ति तथा गरिमा की गौरव-गाथा विशेष रूप से गाई गई है। समाज में ब्राह्मणों का अधिकार विशेषतया समृद्ध उपलब्ध होता है और यह काम था ।पुरोहित वर्ग का जिसने अपने यज्ञीय कौशल और अभिचारीय नैपुण्य के वल पर समाज में अपना उच्च आसन प्राप्त कर लिया था। अथर्व के मन्त्रों में निर्दिष्ट अभिचार अपने विशुद्ध रूप में जनता के लोकप्रिय रोति-रिवाजों की भाँति उपलब्व नहीं होते। इनमें परोहित वर्ग के द्वारा अथर्वसंहिता का संकलन ही हम नहीं पाते, प्रत्युत अनेक सूक्तों का प्रणयन भी पुरोहित वर्ग के उद्योग का परिणत फल है। इस प्रकार अथर्ववेद में पौरोहित्य दृष्टिकोण की सत्ता उपमाओं तथा दृष्टान्तों के द्वारा यत्र-तत्र उपलब्ध होती है। क्षेत्र-कृभि से सम्बद्ध एक मन्त्र में कहा गया है कि इस अभिचार के प्रभाव से ये कीड़े फसल को बिना छुये हुए वैसे ही छोड़ देंगे जैसे अपूर्ण यज्ञ के मोजन को ब्राह्मण छोड़ देता है।

अथर्व में निर्दिष्ट देवमण्डल भी ऋग्वेद से अवान्तरकालीन विकास का सूचक और पोषक है। अथर्व में इन्द्र, अग्नि आदि ऋग्वेदीय देवों की सत्ता होने पर मी उनके स्वरूप और कार्यों में पर्याप्त पार्यक्य दृष्टिगोचर होता है। इन देवताओं का प्राकृतिक दृश्यों का प्रतीकात्मक रूप अब विस्मृतप्राय बन जाता है। अब वे केवल देवविशेष के रूप में ही उपस्थित होते हैं जिनका काम केवल राक्षसों का संहार, रोगों का विनाशन और शत्रुओं का बिष्वंसन है। अथर्व में बहुत से आध्यात्म-वाद तथा सृष्टिवाद से सम्बद्ध सुक्त भी उसे पीछे की रचना सिद्ध कर रहे हैं। इन सूक्तों का अध्यात्मवाद उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धान्त की कोटि में आ जा गई। इनका प्रयोग भी इन्द्रजाल के अवसर पर भूतों और पिशाचों को भगाने के उद्देश से किया जाता है। इन प्रमाणों पर दृष्टि डालने से स्पष्ट है कि अथर्व संहिता की रचना का समय ऋक्संहिता के निर्माण काल से अवस्थमेव पीछे का है।

वेद के लिए प्राचीन साहित्य में त्रयी शब्द का प्रयोग हम पाते हैं जिसते के यजुः और साम इन तीनों वेदों से तात्पर्य समझा जाता है। अन्यत्र विद्याओं रे यजुः और साम इन तीनों वेदों से तात्पर्य समझा जाता है। अन्यत्र विद्याओं रे गणना के प्रसंग में भी वेदत्रयी के अनन्तर इतिहास तथा आख्यान का नाम होने हे भी हम अथर्व को अनुल्लिखित पाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बहुत काल के त्रयी के समान अथर्व को मान्यता नहीं प्राप्त थी और यह मान्यता शनै: अवान्तर होताब्दियों के प्रयास का श्लाघनीय फल है।

अथर्ववेद पर बाह्य प्रभाव
लोकमान्य तिलक ने अथर्ववेद के स्वरूप पर विचार करते समय एक है
सम्भावना को अग्रसर किया है। उनका कहना है कि अथर्व के अनेक स्वलंद मारत के वाहर पनपने वाले धार्मिक सिद्धान्तों का प्रभाव दृष्टिगोत्ता वर्तमान इराक का वहुत प्राचीन काल में नाम था काल्डिया। इस प्रदेश को तुर्गाक लोगों ने पाँच हजार वर्ष ईसा-पूर्व अपना उपनिवेश बनाया। उनके धार्मिक सिद्धान का परिचय विद्वानों को हाल में चला है। इसी प्रदेश को दो हजार वर्ष ईसा परिचय विद्वानों को हाल में चला है। इसी प्रदेश को दो हजार वर्ष ईसा में भी इन लोगों का वड़ा समृद्ध व्यवसाय चलता था। वाबुल देश का की कपड़ा (मलमल) 'सिन्धु' के नाम से संकेतित किया गया है। यह शब्द का स्पष्ट प्रमाण है कि सिन्धु या भारत से उस देश में कपड़ों का आयात होता था वह भी जलमार्ग से ही, स्थलमार्ग से नहीं। स्थलमार्ग से आने पर फारती के प्रभाव से उस शब्द को विद्यात करना कठिन होता और तब वह शब्द हि के नाम से प्रस्थाति पाता।

बाबुल के उदय से हजारों वर्ष पूर्व ही काल्दिया देश से भी भाख पितृ क्यावसायिक सम्पर्क था। दोनों देशों में विचारों के आदान-प्रदान सुदूर प्राचीन युग में होता रहता था। इसका प्रभाव अथर्व के मन्त्रों के हैं। अथर्व के पञ्चम काण्ड १३ वें सूक्त के अष्टम मन्त्र में 'तैमात,' 'ति आदि शब्दों का ठीक-ठीक अर्थ इसी काल्डिया के प्राचीन धार्मिक तथीं अनुशीलन से लग सकता है। उस देश का विश्वास है कि पाताल में 'तियां नामक एक वृहत्काय सर्प रहता था जिसे 'मर्टुक' नामक देवता ने अपने से मार डाला। तिलक्जी का कहना है कि अथर्व का 'तैमात' (जो सर्प बोधक शब्द है) इसी 'तियामत' का ही प्रतिरूप है। 'उरुगल' शब्द को एक विराद नगर, अर्थात् पाताल लोक। अथर्व के 'उरुगूला' का यही मौलिक बोर्य काल्दिया में 'अप्सु' या अञ्जु तियामत के पित का नाम था, जिसे 'मर्डुक' मार डाला था और इसीलिए वह 'अञ्जुजित' की उपाधि से विभूषि तिलक्ती के अनुसार बैदिक इन्द्र 'मर्टुक' का ही प्रतिरूप है। फलते के तिलक्ती के अनुसार बैदिक इन्द्र 'मर्टुक' का ही प्रतिरूप है। फलते के तिलक्ती के अनुसार बैदिक इन्द्र 'मर्टुक' का ही प्रतिरूप है। फलते के तिलक्ती के अनुसार बैदिक इन्द्र 'मर्टुक' का ही प्रतिरूप है। फलते के तिलक्ती के अनुसार बैदिक इन्द्र 'मर्टुक' का ही प्रतिरूप है। फलते के तिलक्ती के अनुसार बैदिक इन्द्र 'मर्टुक' का ही प्रतिरूप है। फलते के तिलक्ती के अनुसार बैदिक इन्द्र 'मर्टुक' का ही प्रतिरूप है। फलते के तिलक्ती के अनुसार बैदिक इन्द्र 'मर्टुक' का ही प्रतिरूप है। फलते के तिलक्ती के अनुसार बैदिक इन्द्र 'मर्टुक' का ही प्रतिरूप है।

इन्ह की उपाधि 'अप्सुजित,' सार्थंक है। 'अप्सुजित,' का प्रथम अंश 'अप्' शब्द का समम्यन्त रूप न होकर वह स्वयं व्यक्तिवाचक संज्ञा है (अप्सु = अब्जु)। 'उवंशी' शब्द का अर्थ ऊह से उत्पन्न होने वाली न होकर अप्सरा अर्थ होना चाहिए, क्यों कि काल्डी-भाषा में 'उह' का अर्थ है पाताल या वहाँ का जल। फलतः उवंशी जल में उत्पन्न होने वाली दिव्याङ्गना है और उसका ठीक प्रतिरूप है अप्सरा (जिनकी उत्पत्ति जल से मानी जाती है)। इन्द्र को वेद में 'सप्तहन्' कहा गया है। तियामत के सात सिर थे। फलतः वह वृत्र का ही प्रतिरूप या और इस प्रकार वृत्रहा इन्द्र का 'सप्तहन्' उपाधि-धारण कुछ विचित्र नहीं है। काल्दी भाषा में 'किम्मिदम्म' नाम वहाँ के भूत-पिशाचों का है और इसी की प्रतिष्विन 'किमीदिन्' ऋखेदीय शब्द में है जिसका यास्क ने 'किमिदानीम्' शब्द से सम्बन्ध वतलाकर 'पिशाच' अर्थ किया है । हिब्रूधमं में निर्दिष्ट 'तेहोम' मी 'तियामत' से ही निष्पन्न हुआ है। तिलकजी की कल्पना है कि अनेक काल्दी शब्द अर्थ में उपलब्ध होते हैं और इसी विदेशी प्रभाव के कारण अर्थ्य की विशुद्धि दीर्घकाल तक अमान्य थो और वह बहुत्र पीछे चतुर्वेद में स्थान पा सका। "

-: 0:-

of the street west to a set what will be set

THE STREET STREET

रे. द्वेषो वत्तमनवायं किमीदिने । ऋ० ७।१०४।२

२. साधुजनवैरी सदा विरुद्धबुद्धिः पिशुनोऽभिष्ठेयः—देवराजयज्वा—निघण्टुनिर्वेचन पृ० ३५६, जीवानन्द सं० कलकत्ता।

रै. द्रष्टव्य 'मंडारकर अभिनन्दन ग्रन्थ' में बालगंगाधर तिलक का 'काल्दियन वेद' विषयक निवन्ध ।

# अष्टम परिच्छेद

209 .

### ब्राह्मण

## सामान्य परिचय

र्सिहिताओं के विवरण देने के अनन्तर वेद के ब्राह्मणों का परिचय देना अवस प्राप्त है। ग्रन्थवाची ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग में ही विशेषत: व्यवहृत किया क्ष है। मेदिनी कोश के अनुसार वेद-भाग का सूचक 'ब्राह्मण' शब्द नपुंसक हो के है—''ब्राह्मणं ब्रह्मसंघाते वेदभागे नपुंसकम्।'' ग्रन्थ अर्थ में 'व्राह्मण' शब्द का प्रो पाणिनीय अब्टाव्यायी (३।४।३६), निरुक्त (४।२७), ब्राह्मण (शतपथ ४।६।९।२। ऐतरेय ब्राह्मण (६।२५।८।२) में ही उपलब्ध नहीं होता; प्रत्युत तैत्तिरीय संहिता इसका सबसे प्राचीन प्रयोग मिलता है-एतद् ब्राह्मणान्येव पञ्च हर्वीत (तैत्तिरीय सं० ३।७।१।१) इसके अर्थ के विषय में मतभेद नहीं है। ब्राह्मण वहन के व्याख्यापरक ग्रन्थों का नाम है। 'ब्रह्म' शब्द स्वयं अनेक अर्थों में प्रयक्त होतां जिसमें इसका एक अर्थ है मन्त्र, वेद में निर्दिष्ट मन्त्र (ब्रह्म वे मन्त्र:, शत ग ७।१।१।५)। इस प्रकार वैदिक मन्त्रों के व्याख्यान उपस्थित करने के कारण बाह्य का यह नामकरण है। 'ब्रह्म' शब्द का एक दूसरा अर्थ है—यज्ञ। विस्तार हि जाने के कारण यज्ञ 'ब्रह्म' तथा 'वितान' शब्द के द्वारा अभिहित किया जाता है। ह व्युत्पत्ति के अनुसार यज्ञ के कर्मकाण्ड की व्याख्या तथा विवरण प्रस्तुत करना नाहा का मुख्य विषय है। इस प्रकार ब्राह्मणों में मन्त्रों, कर्मों तथा विनियोगों की व्यक्त है। ब्राह्मणों की अन्तरङ्ग परीक्षा करने पर यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणग्रंथ कों वैज्ञानिक, आधिमौतिक तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत करने वाला एक महर्ग विश्वकोश है । संसार के किसी भी घार्मिक साहित्य में ब्राह्मण जैसे ग्रन्थों का निवार अभाव है जिसमें कर्मकाण्ड का, विशेषकर यज्ञ-यागादि के विधान का, इतना साङ्गेण तथा पूर्णपरिचय दिया गया हो । सच तो यह है कि यज्ञ भी एक विज्ञान है। दृष्टि रखने वालों के लिए उसका घामिक मूल्य भले ही नगण्य हो, परन्तु बाध्याति दृष्टि में यज्ञ एक स्वतन्त्र विज्ञान है जिसके प्रत्येक ऋियाकलाप का अपना मूल्य है के

प्रतिष्ठानं विधिश्चेव बाह्मणं तिवहोच्यते ॥ वाचस्पति मिश्र

ब्राह्मणं नाम कर्मणस्तन्मन्त्राणां च व्याख्यानग्रन्थः ।
 (भट्ट भास्कर—तै० सं० १।५।१ भार्मि नैरुक्त्यं यस्य मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनम् ।

जिसका पूर्ण निर्वाह तथा समग्र फल इन विघानों के उचित अनुष्ठान पर ही आधित रहता है। यज्ञ के पूर्ण रूप का परिचायक यही ब्राह्मण ग्रन्थ है।

निरुक्त आदि ग्रन्थों में 'इति विज्ञायते' कहर्कर ब्राह्मण ग्रन्थों का ही निर्देश किया गया है। इस शब्द की व्याख्या में दुर्गाचार्य ने यही लिखा है—''एवं ब्राह्मणेऽिप विचार्यमाणे'' ज्ञायते'' (निरुक्तटीका ३।११, २।१७)। पाणिनि की अष्टाच्यायी में 'अनुब्राह्मण' शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ ब्राह्मण तो नहीं, परन्तु ब्राह्मणों से मिलता-जुलता ग्रन्थ किया गया है। इस शब्द का प्रयोग मट्ट भास्कर ने तैत्तिरीय-संहिता की भाष्यभूमिका में किया है। प्रतीत होता है कि ब्राह्मण के ही अवान्तर भाग को 'अनुब्राह्मण' संज्ञा दी गई थी।

ब्राह्मण ग्रन्थों का विस्तार बहुत ही विशाल तथा व्यापक था। आजकल उपलब्ध बाह्मणों की संख्या जितनी मिलती है उससे यह संख्या कितनी गुनी अधिक थी। बारवलायन गृह्यसूत्र (३ अ० ३ ख०) में ऋषि-तर्पण के साथ आचार्य-तर्पण भी उप-लब्ब होता है। आश्वलायन ने ऋषियों और आचार्यों में भेद दिया है। ऋषि तो वे हैं जो मन्त्रों के द्रष्टा हैं, परन्तु आचार्य वे हैं जो ब्राह्मणों के द्रष्टा हैं। ऐसे बाचार्यों के यहाँ तीन गण उपलब्ध होते हैं—(१) माण्ड्केय गण, (२) शांखायन गण, (३) बाखलायन गण । इन आचार्यों के नाम ये हैं - कहोल, कौषीतक, महाकौषीतक, भर-द्वाज, पैङ्गच, महापैङ्गच, सुयज्ञ, शंखायन, ऐतरेय, बाष्कल, शाकल, गार्य, सुजातवक्र, औदवाहि, सौजामि, शौनक, आश्वलायन । इन नामों की परीक्षा करने से ये नाम नवीन तथा अन्यत्र अज्ञात हैं । पैङ्गच तथा महापैङ्गच नामों से प्रतीत होता है कि भारत तथा महाभारत के समान ये दो भिन्न-भिन्न ग्रन्थ थे, एक छोटा तथा दूसरा बड़ा । सामान्यतः शांखायन ब्राह्मण ही कौषीतक ब्राह्मण माना जाता है, परन्तु इस आचार्य-सूची में पृथक् तर्पण होने के कारण ये दोनों भिन्न-भिन्न आचार्य हैं। हम निश्चय-पूर्वक नहीं कह सकते कि इन समस्त आचार्यों ने ब्राह्मण-ग्रन्थों का निर्माण किया था, परन्तु ऐतरेय तथा शांखायन तो निष्ठ्यय ही ब्राह्मणों के द्रष्टा ऋषि हैं जिनके ब्राह्मणग्रन्थ आज भी उपलब्ध हो रहे हैं।

संहिता तथा ब्राह्मण का विषयपार्थंक्य

संहिता तथा ब्राह्मग के स्वरूग एवं विषय का पार्यक्य नितान्त स्पष्ट है। संहिता का स्वरूप दोनों प्रकार का है। अधिकांश संहिताएँ छन्दोबद्ध हैं। उनके कितपय अंश ही (कृष्णयजुर्वेदीय संहिता में तथा अथर्वसंहिता का स्वरूप अंश) गद्यात्मक है, परन्तु ब्राह्मण सर्वथा गद्यात्मक ही होता है। विवेच्य विषय में भी अन्तर है। ऋग्-मन्त्रों में देव-

अनुब्राह्मणादिनः ४।२।६२—तदघीते तद्वेद इत्यर्थे । ब्राह्मणसदृशो प्रन्थोऽनुब्राह्मणं तदघीते अनुब्राह्मणी ।

स्तुतियों का प्राधान्य है, अथर्व-मन्त्रों में नाना प्रकार के ऐहिक तथा पारलीकि के देने वाले विषयों का विवेचन है। उसके सूक्त रोग निवारण, सुयोग्य पित का वर्ष वर बनाने, हल जोतने, बीज बोने आदि गार्हस्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिए आशीर्वित राजकीय विषयों — जैसे शत्रु को परास्त करना, सग्राम में सेना का संचालन तथा कृ पयोगी साधनों — का विवरण आदि लौकिक विषयों का प्रतिपादन विस्तार से करते हैं। यजुर्वेद की, संहिताओं में मुख्यतया दर्शपौर्णमास इष्टियों तथा अन्य यज्ञों का किल विवरण उपलब्ध किया गया है। ब्राह्मणों का विवेच्य विषय इनसे नितान्त भिन्न होत है। ब्राह्मणों का मुख्य विषय है विधि — यज्ञ का विधान कब किया जाय? कैसे कि जाय? उसमें किन साधनों की आवश्यकता होती है? उन यज्ञों के अधिकारी के होते हैं? इस प्रकार के याग की प्रक्रिया में विषय को सुलझाने के लिए ही झ साहित्य का उदय तथा अभ्युदय हुआ। यज्ञ के विषय में कुछ विरोध प्रतीयमान होत है, तो उसका परिहार करना भी ब्राह्मण का उद्देश्य है। शवरस्वामी के बनुता ब्राह्मण की विधियों की संख्या दस प्रकार की होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संहिता में स्तुति का प्राधान्य है और ब्राह्मण में विधि का।

फलतः विधि ही ब्राह्मण-प्रन्थों का प्रधान विषय है और जितने भी अन्य कि उपलब्ध होते हैं वे सब अवान्तर होने से उसी के पोषक तथा निर्वाहकमात्र हैं। हैं विषयों का मीमसिक अभिधान 'अर्थवाद' है। अर्थवाद में निन्दा तथा प्रशंसा का कि रहता है, जिसमें यागनिषिद्ध वस्तुओं की निन्दा रहती है, तथा यागोपयोगी द्रव्यों प्रशंसा रहती है। विधि-विधान सयुक्तिक होता है। वह केवल कल्पना-मात्र की प्रकृत न होकर युक्ति तथा तर्क की आधार-शिला पर खड़ा रहता है। अतः इनके लिए ही या कारण का निर्देश करना भी ब्राह्मणों का कार्य है। स्थान-स्थान पर अनुष्ठेय वर्ष को पृष्टि के लिए ही अनेक प्रचीन इतिहास तथा आख्यान दिये गये हैं, जो अनुष्ठानों प्रशंसा कर उनके प्रति याज्ञिकों की श्रद्धा बढ़ाने में समर्थ होते हैं। 'निर्वच हिंदि निरुक्ति का उदय इन्हीं विधियों में प्रयुक्त शब्दिवशेष की व्युत्पित्त दिखलाने से हैं हैं। निरुक्तिजन्य अर्थ से भी ब्राह्मण-वाक्यों का समर्थन होता है। तात्पर्य यह है हि निरुक्ति का उदय इन्हीं विधियों में प्रयुक्त शब्दिवशेष की व्युत्पत्ति दिखलाने से हैं हैं। निरुक्तिजन्य अर्थ से भी ब्राह्मण-वाक्यों का समर्थन होता है। तात्पर्य यह है हि ब्राह्मणों में विधि ही वह केन्द्रविन्दु है जिसके चारों ओर निरुक्त, स्तुति, आक्यान है हिनु-चचन आदि विविध विषय अपना अवर्तन पूरा किया करते हैं।

जैमिनि ने भी 'कर्ममीमांसा' में यह पूर्वपक्ष उठाया है कि 'वेद में केवल किं वाक्यों का ही तो अस्तित्व नहीं है। उनसे भिन्न विषय के प्रतिपादन करने वाले कि की भी यहाँ सत्ता है। फलतः ये वाक्य तो अनर्थक ही हैं; विष्ट्यर्थंक न होने से किं व्यर्थ हैं" (आम्नायस्य क्रियार्थंत्वाद् आनर्थंक्यमतदर्शानाम्)। सिद्धान्त किं कथन है कि इन वाक्यों की भी उपादेयता है। ये स्वतः उपयोगी नहीं हैं, प्रस्पृत किं की ही प्रशंसा में प्रयुक्त हैं और इसीलिए विधिप्रतिपादित अर्थ के ही ये क्वा

वाक्य समझे जाने चाहिए । अतः परम्परया इनका उपयोग विधि-विधान में अवश्यमेव है—"विधिना तु एकवाक्यात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः" (जैमिनिसूत्र १।२।२७)। यह विश्लेषण ब्राह्मणों के विषयों को ही लक्ष्य कर प्रस्तुत किया गया है।

ब्राह्मणों के प्रतिपाद्य विषयों में इन दश वस्तुओं का निर्देश इस संग्रह-श्लोक में किया गया है—(शावर-भाष्य २।१।३३)

हेर्तुर्निवंचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधि:। परिक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण-कल्पना॥ उपमानं दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु।

, परिक्रिया तथा पुराकल्प शब्दों के अर्थ में मतैक्य नहीं है। ब्रह्माण्ड पुराण (भाग २, ३४।६३-६४) इन दोनों का अर्थ इस प्रकार वतलाया है—

> अन्यस्यान्यस्य चोक्तिर्या बुधैः प्रोक्ता पुराकृतिः। यो ह्यत्यन्तपरोक्षार्थः स् पुराकल्प उच्यते॥

राजशेखर ने इन दोनों को इतिहास का प्रभेद बतलाया है। परिक्रया एक नायक-वाली कथा होती है जैसे रामायण । पुराकल्प बहुनायक वाली कथा होती है जैसे महा-भारत । इन दोनों का समावेश यहाँ 'आख्यान' के अन्तर्गत किया गया है।

परन्तु मुख्यता 'विधि' को ही प्राप्त है और अन्य विषय तदङ्ग तथा तिन्नर्वाहक होने से 'गौण' ही हैं। ब्राह्मण में विहित यज्ञीय अनुष्ठानों की इतनी विश्वाल राशि तथा वृहत् स्तूप प्रस्तुत हो गया कि उनको यथार्थ रूप से समझना तथा उचित रीति से अनुष्ठान करना एक दुष्कर व्यापार हो गया। फलतः अनुष्ठानों में सौलम्य तथा सौकर्य को दृष्टि में रखकर कालान्तर में श्रौतस्त्रों की उत्पत्ति हुई। इस विधि तथा अर्थवाद के कित्तपय उदाहरण ही यहाँ पर्याप्त होंगे।

### विषय-विवेचना

विधि का अर्थ है — यज्ञ तथा उसके अङ्गो-उपाङ्गों के अनुष्ठान का उपदेश 1 ताण्डच (६१७) में अनेक विधियाँ उपलब्ध होती हैं। उदाहरणार्थ बहिष्-पवमान के लिये अध्वर्यु तथा उद्गाता आदि पाँच ऋत्विजों के प्रसपण का विधान किया गया है। साथ ही साथ दो नियमों का पालन करना भी नितान्त आवश्यक होता है। ऋत्विजों को प्रसपण करते समय धीरे-धीरे पैर रखने का नियम है, तथा मौन रहने का भी विधान है। पाँचों ऋत्विजों में अध्वर्यु प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा ब्रह्मा को एक दूसरे के पीछे इसी क्रम से पंक्ति बांधकर चलने की व्यवस्था है। इस पंक्ति के टूट

जाने पर अनेक हीति तथा अनर्थ की सम्भावना होतीं है। इस समय अध्वर्यु अपने हाथ में कुश लेकर चलता है।

शतपथ-ब्राह्मण तो विधि-विधानों की एक विशाल राशि प्रस्तुत करता है। बारम के ही काण्ड में दर्श और पौर्णमास इष्टियों के मुख्य तथा अवान्तर अनुष्ठानों का वर्णन के ही काण्ड में दर्श और पौर्णमास इष्टियों के मुख्य तथा अवान्तर अनुष्ठानों का वर्णन यागक्रम से किया गया है, तथा द्वितीय काण्ड में आधान तथा पुनराधान, अनिहोन तथा उपस्थान, आग्रायण तथा दाक्षायण यज्ञ का वर्णन बड़े विस्तार से पुंखानुपुंख किया गया है। विधि के साथ हो साथ हेतु का सयुक्तिक निर्देश भी किया गया है। शतप्त के आरम्म की कण्डिका में ही सहेतुक, विधि का निर्देश उपलब्ध होता है। पौर्णमा के आरम्म की कण्डिका में ही सहेतुक, विधि का निर्देश उपलब्ध होता है। पौर्णमा इष्टि में दीक्षित होने वाला व्यक्ति आहवनीय तथा गाहंपत्य अग्नियों के वीच पूर्व के बोर खड़ा होकर जल का स्पर्श करता है। इस जल के स्पर्श का क्या कारण? कल ओर खड़ा होकर जल का स्पर्श करता है। इस जल के स्पर्श करने से वह पापों के यज्ञ करने के लिए उपयुक्त नहीं होता। अतः जल के स्पर्श करने से वह पापों के दूर कर मेध्य बनता है, या जल पित्र होता है। अतः जल के स्पर्श करने से व्यक्ति पित्र होकर दीक्षित होता है। इसीलिए जल का स्पर्श करता है।

#### विनियोग

ब्राह्मण-प्रन्थों में मन्त्रों के विनियोग का प्रथम अवतार होता है। किस मन का प्रयोग किस उद्देश्य की सिद्धि के लिये किया जाता है? इसकी स्यक्ति व्यवस्था ब्राह्मणों में सर्वत्र उपलब्ध होती है। मन्त्र के अन्तरंग अर्थ से अपिर्वि पाठक मन्त्र के विनियोग को अप्रमाणिक तथा कल्पना-प्रसूत मानने का दु:साहस के बैठता है, परन्तु वस्तुस्थित कुछ दूसरी बात की ओर संकेत करती है। ब्राह्मण-प्रवि ने मन्त्र के पदों से ही विनियोग की युक्तिमत्ता सिद्ध की है। आपाततः मन्त्रों का वे तात्पर्य जान पड़ता है, ब्राह्मणों की अन्तरंग तथा आध्यात्मिक व्याख्या के अनन्तरं है उससे सच्चे अर्थ का बोध हमें होता है। ताण्डचब्राह्मण के एक दो दृष्टान्त विद्यं है विश्वदता के लिए पर्याप्त होंगे।

'स नः पवस्व शंगवे' (ऋ॰ ९।११।३) ऋचा का गायन पशुओं की रोगिंवि के निमित्त किया जाता है। इस विनियोग के विशेष विवेचन की आवश्यकता के क्योंकि यह बात तो मन्त्र के पदों से सिद्ध होती है (ताण्डच ६।९।६—९), पर्ष 'आ नो मित्रावरुणा' (ऋ॰ ३।६२।१६) मन्त्र के गायन का विनियोग दीर्घ-रोगी के

है: अमेघ्यो वै पुरुषो यदनृतं वदित तेन पूर्तिरन्तरतः । मेघ्वा वा आपः । मेघ्यो क्र व्रतमुपायानीति । पवित्रं वा आपः । पवित्रपूर्तो व्रतमुपायानीति तस्माद्या जपस्पश्रति — शत् व्रावः ११११११ ।

रोगितवृत्ति के लिए है, यह कुछ आश्चर्यजनक जरूर प्रतीत होता है। इस विषय में ब्राह्मण का कथन है कि मित्रावरण का सम्बन्ध प्राग और अपान से है। दिन के देवता होने से ही मित्र प्राण के प्रतिनिधि हैं, तथा रात्रि के देवता होने के कारण वरण अपान के प्रताक हैं। अतः दीर्घरोगी के शरीर में मित्रावरण के रहने की प्रार्थना अन्ततः प्राण तथा अपान के धारण करने का प्रकारान्तर से संकेत है। फलतः इस मंत्र'का पूर्वोक्त विनियोग नितान्त सयुक्तिक है। कहीं विनियोग के प्रसंग में कल्पना का ही विशेष प्रभाव दीख पड़ता है, परन्तु ब्राह्मण की व्याख्याशैली का अनुगमन करने पर ऐसे स्थलों पर भी युक्तिमत्ता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है ।

हेतु

हेत से अभिप्राय उन कारणों के निर्देश से है जिसे कर्मकाण्ड की विशेष विधि के लिए उपयुक्त बतलाया गया है। ब्राह्मण-प्रंथों में यज्ञ के विधि-विधान के निमित्त उचित तथा योग्य कारण का भी निर्देश विस्तार के साथ किया गया है। अग्निष्टोम याग में उद्गाता सदस् नामक मण्डप में औदुम्बर वृक्ष की शाला का उच्छ्यण करता है। इस विधान के कारण का निर्देश करते हुए ताण्ड्यब्राह्मण (६।४।१) को कथन है कि प्रजा-पति ने देवताओं के लिये ऊर्ज का विभाग किया। उसी से उदुम्बर वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार उदुम्बर वृक्ष का देवता प्रजापित है। उद्गाता काभी सम्बन्ध प्रजापित से हैं। इसीलिए उद्गाता उद्म्वर शाखा के उच्छ्यण का कार्य अपने प्रथम कमें से करता है। इसके अविरिक्त इस अवसर पर प्रयुक्त होने वाले उच्छ्यण मन्त्र की भी व्याख्या विस्तार के साथ पहाँ की गई है। इस प्रकार द्रोणकलश में सोम-रस चुलाकर 'अग्नि-ष्टोम' में रखने की व्यवस्था है। यह द्रोण-कलश रथ के नीचे रक्खा जाता है। इस विधान के कारण का पूर्ण निर्देश ताण्ड्यब्राह्मण (६।५) में पाया जाता है । "प्रजापित ने कामना की कि मैं नाना प्रजाओं की सृष्टि करूँ। इस प्रकार विचार करते ही उनके मस्तक से आदित्य की सुष्टि हुई। उन्होंने प्रजापित के सिर को काट डाला। उसी से द्रोणकलश की सृष्टि हुई। उसी द्रोण-कलश में चमकने वाले सोम-रस को देवताओं ने ग्रहण कर दीर्घ आयु को प्राप्त किया।" इसी प्रकार पत्थर के ऊपर द्रोणकलश के स्थापन (अध्यूहन) के विषय में भी विधि-विधानों के कारणों का निर्देश किया गया है—ताण्ड्यब्राह्मण ६।६।१-३)। 'बहिष्पवमान' स्तोत्र में पाँचों ऋत्विजों के आगे चलने वाला अध्वर्यु अपने हाथ में दर्भ की मुब्टि (प्रस्तर) लेकर चलता है।

१. ताण्ड्यब्राह्मण ६-१०।४-५।

रे. ताण्ड्यब्राह्मण ६।९।२४-२५ में दिवद्युतत्या रुचा (ऋ० ९।६४।२८) का अर्थ तथा विनियोग की युक्ति दर्शनीय है।

रे. ता० त्रा० ६।५।१

क्यों ? इसका कारण निर्देश करते समय ताण्ड्य (६।७।१६-२०) में अश्वरूप वाल कर यज्ञ के भागने तथा दर्भ की मृष्टि दिखला कर उसे लौटा लाने का आख्यान हेतु झ से उपस्थित किया गया है। इस प्रकार 'हेतुबचन' प्रस्तुत करने से पाठकों को अनुष्ठानों के कारण का स्वयं परिचय मिलता है, तथा समधिक श्रद्धा का उदय होता है।

#### अर्थवाद €

यज्ञ में निषिद्ध पदार्थों की निन्दा ब्राह्मण-ग्रन्थों में अनेक स्थलों पर पाई जाती है।
यज्ञ में माष (उड़द) का विधान निषिद्ध है। इसलिए इसकी निन्दा इस वाक्य में क्षे
गई—'अमेच्या वै माषा' (तै॰ सं॰ ५।१।८।१)। अनुष्ठानों, हवनीय द्रव्यों तथा
देवताओं की भूयसी प्रशंसा से ब्राह्मणों का कलेवर वृद्धिगत हुआ है। अग्निष्टोम ग्राव्य विशेष प्रशंसा ताण्ड्य (६।३) में पाई जाती है। सव कामों (कामनाओं) के लिए
उपादेय होने के कारण यहो वास्तविक यज्ञ कहा गया है। यज्ञों के समधिक महत्त्वकाले
होने से यही ज्येष्ठ यज्ञ की संज्ञा से मण्डित किया जाता है (ता॰ बा॰ ६।३।८-९)।
इसी प्रकार विहिष्-पवमान स्तोत्र की स्तुति यहाँ उपलब्ध होती है—(ता॰-६।८।५)।
अर्थवाद का उपयोग विधि की आस्थापूर्वक पुष्टि के लिए ही होता है और इ
अर्थवाद—प्रशंसावचनों—से ब्राह्मण-ग्रन्थ आदि से अन्त तक भरे पड़े हुए हैं।

#### निरुक्ति

 ततो बृहदनु प्राजायत । बृहन् मर्या इदं स ज्योगन्तरभूदिति तद् बृहँतो बृहत्त्वम् (ताण्ड्य ७।६।५।)

इसका आशय है कि रथन्तर साम के अनन्तर 'वृहत्' नामक साम की उत्पत्ति हुई। प्रजापति के मन में यह साम वृहत्काल तक निवास करता था। इसीलिए इस साम का यह विशिष्ट नामकरण है।

#### आख्यान

ब्राह्मण-प्रन्थों में विधि-अर्थवाद का वर्णन इतने विस्तार के साथ किया गया है कि साधारण पाठकों को उद्देग हुए बिना नहीं रहता, परन्तु इन उद्देजक विषयव्यहों में से कभी-कभी अत्यन्त रोचक आख्यान नितान्त आकर्षक तथा महत्त्वपूर्ण निकल आते हैं। तमिल्ला में प्रकाश की किरणों के समान तथा दीर्घ महमूमि में हरी भूमि की तरह ये आख्यान पाठकों के उद्विग्न हृदय को शान्त तथा शीतल वनाते हैं। विधि-विधानों के स्वरूप की व्याख्या ही इन आख्यानों की जननी है, परन्तु जब कभी-कभी ये यज्ञ के संकीर्ण प्रान्त से पृथक् होकर साहित्य के सार्वभीम क्षेत्र में विचरने लगते है तो कर्म-काण्ड की कर्कशता उन्हें रोक नहीं सकती। आख्यान दो प्रकार के हैं—स्वल्पकाय तथा दीर्घकाय । स्वल्पकाय आख्यानों में उन कथाओं की गणना है जो सद्यः विधि की सयुक्तिकता प्रदर्शित करने के लिए उल्लिखित हैं। ये आख्यान किञ्चित् भेद से अनेक ब्राह्मणों में उपलब्ध होते हैं। ऐसे छोटे आख्यानों में कतिपय प्रधान ये हैं—बाक् का देवों का परित्याग कर जल और अनन्तर वनस्पति में प्रवेश (ताण्डच ६।५।१०-१२); स्वर्भानु असुर का आदित्य का आक्रमण तथा अत्रि द्वारा उस अन्यकार का विघटन (ताण्डच ६।६।८), यज्ञ का अश्वरूप में देवताओं से अपाक्रमण तथा दर्भमुष्टि के द्वारा चसका प्रत्यावतंन (ता० ६।७।१८); अग्निमन्थन के समय घोड़े को आगे रखने का प्राचीन इतिहास (शत० १।६।४।१५); असुरों तथा देवों के बीच नाना संग्राम (शत० राशहा८-१८; ऐत० शारारव; हाराश) ।

इन छोटे आख्यानों में कभी-कभी बड़ो गम्भीर तात्त्विक बातों का भी संकेत मिळता है, जो ब्राह्मणों के कर्मकाण्डात्मक वर्णन से नितान्त पृथक् होता है, तथा गूढ़ गंभीरार्थ प्रतिपादक होता है। प्रजापित की प्रार्थना उपांशु रूप से करने के निमित्त शतपथ ने जिस कथानक का उनक्रम किया है वह नितान्त रहस्यमय है। श्रेष्ठता पाने के लिए मन और वाक् में कलह उत्पन्न हुआ। मन का कहना था कि मेरे द्वारा अन्भिगत बात वाणी नहीं बोलती। मेरा अनुकरण करती हुई मेरे पीछे चलती है (कृतानुकरा अनुगन्त्री)। वाणी का कथन था कि जो तुम जानते हो उसकी विज्ञापना में ही करती है। मन के द्वारा ज्ञान या चिन्तित तथ्यों का प्रकटीकरण वाणी करती है। अतः मैं

विशेष उदाहरणों के लिए द्रष्टव्य डा॰ फतहसिंह—'वेदिक इटेमालोजी'।

ही श्रेष्ठ हूँ। दोनों प्रजापित के पास गए। उन्होंने अपना निर्णय मन के पक्ष में हिया फलतः वाणी की अपेक्षा मन श्रेष्ठ माना जाता है। इस कथानक के भीतर मनोवैज्ञािक तथ्य का विश्वद संकेत है (शत० १।४।५।८-२)। वाक् से सम्बद्ध अनेक आक्षा यिकार्य बड़ी ही रोचक तथा शिक्षाप्रद हैं। गायत्री छन्द सोम को देवताओं के निर्मा ले जा रहा था कि गन्धवों ने उसका हरण किया। देवता लोगों ने वाक् को भेबा वाक् अपने साथ सोम को लेकर लौटी। अब वाक् के लौटाने का उद्योग होने लगा गन्धवों ने स्तुति तथा प्रशंशा से उसे अपनी ओर आकृष्ट करना चाहा। उधर देवों गायन तथा वादन के द्वारा आवर्जन करना चाहा। वाक् देवों के कार्य पर रीक्ष उन्हों के पास चलो गई। इस कथा के प्रतीयमान उपदेश पर ब्राह्मण आग्रह दिख्य उन्हों के पास चलो गई। इस कथा के प्रतीयमान उपदेश पर ब्राह्मण आग्रह दिख्य रहा है कि यही कारण है कि स्त्रियों आज भी स्तुति की अपेक्षा संगीत से अकि आकृष्ट होती हैं। यह उनका स्वभाव ही ठहरा (शत० ३।२।४।२।६)।

सृष्टि के विषय में भी अनेक आख्यान ब्राह्मण-प्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। पूक्ष हारा चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख तो पुरुषसूक्त में हो उपलब्ध है। ब्राह्मणों भी इस प्रसंग का सुन्दर वर्णन मिलता है। ताण्डधब्राह्मण (६।१) प्रजापि के अंग विशेष से वर्णों की तथा तत्तत् देवताओं की उत्पत्ति वतलाता है, जिसमें कूड़ को यज्ञाधिकार से वंचित होने की भी सुन्दर उपपत्ति प्रस्तुत की गई है। प्रजापि मुख से ब्राह्मण तथा अग्नि की, वाहु से क्षत्रिय तथा इन्द्र की, मध्य देश से वैश्य कर विश्वदेवा की तथा पैरों से केवल शूद्र की ही (देवता की नहीं) उत्पत्ति वतला का शूद्र के कर्तव्य का निर्देश मिलता है कि वर्णत्रय के पादावनेजन से ही शूद्र का कर्क होता है, यज्ञ करने से नहीं, क्योंकि उसके साथ किसी देवता की उत्पत्ति ही वृद्ध थीं—"तस्मात् शूद्र उत बहुपशुरयिज्ञयो विदेवो हि। न हि तं कि देवतान्वसृज्यत। तस्मात् पादावनेज्यं नातिवर्धते। पत्तो हि सृष्ट:" (ताण्डा ६११११)।

किन्हीं आख्यानों में साहित्यिक सौन्दर्य तथा कल्पना को सुन्दर अभिव्यक्ति है। रजनी के उदय के विषय में एक सुन्दर आख्यान मैत्रायणी ही हि (१।५।१२) में मिलता है जिससे प्रतीत होता है कि रात्रि की उत्पत्ति वर्षी विषाद को मुला देने के लिए की गई है। यम के परलोक चले जाने पर वर्षी हैं दुःख से इतनी दुःखित हुई कि वह सर्वदा विषाद तथा विलाप करती थी, वर्ष किसी प्रकार भूलती ही न थी। उस समय दिन का ही राज्य था। दिन में किसी प्रकार भूलती ही न थी। उस समय दिन का ही राज्य था। दिन में किसी प्रकार भूलती न थी। प्रजापित ने दयावश रात्रि को जन्म दिया। अन्धकार है कि व्यास हो गया। तभी यमी यम को भुला सकी। पर्वतों के पक्ष सम्पन्न होने तथा के द्वारा उनके पक्षच्छेदन की कथा भी इसी संहिता (१।१०।१३) में उपलब्ध हैं। ये आख्यायिकार्ये सचमुच सुन्दर, रोचक तथा कमनीय प्रतीत होती हैं।

बृहत्काय आख्यानों में पुरुरवा तथा उर्वशी का आख्यान (शत् ११।५।१), प्राचीन जलीध का इतिहास (शत० १।८।१) तथा शुनःशेप का आख्यान (ऐत० ७।२) मुख्य हैं। इनमें से अनेक आख्यानों का बीज संहिताओं में ही अन्तनिविष्ट है जिन्हें ग्रहण कर ब्राह्मणों तथा पुराणों ने अपनी पद्धति के अनुरूप उनका पल्लवन किया। पुरुरवा तथा उर्वशी का वर्णन तो ऋग्वेद के एक विख्यात संवाद सुक्त (ऋ० १०।९५) में है जिनमें दोनों में परस्परोपकथन-विषयक मन्त्र दिये गये हैं । शतपथ में यहा आख्यान विस्तार के साथ दिया गया है, तथा पुरुरवा एवं उर्वशी का प्रेम बादर्शकोटि तक पहुँचा हुआ प्रदर्शित किया गया है। प्राचीन ओघ या जलप्लावन की कथा भारतेतर साहित्य में भी उपलब्ध होती है। विषम जलप्लावन से एक विधिष्णु मत्स्य ने मनु को कैसे बचाया तथा किस प्रकार मनु ने प्लावन के अनन्तर मानवी सुष्टि का पुन: आरम्भ किया - यह कथा मत्स्यावतार से सम्बन्ध रखती है, तथा पुराणों में विस्तार से विणत है (द्रष्टव्य भागवत स्कन्ध ८।२४)। शुनः शेप की कथा का संकेत ऋग्वेदीय सूक्तों में (१।२४ स०-३० स०) उपलब्ध होता है और इसी का सुन्दर विन्यास ऐतरेय-ब्राह्मण का वैशिष्ट्य है। इस प्रकार आख्यानों के विकास में ब्राह्मण भी एक आवश्यक स्रुङ्खला है। ब्राह्मण-प्रंथों को सरस, रोचक तथा आकर्षक वनाने का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं आख्यानों को मिलना चाहिए।

## ब्राह्मणों का महत्त्व

नाह्यणों के यागानुष्ठानों के विशाल सूक्ष्मतम वर्णन को आजकल का आलोचक नगण्य दृष्टि से देखने का दु:साहस मले ही करे, परन्तु वे एक अतीत युग के संरक्षित निष्ठि हैं, जो वैदिक युग के क्रियाकलापों का एक भव्य चित्र धमंमीमांसक के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। यह परिस्थित के परिवर्तन होने से अवश्य ही धूमिल सा हो गया है, परन्तु फिर भी वह है धार्मिक दृष्टि से उपादेय, धंग्रहणीय और मननीय म्मारतीय धमं के इतिहास में श्रौत-विधानों की एक विचित्र युग ही था। उस युग को अपने पूर्ण सौन्दर्य तथा सौष्ठव के साथ आज भी उपस्थित करने का श्रेय इन्हीं ब्राह्मण-प्रन्थों को है। समय ने पलटा खाया। युगों ने करवट बदलीं। भक्ति-आन्दोलन की व्यापकता के कारण वैदिक कर्मकाण्ड का सर्वत्र ह्रास हो गया। श्रौत यज्ञविधान आज अतीत की एक स्मृतिमात्र है। वैदिक धर्म के कर्मकाण्ड से लोगों की आस्था उठती गई। फलतः न कहीं श्रौत याग होते हैं और न कहीं उन अनुष्ठानों को साक्षात् करने का अवसर ही कभी प्राप्त होता है। यही कारण है कि आज बाह्मणों के क्रियाकलाणों को ठीक-ठीक हृदयंगम करना एक विषम समस्या है, परन्तु इतना तो निश्चित है कि वे यज्ञ सम्बन्धी बकवाद नहीं है (जैसा अधिकांश पश्चिमी व्याख्याता मानते आये हैं) । उनके मीतर भी एक तथ्य है और तथ्य को खोलने की कुड़ी है श्रद्वामय अनुशीलन्य

त्तथा अन्तरंग दृष्टि । बहिरंग दृष्टि वालों के लिए तो 'ब्राह्मण, ऊटपटांग अंडवंह'; सिवाय और क्या हो सकता है ?

ब्राह्मणों के अनुशीलन से स्पष्ट है कि उस समय यज्ञ-याग के अनुष्ठानों के विष्या केकर विद्वानों में बड़ा शास्त्रार्थ होता था, तथा 'मीमांसा' जैसे शास्त्र की उत्पत्ति युग में हो गई थी, जिससे तर्कपद्धित के अनुसार यज्ञीय विषयों का विमर्श होता ॥ मीमांसक ही हमारे प्रथम दार्शनिक हैं और मीमांसा हमारा प्रथम दर्शन है। भीगांह के लिए 'न्याय' का प्रयोग इसीलिए उपयुक्त प्रतीत होता है। ब्राह्मणों में यशीय कि के मीमांसक विद्वानों की 'ब्रह्मवादी' संज्ञा दी गई है। ब्रह्मवादी विद्वानों के सार् यज्ञ-याग की समुचित व्यवस्था के लिए उनके अनुष्ठानों में आपाततः प्रतीयमान विक्रे का निराकरण करना नितान्त आवश्यक समस्या थी, जिसकी उन लोगों ने ताकिक की का उपयोग कर विधिवत् मीमांसा प्रस्तुत की । ताण्ड्य महा-ब्राह्मण में 'एवं ब्रह्मवाहि वदन्ति' के द्वारा अनेक यज्ञीय गुत्थियों के सुलझाने का प्रशस्त प्रयत्न किया गया है चातपथ में ऐसे ब्रह्मवादियों के नाम भी निर्दिष्ट मिलते हैं। साथ ही उनके मतों की 🐗 समीक्षा भी की गई है। उदाहरण के लिए दीक्षा से पूर्व दिन भोजन करने अपना करने के प्रश्न को लेकर सावयस आषाढ़ नामक आचार्य तथा याज्ञवल्य के के गहरी मीमांसा उपलब्ध होती है<sup>२</sup>। आषाढ़ आचार्य का मत अनशन को ही वृत गर्न के पक्ष में था, परन्तु इस मत की घिष्वयाँ उड़ाकर याज्ञवल्क्य ने सिद्ध किया भोजन करना चाहिए, परन्तु अरण्य में उत्पन्न होने वाले वीहि, यव, शमीधान्य व पदार्थों का ही। 'मीमांसन्ते' इस क्रियापद का तथा 'मीमांसा' जैसे संज्ञापद का क्र न्नाह्मण प्रन्थों में बहुलता से उपलब्ध होता है—"उत्सृज्यां नोत्सृज्यामिति गीं सन्ते ब्रह्मवादिन इत्याहुः उत्सृज्यामेवेति' (तै॰ सं॰ ७।५।७।१) "ब्राह्मणं पार्वे मीमांसेत'' (ताण्ड्य ६।५।९); ''उदिते होतव्यमनुदिते होतव्यमिति मीमांस्ने (कौषी० ब्रा० २।९)।

इस प्रकार ब्राह्मण-प्रंथों का गाढ़ अनुशीलन अनेक सिद्धान्तों की ओर हैं वियान आकृष्ट करता है। (क) यज्ञों के नाना रूपों तथा विविध-अनुष्ठानों के इंकि का पूर्ण परिचय देता है। ब्राह्मणों में यज्ञ एक वैज्ञानिक संस्था के रूप में हमारे हैं आता है। (ख) हम उन निर्वचनों से परिचय पाते हैं जो निरुक्त की निरुक्ति मीलिक आधार हैं। (ग) उन सुन्दर आख्यानों का मूल रूप हमें यहाँ विज्ञा जिनका विकास अवान्तरकालीन पुराणों में विशेषतः दृष्टिगोचर होता है। (व) कि मीमांसा' के उत्थान तथा आरम्भ का रूप जानने के लिए ब्राह्मण पूर्वपीठिका का

र. ताण्ड्यब्रा० ६।४।१५।

२. शत० ब्रा० १।१।१।७-१० ।

करते हैं। ब्राह्मणों के अध्ययन से हम इन विविध शास्त्रों के उदय की कथ्य जान सकते हैं और स्वयं देख सकते हैं कि यज्ञ की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पन्न होने वाले ये शास्त्र किस प्रकार सार्वभौम क्षेत्र में पदार्पण कर अपना विकास सम्पन्न करने स्राते हैं।

ब्राह्मणों का देश-काल

ब्राह्मण-प्रन्थों में उपलब्ध भौगोलिक विवरण से स्पष्ट होता है कि इन ग्रन्थों के उदय का स्थान है कुरुनाञ्चाल प्रान्त तथा सरस्वती नदी का प्रदेश। ताण्डय-ब्राह्मण का सारस्वत प्रदेश से परिचय बड़ा ही घनिष्ठ है। सरस्वती नदी के लूप हो जाने के स्थान का नाम 'विनशन' है, तथा उसके पुनः उद्गम के स्थान का अभिघान 'प्लक्ष प्राप्तवण' है (ताण्डच० २५!१०।२१) । यह स्थान विनशन से अश्व की गति से ४४ दिनों तक चलने की दूरी पर था (ताण्डच० २५।१०।१६)। यमुना के बहुने का प्रदेश 'कारपचव' नाम से अभिहित किया गया है (ताण्डच० २५।१०।२३)। इतना ही नहीं, सरस्वती तथा दृषद्वती के बीच के प्रदेश तथा उनके संगम का भी निर्देश मिलता है। सबसे महत्त्वपूर्ण संकेत है कुरुक्षेत्र को प्रचापति की वेदि मानना (एतावतो वात्र प्रजापतेर्वेदिर्यावत् क्रुक्क्षेत्रमिति—ताण्डय २५।१३।३)। प्रजापति के यज्ञ का प्रतीक होने से कुरुक्षेत्र यज्ञ की वेदि सिद्ध होता है। अर्थात् इसी प्रदेश में ब्राह्मणों का संकलन किया गया, तथा यज्ञयाग की पूर्ण प्रतिष्ठा इसी प्रान्त में हुई। मनुस्मृति में दृषद्वती तथा सरस्वती दोनों देवनदियों के बीच का यही देवनिर्मित प्रदेश 'ब्रह्मावर्त' के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ (मनु० २।२२)। यज्ञ-संस्कृति का यही केन्द्र तथा पीठस्थल है जहाँ बाह्मणों की यज्ञ-प्रक्रिया का पूर्ण विकास सम्पन्न हुआ। इसी प्रान्त की भाषा राष्ट्रभाषा हुई तथा यहाँ का आचार समग्र भारतवर्ष का मान्य आचार हुआ। यहीं की संस्कृति समग्र भारत की संस्कृति है।

त्राह्मणों के संकलन-काल का अनुमान ज्योतिष सम्बन्धी उल्लेखों के आधार पर लगाया गया है। त्राह्मण साहित्य से उपनिषदों के उदय का काल लगभग एक हजार वर्ष पीछे माना जाना चाहिए। स्वरों से युक्त होने के कारण शतपथत्राह्मण अत्यन्त प्राचीन माना जाता है। इसके द्वितीय काण्ड में (जिसे सब लोग प्राचीनतम भाग स्वीकार करते हैं) एक बहुत ही महत्त्वशाली ज्योतिष की घटना का उल्लेख मिलता है। इसका आशय है कि कृत्तिका ठीक पूरब दिशा में उदय लेती है और वहाँ से अञ्युत नहीं होती। इस घटना की स्थिति प्रसिद्ध ज्योतिषी शंकरबालकृष्ण दीक्षित के गणनानुसार विक्रमपूर्व तीन हजार वर्ष में होनी चाहिए। दीक्षित की इस गणना पर किसी यूरोपीय विद्वान् ने विशेष प्रयान नहीं दिया, परन्तु डा० विण्टरनित्सं ने अपने इतिहास-प्रन्थ में किसी जर्मन ज्योतिषी (प्रोफेसर ए० प्रे) के गणनानुसार इस

ग्रहस्थित की ११०० ई० पू० माना है। इस ज्योतिकों की व्याख्या है कि कृति अपने उदय के बाद बहुत देर तक पूर में दृष्टिगोचर होती थीं और ऐसी दशा क्ष ई० पू० में ही सिद्ध होती है। परन्तु "इताः (कृत्तिकाः) ह वै प्राच्ये दिशो न चक् शब्द की यह नई व्याख्या मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी विप्रपत्ति है कि 'वेदांग ज्यौतिक' सर्वसम्मित से शतपथ से अर्वाचीन रचना माना जाता है कि 'वेदांग ज्यौतिक' सर्वसम्मित से शतपथ से अर्वाचीन रचना माना जाता है। डा० मैक्स मूलर भी इसका सम्प्र कि पू० से कथमि पीछे मानने के पक्ष में नहीं हैं। यदि शतपथ का यह नगा माना जायगा, तो 'वेदांग ज्योतिक' के समय से उसकी पूर्ववित्ता भंग हो जा कथमि स्वीकार्य नहीं है। मैत्री-उपनिषद् में निर्दिष्ट ज्योतिक घटना के बाबार इसका सयय १९०० ई० पू० माना गया है। इस घटना को घ्यान में रखकर दिक्षित के मतानुसार मान सकते हैं कि शतपथन्नाह्मण का रचनाकाल तीन सहम पू० है, तथा ब्राह्मण युग तीन सहम्न ई० पू० से लेकर दो सहम्न वर्ष ई० पू० मानना चाहिए। प्राचीनतम होने से शतपथ इस काल के आदि में और अर्वाचीन से गोपथ इसके अन्त में आता है।

समस्त ब्राह्मण ग्रन्थ गद्य में ही निबद्ध किये गए हैं। ब्राह्मणों का गद्य का परिमाजित, प्रसन्न तथा उदात्त है। दीर्घ समास का न तो कहीं दर्धन होता है बी अर्थ समझने में कहीं दुरूहता। भगवती भागीरथी के भग्य प्रवाह के समान ब्राह्मण प्रवाह को लिए प्रवाहित होता है। भाषा मन्त्रों की भाषा के समान ही है कि वह प्राचीन शब्दों तथा घातुओं से विद्यात होकर नये शब्द तथा नये शब्दरूपों के करने में पराङ्मुख नहीं होती। ब्राह्मणों की भाषा संहिताओं की भाषा तथा परिक द्वारा नियमित संस्कृत भाषा को मिलाने वाली बीच की कड़ी है। वाक्यों का कि सरल, सीघा तथा सरस है। यज्ञीय विद्यानों के वर्णन में नीरसता आने की समा कम नहीं है, तथापि यह गद्य लघुवाक्यों में विन्यस्त होने के कारण पर्याप्तरूपेण के आकर्षक तथा हृदयावर्जक हैं। आख्यायिका वाले अंश तो विशेषरूप से हृद्यंची एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा—

सत्यं वै चक्षुः सत्यं हि वै चक्षुस्तस्मात् यदिदानीं द्वौ विवदमानावेगाले 'अहमदर्शम्' 'अहमश्रौषम्' इति । य एव ब्रूयात् अहमदर्शमिति तस्म श्रद्द्घ्याम् । तत् सत्येनैवैतत् समर्घयति ॥ (शतः १।३।२।२३)

ब्राह्मणकालीन धर्म तथा समाज

ब्राह्मण-युग में यज्ञ का सम्पादन ही घर्म का मुख्य उद्देश्य था। सब तो ही यज्ञ के सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुष्ठानों के लिए ब्राह्मण ग्रंथों में बड़े विस्तार से वर्णन

१. चिन्तामणि विनायक वैद्य-हिस्ट्री आफ वैदिक लिटरेचर (पृ० १८-२४)।

है, तथा इन विधियों के पूर्ण निर्वाह के लिए विशेष आग्रह दीख पड़ता है । अग्नि की स्थापना कब करनी चाहिए ? कैसे करनी चाहिए ? छैं। की आहुित वेदी में कहाँ गिरे ? वेदि पर विछाने के लिए दर्भ का अग्रमाग पूरव की ओर रहता है या उत्तर की ओर ? आदि का विवेचन इतनी सूक्ष्मता तथा विस्तार के साथ किया गया है कि इसे पढ़कर आग्रम्य हुए बिना नहीं रहता । समस्त कमों में यज्ञ ही श्रेष्ठतम माना जाता था—"यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म" (शत० १।७।३।५) ब्राह्मणों में यज्ञ की इतनी मित्मा तथा आदर है कि विश्व का सबसे श्रेष्ठ देवता प्रजापित भी यज्ञ का ही रूप है—एष वै प्रत्यक्षं यज्ञो यत् प्रजापित:" (शत० ४।३।४।३) विष्णु का भी प्रतीक यही यज्ञ है—"यज्ञो वे विष्णुः"। आकाश में दीप्यमान भी आदित्य यज्ञ रूप है—"स यः यज्ञोऽसी आदित्यः" (शत० वा० १४।१।१६६)।

समस्त कर्मों में श्रेष्ठतम होने के कारण इस विश्व में यज्ञ ही परम आराष्य वस्तु है। जगत् के जितने पदार्थ हैं, यहाँ तक कि देवों का जनकरूप प्रजापित भी, यज्ञ के ही आध्यात्मिक प्रतीक हैं। यज्ञ से ही सृष्टि हुई, इस वैदिक तत्त्व का परिचय हमें पुष्ठ सूक्त में ही मिल जाता है, परन्तु ब्राह्मणयुग में यज्ञ की महनीयता तथा परम साधनरूपा होने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। अग्निहोत्र के अनुष्ठान से प्राणी अपने सब पापों से छूट जाता है—''सर्वस्मात् पाप्मनो निर्मुच्यते य एवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति'' (शत० ब्रा० २।३।१।६)। अश्वमेष्ठ से यज्ञ करने वाला यजमान अपने समग्र पाप कर्मों को, समस्त ब्रह्म हत्या को दूर भगा देता है (शत० ब्रा० १३।५।४।१) गोपथ-ब्राह्मण में एक बड़ी सुन्दर उपमा के द्वारा इस पापिन्योंचन का तत्त्व समझाया गया है। जिस प्रकार साँप अपनी पुरानी केचुल से छूट जाता है, तथा 'इषोका' मुंज से छूट जाती है, उसी प्रकार शाक्ता का हवन करने वाला समस्त पापों से छूट जाता है: (गोपथ ब्रा०, उत्तर ४।६)।

तद् यथाहिर्जीर्णायास्त्वचो निर्मुच्यते इषीका वा मुआत्। एवं ह वै ते सर्वस्मात् पाप्मनः समुच्यन्ते ये शाकलां जुह्वति॥

इतना उपादेय होने के कारण ही यज्ञ के पूर्ण अनुष्ठान करने के लिए ब्राह्मणों का इतना आग्रहपूर्वक आदेश हैं।

संहिता काल के मुख्य देवता इस युग में कुछ गीण हो गये हैं, अथवा गीण देवताओं को यहाँ मुख्यता प्राप्त हो गई है। कहीं नवीन देवता की भी कल्पना की गई मिलती है। ऋग्वेद के गीण देवताओं में प्रजापित अग्रगण्य है। ऐतरेयब्राह्मण के आरम्भ में ही विष्णु के परमदेव होने की सूचना है—''अग्निर्वे देवनामवमो विष्णुः परमः'' (ऐत० १११) । रुद्र के लिए 'महादेव' शब्द का प्रयोग ब्राह्मणों में स्पष्टतः उल्लि-

रे. द्रष्टव्य ताण्ड्य-महाब्राह्मण, अघ्याय ६, खण्ड ९, कण्डिका ७९।

खित है। 'प्रजापित' का पद तो देवों में अग्रस्थानीय है। प्रजापित ही जगत् के का है। प्रजापित देवताओं के भी सृष्टिकर्ता हैं। प्रजापित ही इस भूतल के पदार्थों के के हैं। प्रजापित देवताओं को उत्पन्न कर उनमें ऊर्ज का विभाग करते हैं और इसी के विभाग से उदुम्बर वृक्ष का जन्म हुआ, इसीलिये 'प्रजापित' की महिमा ब्राह्मणें सर्वतो महीयान् है।

चतुर्वं पें बाह्यण-युगीय समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णे क्ष ब्राह्मण-युगीय समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों क्ष इनके कार्यों की पूरी व्यवस्था एवं प्रतिष्ठा उपलब्ध होती है। वैदिक यज्ञ का क्ष्म दक तथा निर्वाहक होने के कारण ब्राह्मण का स्थान चारों वर्णों में अग्रतम का दक तथा निर्वाहक को पढ़ने वाला 'मनुष्यदेव' के महनीय अभिघान से मीर्थ ब्राह्मणों में वेदशास्त्र को पढ़ने वाला 'मनुष्यदेव' के महनीय अभिघान से मीर्थ क्षिया-जाता था—(शत० व्रा० २।२।२।६)

ये ब्राह्मणाः श्त्रुवांसोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवाः । विद्वांसो ही देवाः (शत० ब्रा० ३।७।३।१०)

त्रैत्तिरीय-संहिता (१।७।३।१) में ब्राह्मण 'प्रत्यक्ष देव' कहा गया है—'देवाः प्रत्यक्ष यद् ब्राह्मणाः ।'' शतपथ में दो प्रकार के देवता माने गये हैं—अनि के हिवसींजो देव तथा मनुष्य-देव, ब्राह्मण। दोनों के लिए यज्ञ का दो विभाग कि गया है। ब्राह्मित देवों के लिए और दक्षिणा मनुष्य-देवों के लिए होती है, कि द्वारा वे प्रसन्न होकर यजमान का कल्याण करते हैं (शत० ब्रा० २।२।२।६) ए अपने समग्र राज्य को दक्षिणा रूप में दे सकता है, परन्तु ब्राह्मण की सम्पत्ति को कर ही। अभिषेक के अवसर पर ब्राह्मण कहता है—हें मनुष्यो, यह मनुष्य दृष्ट राजा है। ब्राह्मणों का राजा सोम है (सोमोऽस्माक ब्राह्मणानां राजा)। शत्मणं व्याख्या के अनुसार इसका ताल्पर्य यह है कि राजा के लिए समस्त प्रजा कि स्थानीय है, परन्तु ब्राह्मण नहीं; क्योंकि वह तो भौतिक राजा की प्रजा हो नहीं हैं। वह सोम राजा की ही प्रजा होता है (शत० ब्रा० १३।३।५।३)। ब्राह्मण के ब्राह्मणों में वही सर्वश्रेष्ठ वीर्यवान् माना जाता है जो वेद का ज्ञाता होता है:—

तद्धचेव ब्राह्मणेनैष्टव्यं यद् ब्रह्मवर्चसी स्यादिति ॥ (शत० ब्रा० ११९१३)

यो बै ब्राह्मणानामनूचानतमः स एषां वीर्यवत्तमः॥ (वही, प्राह्म

१. ताण्ड्य त्रा० ६।१।१, ६।४।१ आदि ।

ब्राह्मण का बल उसके मुख में — भाषण में, वाक् शक्ति में ही होत्छ है, क्योंकि इसकी सृष्टि मुख से हुई है (ताण्ड्य ब्रा॰ ६।१।६)

तस्माद् ब्राह्मणो मुखेन वीयं करोति । मुखतो ही सृष्टः ।

ऐसे अनूचान ब्राह्मण के वश में क्षत्रिय के रहने पर ही राष्ट्र का मंगल होता है और राष्ट्र में बीर पैदा होते हैं—

"तद् यत्र ब्राह्मणः क्षत्रं वशमेति तद् राष्टं समृद्धं तद्वीरवदाहास्नित् वोरो जायते" (ऐत॰ ब्रा॰ ८।९)।

क्षत्रिय राष्ट्र का रक्षक तथा वैश्य उसका वर्षक माना जाता था। पैर से उत्पन्न होने के कारण शूद्र का सेवाधर्म ही प्रधान धर्म था। इस प्रकार यज्ञप्रधान वैदिकसमाज्य में वेदज्ञ ब्राह्मणों की महती प्रतिष्ठा होना स्वाभाविक ही है।

#### नैतिकता

यज्ञ का सम्पादन बाह्य आचार के होने पर भी वह अन्तर आचरण के ऊपर पूर्ण- त्या अवलम्बित था। जिन पाश्चात्य अलोचकों ने ब्राह्मणग्रन्थों में नैतिकता के अभाक की बात कही है उनका कथन कथमिप मान्य तथा प्रामाणिक नहीं है। उस काल का समाज पूर्णरूपेण नैतिक था, आचारवान् था तथा कल्याण के लिए सत्य के अनुष्ठान पर आग्रही था। दीक्षित को ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक व्यक्ति को सत्यभाषी होना चाहिए। झूठ बोलने वाला व्यक्ति यज्ञ के लिए उपयुक्त नहीं होता। इस्ट का बोलना जल से अग्न का सेचन करना है, तथा सत्य बोलना अग्नि को घो से सेचन करना है। इस्ट बोलने वाले का तेज घीरे-धीरे कम हो जाता है। वह नित्यपापी होता है, अत एव सत्य ही बोलना चाहिए। इस प्रकार सत्य पर आग्रह करनेवाले ब्राह्मण पर नैतिक हीनता का आरोप क्या कथमिप समुचित है?

वाह्मणकालीन समाज पाप के आवर्तनशील स्वभाव से भली-मौति परिचित था। वह जानता था कि जो मनुष्य एक बार पाप करता है यह अभ्यासवश उसके अनन्तर अन्य पाप का भी आचरण करता है, इकता नहीं (ऐतरेय ब्रा० ७।२७)

यः सकृत् पापकं कुर्यात् कुर्यादेनस्ततोऽपरम्।

इसलिए पाप को रोककर पुण्य करने की आवश्यकता है। सत्य तथा श्रद्धा के आवरण से ही मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है। वाग्देवी के दो स्तन हैं सत्य और अनृत । सत्य वाग्देवो के पुत्रों के उपासकों की रक्षा करता है, परन्तु उन्हें अनृत मार डालता है—

१. विन्टरनित्स—हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर भाग प्रथम, २६७-२६८ (कलकत्ता)।

२. अमेच्यो वे पुरुषो यदनृतं वदति—शत० ३।१।३।१८।

"वाची वाव तौ स्तनौ सत्यानृते वाव ते। अवत्येनं सत्यं न तम नृतं हिनस्ति य एवं वेद" (एत० ब्रा० ४।१)

साण्डच ब्राह्मण में असत्य बोलना वाणी का छिद्र कहा गया है ("एतहाचू यदन्तम्" ताण्डच टा६।१२)। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार छेद के भीता सब वस्तुयें गिर जाती हैं, उसी प्रकार अनृतभाषी की वाणी में से उसका सर जाता है अर्थात् वह सारहीन वाणी किसी पर अपना प्रभाव नहीं जमा सकती। पथन्नाह्मण (२।२।२।१९) में सत्य तथा अनृत के रूप में निर्देश के लिए एक ह उपमा का प्रयोग किया गया है। सत्य बोलना क्या है? अगिन का घृत से अभिके अर्थात् उद्दीप्त करना है। अनृत क्या है? जलते हुए अग्नि पर जल का अभिषेक्ष अनुतभाषी का तेज घीरे-घीरे कम हो जाता है और अन्त में वह पापी वन जाता इसीलिए सत्य ही बोलना चाहिए। ऐतरेयब्राह्मण में श्रद्धा तथा सत्य की कि कल्पना वड़ी ही सुन्दर एवं रोचक है। "श्रद्धा पत्नी है, सत्य यजमान है। श्रद्धा सत्य की जोड़ी बहुत ही उत्तम है। यजमान अपनी पत्नी के साथ मिलकर का द्वारा स्वर्ग पाने में समर्थ होता है। उसी प्रकार सत्य श्रद्धा के साथ संयुक्त होकर लांही को जीत लेता है।"

श्रद्धा पत्नी सत्यं यजमानः। श्रद्धाः सत्यं तदित्युत्तमं मिथुनम्। श्रद्धया सत्येन मिथुनेन स्वर्गाल्लौकान् जयतीति (ऐत॰ ब्रा॰ ७।१०)॥

समाज में दान तथा आतिथ्य की प्रतिष्ठा थी। जो मनुष्य न देवों को, नि और न अतिथियों को दान से तर्पण करता था, वह पुरुष 'अनद्धा' अनृत कहलाता है सायंकाल में आये हुए अतिथि का किसी प्रकार निराकरण नहीं करना चाहिए। पुरुप अतिथि की सेवा करता है वह मानों मोटा हो जाता है-प्रसन्न हो जाता उस समाज में आतिथ्य की वड़ी महिमा का पता इसी घटना से लग सकता आतिथ्य यज्ञ का शिर माना जाता था। अतिथि की पूजा यज्ञ के मस्तक की मानी जाती थी (ऐत० १।२५)

शिरो वा एतद् यज्ञस्य यद् आतिथ्यम् ॥

नारी की महिमा

समाज में स्त्री का महत्त्वपूर्ण स्थान था। उचित भी ऐसा ही है। यह है यजमान की सहधर्मचारिणी होती है। 'पत्नी' शब्द की व्युत्पत्ति भी तो इसी की ओर संकेत कर रही है। पंत्नी से विहीन पुरुष यज्ञ करने का कथमपि वीर्ग

<sup>2.</sup> शतपथ॰ रारारा१९।

कऽनद्धा पुरुष इति ? न देवान् न पितृन् न मनुष्यानिति । (ऐति व बार्व पार

तस्मादाहर्न सायमति थिरपरुष्यः । (बही ५।३०) यदा वै अतिथि परिवेविषत्यापीन इव वै स तिह भवति ॥ (वही १।१७)

नहीं होता था ('अयजो वा एषो योऽपत्नीक'' तै० ब्रा॰ २।२।२।६)। पत्नी शरीर का अाधा भाग मानी जाती थी। ("अथा अर्घो वा एवं आत्मनो यत् पत्नी" तै० ब्रा० ३।३।३।५)। वेदि की रचना के प्रसंग में शतपथन्नाह्मण स्त्री-सौन्दर्य के लिए एक महनीय आदर्श की ओर संकेत करता है। स्थूल जघन, कन्घों के बीच छाती का भाग जबन की अपेक्षा कम स्थूल तथा हस्तग्राह्य मघ्यभाग स्त्री की शारीरिक सुषमा के इलाघनीय प्रतीक थे ("एविमव हि योषं प्रशंसन्ति पृथुश्रोणिविमृष्टान्तरासा मध्ये संग्राह्मेति" शत० १।२।५।१६) । ऐसा रूप सुन्दर केशपाश तथा अन्य आमूपणों से सुसज्जित होकर चमक उठता था। ऐसी ही सुन्दर स्त्री के साथ वैदिककालीन पुरुष विवाह-सम्बन्ध में दीक्षित होकर गुणवान् पुत्र की उत्पत्ति को स्वर्ग का मुख्य साधन समझता था। ऐतरेय-जाह्मण में पुत्र की भव्य प्रशंसा समाज में वीर सन्तान के मूल्यांकन करने में पर्याप्त मानी जा सकती है। पितृलोग पुत्र के द्वारा ही अत्यन्त बहुल क्लेश को भी पार करने में समर्थ होते हैं। पुत्र आत्मा से जन्मने वाला स्वयं आत्मा ही होता है। वह अन्न से भरी नौका है जो इस संसृति-सरित् को पार करने में नितान्त समर्थ होती है। "स वै लोकोऽवदावदः" (पुत्र निन्दा के अयोग्य स्वर्गलोक का प्रतीक है), "ज्योतिर्ह पुत्रः परमे व्योमन्" "नापुत्रस्य ेलोकोऽस्तीति"—आदि श्रुति-वाक्य पुत्र के सामाजिक मूल्य की कल्पना के कतिपय निदर्शन-मात्र हैं। नारी के लिए पाति-वर्त धर्म का पालन परम मंगलमय माना जाता था। <sup>१</sup> समाज में किसी प्रकार के नैतिक स्वलन या शैथिल्य का चिह्न नहीं पाया जाता था। ऐसे नैतिक आदर्श पर चलने वाले त्राह्मणकालीन समाज का अवलोकन कर कोई भी विद्वान् उसके अपर अनैतिकता का आरोप नहीं कर सकता।

## ब्राह्मण-साहित्य

बाह्मणों का साहित्य बड़ा ही विशाल था, परन्तु आज अनेक ब्राह्मण काल-कविलत हो गये हैं, केवल उनका नाम निर्देश तथा उद्धरण ही कितपय श्रोत ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। साहित्य में उद्घृत, परन्तु अनुपलब्ध, ब्राह्मणों में से कितपय महत्त्वशाली ग्रन्थों का नामोल्लेख यहाँ किया जा रहा है। डाक्टर वटकृष्ण घोष ने ऐसे अनुपलब्ध ब्राह्मणों के उपलम्यमान उद्धरणों को एकत्र प्रकाशित करने का स्लाधनीय प्रयत्न किया है।

बहुन्य जनका ग्रंथ Collection of Fragments of Lost Brahmanas, Calcutta, 1953.

रे. शतपथ (२।५।२।२०) के अनुसार जो स्त्री एक की होती हुई दूसरे के साथ संगति करती है वह वरुण-सम्बन्धी (वरुण्य = पाप) कार्य करती है—वरुण्यं वा एतत् स्त्री करोति यदन्यस्य सती अन्येन चरति। 'वरुण्य' = पाप। वरुणो वा एतं गृह्धाति यः पाप्मना गृहीतो भवति (शत० १२।७।१।७)।

ऐसे ब्राह्मणों में (१) शाटयायन-ब्राह्मण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है इसके ७० उद्धरण आज भी उपलभ्ध हैं जिनमें अधिकांश ऋग्वेद के सायणाह (१।१०५।१०; ७।३३।७; ८।९१।१; ८।९१।५ आदि) तथा ताण्डच ब्राह्मण सायणभाष्य (४।२।१०; ४।३।२; ४।५।१०; ४।६।२३) में मिलते हैं । चार क उद्धरण ब्रह्मसूत्र के शांकरभाष्य (३।३।२५; ३।३।२६; ४।१।१६; ४।१।१७) में मिन् है। इतर्न बहुल उद्धरण ग्रन्थ की महत्ता के पर्याप्त सूचक हैं। इसके अधिकांश उद्धा जैमिनींय ब्राह्मण में भी अक्षरशः उपलब्ध होते हैं।

(२) भांल्लवि-ब्राह्मण सामवेद की ही एक सुप्रसिद्ध शाखा का ब्राह्मण ह जिसका निर्देश श्रौत ग्रन्थों के अतिरिक्त पत्तक्षिल ने महाभाष्य में (४।२।१०४) त काशिका ने (४।२।६६, ४।३।१०५ सूत्रों पर) किया है। (३) जैमिनीय तवलकार ब्राह्मण—सामवेद की जैमिनि-शाखा से सम्बद्ध ब्राह्मण है जो वृह्त् महत्त्वपूर्ण होने पर भी पिछले ग्रंथों में उद्घृत् नहीं है। शाट्यायन के साय हा समानता इतनी अधिक है कि उसकी प्रसिद्धि के सामने इसका उद्धरण आवश्यक है माना गया। इन महत्त्वशाली ब्राह्मणों के अतिरिक्त इस श्रेणी के ग्रन्थ ये हैं: (४) आह्वरक-ब्राह्मण (चरणव्यूह में निर्दिष्ट चरकशाखा से सम्बद्ध); (५) कं व्राह्मण; (६) कालवि-त्राह्मण (पुष्पसूत्र में शाटचायन ब्राह्मण के संग में निर्द (৬) चरक-व्राह्मण (कृष्णयजुः की प्रधान शाखा चरक से सम्बद्ध); (८) ह्यांने ब्राह्मण (तैत्तिरीय शाखा से सम्बद्ध), (९) जाबालिब्राह्मण (१०) पैगायनिब्रह् (११) माषशरावि-व्राह्मण, (१२) मैत्रायणीय व्राह्मण (कृष्णयजुर्वेद की मैत्रायणीय से सम्बद्ध), (१३) रौरुकि-ब्राह्मण; (१४) शैलालि-ब्राह्मण (महाभाष्य ६।४।१४४० काशिका में निर्दिष्ट), (१५) श्वेताश्वतर-ब्राह्मण, (१६) हारिद्रविक-ब्राह्मण (बर्ल् में निर्दिष्ट यजुर्वेद की शाखा से सम्बद्ध)। इनके अतिरिक्त इन आठ बाह्य नाम और भी मिलते हैं—काठक-ब्राह्मण, खाण्डिकेय-ब्राह्मण, बौखेय-ब्राह्मण, ब्राह्मण, तुम्बरु ब्राह्मण, आरुणेय व्राह्मण, सौलभ-ब्राह्मण, पराशर-ब्राह्मण<sup>1</sup>। क व्राह्मणों की संख्या वेदानुसार इस प्रकार है—

ऋग्वेद—(१) ऐतरेयब्राह्मण, (२) शांखायन-ब्राह्मण

शुक्लयजुर्वेद-(३) शतपथ-ब्राह्मण

कृष्णयजुर्वेद—(४) तैत्ति रीय-ब्राह्मण

सामवेद-(५) ताण्डच, (६) षड्विंश, (७) सामविधान, (९) दैवत, (१०) उपनिषद्-ब्राह्मण,

(१२) वंशव्राह्मण, (१३) जैमिनीयब्राह्मण (९ ब्राह्मण)।

अथर्व वेद--(१४) गोपथ-ब्राह्मण ।

द्रष्टव्य भगवदत्त-वैदिक-वाङ्मय का इतिहास, भाग द्वितीय, पृ० २६-३४।

# वैदिक प्रन्थों की सूची

| उपनिषद्  | ऐतरेय उपनिषद् =<br>[आरण्यक २१४-६] | .१-कोषितकि उपनिषद्<br>[आरण्यक ३–६]              | ९-बाष्करू मन्त्रोपत्तिषद्                                                                        | छान्दोग्यज्यमिषद् ब्रिह्मण के ु<br>अन्तिम खेळ प्रपाठक]                                                                                 |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आर्ष्यक  | ऐतरेय आरण्यक                      | शांखायन आरण्यक                                  | Stank alast                                                                                      |                                                                                                                                        |
| त्राह्मण | ऐतरेयश्राह्मण                     | कौषितकि-द्राह्मण (शांखायन-द्राह्मण<br>कहते हैं) | १–पञ्चलिश=(प्रौढ़ = ताड्य-महाबाह्मण)<br>२–षड्विश बाह्मण (अद्भुत बाह्मण<br>अन्तिम प्रपाठक में है) | ३-सामविधान बाह्यण<br>४-बार्षेय बाह्यण<br>५-मॅन्त्र ( = उपनिषद्) बाह्यण<br>६-देवताच्याय-बाह्यण<br>७-वंश-बाह्यण<br>८-संहितीपनिषद् बाह्यण |
| शासा     | १–शाकल*                           | र-बाष्क्रक                                      | १−कौथुम*                                                                                         |                                                                                                                                        |
| व        | ऋग्वेद                            |                                                 | सामनेद                                                                                           | 19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-1                                                                                               |

| उपनिषद् | केनोपनिषत्<br>( = ब्राह्मण ४११८–२१)                                                                                                   | १ <del>-तीत</del> रीय उपनिषद्<br>(= आरण्यक ७-९)<br>२-महानारयण उपनिषद्<br>(= आरण्यक १०) | मैत्रायणी उपनिषद्<br>( = मैत्री उपनिषद्)<br>क्रत्रोणनिषद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| आर्ष्यक |                                                                                                                                       | तैत्तिरीय आरण्यक                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                      |
| बाह्यण  | कितप्य सूत्रप्रथों में ही रिसत<br>१-जैमिनीय बाह्मण (आर्षेय)<br>२-जैमिनीय तलवकार-बाह्मण<br>३-जैमिनीय उपनिषद् बाह्मण<br>(छान्दोन्य बा॰) | १क-तीतरीय मंहिता (ब्राह्मण भाग)<br>रख-तीतरीय ब्राह्मण (मंहिता भाग<br>को छोड़कर)        | मैत्रायणी संहिता (ब्राह्मण माप)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | काठक संहिता ब्राह्मण भाग | कापिष्टल कठ-संहिता (शाह्मण<br>अन्तर) |
| क्राखा  | २-रामायणीय +                                                                                                                          | . १-दैस्त्रिय*                                                                         | २ <u>-मै</u> त्रायणी *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3-40*                    | ४-कापिष्टलकठ ×                       |
| तेज     |                                                                                                                                       | <b>क</b> ्णायजुर्वेद                                                                   | The state of the s |                          |                                      |

| उपनिषद्  | १-ईशावास्योपनिषद् =<br>(संहिता ४० अ०)<br>२-बृहदारण्यकोपनिषद् |                                         | र चृष्टवारण्यकापाणवृ<br>( = आरण्यक ४-९)<br>प्रक्रनोपनिषवृ<br>१—मुण्डकोपनिषवृ<br>२—माण्डूक्योपनिषवृ<br>३—अनेक पिछळे उपनिषवृ |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| शार्थ्यक | -<br>बृहदारण्यंक<br>( = ब्राह्मण का काण्ड १७)                | वृहदारण्यक<br>( = ब्राह्मण का काण्ड १४) |                                                                                                                            |                   |
| ब्राह्मण | शतपथ-बाह्यण                                                  | ं शतपथ-ब्राह्मण                         | गीपथ-बाह्यण                                                                                                                | <br>              |
| शासा     | १-काण्व क                                                    | २–माघ्यन्दिन⊀                           | १—पैप्पलाद ×<br>२—्गोनक                                                                                                    |                   |
| वेद      | शुक्लयजुर्वेद                                                | LOCATION NOTES                          | अध्यक्ष                                                                                                                    | <b>⊕</b> पूर्णंतय |

## विशेष परिचय

ऐतरेय-जाह्मण—ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय व्राह्मण हैं एके ब्राह्मण । इसके रचयिता ऋषि महिदास ऐतरेय माने जाते हैं । इस नाम की कुत के आघार पर सायणाचार्य ने अपने भाष्य के आरम्भ में एक कथानक दिया है कि अनुसार ये किसी शूद्रा इतरा के पुत्र थे, परन्तु इसमें ऐतिहासिक तथ्य थोड़ा प्रतीत नृद्धीं होता । अवेस्ता में ऋतिवज् अर्थ में व्यवहृत 'एथ्रेय' शब्द उपलब्ध है है । विद्वानों का अनुमान है कि 'ऐतरेय' शब्द भी इसी एथ्रेय से साम्प रखता है, इ इसका भी अर्थ ऋत्विज् ही है ।

ऐतरेय की लेखनशैली विशुद्ध ब्राह्मणोचित है। संहिताकाल की भाषा है। बहुत दूर नहीं है। इसकी रचना में एक प्रकार की एकता तथा समानता वर्तगाः जिससे इसमें किसी प्रकार के अवान्तर प्रक्षेप की कल्पना सर्वथा निराधार है। का लायन के तर्पणविधि में किसी महैतरेय का भी नामोल्लेख पाया जाता है जिस्से। प्रत्य के किसी महान् तथा विशाल संस्करण की कल्पना की जा सकती है, पत्नुं प्रन्थ की स्थित आज तो नितान्त अभाव-रूप है। यदि इस नाम का कोई ब्राह्मण है होगा भी, तो आज वह नष्ट हो गया है।

ऐतरेय-ब्राह्मण में चालीस अध्याय हैं, तथा प्रत्येक पाँच अध्यायों को मिलाकर 'पंचिका' कहते हैं और प्रत्येक अध्याय में कण्डिका की कल्पना है। इस प्रकार ऐतरेय में ४० अध्याय, ८ पंचिका तथा २८५ कंडिकायें हैं। ऋग्वेद से सम्बर् ब्राह्मण यज्ञ में होतृ नामक ऋत्विज् के विशिष्ट कार्य-कलापों का विशेष विवरण ह करता है। प्रथम तथा द्वितीय पंचिका में 'अग्निष्टोम' याग में होतृ के विधिविधार्वि कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन है। यही 'अग्निष्टोम' समस्त सोमयागों की प्रकृषि इसीलिए इसका विशेष विवरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है L तृतीय-चतुर्थं पंकि प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन तथा सायं सवन के समय प्रयुज्यमान शस्त्रों का मिलता है। साथ ही साथ अग्निष्टोम की विकृतियों—उक्थ्य, अतिरात्र त्या नामक यागों - का भी संक्षिप्त विवेचन है। पंचम में द्वादशाह यागों का तथा पढ़ें सप्ताहों तक चलने वाले सोमयागों में होता तथा उसके सहायक ऋत्विजों के क विवेचन पर्याप्त रूपेण किया गया है। सप्तम पंचिका का प्रधान विषय 'राजन तथा इसी प्रसंग में शुनःशेप का प्रस्थात आख्यान भी विस्तार के साथ विया अष्टम पंचिका ऐतिहासिक दृष्टि से नितान्त महत्त्वशाली है, क्योंकि प्रथमतः महाभिषेक' का तथा तदनन्तर उसी के आधार पर चक्रवर्ती नरेशों के महाकि बड़ा ही रोचक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अन्तिम अध्याय में पुरोहित के तथा राजनैतिक महत्त्व का प्रतिपादन नितान्त उपादेय है। इस प्रकार ऐतरि

सोमयाग के नाना प्रकारों के स्वरूप तथा इतिहास वतलाने में अविशेष गौरव रखता है।

महत्त्व

धार्मिक दृष्टि से ऐतरेय की आलोचना हमें अनेक नवीन तथा प्रामाणिक तथ्यों का ज्ञान कराती है। इसका अनुशीलन हमें बतलाता है कि इसके युग में किस प्रकार विष्णु की महिमा वैदिक समाज में विशेष स्थान कर रही थी। शुनं:शेपु के आख्यान के कारण यह ब्राह्मण वैदिक ग्रन्थों में चिरस्मरणीय रहेगा। शुनःशेष ऋषेद के ऋषि है तथा प्रथम मण्डल के अनेक सूक्तों (२४-२७ तक) के द्रव्टा है। शुनःशेप का आख्यान बड़ा ही करुणोत्पादक होने से साहित्यिक दृष्टि से भी पठनीय है। राजा हरिश्चन्द्र वरुण की दया से प्राप्त पुत्र को उन्हें बिल देना चाहता है। समर्थ होने पर वह पुत्र 'रोहित' जंगल में चला जाता है और पिता उदर-व्याघि का शिकार वन जाता है। समाचार पाकर रोहित जंगल से घर लौटता है। इन्द्र उसे लौटने से रोकता है। अन्ततोगत्वा रोहित घर लौट आता है, परन्तु अजीगर्त सौवयसि नामक ब्राह्मण से उसके मध्यम पुत्र शुनःशेप को गायों की दक्षिणा देकर खरीद लाता है। वरुग के यज्ञ में पिता ही अपने पुत्र को बिल देने के लिए दक्षिणा लेकर तैयार हो जाता है, परन्तु अनेक देवताओं की अभ्यर्थना के बल पर पुत्र प्राण बचा लेता है। विश्वामित्र उसे अपना पोष्प पुत्र बना लेते हैं। उनके जिन पचास पुत्रों को यह घटना मान्य नहीं होती उन्हें पिता के अभिशाप से आर्य देश की प्रान्तमूमि में आन्ध्र, मूर्तिब, पुलिन्द बादि म्लेच्छ जाति के रूप में परिणत होना पड़ता है।

ऐतरेय के ही कथनानुसार यह पूर्वोक्त आख्यान एक शत ऋचाओं के ऊपर आश्रित बतलाया गया है (ऋक्-शतगाथं शौनःशेपमाख्यानम्), परन्तु वस्तुतः ये ऋचाएँ संख्या में ९७ ही हैं; तथापि तीन ऋचाओं की कमी पर घ्यान न देकर पूरी संख्या एक शत बतलाई गई है। इस आख्यान को अनेक पश्चिमी वेदज्ञ वैदिक युग में मनुष्य के बलिदान का परिचायक प्रमाण मानते हैं । परन्तु भारतवर्ष के आर्य धर्म में मनुष्य के बलि देने का कहीं विधान नहीं है। शांखायन शौत सूत्र में पुरुषमेध की राजसूय के समय योजना का वर्णन जो मिलता है वह वास्तव नहीं, प्रत्युत काल्पनिक तथा प्रतीकात्मक है। राजा के अभिषेक के समय इस आख्यान का पुरोहित द्वारा कयन एक आवश्यक तथ्य का संकेत कर रहा है। राजा को मनुष्य तथा देनता किसी को भी दी गई प्रतिज्ञा का निभाना आवश्यक धर्म है। हरिश्चन्द्र ने वरुण

र. द्रष्टव्य बलदेव उपाध्याय वैदिक कहानियाँ; पृष्ठ ३८—पृष्ठ ५८।

ति जमेंन विद्वान् हिलेन्नाण्ट इससे मनुष्य-बिलदान की प्रथा को वैदिक युग में वास्तव मानते हैं, परन्तु डा॰ कीथ ने इसका सप्रमाण खण्डन किया है। द्रष्टव्य ऐतरेय का अंग्रेजी अनुवाद (भूमिका)।

के सामने पुत्र के बलिदान की प्रतिज्ञा को निष्कृति के दान से निभा कर अपने सत्यक्त होने की बात स्पष्टतः प्रमाणित की । रोहित को घर लौटने से इंद्र ने रोक के 'चरैवेति चरैवेति' की जो सुन्दर शिक्षा दी है, वह आर्य जाति के अम्युदय का संवक्ष कर्म की दृढ़ उपासना ही आर्य संस्कृति का मेरुदण्ड है । आर्य-धर्म कर्मण्यता का क्ष पाती और अकर्मण्यता का प्रतिद्वन्द्वी है ।

यह आख्यान आर्यों के दक्षिण देशों में प्रसार के इतिहास तथा समय का पूर्ण सार् है। ऐतरेय के ही समय आर्य लोग अपनी अम्यस्त सीमा के बाहरी प्रान्तों में बाह निवास करने लगे थे। पौण्ड्र, आन्ध्र, पुलिन्द, शबर तथा मूतिव आर्यों के सीमान्त के में निवास करने वाली ऐसी ही अनार्य जातियाँ हैं, जिनके साथ आर्यों का इस कुः सम्पर्क होता है। पौण्ड्र से बंगाल का संकेत है। आन्ध्र तो आज भी अपने स्थान है। पुलिन्द तथा शबर मध्यभारत में रहने वाली जंगली जातियाँ हैं। मूतिव का के पता नहीं चलता।

ऐतरेय का भौगोलिक सम्बन्घ मध्यदेश से ही है, क्योंकि मध्यदेश का उल्लेख के अभिमान के साथ किया गया है, और वह घ्रुव तथा प्रतिष्ठा माना गया है (घ्रुक मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि—ऐत० ८।४, परन्तु ऋग्वेद के समान इसका रं प्रचार आजकल महाराष्ट्र देश में ही है। इसीलिए 'ड' के स्थान पर 'ले' का क्ष्प्रयोग इस ब्राह्मण में मिलता है।

इसके ऊपर तीन व्याख्याओं का पता चलता है—(१) सायणकृत भाष्य ; (१) षड्गुरु-शिष्य-रिचत 'सुखप्रदा' नाम्नी लघुकाय व्याख्या ; (३) गोविन्द स्वामी व्याख्या (अप्रकाशित)। इस व्याख्या-सम्पत्ति से भी इसकी महिमा का पता के मौति चल सकता है।

शांखायन ब्राह्मण

ऋग्वेद का यह दूसरा ब्राह्मण ३० अघ्यायों में विभक्त है; प्रत्येक अध्याय में कि है जो ५ से लेकर १७ तक हैं। सम्पूर्ण खण्डों की संख्या २२६ है। खण्डों के की लम्बे-लम्बे गद्य हैं। इसमें कौषीतिक नामक आचार्य का उल्लेख पैग्य आचार्य के कि में किया गया है, तथा कौषीतिक का मत यथार्थ ठहराया गया है (इष्टब्ब्य पि २६१३)। कौषीतिक के मत का निर्देश अन्य स्थलों पर भी है (१११५; २५॥१)

विषय की दृष्टि से यह ऐतरेय का ही अनुगामी है, जिसके आरिम्भिक हैं अध्यायों का विषय यहाँ प्रायः समानता के साथ दिया गया है। इसके अनुवीक अनेक महनीय बातों से परिचय मिलता है:—

१. स॰ आनन्दाश्रम सं॰ सीरिज में, पूना।

२. सं० अनन्तरायन ग्रंथमाला सं० १४९, द्रिवेनड्रम् सन् १९४२।

- (१) उदीच्य लोगों का संस्कृत ज्ञान प्रशंसनीय माना गया है। अस समय के लोग भाषा सीखने के लिए उदीच्य प्रान्त में जाते थे और देश में लौटने पर वे बादर त्या सत्कार के पात्र माने जाते थे (उदच्च एव यन्ति वाचं शिक्षितुम्; यो वै तत्त आगच्छिति तं शश्रूषन्ते—८।६), भाषाशास्त्र की दृष्टि से इस कथन का मूल्य बहुत ही अधिक है। पाणिनि भी उदीच्य थे, क्योंकि उनका जन्मस्थान शालापुर तक्षशिला के ही पास था। इस संकेत से पाणिनि का भाषाज्ञान विशेष श्लाधनीय प्रतीत होता है।
- (२) रुद्र की विशेष महिमा का वर्णन है। वह देवों में श्रेष्ठ तथा ज्येष्ठ माना गया है (रुद्रो वे ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च देवानाम् २५।१३) ६ अ॰ में शिव के भव, शिव, पशुपति, उग्र, महादेव, रुद्र, ईशान तथा अशनि नाम दिये गये हैं, तथा इन नामों की उत्पत्ति विचित्र रूप से बतलाई गई है, साथ ही उनके विशिष्ट व्रत का भी यहाँ निर्देश किया है।
- (३) सप्तम अध्याय में अग्नि बिल्कुल निम्नकोटि के तथा विष्णु उच्चकोटि कें देवता माने गये हैं (अग्निरवरार्घ्यें: विष्णुः पराध्यः)। यह इस युग की धार्मिक मान्यता थी जिसकी पुष्टि ऐतरेय ब्राह्मण से भी होती है। उस युग की उदात्त भावना का प्रतीक यज्ञ विष्णु का प्रतीक था (यज्ञो वै विष्णुः)।
- (४) यज्ञ के हिंसित पशुओं के विषय में कहा गया है कि वे दूसरे लोक में जाकर यज्ञ करने वाले को खाते हैं जिससे स्पष्ट है कि पशु-याग तथा मांसभक्षण के प्रति लोगों में घृणा की भावना जाग रही थी और लोग उससे पराङ्मुख होने की चेष्टा करते थे (अमुष्मिन् लोके पश्चो मनुष्यानश्निन्त—११।१३)।
- (५) अघ्याय २३।२ में शक्वरी (छन्द) के नाम की ऐतिहासिक निरुक्ति है। इन छन्दों के द्वारा इन्द्र वृत्र को मारने में समर्थ हुआ; यही तो शक्वरी का शक्वरीत्व है (इन्द्रो वृत्रमशकद् हन्तुमाभिस्तस्मात् शक्यः। महानाम्नी साम में शक्वरी ऋचायें हैं और यह मुख्यतया इन्द्र के प्रति कहा गया है।
- (६) गोत्र का प्रचलन तथा प्रभाव दृढ़ हो गया था, क्योंकि एक स्थान पर बाह्मण से कहा गया है कि बह अपने ही गोत्र बाले ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के साथ निवास करे, अन्य गोत्रीय के साथ नहीं (ब्राह्मणे समानगोत्रे वसेत्, यत् समाने गोत्रेऽञ्चाद्यं तस्योपाप्त्यै—२५!१५)।

# यजुर्वेदीयब्राह्मण

### शतप्थ-ब्राह्मण

न्नाह्मण ग्रन्थों में सबसे अधिक महत्त्वशाली विपुलकाय तथा यागानुष्ठान का धर्वोत्तम प्रतिपादक ग्रन्थ यही शतपथ-न्नाह्मण है। शुक्लयजुर्वेद की उभयशाखाओं

माध्यान्दिन तथा काण्व शाखाओं — में यह उपलब्ध होता है। विषय की एकता है। पर भी उसके वर्णनक्रम तथा अध्यायों की संख्या में यहाँ अन्तर पड़ता है। माध्यित्र श्रेत में काण्डों की संख्या १४, अध्यायों की पूरी एक सी, प्रपाठकों की ६८, ब्राह्म की ४३८ तथा कण्डिकाओं की ७६२४ है। काण्व शतपथ में प्रपाठक नामक उपक का अभाव है, तथा कण्डों की संख्या १७, अध्यायों की १०४, ब्राह्मणों की १३ तथा कण्डों की संख्या १७, अध्यायों की १०४, ब्राह्मणों की १३ तथा कण्डों की संख्या १७, अध्यायों की १०४, ब्राह्मणों की १३ तथा कण्डिकाओं की ६८०६ है। माध्यन्दिन शतपथ में प्रथम काण्ड से आरमक निवम काण्ड तक पिण्डिपतृयज्ञ को छोड़कर विषयों का क्रम माध्यन्दिन-संहिता के क्ष सार ही है। पिण्डिपतृ यज्ञ का वर्णन संहिता में दर्शपौर्णमास के अनन्तर है, पर ब्राह्मण में आधान के अनन्तर है; यही ध्रन्तर है। अवशिष्ट काण्डों में भी संहिता ही क्रम अङ्गीकृत किया गया है। दोनों शतपथों के आरम्भ में ही एक अन्तर दृष्टिणे होता है। माध्यन्दिन शतपथ के प्रथम काण्ड का विषय (दर्शपूर्णमासेष्टि) काण्ड होता है। माध्यन्दिन शतपथ के प्रथम काण्ड का विषय (आधान, अग्निहोत्र बार्ष काण्य के प्रथम काण्ड में है और द्वितीय काण्ड का विषय उतने ही है, परन्तु का काण्य के प्रथम काण्ड में ही समाविष्ट है। अन्यत्र विषय उतने ही है, परन्तु का क्रम दोनों में मिन्न-मिन्न है।

माध्यन्दिन शतपथ के प्रथम काण्ड में दर्शपूर्णमास इष्टियों का तथा दितीय स में आधान, अग्निहोत्रं, पिण्डपितृयज्ञ, आग्रायण और चातुर्मास्य का वर्णन है। सोस्र के नाना यागों के विवरण से सम्बद्ध तृतीय तथा चतुर्थ काण्ड है। पञ्चम कां वाजपेय याग तथा राजसूय याग का विवेचन है। ६ काण्ड से लेकर १० काष्ट उषासम्भरण, विष्णुक्रम, वनीवाहनकर्म (६ काण्ड), चयन का सम्पूर्ण वर्णन (७ ह ८ कांड), शतरुद्रिय होम (९ कांड) तथा चित्तिसम्पत्ति तथा उपनिषद् हां अग्नि की उपासना आदि का वर्णन (१० काण्ड) किया गया है। प्रथम कांड्या में याज्ञवल्क्य का-जो चतुर्दश कांड में समस्त शतपथ के कर्ता माने गये हैं-प्राप्त सर्वातिशायी है, परन्तु द्वितीय काण्ड-पञ्चक (६ कांड—१० कांड) में याज्ञवला नामनिर्देश न होकर शाण्डिल्य ऋषि का ही प्रामाण्य निर्दिष्ट है। ये ही शाण्डिल्य ह कांड में वर्णित 'अग्निरहस्य' के प्रवक्ता बतलाये गये हैं। अन्तिम कांडज् (११ कांड-१४ कांड) में अनेक नवीन विषयों का विवेचन उपलब्ध होता है साधारण रीति से ब्राह्मणों में वियेचित तथा संकेतित नहीं होते । ऐसे विष्यों कतिपय महत्त्वशाली विषय ये हैं — उपनयन (११।५।४), स्वाघ्याय — जो बहु वि रूप में स्वीकृत किया गया है (११।५।५-८), और्घ्य देहिक क्रियाओं का (१३।८), अश्वमेघ, पुरुषमेघ तथा सर्वमेघ का विशद विवेचन १३वें कांड वे प्रवर्ग्य याग का वर्णन १४वें कांड में किया गया है। शतपथ के अन्त में वृह्य उपनिषद् है, जिसका विषयविवेचन अगले परिच्छेद में उपनिषदों के प्रसङ्ग जायेगा जायेगा ।

शतपथ का विषय विवेचन

शतपथ-त्राह्मण की महत्ता इस घटना से है कि वह विभिन्न प्रकार के यज्ञयागों का बड़ा ही सांगोपांग तथा पूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है, जो अन्य वाह्मणों में दुर्लम है, अथवा मात्रा में बहुत ही न्यून है। यज्ञ का आरम्भ वैदिक युग के आरम्भ काल से है। पहले यज्ञ का विघान संक्षेप में ही होता था, परन्तु कालान्तर में यह यज्ञ-संस्था बहुत ही विस्तृत वन गई। यज्ञ के विभिन्न अंशों के यथावत् स्नुष्ठान पर विशेष महत्त्व दिया जाने लगा। त्राह्मण-युग यज्ञ संस्था के पूर्ण विकास का युग है जिसका परिचय हमें विभिन्न त्राह्मणों से लग सकता है। इस ब्राह्मण साहित्य का मी अपने वर्ण्य विषयों के विस्तार, विचार तथा विवरण के कारण शतपथ-त्राह्मण मुकुट-मणि माना जाता है।

शतपय-न्नाह्मण का सम्बन्ध शुक्ल यजुर्वेद से (अर्थात् वाजसनेयो संहिता से) है। इसलिए संहिता में निर्दिष्ट इष्टि और याग उसी क्रम से यहाँ भी उल्लिखित हैं। शत-प्य के प्रथम नौ काण्डों में वाजसनेयी संहिता के प्रथम १८ अध्यायों की क्रमबद्ध व्याख्या है, जिसमें ब्राह्मणोचित आख्यायिकाओं का भी यथास्थान निवेश यज्ञ के शुष्क वर्णनों को सजीव तथा रोचक वना देता है। इष्टियों में दर्श पूर्णमास प्रधान तथा प्रकृति माने जाते हैं। दर्श इष्टि, प्रत्येक अमावस्या के अनन्तर प्रतिपद् में सम्पन्न होती है और पूर्णमास इष्टि पूर्णिमा के दूसरे दिन होने वाली प्रतिपद में । इनके प्राधान्य के कारण इनका साङ्गोपाङ्ग विवरण शतपथ के प्रथम काण्ड में दिया गया है। इन इष्टियों के उपयुक्त मन्त्रों का निर्देश संहिता के प्रथम अध्याय की पञ्चम कण्डिका से लेकर द्वितीय अघ्याय की २८ वीं कण्डिका तक किया गया है। द्वितीय काण्ड में अग्निहोत्र का वर्णन प्रथमतः है। प्रत्येक आर्यगृहस्थ के लिए अग्नि का आधान करके उसमें प्रातः और सायं हवन करने की विधि है। इसी का नाम 'अग्निहोत्र' है। 'पिण्डपितू-यज्ञ' पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। 'नवान्नेष्टि' में अगहन के महिने में नये अन्न के उत्पन्न होने पर उसी से हवन का विद्यान है। 'चातुर्मास्य' भी एक विशिष्ट याग है। पूर्वोक्त चारों यागों का विवरण शतपथ के द्वितीय काण्ड में प्रस्तुत मिलता है।

तृतीय और चतुर्थ काण्ड का विषय सोमयाग है। सोमयाग में सोमलता को कूटकर उसका रस निकालते हैं और उसमें गाय का दूध तथा मधु मिलाकर उचित समय पर देवता के निमित्त लाग में हवन करते हैं। सोमयाग का प्रकृतिभूत याग 'अग्निष्टोम' कहलाता है जिसके उपयोगी मन्त्रों का सङ्कलन वाजसनेय संहिता के चौथे अध्याय से आरम्भ कर ८ वें अध्याय की ३२ वीं कण्डिका तक किया गया। प्रकृतियाग होने के कारण 'अग्निष्टोम' का वर्णन तृतीय काण्ड में तथा इसकी विकृति होने वाले

ज्योतिष्टोम अरुदि इतर सोमयागों का वर्णन चतुर्थ काण्ड में दिया गया है। पञ्चम का में वाजपेय तथा राजसूय का विस्तृत विवरण है। राजसूय एक अत्य त महत्वपूर्ण क है जिसका मूर्घीभिषिक्त क्षत्रिय नरेश ही अधिकारो होता है। अभिषेक प्राचीन मह र । जाराना पूर्वा प्राप्त विकास का सूचक एक महनीय व्यापार था । अभिषिक्त राजन्य रा सूय जैसे लम्बे याज्ञिक अनुष्ठान का सम्पादक होता था। षष्ठ काण्ड से हेकर है काण्ड तक 'अग्निचयन' का विशिष्ट और विस्तृत विवरण है। इन काण्डों में शाहित का प्रामाण्य विशेष रूप से स्वीकृत है और उनकी सम्मति बड़े आदर के साथ उत्त की गई है। इन शाण्डिल्य काण्डों में गान्धार, केकय और शाल्व जनपदों का उल्ले किया गया है, जब कि इतर काण्डों में आर्यावर्त के मध्यभाग के निवासी अथवा पूर्व निवासियों-कुरुपाञ्चाल, कोशल विदेह, सृद्धय, आदि-का उल्लेख मिल्लाहै। इससे डा॰ मैकडोनल ने निष्कर्ष निकला है कि इन काण्डों के रचयिता याज्ञवल्याः होकर शाण्डिल्य हैं, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं प्रतीत होती। प्राच्य कोगीं उल्लेख से यही जान पड़ता है कि याज्ञवल्क्य विदेह के निवासी थे और विदेह राजा जनक उनके शिष्य थे। सम्भवतः शाण्डिल्य का सम्बन्ध उत्तर-पश्चिम के प्रान से या और इसीलिए उनके निर्देश के सङ्ग में इन जनपदों का उल्लेख स्वामान प्रतीत होता है। आर्यनिवासों के तीनों खण्डों में उस समय पारस्परिक र्षार सम्बन्घ का अभाव नहीं था। ये तीन प्रान्त थे—(क) गान्धार पञ्जाब, (ब)हुर पाञ्चाल और मध्यदेश, (ग) पूरबी भाग, विदेश और कोशल । ब्राह्मणों में सर वर्णन है कि व्याकरण का अध्ययन उत्तरी भाग में विशेष रूप से किया जाता है और कर्मकाण्ड का मध्यदेश में । वैयाकरण पाणिनि का जन्मस्थान गान्धार प्रान्त शालातुर नामक स्थान में था, तथा कुरुपाञ्चाल आर्यसंस्कृति के विकास का क्षेत्र ग-इन वातों की सङ्गिति पूर्णरूप से जमती है। फलतः शाण्डिल्य के प्रामाण्य का करे होने पर भी हमें इन काण्डों की रचना का श्रेय याज्ञवल्क्य को ही देना उचित ग्रं होता है।

शतपथ-ब्राह्मण के अन्तिम चार काण्डों की विषय-योजना, मूल संक्षि आधार पर है। ११ वें काण्ड में पशुबन्ध, पञ्चमहायज्ञ तथा दर्श-पूर्णमास के अवि विधानों का वर्णन है। भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ और ब्राह्म कि प्रस्थात यज्ञ 'महायज्ञ' के रूप में यहां अंकित हैं (११।५।६)। स्वाध्या का अध्ययन-ब्राह्मयज्ञ का हो रूपान्तर है जिसकी यहां (११।५।७) भूयसी कि बड़ी ही बालञ्कारिक शैली में की गई है। 'ऋक् का अध्ययन देवों के लिए आहुति है, यजुष का आज्याहुति, साम का सोमाहुति, अथवां जिरस का मेर्न्स तथा अनुशासन (वेदाज्ज) विद्या वाकोवाक्य, इतिहास—पुराण नाराशंसी गाथाओं का अध्ययन देवों के लिए मधु की आहुति हैं और इसी श्वतपथ का वेद तथा वेदाङ्ग के अनुशील के लिए बड़ा ही अलवान् आग्रह है। अनेक प्रमाणों से 'स्वाच्यायोऽच्येतच्यः' का समर्थन इस काण्ड का महिमामय सिद्धान्त है। द्वादश काण्ड में द्वादश-सत्र, संवत्सरसत्र, सौत्रामणी और औच्चंदेहिक अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन है। जो यज्ञ आरम्भ के दिन से लेकर लगातार बारह दिनों तक चलते हैं, उन्हें 'ऋतु' कहते हैं। बारह दिनों से अधिक दिनों (६ मास या कई सालों) तक चलने वाले यज्ञों को 'सत्र' कहते हैं। द्वादशाह दोनों प्रकार का होता है —सत्र और अहीन। द्वादशसत्र और संवत्सरसत्र (वर्ष भर तक चलने वाला यज्ञ) के अनन्तर सौत्रामणी नामक प्रख्यात याग का विवरण कुछ विस्तार के साथ किया गया है (१२।७।१)। इस याग के आच्यात्मिक रूप का भी विवेचन बड़ा मार्मिक है (१२।९।१)।

१३ वें काण्ड में अश्वमेघ, पुरुषमेघ, सर्वमेघ तथा पितृमेघ का विवरण है। मूर्घाभिषिक्त राजन्य को ही 'अश्वमेघ' करने का अधिकार था। अश्वमेघ अनेक दिनों में
व्याप्त होने वाला याज्ञिक विघान था, जिसमें यज्ञीय अश्व के हवन का विघान है। यज्ञ
के प्रसङ्ग में हम आगे चल कर इन यज्ञों का विशिष्ट विवरण प्रस्तुत करेंगे। १४ वें
काण्ड में 'प्रवर्ग्य' का वर्णन है। अन्तिम पाँच अध्यायों में (चौथे अध्याय से लेकर ९ वें
अध्याय तक) वृहदारण्यक उपनिषद् निबद्ध है जिसका वर्णन उपनिषदों के प्रसङ्ग में
यथास्थान किया जायगा। इस प्रकार यज्ञ के नाना प्रकारों का विस्तृत, प्राञ्जल तथा
प्रामाणिक विवरण देने में शतपथन्नाह्मण अद्वितीय है; इस कथन में कथमिप विप्रतिपत्ति
नहीं है।

यज्ञों का आध्यात्मिक महत्त्व—यज्ञ कर्म के भीतर नाना कर्मों का अनुष्ठान पाया जाता है और वह भी एक विशिष्ट क्रम से सम्पन्न होता है। यह क्रम भी सयुक्तिक है। शतपथ-ब्राह्मण में । इस क्रम के प्रत्येक पदार्थ की उपयोगिता सिंढ करने के लिए बड़ी ही उदात्त और प्राञ्जल व्याख्या की गई है। तथ्य यह है कि भौतिक याग एक प्रतीकात्मक व्यापार है। अन्तर्याग तथा बहिर्याग में पूर्ण सामञ्जस्य और आनुरूप्य है। अग्नि-समिन्धन होने पर दो आहुतियाँ प्रथमतः दो जाती हैं—मन के लिए पहिली आहुति पूर्वाधार आहुति कहलाती है और वाक् के लिए दूसरी आहुति 'उत्तराधार आहुति पूर्वाधार आहुति कहलाती है और वाक् के लिए दूसरी आहुति 'उत्तराधार आहुति'। भौतिक रथ को ले चलने के लिए जैसे दो अभ्यों को आवश्यकता होती है उसी प्रकार यज्ञचक्र को खींचने के लिए मन और वाक् की आवश्यकता होती है। मन किसी वस्तु का प्रथमतः संकल्प करता है, तब वाक् वचन-व्यापार के द्वारा उसका प्रतिपादन करती है। मन वाक् के बिना संयोग हुए किसी भी कर्म का, विशेषतः यज्ञ जैसे अध्यात्म कर्म का, यथार्थ सम्पादन असम्भव है। इसी दृष्टि से दोनों आहुतियों की निष्पत्ति क्रमशः स्रव और सुक् नामक पात्रों के द्वारा की जाती है। इस विश्व के भीतर

दो प्रधान तत्त्व हैं—अग्न और सोम (अग्निषोमात्मकं जगत्)। अग्नि है अन्नाद (क्ष्में का मक्षण करने वाला, पृष्ठ तत्त्व) त्रथा सोम है अन्न (उपभोग्य तत्त्व, स्त्री तत्त्र) इन तत्त्वों का यथार्थ मिलन और सामञ्जस्य होने पर ही विश्व का कत्याण सन्ह होता है। अग्नि में सोमरस की आहुति देने का यही अभिप्राय है कि अन्नाद त्या के परस्पर सम्बन्ध से जगन्मंगलसाधिका सामग्री प्रस्तुत होती है। उपनिषदों में के तत्त्व रिय और प्राण के नाम से उल्लिखित हैं। यज्ञ की प्रत्येक छोटी क्रिया का स्वारस्य इस मूलतत्त्व की पीठिका में पूर्णत्या अभिव्यक्त करने का श्रेय शतपश्वक्ष को है। पूर्वाधार की आहुति बेठे ही दी जाती है, तथा उत्तराधार की आहुति बेठे वी जाती है, तथा उत्तराधार की आहुति बेठे वी जाती है। इस प्रक्रिया के भीतर विद्यमान तत्त्व का स्पष्टीकरण शतपथ में वे विस्तार के साथ किया गया है (१।४।५)। सच तो यह है कि यज्ञ का विधान सक्ष रण दृष्टि से निर्जीव, आडम्बर-सा प्रतीत होता है, परन्तु शतपथ की आखार अनुशीलन से उसके अन्तिनिहत तत्त्वों का उन्मीलन तथा उदात्तरूप ज्ञात होता है। शतपथ की प्राचीनता

शतपथ-ब्राह्मण आजकल उपलब्ध ब्राह्मणों में प्राचीनतम माना जाता है। म्ह्रीह दीक्षित की सिद्धान्तकौमूदी में निर्दिष्ट एक उल्लेख से वह प्राचीन न होकर नवीन बह्य प्रतीत होता है। इस तथ्य का कारण क्या ? अष्टाच्यायी में 'पूराणप्राक्तेषु ब्रह्स कल्पेष' (४।३।१०५) सूत्र के द्वारा प्रोक्त अर्थ में 'णिन्' प्रत्यय का विधान किया ल है यदि वह ब्राह्मण या कल्प चिरन्तर ऋषि के द्वारा प्रोक्त हो। उदाहरण झह का है--भल्लविनः तथा शाटचायनिनः; अर्थात् इन उदाहरणों के अनुसार भल्लु 🔻 एवं शाट्यायन ऋषि तथा उनके द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण प्राचीन है। 'याज्ञवल्याः ब्राह्मणानि है, अर्थात् याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण में णिन् प्रत्यय का स्त्रीह निषेघ है कि वे अर्वाचीन काल के ऋषि थे, भल्लु तथा शाटचायन के सर् याज्ञवल्क्य प्राचीन नहीं थे। मट्टोजिदीक्षित का यह मत प्राचीन वैयाकरण मत से नितान्त विरुद्ध होने के कारण उपेक्षणीय है। उन्होंने वररुचि के बाँ 'याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधः, तुल्यकालत्वात्' की बिल्कुल उपेक्षा कर वी यह वार्तिक स्पष्टतः याज्ञवल्क्य की पूर्व निर्दिष्ट ऋषियों का 'तुल्य काल' की समकालीन मानता है। पातञ्जलि ने महाभाष्य में इस वार्तिक को स्वीकार है । इस विषय को मीमांसा हमें इस निष्कर्भ पर पहुँचाती है कि वैयाकरणों की है में भाल्लवि-ब्राह्मण तथा शाटचायन-ब्राह्मण, जो आज उपलब्ध नहीं है, नि प्राचीनतम थे, तथा याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रोक्त शतपथ ब्राह्मण भी इसी काल से हार ग्रन्थ था। मट्टोजिदीक्षित के द्वारा इसे अवीचीन मानना कथमपि न्याय्य नहीं

द्रष्टच्य मोतोलाल शर्मा द्वारा रचित शतपथ का वैज्ञानिक भाष्य (जयपुर)
 द्रष्टच्य ४।३।१०५ का भाष्य ।

नागोजिमट्ट ने 'लघुशब्देन्दुशेखर' में याज्ञवल्क्य को अविचीन मानना जीक्षितजी का अिमान बतलाया है । अतः दीक्षित-पूर्व तथा दीक्षित-पश्चाद् उभयविष वैयाकरणों के द्वारा शतपथ-ब्राह्मण की प्राचीनता अक्षुण्ण ही सिद्ध होती है।

भाषाशास्त्र की दृष्टि से पश्चिमी विद्वानों में शतपथ के समय के विषय में दो मत दृष्टिगोचर होते हैं। डा० वाकरनागेल पञ्चविश और तैत्तिरीय-ब्राह्मण को प्राचीनतम ब्राह्मणों के अन्तर्गत मानते हैं, ऐंतरेय और शतपथ को अर्वाचीन ब्राह्मण स्वीकार करते हैं। इसी मत के समान ही मत है डा॰ ओल्डनवर्ग का, जिन्होंने संस्कृत गद्य के इतिहास-पितपादक अपने ग्रन्थ में प्राचीन गद्य के उदाहरण तैतिरीय-संहिता से और अर्वाचीन गद्य का नमूना शतपथ-ब्राह्मण से दिया है। डा० कीय इक मतों के विपरीत मत रखते हैं । उनकी दृष्टि में अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा शतपथ प्राचीनतर है। यही मत युक्तियुक्त प्रतीत होता है। शतपथ स्वरांकित रूप में उप-लब्ध है और तैत्तिरीय-ब्राह्मण को छोड़कर अन्य कोई भी ब्राह्मण स्वरांकित नहीं है। शतपथ की प्राचीनता का यह स्पष्ट सूचक है। इसकी स्वरांकन-पद्धति सामान्य वैदिक पढित से भिन्न है, परन्तु इसका कीई महत्व नहीं। वाजसनेयी संहिता की भी तो स्वरांकन पद्धति अन्य वेदों की पद्धति से भिन्न है। इसी कारण यहाँ भी भिन्नता सम्भान्य है । शतपथ का उच्चारण वाजसनेयी संहिता के अनुरूप है—यकार का उच्चारण होता है जकार, पकार का खकार, अनुस्वार का 'गुँ', पद के आदि में बकार का द्वित्व वकार (व्व), ऊष्म और ऋकार से संयुक्त रेफ का 'रे' (यथा 'सहस्रशीर्षा' का सहस्रशीरेखा उच्चारण होता है) तथा ऊष्मयुक्त लकार का उच्चारण 'लें' होता है। यह उच्चारण-पद्धति माध्यान्दिन-शाखा की अपनी विशिष्टता है और तदन्तर्भुक्त होने के कारण शतपथ में भी इसका होना नितान्त स्वाभाविक है।

#### शतपथ का वैशिष्ट्य

ì

शतपथ-ब्राह्मण ब्राह्मण-ग्रन्थों में अनेक दृष्टियों से महत्त्वशाली है। जैसा ऊपर विणत है— इसमें यज्ञ-विद्या अपने पूर्ण वैंभव के साथ आलोचकों के सामने उपस्थित होती है। यज्ञीय अनुष्ठान के छोटे से छोटे विधि-विधानों का विशद वर्णन, इन क्रियाओं के लिए हेतु का निर्देश, प्राचीन आख्यानों का सरस विवेचन—इस ब्राह्मण के उत्कर्ष बतलाने के लिए पर्याप्त कारण माने जा सकते हैं, परन्तु इतना ही नहीं; यज्ञ के आध्यात्मिक रहस्य का पूर्ण संकेत भी इस ब्राह्मण में पाया जाता है। मण्डल-ब्राह्मण (दशम मण्डल) सूर्य के आध्यात्मिक रूप को दिखलाने में जितना समर्थ है,

याज्ञवल्क्यानीति कण्वादिम्य इत्यण् । ते हि पाणिन्यपेक्षया आधुनिका इत्यिमानः,
भाष्ये तु शाट्यायनादितुल्यकालत्वात्; याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिवेषस्तिद्वषयता क
नेति वचनमेवारञ्चम् ।—नागेश ।

आर्यावर्त में आर्यों के प्रसार के वृत्तज्ञान के निमित्त शतपथ महत्त्वपूर्ण है हासिक घटना का वर्णन करता है। इसके प्रथम काण्ड (अध्याय ४, क १, काण्डिका १०-१७) में माथव विदेघ तथा उनके पुरोहित गौतम एहा ऋषि की बड़ी ही रोचक आख्यायिका दी गई है जिसके अनुसार विदेव मा सरस्वती के तट पर थे। वहाँ से अग्नि वैश्वानर सब स्थानों को जलाता ह पूर्व की ओर उत्तरिंगिर (हिमालय) से बहने वाली 'सदानीरा' नदी तक द और वहीं रह गया। राजा और पुरोहित अग्नि के पीछे-पीछे गए और ल निवास स्थान के विषय में पूछने पर अग्नि ने 'सदानीरा' (गण्डक) के पूर्व है में उन्हें रहने की आज्ञां दी । इस कथा में वैदिक धर्म के सारस्वत-मण्डल से पूर्व ओर प्रसार का संकेत है। यहाँ सदानीरा से पूरव का प्रान्त प्राचीन काल में बह के निवास के लिए अयोग्य बतलाया गया है। वह इस घटना के अनन्तर ही वह की प्रदेश बना तथा ब्राह्मण वहाँ निवास करने लगे । सदानीरा के पार्श्वस्य भू<sup>हण</sup> मिथिला में शतपथ के मान्य राजा जनक का उल्लेख है, जिनके प्रधान नहीं याज्ञवल्क्य मुनि थे। अनेक प्राचीन राजाओं का भो उल्लेख अश्वमेघ के प्रसंग है किया गया है। दुष्यन्त भरत अश्वमेघ के कर्त्ता रूप में उल्लिखित किये मी (शत० १३।५।४)। महाराज जन्मेजय का भी वहाँ निर्बेश है। स्मरण रखना औ कि मिथिला के राजाओं की उपाधि ही 'जनक' थी। अतः शतपथ में उलि जनक को सीता का जनक बतलाना एकदम निराघार तथा प्रमाणरहित है।

तत एत हि प्राचीना बह्वो ब्राह्मणाः तद्ध अक्षेत्रतर-निवास-स्नावितरिमव अस्त्रीः
मिनना वैश्वानरेणेति—शत० १।४।१।१५ ।
'स्नावितरम्' अतिशयेन स्नवणशीलं फलदानासमर्थामिति—सायण-माध्य ।

में याज्ञवल्क्य के गुरु उद्दालक आरुणि का व्यक्तित्व और पाण्डित्य बड़ा ही आकर्षक है। अनेक शिष्यों की सत्ता उनके व्यक्तित्व को स्पष्टतर बना रही है।

तैतिरीय ब्राह्मण

ř.

1

F F

F

F

è

तैत्तिरीय-ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण है। काठकब्राह्मण का नाम ही सुना जाता है। अभी तक उसकी उपलब्ध नहीं हुई है। तैत्तिरीय
ब्राह्मण का पाठ स्वरों से युक्त मिलता है, जिस प्रकार शतपथ-ब्राह्मण का स्थु फलतः
यह नितान्त प्राचीन प्रतीत होता है। परिमाण में भी यह न्यून नहीं है। यह
तीन भागों में विभक्त हैं, जिन्हें 'काण्ड' कहते हैं। पीछे ये ऋष्वेदीय विभाग के समान
'अष्टक' के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। प्रथम तथा द्वितीय काण्ड में आठ अध्याय (मूल
नाम प्रपाठक) है, तथा तृतीय काण्ड में १२ अध्याय जिनके अवान्तर खण्ड 'अनुवाक'
के नाम से प्रसिद्ध हैं।

तैतिरीय ब्राह्मण के प्रथम काण्ड में अग्न्याघान, गवामयन, वाजपेय, सोम, नक्षत्रष्टि तथा राजसूय का वर्णन हैं। द्वितीय काण्ड में अग्निहोत्र, उपहोम, सौत्रामणी (जिसमें सोम के स्थान पर सुरा के पान का विघान हैं) तथा वृहस्पतिसव, वैश्यसव आदि नाना सत्रों का विवरण दिया गया है। प्रत्येक अनुष्ठान के उपयोगी ऋग्-मन्त्रों का भी सर्वत्र निर्देश हैं। इनमें से अनेक ऋचार्ये ऋग्वेद से उद्धृत हैं, तथा अनेक नवीव प्रतीत होती हैं। नासदीय सुक्त (ऋ० १०।१२९) के मन्त्रों का विनियोग एक सामान्य उपहोम (काण्ड २, प्रपाठक ८) के निमित्त है। इस काण्ड में अनेक मन्त्रों में ऋग्वेद के प्रश्नों का भी उत्तर मिलता है। उदाहरणार्थ ऋ० १०।८१।४ में उस वन तथा वृक्ष का नाम पूछा गया है जिससे द्यावापृथिवी का निर्माण किया गया है। इस ब्राह्मण में उत्तर दिया गया कि वह वन तथा वृक्ष 'ब्रह्म' हो है। फलतः उपनिषदों के ब्रह्मतत्त्व का संकेत यहाँ विशद तथा अविस्मरणीय शब्दों में किया गया है, परन्तु यज्ञ को भावना से यह सर्वत्र ओतप्रोत है। इसीलिए यज्ञ की वेदि ही पृथ्वो का परम बन्त तथा मध्य मानी गई है—''वेदिमाहुः परमन्तं पृथिव्याः, वेदिमाहुर्भुवनस्य नामिम्' (तै० ब्रा० २।७।४-१०)।

तृतीय काण्ड अवान्तरकालीन रचना माना जाता है जिसमें प्रथमतः 'नक्षत्रेष्टि' का विस्तृत वर्णन है। चतुर्थ प्रपाठक में पुरुषमेघ के उपयुक्त पशुओं का वर्णन है, जो कृष्णयजुर्वेद की संहिता में उपलब्ध नहीं होता, प्रत्युत माध्यन्दिन-संहिता से वहाँ उद्घृत किया गया है। इस काण्ड के अन्तिम तीन (१०-१२) प्रपाठक 'काठक' नाम से यजुर्वेदियों के द्वारा अभिहित किये जाते हैं। बहुत सम्मव है कि यह अंश काठकशाखीय ब्राह्मण का हो तथा किसी विशेष उद्देश्य से यहाँ संगृहीत हो। एकादश प्रपाठक में ब्रह्मचर्य के द्वारा भरद्वाज ऋषि ने अनन्त देदों में से केवल तीन मुष्टियों १४

को प्राप्त किका जो त्रयी-विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्थवेद के नाम न होने हैं है विद्वान् अथर्व को तैतिरीय ब्राह्मण से भी अवान्तर रचना मानते हैं। नाचिकेत के की विदि तथा उपासना का यहाँ विशेष वर्णन है, जिसमें अग्निविद्या के ही द्वारा के प्राप्ति का निर्देश है। कठोपनिषद् में इसी आख्यान का विकसित रूप हमें उस्क होता है। द्वादश प्रपाठक में चातुर्होंत्र तथा वैश्वसृज याग का वर्णन है। वैश्वसृज एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान है जिसमें समस्त पदार्थों का होम सम्पन्न किया बाता देवताओं ने एक सहस्र वर्षों में इसका सम्पादन किया और ब्रह्म के साथ सक् सलोकता, साष्टिता तथा समानलोकता प्राप्त की।

इस ब्राह्मण में सामवेद समस्त वेदों का शीर्ष-स्थानीय माना गया है। पूर्वि बैश्य की उत्पत्ति ऋक् से, गति तथा क्षत्रिय की उत्पत्ति यजुष् से तथा ज्योति न्नाह्मण की उत्पत्ति सामवेद से बतला कर यह न्नाह्मण साम को सर्वेश्रेष्ठ दतलाताः नाना प्रकार के यज्ञों में गाय की दक्षिणा का ही सर्वत्र विधान है। वर्णव्यवस्था के प्रतिष्ठा तथा उसका सर्वत्र आदर दीख पड़ता है। अश्वमेघ केवल क्षत्रिय राजा लिए ही विहित था और इसका वर्णन यहाँ (काण्ड ३, प्रपाठक ८ और १) विस्तार तथा विशदता से किया गया है। वह वर्णन शतपथ के विवरण से सि साम्य रखता है। क्षत्रियों में दो प्रकार का भेद दीखता है—जो राज्य करे अधिकारी थे उनका नाम 'राजपुत्र' था, परन्तु राज्य करने के अनिधकारी क्षित्र। नाम 'उग्न' था। शूद्र यज्ञ के लिए अपवित्र माना जाता था, क्योंकि उसके द्वार् गया दूध यज्ञ के लिए अपवित्र माना जाता था,—"अहविरेव तद् इत्याहर्ण दोंग्घीति" (तै॰ ना॰ ३।१।३)। पुरुषमेघ के लिए निर्दिष्ट पशुसों की बार्क करने से प्रतीत होता है कि संकर जातियों की उत्पत्ति हो गई थी। स्त्रियों का समाज में विशेष था, तथा उनके लिए उपयुक्त आभूषणों का भी वर्णन मिलता है ऋत्विज् लोग यज्ञ की दक्षिणा के रूप में विशेष महत्त्व देते थे (३।१०।४)। लोग यज्ञ के अवसर पर यज्ञ तथा दर्शन से सम्बद्ध विषयों पर शास्त्रार्थ करते भे अपने प्रतिपक्षियों को परास्त करने में गौरव समझते थे। पुराणों में विद् अनेक अवतारों की कथाओं के बीज यहाँ उपलब्ध होते हैं। यहाँ बराह अवतार का स्पष्ट संकेत मिलता है। वैदिक कोलीन ज्योतिका अनेक ज्ञातव्य तथ्यों का उल्लेख इस ब्राह्मण को इस दृष्टि से भी नितान्त में बनाता है ।

रै. काठक ब्राह्मण के कुछ अंश प्राप्त हुए हैं जिनको 'काठक ब्राह्मण-संकर्णी नाम से डा॰ सूर्यकान्त ने प्रकाशित किया है।

## सामवेदीय ब्राह्मण

सामवेद के ब्राह्मणों की संख्या इतर वेद के ब्राह्मणों की अपेक्षा कहीं अधिक है। सामवेदीय ब्राह्मणों की संख्या आठ है जिनका नामोल्लेख सायण ने इस प्रकार किया है—

अष्टौ हि ब्राह्मणग्रन्थाः प्रौढं ब्राह्मणमादिमम् । बड्विशास्यं द्वितीयं स्यात् ततः सामविधिभैवेत् ॥ आर्षेयं देवताच्यायो भवेदुपनिषत् ततः । संहितोपनिषद् वंशो ग्रन्था अष्टावितीरिताः ॥

(१) प्रौढ-न्नाह्मण ( = ताण्ड्य, पञ्चर्विका); (२) षड्विका; (३) सामविधि ( = साम-विधान); (४) आर्षेय; (५) देवताष्याय; (६) उपनिषद् ब्राह्मण; (७) संहितोपनिषद् ब्राह्मण तथा (८) वंश-न्नाह्मण ।

इन ब्राह्मणों का यहाँ इसी क्रम से संक्षेप में परिचय दिया जा रहा है। इनमें से कितपय ब्राह्मणों का तो वही विषय हैं जो अन्य वेदों की अनुक्रमणियों का होता है। सम्भवतः इनमें से अनेक ब्राह्मण एक ही वड़े सामब्राह्मण के विविध भाग थे, जो कारणविश्वात् आज स्वतन्त्ररूप से हमारे सामने हैं; तथापि इनके पारस्परिक संवलन का प्रामाण्य इन ब्राह्मणों के अनुश्रीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है।

## (१) ताण्डच-ब्राह्मण

1

सामवेद का प्रधान ब्राह्मण ताण्डि-शाखा से सम्बद्ध होने के कारण 'ताण्ड्य', पंचीस अध्यायों में विभक्त होने के हेतु 'पञ्चविश्व' तथा विशाल काय होने से 'महा- ब्राह्मण' के नाम से ख्यात है । यज्ञानुष्ठानों में उद्गाता के कार्यों की विपुल मीमांसा इसे महनीय बना रही है। यज्ञ के विविध ख्पों का—एक दिन से लेकर सहस्र संवत्सर तक चलने वाले यज्ञों का—एकत्र प्रतिपादन इस महाब्राह्मण में है। इसके द्वितीय तथा पृतीय अध्याय में त्रिवृत्, पञ्चदश, सप्तदश आदि स्तोमों की विध्वतियों का विश्वविष्ठ वर्णन है।

चतुर्य तथा पञ्चम अध्यायों में 'गवामयन' का वर्णन है। यह एक वर्ष तक चलने वाला याग और समस्त सन्त्रों की प्रकृति है।

६-९।२ अघ्याय तक ज्योतिष्टोम, उक्थ्य तथा अतिरात्र का वर्णन है, जो एकाह तथा अहीन यज्ञों की प्रकृति होते हैं। ६ अ० ६।७-८ तक ज्योतिष्टोम की उत्पत्ति, उद्गाता के द्वारा औदुम्बरी शाखा की स्थापना, द्रोणकलश की स्थापना का वर्णन है।

र् सायणमाध्य के साथ चौलम्मा, काशी से प्रकाशित ।

ससम खण्ड ६।७ से लेकर ७ के द्वितीय खण्ड तक प्रातःसवन; ७।२ से लेकर व तक माध्यन्दिन सवन; जिसमें रथन्तः, बृहत्, नौधस तथा कालेय सामों का किल् वर्णन है।

८ के शेष खण्ड से नवम अध्याय तक सायं सवन तथा रात्रिकालीन पूजा। विधान है। दशम से लेकर १५ अ० तक द्वादशाह यागों का विधान जिनमें कर प्रथम दिन से आरम्भ कर दशम दिन तक के विधानों तथा सामों का विशिष्ट वर्णन । १६-१९ अ० तक नानां प्रकार के 'एकाह' यागों का विवरण है।

२०-२२ अ० तक अहीन यागों का वर्णन है। 'अहीन याग' से तात्पर्य उस के याग से है जिसमें तीनों वर्णों का अधिकार रहता है, दक्षिणा होती है, अन्त में अकि सस्या होती है तथा एक दो तीन चार आदि अनेक यजमानों के द्वारा निष्णक है । "त्रैवणिकाधिकारिकः सदक्षिणोऽतिरात्रसंस्थाकः, एकद्वित्रिचतुराद्यनेक समान-कर्तृकः सोमयागोऽहीनः"।

२३-२५ अं० तक सत्रों का वर्णन । सत्र का लक्षण है— "ब्राह्मणकर्तृंकोर्ज्यः उभयतोऽितरात्रसंस्थाकः सोमयागिवशेषः सत्रम्" । सत्र में आहितािन बिकं संस्था के सम्पादक कम से कम १७ और अधिक से अधिक २४ अधिकारी हों। सभी यजमान होते हैं। इसीिलए सत्रजन्य फल सबको समानरूपेण मिलता है। सभी यजमान होने पर १७ अधिकारिपक्ष में एक इं कहलाता है तथा अन्य सोलह ब्रह्मािद का कार्य करते हैं। २४ अधिकारि-पक्ष रें गृहपित होते हैं तथा १६ ऋतिवक् आदि का कार्य करते हैं। इन्हीं अध्यायों में रेडिं में समाप्य त्रयोदशाह यज्ञ से लेकर सहस्र संवत्सर सत्र का विशव विवेचन है।

ताण्डय-महान्नाह्मण में साम और सोमयाग का वर्णन ही मुख्य विषय है। ही से सम्बद्ध होने के कारण साम के विशेष प्रकारों का तथा उनके नामकरण बीर का विवेचन यहाँ औचित्य-प्राप्त ही है। साम का नामकरण उनके द्रष्टा ही कारण ही पड़ता है। वैखानस ऋषि के द्वारा दृष्टसाम "वैखानस" (१४।४।७), कारण साम 'शार्कर" (१४।५।१४)—सामों के नामकरण की यही परिपाटी है। की सामों को स्तुति तथा महत्ता के प्रदर्शनार्थ प्राचीन रोचक आख्यायिका भी दी सामों वात्स साम के विषय में। वत्स तथा मेघातिथि दो काण्व ऋषि थे। विस्त वस्त को शूद्रपुत्र तथा अन्नाद्धण कहकर गाली दो। वत्स 'वात्स साम' मेघातिथि 'मेघातिथ्य साम' से अग्न के पास ब्राह्मीयान् का निर्णय के लिए की अपने को वत्स ने अग्न में डाल दिया, परन्तु अग्न ने उसका रोंआ भी नहीं काण्य स्ता ने वत्स ने अग्न में डाल दिया, परन्तु अग्न ने उसका रोंआ भी नहीं काण्य स्ता ने वत्स ने व्यक्त में डाल दिया, परन्तु अग्न ने उसका रोंआ भी नहीं काण्य स्ता ने वत्स ने व्यक्त में वात्स साम इच्छाओं के पूरक होने से काण्य

के नाम से विख्यात हुआ (१४।६।६)। इसी प्रकार वीकृ साम के द्वार च्यवन ऋषि को यौवन प्रदान करने की आख्यायिका का उल्लेख किया गया है (१४।६।१०)।

इस ब्राह्मण में यज्ञ के प्रधान विषयों को लेकर विभिन्न ब्रह्मवादियों के मतों का उल्लेख बहुशः उपलब्ध होता है (ताण्ड्य १४।५।८; १५।१२।३), भिन्न-भिन्न आचारों के मतों का खण्डन कर स्वाभीष्ट मत की पृष्ट स्थापना भी की गई है। १८।१।११-१२ में प्रसङ्ग है कि ब्रात्य यज्ञ में अग्निष्टोम साम का विधान किस मन्त्र पर हों। किसी की सम्मित है 'देवों वा द्रविणोदा' (साम, उत्तराचिक ७।१।१०) पर साम का विधान होना चाहिए। अन्य आचार्य 'अदिश गातु वित्तम' (उत्तरा० ७।१।११) सतो-वृहती पर साम रखने के पक्षपाती हैं। ताण्ड्य १७।१।१२ में इनका खण्डन कर पूर्वमत का मण्डन किया गया है। ताण्ड्य का रचनाकाल यज्ञ के उत्कर्ष का प्रतीक है, जब यज्ञ ही मनुष्य को मनुष्य वनाने के लिए पर्याप्त साधन माना जाता था। इसीलिए एकत्र उल्लेख है (ता० १८।१।९) कि इन्द्र ने यज्ञ न करने वाले यतियों को प्रगालों को भक्षण करने के लिए दे दिया। इसी कारण अपनी लौकिकी समृद्धि पाने के लिए नागों ने भी यज्ञ किया।

R

तात्यों को आयों के समकक्ष स्थान पाने के लिए अथवा आयों की श्रेणी में लाने के हेतु ताण्ड्य में द्रात्य यज्ञ' का वर्णन एक महत्त्वपूर्ण घटना है। ताण्ड्य के १७ अ० १ खण्ड में द्रात्यों की वेशभूषा, आचार-विचार के विषय में बहुमूल्य पदार्थों का निर्देश मिलता है जो धार्मिक दृष्टि से बिशेष महत्त्व रखते हैं। प्रवास करने वाले: आचार से हीन आर्य लोग ही 'द्रात्य' के नाम से पुकारे जाते थे। इनके चार मेदों का उल्लेख सायण-भाष्य में किया है (ताण्ड्य १७।१११), तथा इन सबकी दोषमुक्ति के लिए अलग-अलग यज्ञों का विधान यहाँ मिलता है। वाल्यों के गृहपति तथा अन्य व्यक्तियों की दक्षिणा में भी यहाँ पार्थक्य किया है। इन वस्तुओं की सूची देखने से वाल्यों के साधनों का परिचय मिल सकता है। गृहपति की देय दक्षिणा है—(१७।१।१४) ज्ल्लोष (पगड़ो), प्रतोद (बैलों को हाँकने के लिए लोहे का सिरा वाला इंडा); ज्याहोड (इषुरहित केवल धनुर्दण्ड), फलकास्तीर्ण विपय (तख्तों से फैला हुआ कृटिल मार्ग में जाने वाला रथ), कृष्णश-वास (काली धारी वाली घोतो), काला और सफेद अविचर्म, रजत निष्क (चाँदी का बना हुआ गले का भूषण)। अन्य वात्यों की दक्षिणा में इन वस्तुओं का निर्देश है—लाल किनारे की घोती या कपड़ा, दो जूता, तथा शुनलकृष्ण अजिन आदि (ता० १७।१।११५)।

जाह्मणयुगीय भौगोलिक ज्ञान के लिए भी इस ब्राह्मण की प्रकृष्ट उपयोगिता है। वाण्ड्य का भौगोलिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र तथा सरस्वती का मण्डल है, जो स्वगं के समान माना गया है (२५ अ०)। कुरुक्षेत्र से नैमिषारण्य तक का प्रदेश यज्ञभूमि के रूप

में उल्लिखित है। 'रोहितकूलीय' साम की व्याख्या (१४।३।१३) में मरतों है है विश्वामित्र का रोहित नदी के कूल, (यमुना नदी के पास का प्रदेश) को जीतों। उल्लेख है। महाभारत के अनुसार कर्ण तथा नकुल ने रोहितक लोगों को जीता है विनशन (२५।१०।१), प्लक्ष प्राप्तवण (= सरस्वती के पुनरुद्गम का स्थान, हि १०।१६), यमुना तथा कारपचव (यमुना के प्रवाह वाला प्रान्त; (२५।१०)। —कितपुर्य महत्त्वपूर्ण भौगोलिक स्थान यहाँ निर्दिष्ट हैं।

# (२) षड्विश ब्राह्मण

'षड्विंश' का विभाजन दो प्रकार से उपलब्ध होता है—(१) प्रपाठक तथा है।
(२) अध्याय तथा खण्ड । जीवानन्द के सं० में पूरे ग्रन्थ में पाँच ही प्रपाठक है।
तिरुपति वाले सं० में समग्र ग्रन्थ ६ अध्यायों में विभक्त है जिनके अवान्तर भाग है।
कहलाते हैं। इसके प्रारम्भिक पाँच अध्यायों में यज्ञ का ही विषय वाणत है के अन्तिम भाग (पञ्चम प्रपाठक; षष्ठ अध्याय) का विषय पूर्व भागों की अपेक्षा कि अन्तिम भाग (पञ्चम प्रपाठक; षष्ठ अध्याय) का विषय पूर्व भागों की अपेक्षा कि प्रिञ्च है। जैसा इनके नाम से प्रतीत होता है, यह ब्राह्मण पञ्चविंश ब्राह्मण को प्रिश्च होता है। इसके पंचम प्रपाठक को 'अद्भुत ब्राह्मण' इसीलिए कहते। इसमें मूकम्प, अकाल में पूष्प तथा फल उत्पन्न होने, अश्वतरी के गर्भ होने, हिंग इसमें मूकम्प, अकाल में पूष्प तथा फल उत्पन्न होने, अश्वतरी के गर्भ होने, हिंग इसमें मूकम्प, अकाल में पूष्प तथा फल उत्पन्न होने, अश्वतरी के गर्भ होने, हिंग विषयों को ग्रहण कर पिछले युग के धर्मग्रंथों में प्रायश्चित्त का विधान कया गया है। हिंग विषयों को ग्रहण कर पिछले युग के धर्मग्रंथों में प्रायश्चित्तों का विपुल विवाद है। दोनों की तारतम्य परीक्षा के लिए इस प्रपाठक का मूल्य अत्यधिक है।

तत्कालीन घामिक घारणाओं का भी विशेष संकेत उपलब्ध होता है। प्रवम के बारम्भ में ही 'सुब्रह्मण्या' ऋचा का विशेष व्याख्यान मिलता है। ब्रिक्स समय ऋत्विजों के वेश के वर्णन से पता चलता है कि वे लोग लाल पगड़ी तथा कि वाली घोतियों को यज्ञ के अवसर पर पहनते थे—"लोहितोष्णीषा लोहितवा निवीता ऋत्विजः प्रचरन्ति" ४ अ०, खण्ड, २२) ब्राह्मणों के लिए के वन्दन का काल अहोरात्र के सन्धिकाल में बतलाया गया है—"तस्माद ब्राह्मणें होरात्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपास्ते" (५।५।४)। इसी प्रकार के अन्य उपारेष का संकलन किया जा सकता है।

१. सायणभाष्य के साथ सं० जीवानन्द विद्यासागर कलकत्ता, सन् १८६१ केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, १९६७।

२. महाभाष्य (१।१।२७; २।२।२४) तथा काव्यप्रकाश (पञ्चम उल्लास) में क्षिण क्षित्र प्रतित होती। क्षित्र में क्षित प्रतीत होती।

# (३) सामविधान

₹.

Ŧ.

T.

ij

यह सामवेद का अन्यतम बाह्मण है जिसका विषय ब्राह्मणों में उपलब्ध विषयों से नितान्त भिन्न हैं । इस ब्राह्मण में जादू तथा टोना करने के लिए—जैसे किसी व्यक्ति को गाँव से भगाने के लिए, शत्रु को व्यस्त करने के लिए, घन पाने के लिए—नाना उपद्रवों की शान्ति के लिए सामगायन के साथ कितपय अनुष्ठानों के करने का विधान पाया जाता है। अन्य वेदों में भी तत्तत् मन्त्रों के इस प्रकार आभिचारिक प्रयोगों के उपयोग का वर्णन मिलता है। 'ऋ विघान' में ऋ वेदीय मन्त्रों का तथा 'यजु विधान' में यजु वेदीय मन्त्रों का प्रयोग ऐसी क्रियाओं के लिए किया गया है, परन्तु में ब्राह्मणों से भिन्न ही प्रन्थ है।

इस ब्राह्मण की शैली न तो पुनरुक्ति-प्रधान है (जैसे ब्राह्मणों में प्रायः पाया जाता है) और न अत्यन्त संक्षिप्त है (जैसा सूत्रों में उपलब्ध होता है); यह दोनों शैलियों के बीच की रचना है। कुमारिल भट्ट (सप्तम शतक) ने सामवेद के आठों ब्राह्मणों का नाम निर्देश किया है, जिनमें यह ब्राह्मण अन्यतम है।

इस ब्राह्मण में तीन प्रकरण हैं जिसमें प्रथम प्रकरण कुच्छू, अतिक्रुच्छू आदि
स्मृतियों में बहुशः विणत वर्तों का वर्णन उपलब्ध होता है। पुराणों में विणत वर्तों
का मूल इस ब्राह्मण में उपलब्ध है, जैसे किसी मन्त्र को जल में कमर तक खड़े होकर
जपने से विशेष फल की प्राप्ति आदि। इन्हीं विषयों का ग्रहण घर्मसूत्रों तथा कालान्तर
में घर्मशास्त्रों में विशेषरूप से उपलब्ध होता है। घ्यान देने की बात यह है कि अधवंवेद
के मन्त्रों का उपयोग तथा प्रयोग तान्त्रिक विधि-विधानों की दृष्टि से तो किया ही.
जाता था, परन्तु इस विशेषता तथा आवश्यकता की पूर्ति अन्य वेदों के मन्त्रों के द्वारा
भी की जाने लगी। 'सामविधान' इसी वैशिष्ट्य का परिचायक है। इसमें काम्य प्रयोग,
तथा प्रायश्चित्तों का विधान विशेष रूप से किया गया है।

सामिवधान (२।६।१४) में किसी शत्रु को गाँव से मगाने के लिए चौराहे पर किसी चिता से मस्म को लाने तथा शत्रु के घर में या बिस्तरे पर उसे फेंकने का वर्णन है। इसी प्रकार मणिमद्र (यक्ष-विशेष) की मांस-बलि तथा साम-गायन के साथ पूजा का विधान सुवर्ण की प्राप्ति के लिए किया गया है (३।३।३); पुराणों के प्रसिद्ध रुद्धानुचरों की शान्ति के लिए भी यहाँ साम का विधान कम कौत्हलवर्धक नहीं है। विनायक तथा स्कन्द की शान्ति दो सामों के द्वारा तथा रुद्ध और विष्णु की शान्ति अन्य दो सामों के

रै वर्नेल साहब ने सायण-भाष्य के साथ बंगलोर (१८७५ ई०) से एक लम्बी अंग्रेजी भूमिका के साथ प्रकाशित किया है। भरतस्वामी और सायण के भाष्यों के साथ इसका प्रकाशन केन्द्रीय संस्कृतविद्यामीठ तिक्पति से हुआ है (१९६५ ई०)।

द्वारा विहित हैं (१।४।६-१९) शत्रु के मारने की एक विचित्र विधि का अल्लेस मिलता है। शत्रु की आटे की मूर्ति बनानी चाहिए जिसका गला छूरे से काटना है है तथा अंगों को काट-काट कर आग में डालना पड़ता है। (२।५।४)। राजयक्षाह भयानक रोग माना गया था जिसे दूर करने की विधि का वर्णन यहाँ उपलब्ध है है (२१४।९)। द्वितीय प्रकरण के आठवें में सुन्दर तथा दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति के है नाना प्रस्नोगों का वर्णन किया गया है।

तृतीय परिच्छेद में ऐश्वर्य, नवीन गृह में प्रवेश तथा आयुष्य की प्राप्ति के नाना अनुष्ठानों का वर्णन भिन्न-भिन्न साम-गायन के साथ किया गया है। अभिके अवसर पर 'एकवृष' साम से अभिषेक करने पर राजा सम्राट् हो जाता था। क्षे नाना अंगों — घोड़ा, हाथी आदि को — मारने के लिए आटे की मूर्ति बनाकर हो मला काटने का विधान बहुशः किया गया है। भूत-प्रेत गन्धर्व-अप्सरा तथा देखा के लिए सामों का प्रयोग किया गया है (३।७।६)। 'श्रुतिनिगादो' ऐसे व्यक्ति को ह हैं जो किसी मन्त्र को एकबार में ही सुनकर उसका पाठ करने लगता है। इसि की प्राप्ति के लिए भी साम-गायन का विधान है।

यह ब्राह्मण-प्रन्थ धर्मसूत्रों की पूर्व-पीठिका है, क्योंकि धर्म-सूत्रों में बिला वर्णित दोष, अपराध तथा उनके प्रायश्चित्त इस ब्राह्मण में मुख्यतया प्रतिपाति। उस काल में समाज चार वर्णों में विभक्त था, तथा शूद्रा के साथ विवाह सर्वया कि माना जाता था। जिन पापाचरणों के लिए प्रायश्चित्त का विघान है उन्हें के तत्कालीन समाज की स्थिति का परिचय मिल सकता है। और स्मृतियों में कि अपराघों से ये भिन्न नहीं हैं। शूद्रों का वेद पढ़ाना तथा उन्हें यज्ञ कराना, को शब्दों को बोलना, सुरा पीना, ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के व्यक्तियों की हत्या, गा मारना, जेठे माई से पहिले ही विवाह करना, शूद्रा के साथ व्यभिचार, ब्राह्मण के दूघ, मधु आदि रसों तथा पशुऔं का बेंचना—पापाचरणों के दूरीकरण के प्रायश्चित्त का विवान इस ब्राह्मण में किया गया है।

इस प्रकार यह ग्रन्थ एक नवीन तथा विचित्र विघिविधानों के परिवर्ग हैं अपना विशेष महत्त्व रखता है।

(४) आर्षेय ब्राह्मण

यह सामवेद का चौथा ब्राह्मण है। यह तीन प्रपाठकों तथा ८२ खण्डों में है। यह ब्राह्मण सामवेद के लिए आर्षानुक्रमणी का काम करता है, जैसा इसे

वर्नेल द्वारा मंगलोर से रोमन अक्षरों में प्रकाशित तथा सत्यव सामग्री नागराक्षरों में सायणमाध्य के साय प्रकाशित, करूकता ।

से स्पष्ट है। इस ब्राह्मण में साम के उद्भावक ऋषियों का नाम तथा संकेत दिया गया है। साम-गायन के वैज्ञानिक अनुशीलन के निमित्त यह ब्राह्मण नितान्त उपादेय है। सामवेद के वर्णन के समय साम-योनि ऋचाओं तथा सामों में विमेद दिखलाया गया है। यह ब्राह्मण सामगायन के प्रथम प्रचारक ऋषियों का वर्णन करने के कारण ऐति-हासिक दृष्टि से भी विशेष महत्त्वशाली है। सामगान का विषय बड़ा ही कठिन तथा वेचीदा है। इसका सच्चा अध्ययन विशेष अध्यवसाय, मनोथोग तथा अनुशीलन का परिणाम हो सकता है। इस कार्य में नारदीय, गौतमी तथा माण्डूकी आदि सामवेदी शिक्षाओं का गंभीर अध्ययन अपेक्षित है। इस कार्य में आर्षेय ब्राह्मण निःसन्देह विशेष उपकार तथा लाभ पहुँचा सकता है।

# (५) देवताध्याय ब्राह्मण

de

Ti

Ti.

F

K:

RÍ

यह दैवत ब्राह्मण सामवेदीय ब्राह्मणों में बहुत ही छोटा है। इनमें केवल तीन खण्ड है—(१) प्रथम खण्ड में (२६ कंडिका) देवताओं का वर्णन है। प्रथम कंडिका के अनुसार साम-देवताओं का नाम-निर्देश इस प्रकार है—अग्नि, इन्द्र, प्रजापित, सोम, वरुण, त्वष्टा, अंगिरस्, पूषा, सरस्वती तथा इन्द्राग्नी तथा इन देवताओं की प्रशंसा में ग्रेय सामों के विशिष्ट नाम भी दिये गये है। (२) द्वितीय खंड (११ कंडिका) में छन्दों के देवता तथा वणीं का विशेष वर्णन, (३) तृतीय खण्ड (२५ कंडिका) में छन्दों की निरुक्तियाँ दी गयीं हैं। इन निरुक्तियों में से अनेक निरुक्तियाँ यास्क ने अपने निरुक्त में ग्रहण की है (७।१२, १३,)। यह खण्ड भाषाशास्त्र की दृष्टि से बड़े महत्त्व का है, क्योंकि छन्दों के नाम का निर्वचन बड़े ही प्रामाणिक ढंग से यहाँ किया गया है। 'गायत्री' छन्द के नाम का अर्थ है—स्तुति अर्थ वाले गै घातु से निष्पन्न होने से देवताओं के प्रशंसक तथा वेद समुदाय को गाने वाले ब्राह्मण से उत्पन्न होने वाला छन्द। इसी प्रकार अन्य छन्दों के भी निर्वचन उपलब्ध होते हैं।

## (६) उपनिषद् ब्राह्मण

यह ब्राह्मण १० प्रपाठकों में विभक्त है। जिसमें दो ग्रन्थ सम्मिलित हैं:-

(१) मन्त्र ब्राह्मण—इसी का दूसरा नाम छान्दोग्य-ब्राह्मण है। इसके संस्करण मारत तथा विदेशों में अनेक विद्वानों ने प्रकाशित किया है। सत्यव्रत सामश्रमी ने कलकत्ता से १८९० ई० में मन्त्र-ब्राह्मण के नाम से टीका के साथ इसे प्रकाशित किया। यूरोप के दो विद्वानों ने दोनों प्रपाठकों का अलग-अलग संस्करण निकाला है, तथा जर्मन भाषा में इनका अनुवाद भी किया है। प्रो० दुर्गामोहन मट्टाचार्य ने गुणविष्णु और सायण के साथ इसे कलकत्ता से प्रकाशित किया है।

१. सं० सायणभाष्य के साथ जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता सन् १८८१ और केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, १९६५ ई०।

इस ब्राह्मण में दो प्रपाठक हैं और प्रत्येक प्रपाठक में ८, ८ खण्ड हैं। यह कि गृह्य संस्कारों में प्रयुक्त होने वाले मन्त्रों का एक सुन्दर संग्रह है। ये ही मन्त्र का एवं गोभिल गृह्यसूत्रों में भिन्न-भिन्न संस्कारों के अवसर पर प्रयुक्त होते हैं। चार्य ने ब्रह्मसूत्र-भाष्य में मन्त्र-ब्राह्मण तथा छान्दोग्य उपनिषद् से उद्धरण देते ह इन दोनों ग्रन्थों को ताण्ड्य-शाखा से सम्बद्ध बतलाया है। इससे ज्ञान होता है। सामवेद की शाखाओं में ताण्ड्य-शाखा का प्राघांन्य वहुत कुछ था। शंकरावार उद्धरण इस प्रकार हैं:-

<sup>9</sup>ताण्डिनाम् (मन्त्रसमाम्नायः)—देव सवितः (मन्त्र-ज्ञा० १।१।१), <sup>२</sup>अस्ति ताण्डिनां श्रुति: —अश्व इव रोमाणि (छा० उप० ८।१३।१), <sup>च</sup>ताण्डिनामुपनिषदि—स आत्मा तत्त्वमसि (छा० उप० ६।८।७)।

देवताध्याय-ब्राह्मण में उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है जिनके वाक पर सामगानों के (सुक्तों तथा मन्त्रों के नहीं) देवता का निर्घारण किया क चाहिए । आर्षेय तथा देवताघ्याय—दोनों ही ब्राह्मण एक ही मूलभूत ब्राह्मण के क प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्रधम में सामगान सम्बन्धी ऋषियों का तथा दूसरे में तत्ता देवताओं का विवरण दिया गया है। देवताघ्याय के ४।४ सूत्र से दोनों के संपुक्ता का स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होता है। सूत्र है 'स्वस्ति देव ऋषिम्यश्च' का सामगाः कहता है-- "देवा ऋषयभ्र ये आर्षेय देवताध्यायाम्यां प्रतिपादितास्तत्सकाशान्त स्ट्री भवति।" यहाँ स्पष्टतः दोनों ब्राह्मणों के परस्पर एकाङ्गीभाव का प्रमाण उपलब हैं है। तथ्य तो यह है कि सामवेद के छोटे-छोटे ब्राह्मण किसी एक वड़े ब्राह्मण कें प्रतीत होते हैं, जो कालान्तर में अपने मूल से किसी कारणवश पृथक् हो गये। हा विषय इतर देदों की अनुक्रमणियों के समान है। किसी भी सूक्त के ज्ञान की पूर्णव निमित्त उस सूक्त के ऋषि, देवता तथा छन्द के ज्ञान की नितान्त आवश्यकता है है। इन तीनों की जानकारी के बिना सूक्त का ज्ञान अधूरा ही रहता है। इस है की पूर्ति अन्य वेदों में अनुक्रमणी द्वारा होती है; साम में इसके साधन ये ही ब्राह्मण ह हैं, जो अपने विशिष्ट विषय के प्रतिपादन में ही जागरूंक रहते हैं।

इन ब्राह्मण के कुल मन्त्र २५७ हैं; इनके अतिरिक्त गुणविष्णु ने गृह्मसूत्रों है। मन्त्र और लेकर उनको समाध्य जोड़ा है। प्रथम प्रपाठक में विवाह, गर्माघान, क न्तोन्नयन, चूडाकरण, उपनयन, समावर्तन एवं गो-वृद्धि के लिए मन्त्र दिए गए हैं। प्रपाठक में भूतविल, आग्रहायणीकर्म, पितृपिण्डदान, देवबलिहोम, दर्शपूर्णमास,

to have brought and and

१. ब्रह्मसूत्र भाष्य "३१३।२५

र. वही :: ३।३।२६

३. वहीं भेरे शिश्व देश के अपने का का किए के किए

पस्थान, नवगृह-प्रवेश, स्वस्त्ययन एवं प्रसादप्राप्ति आदि के मन्त्र हैं। खद्यपि दूसरी संहिताओं एवं ब्राह्मणों से भी मन्त्र लिये गए हैं, तृथापि अनेक मन्त्रों की भाषा सरल, आकर्षक एवं प्रसादपूर्ण है (१।२।२)—

इयं नार्युपब्रूतेऽग्रौ लाजानावपन्ती । दीर्घायुरस्तु मे पतिः शतं वर्षाणि जीवतु ॥ १।३।८,९॥

पति एवं पत्नी के मन और हृदय की एकता के लिए मन्त्र द्रष्टव्य है १.३.७, ९

गुणविष्णु का भाष्य मन्त्रों के गूढ भाव को संक्षेप में प्रकट करने में सक्षम है। उन्होंने ऋषि, देवता, छन्द और मन्त्र का विनियोग सर्वत्र दर्शाया है। अर्थ के महत्त्व को दर्शने के लिए उन्होंने 'स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत' (आर्षे० बा० ३; निष्ठ० ११८) मन्त्र को उद्धृत करते हुए अपने भाष्य का आरम्भ किया है; और उसी के अनन्तर ऋषि, छन्द आदि के महत्त्व को दर्शाने के लिए 'यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दो दैवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयित वाऽच्यापयित वा स्थाणुं वच्छेति '''' इत्यादि (आर्षे० बा० १११) उद्धृत किया है। सर्वत्र उन्होंने अर्थ की स्पष्टता के साथ ऋषि, छन्द, देवता और विनियोग को संक्षिप्त रूप में ही बतलाने का स्तुत्य प्रयास किया है। सायण का भाष्य गुणविष्णु के भाष्य का अनुवर्तन करता है; विशेषता उनमें यह है कि वह उतना संक्षिप्त न होकर विश्वद है।

(ख) छान्दोग्य उपनिषद्—इस ब्राह्मण के अन्तिम आठ प्रपाठक प्रसिद्ध छान्दोग्य उपनिषद् हैं जिसके अनेक संस्करण तथा अनेक भाषाओं में अनुवाद समय-समय पर होते आये हैं। इस उपनिषद् का विशेष वर्णन अगले प्रकरण में किया जायेगा।

# (७) संहितोपनिषद् ब्राह्मण

ß.

R

R

W.

H

AT NE

É

्बड़ स

前

E.

F

यह बाह्मण सामगायन का विवरण प्रस्तुत करने में अपना महत्त्व रखता है। संहिता के उपनिषद् अर्थात् रहस्य का प्रतिपादक यह ब्राह्मण सामवेदी ब्राह्मणों में वैशिष्टच रखता है। 'संहिता' का साधारण अर्थ है मन्त्रों का समुदाय (जैसे ऋक् संहिता आदि), परन्तु यहाँ इसका तात्पर्य है साम के गायनों की संहिता, क्योंकि इनमें भी सातत्म विद्यमान रहता है। इसी अर्थ में यह शब्द यहाँ व्यवहृत किया गया है। इसमें पाँच कण्ड हैं और प्रतिखण्ड सूत्रों में विभक्त हैं। प्रथमखण्ड में त्रिविध गान-संहिताओं के स्वरूप तथा फल का विवरण है। सहिता तीन प्रकार की होती है—(क) देवहू संहिता, (ख) वाक्शबहू संहिता और (ग) अमित्रहू संहिता; जिनमें प्रथम संहिता कित्याणकारिणी होती है, तथा अन्तिम दोनों अमञ्जलप्रदा हैं। इनके अतिरिक्त भी संहिता के अन्य तीन प्रकार होते हैं जिनके नाम और फल का विवरण इस खण्ड के अन्त में दिया गया है। द्वितीय तथा तृतीय खण्ड में गान-संहिता की विधा, स्तोम,

अनुलोम-प्रदिलोम स्वर, अन्य नाना प्रकार के स्वर आदि का बड़ा ही व्यापक प्रक है। यह विषय सातिशय वैज्ञानिक है और सामगायन के मर्म का उद्घाटन के विस्तार के साथ किया गया है। इन खण्डों की जानकारी सामगायन के विका विस्तार क साथ किया ज्या उपादेय हैं। तृतीय खण्ड के अन्तिम भाग में का शिष्य की योग्यता का विवेचन तथा पात्र में दान की भूयसी प्रशंसा की गईहै। 'शिष्य की याग्यता का निषय पूर्वोक्त तथ्य का पूरक है। इस प्रकार सामाह स्था पद्मम खण्ड का विषय पूर्वोक्त तथ्य का पूरक है। इस प्रकार सामाह रहस्य की जानकारी के लिए यह ब्राह्मण एक प्रकार से अद्वितीय है। इसीलिए रहस्य का आगरा । टीकाकार द्विजराजभट्ट की संस्तुति है—"सामब्रह्मरसज्ञानां विशुद्धज्ञानहेतवे", ह सामब्रह्म के रस जानने वालों को इस ब्राह्मण के अध्ययन से अपने विषयों का ज्ञान निश्चितरूप से होता है।

इसकी दो टीकाओं का प्रकाशन हुआ है—(क) सायणभाष्य, जो केवा -खण्ड तक ही उपलब्ध है। (ख) बिष्णुभट्ट के आत्मज द्विजराजभट्ट-रिवत हो। सायणभाष्य संक्षिस है, लेकिन द्विजराजभाष्य विशेषरूपेण विस्तृत है। दोनों की न्तम्य परीक्षा से प्रथमभाष्य प्रख्यात सायणाचार्य की कृति होने की योग्यता नहीं हह उसमें सामान्य अनवधानजन्य अनेक त्रुटियाँ हैं। द्विजराजभट्ट ने यद्यपि अपने रका का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, तथापि वे सायण के पश्चाद्वर्ती, १५ शती के क प्रतीत होते हैं। विषम सामगायन के गम्भीर तत्त्वों का ज्ञान इन टीकाओं के न्से भली-प्रकार किया जा सकता है। इन टीकाओं के साथ इसका एक -समीक्षणात्मक संस्करण तिरुपति से प्रकाशित हुआ है (१९६५), लिके सम्पादक डा॰ बे॰ रा॰ शर्मा ने ग्रन्थ को मूमिका में तथा समालोचनात्मक र्व्या में अनेक प्रमेयों की सुचार व्याख्या की है। यह ब्राह्मण कभी बहुत ही प्रविद 'निरुक्तकार ने अपने ग्रन्थ (२।४) में 'विद्या ह वै **ब्राह्मणमाजगाम'** आदि को इसी ब्राह्मण के तृतीय खण्ड में से उद्भृत किया है। इसी मन्त्र का भावानुवाद क (२।११४) में मनु ने भी किया है। इससे स्पष्ट है कि यह ब्राह्मण निहर **मनुस्मृति से प्राचीनतम** हैं ।

## (८) वंशब्राह्मण्

यह ब्राह्मण मात्रा में बहुत ही छोटा है इसमें केवल तीन खण्ड हैं। इसमें

र. बनंछ ने मंगलोर से १८७३ ई॰ में तथा सत्यवत सामश्रमी ने कलकती पत्रिका १८९२ में इस जाह्मण को प्रकाशित किया। केन्द्रीय संस्कृत

विकारित से भी १९६५ ई॰ में प्रकाशित हुआ है।

<sup>्</sup>र. टीका के साथ इसका संस्करण बर्चेल साहब ने मंगलोर से १८७७ ई० वे प्रकाशित किया है। १९६५ में केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपित से नाली में दोनों टीकायें प्रकाशित हैं।

के आवार्यों की वंशपरम्परा दी गई है। प्राचीन ऋषियों के इतिहास जानने के लिए यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा।

ा (९) जैमिनीय ब्राह्मण

· P

चना बुन्द

ट्या

1

101

जैमिनि-शासा का यह ब्राह्मण सम्पूर्णरूप से अब तक उपलब्ध नहीं होता था। इसके अंश ही छिन्न-भिन्न रूप से अब तक मिलते थे। डा॰ आर्टल ने इसके अंशों को गर अमेरिका से निकाला या तथा, डा॰ कैलेण्ड ने विशेष टुकड़ों को जर्मन अनुवाद के साथ सम्मादित किया था। डा॰ रघुवीर ने इस महत्वपूर्णः ब्राह्मण का सम्पूर्ण अंश. एक विशुद्ध संस्करण में प्रकाशित किया है (नागपुर, १९५४)। ब्राह्मणों में शतपथ के समाक गह यह ब्राह्मण भी विपुलकाय तथा यागानुष्ठान के रहस्य जानने के लिए नितान्त उपादेयः तथा महत्वशाली है। "जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण' भी इस महान् ब्राह्मण-प्रन्य का ही त एक अंशमात्र है, जो गायत्र्युपनिषद् के नाम से विख्यात है। इसका सम्पादन डा॰ बोर बोर्टल ने अमेरिकन सोरियन्टल सोसायटी के जर्नल (भाग १६, १८९४) में रोमन अक्षरों में किया है। यह लाहौर से नागराक्षरों में भी प्रकाशित है। १

## अथर्ववेदीय-ब्राह्मण

गोपथब्राह्मण-

अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण है जिसका नाम 'गोपथवाह्मण' है। इसके दो भाग हैं—(१) पूर्व-गोपथ, (२) उत्तर-गोपथ,। प्रथम ग्रन्थ में पाँच तथा द्वितीय में ६ प्रपाठक या अध्याय हैं। प्रपाठकों का विभाजन कण्डिकाओं में हुआ है, जो कुल मिलाकर २५८ है।

बाह्मण-साहित्य में यह ग्रन्थ बहुत ही पीछे की रचना माना जाता है। इस बाह्मण में अथर्ववेद की स्वभावतः विशेष महिमा गाई गई है। अथर्व ही सब ब्राह्मणों में वप्रगण्य तथा प्रथम माना गया है। अथर्व से ही तीनों वेदों तथा क्षेंकार की उत्पत्ति और ओम् से समस्त संसार की उत्पत्ति बतलाई गई है। इसीलिए इस वाह्मण का आग्रह है कि प्रत्येक वेदाम्यासी को अन्य वेदों के पढ़ने के पूर्व अधर्व का अध्ययन करना नितान्त आवश्यक है। पूर्व गोपथ के प्रथम प्रपाठक में ओंकार तथा गायत्री की विशेषा महिमा का सुन्दर वर्णन है। दितीय प्रपाठक में ब्रह्मचारी के नियमों का विशेष वर्णन है। प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए बारह वर्ष का समय नियत किया गया है, परन्तु छात्र की शक्ति को देखकर इस अवधि में कमी भी की जा सकती है। तृतीय प्रपाठक

रे. लाहीर सन् १९२१ ई० । दयानन्द महाविद्यालय संस्कृत ग्रन्थमाला, संस्था ३।

में यज्ञ के धारों ऋतिकों के कार्यकलाप का वर्णन है। चतुर्थ प्रपाठक में ऋति दीक्षा का विशेष वर्णन किया गया है। पञ्चम प्रपाठक में प्रथमतः सम्वताल वर्णन है। अनन्तर अश्वमेघ, पृश्वमेघ, अग्निष्टोम आदि अन्य सुप्रसिद्ध गर्जो है विवरण है। उत्तर-गोपथ का विषय-वर्णन इतना सुव्यवस्थित नहीं है; तथानि, प्रकार के यज्ञों तथा तत्सम्बद्ध आख्यायिकाओं के उल्लेख से यह भाग भी पूर्व को इं कम रोचक नहीं है।

"गोपथन्नाह्मण" के रचियता निश्चय ही 'गोपय' ऋषि हैं। अथवंदेतीय की नामावली में 'गोपय' का नाम आता है, परन्तु अन्य देदों के ऋषियों की नाम में इनका नाम नहीं मिलता। इस न्नाह्मण के देश-काल का परिचय अनुमान के कि मिलता है। इसमें निर्दिष्ट देशों में कुरु-पंचाल, अङ्ग-मगध; काशी-कोशल, सालक स्वया वश-उशीनर (उदीच्यदेश) का नाम पाया जाता है (गोपथ, पूर्व २११०), हि स्वयिता मध्यदेश का निवासी प्रतीत होता है। अथवंदे के प्रथम मन्त्र का उत्के 'श्वा देवीरिमष्ट्रय' से करता है जिससे उसका पिष्पलाद-शाखीय होना अनुमान है है। यास्क ने निरुक्त में गोपथन्नाह्मण के निश्चित अंशों को उद्धृत किया है है। इसकी निरुक्त से पूर्वकालीनता स्वतः सिद्ध होती है। ब्लूमफोल्ड इसे वैतानक्षा अर्वाचीन मानते हैं, परन्तु डा॰ कैलेण्ड तथा कीथ इसे प्राचीन ही मानते हैं। इसकी ना मानते हैं, परन्तु डा॰ कैलेण्ड तथा कीथ इसे प्राचीन ही मानते हैं। इसहाण-साहित्य में पिछली रचना होने पर भी यह एक सहस्न वर्ष वि॰ पू॰ में चीन नहीं हो सकता।

अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण होने से यदि इसके अन्तिम खण्ड में का विपुल प्रशंसा गाई गई हो, तो हमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। इसें से नवीन विचार पाये जाते हैं, जैसे ब्रह्म द्वारा कमल के ऊपर ब्रह्मा का उस १६), ब्राह्मण को न गाना चाहिए, न नाचना और इस प्रकार भारताएं कहलाना चारिए (तस्मादृ ब्राह्मणो नैव गायेन्न नृत्येन्न माग्लागृधः भ प्रत्येक वेदमन्त्र के उच्चारण से पूर्व ॐकार का उच्चारण; किसी अनुष्ठान है के पिहले तीन बार आचमन करना (जिसके लिए विशिष्ट मन्त्र का संकेत है। किस अनेक मन्त्र उद्भूत हैं, परन्तु मन्त्रों के ऋषियों के विषय हैं। दिखता है।

२. 'एतद्वै यज्ञस्य समृद्ध' यद्रूपसमृद्धम्' (निरुक्त १।१६ = गोपश्रवा राश्ध

१. 'गोपथबाह्मण' का एक सुन्दर संस्करण डा० गास्ट्रा (Dr. D. Gable काइडन नगर से १९१९ में प्रकाशित किया है; 'अथर्ववेद एण्डगोपथबाह्मण अथर्ववेद तथा गोपथबाह्मण का एक बहुत ही प्रामाणिक तथा साङ्गोण मारिस ब्लूमफील्ड ने प्रकाशित किया था जिसका हिन्दी अनुवाद डा॰ स्वास्त्र से प्रकाशित कराया है।

P

A

7

Ì

è

P

李

हेन्

वें

7 1

गेर

स

[d

河

**{**|Î

M

भाषाशास्त्र की दृष्टि से गोपय के अनेक संकेत बड़े महत्त्वपूर्ध हैं । 'परोक्षप्रिया हि देवा: प्रत्यक्षद्विषः' .का शब्दों के निर्वचन के प्रसंग में भी यहाँ अनेकत्र उल्लेख मिलता है । उदाहरणार्थ—(१) 'वरुण' शब्द की ब्युत्पत्ति 'वरण' से राजा वरण किये जाने के कारण है ('तं वा एतं वरणं सन्तं वरुण इत्याचक्षते' पूर्व—गोपय ११६); (२) 'मृत्यु' शब्द की व्युत्पत्ति 'मुच्यु' शब्द से सिद्ध की गई है । (३) 'अंगिरा' की व्युत्पत्ति 'अंगरस' से तथा (४) 'दीक्षित' की व्युत्पत्ति 'घीक्षित' (श्रेष्ठु घी को आश्रय करने वाला व्यक्ति) से दी गई है ('श्रेष्ठां घियं क्षियतीति तं वा एतं घीक्षितं सन्तं दीक्षित इत्याचक्षते'—गोपथ-पूर्वं, ३१९) ये व्युत्पत्तियां भाषाशास्त्र की दृष्टि से अपना महत्त्व रखती हैं । बहुतों का उल्लेख स्वयं अवान्तरकालीन निरुक्तप्रन्थों में किया गया है ।

## ब्राह्मण-वेद का अत्रिभाज्य अङ्ग

ब्राह्मण के अन्तर्गत तीन प्रकार के प्रन्थों का समावेश अभीष्ट माना जाता है।
एक तो है ब्राह्मण, दूसरा आरण्यक एवं तीसरा उपनिषद्। 'मन्त्रब्राह्मणयोर्नेदनामधेयम्'
आपस्तम्ब के इस सूत्रानुसार मन्त्र के समान ही ब्राह्मण भी वेद नाम का अधिकारी
माना जाता है। अल्यन्त प्राचीन काल से लेकर गत शताब्दी के मध्य काल तक
इस सूत्र की प्रामाणिकता के विषय में रंच मात्र भी सन्देह किसी भी व्यक्ति को न
था, परन्तु आर्य समाज के संस्थापक दयानन्द सरस्वती (१८२४ ई०—१८८३ ई०) ही
इस सूत्र के तथ्य पर संशयालु प्रथम व्यक्ति हैं। तबसे उनके अनुयायियों की मान्यता
इस पर कथमि नहीं है। परन्तु तथ्य इसके सर्वथा विपरीत है। भारतीय प्राचीन
परम्परा ब्राह्मण को वेदका अविभाज्य अङ्ग मानने के लिए सर्वदा कृतसंकल्प है और
उसे ब्राह्मण के वेदत्व में कोई संदेह नहीं हुआ।

निघण्टु तथा निरुक्त, 'त्रिमुनि व्याकरणम्' के तीनों मुनि—पाणिनि, कात्यायन तथा पत्रक्षिल, दार्शनिक सूत्रों के रचियता एवं भाष्यकार तथा स्मृतिकारों में सर्व प्राचीन स्मृति के निर्माता मनु—सब एक स्वर से मंत्र के साथ ही साथ 'ब्राह्मण' को भी श्रुति मानते आये हैं। इस तथ्य के अनुशीलनकर्ता व्यक्ति के लिए यह तथ्य कथमिप परोक्ष, अग्राह्म तथा उपेक्षणीय नहीं है। कतिपय उदाहरणों के द्वारा इस सिद्धान्त की प्रामाणिकता का परिचय संक्षेप में यहाँ दिया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि ब्राह्मण भी संहिता-तुस्य ही वेद के अविभाज्य अंग हैं।

निघण्टु में संगृहीत वैदिक शब्दों में से केवल मन्त्र-संहिता से ही सम्बद्ध शब्दों का ज्यन नहीं मिलता, प्रत्युत ब्राह्मणों से भी। यास्क निरुक्त में संहिता तथा ब्राह्मण उभय स्थानों में प्रयुक्त शब्दों के उदाहरण में तत्तत् ग्रन्थों के उद्धरण प्रस्तुत करते हैं। पाणिनि तथाश्कात्यायन स्वर वैदिकी से सम्बद्ध अपने सूत्रों में 'वेदे' 'छन्दिस' बाहिन का प्रयोग कर 'ब्राह्मण' को निःसन्दिग्ध श्रुति होने का तो संकेत मात्र करते हैं के महामाष्य में पतञ्जिल तो वेद के अन्तर्गत ब्राह्मण ग्रन्थों से अनेक उद्धाण देखा विषय का प्रचुर प्रमाण उपस्थित करते हैं । महाष पाणिनि 'छन्दिस' के अन्तर्गत स्था ब्राह्मण दोनों के उदाहरणों को समाविष्ट करते हैं । 'चतुर्थ्यं बहुलं छहें (पाणि ब्रिस्त्र रा३१६२) सूत्र के द्वारा मन्त्रब्राह्मणात्मक वेदमें चतुर्थी के स्थान पर विष्ठी का विधान निर्दिष्ट किया गया है । 'पुरुषमृगश्चन्द्रमसः' तथा 'पुरुषमृगश्चन यह तो मन्त्र का उदाहरण है । 'या खर्चण पिवति तस्य खर्चो जायते'—इस वाह 'तस्याः' षष्टी के स्थान पर चतुर्थी उपलब्ध होती है । 'या मलवद्वाससं तंबक परत्याः' षष्टी के स्थान पर चतुर्थी उपलब्ध होती है । 'या मलवद्वाससं तंबक परत्याः' षष्टी के स्थान पर चतुर्थी उपलब्ध होती है । 'या मलवद्वाससं तंबक परत्याः' कही के स्थान पर चतुर्थी उपलब्ध होती है । 'या मलवद्वाससं तंबक परत्याः' कही के स्थान पर चतुर्थी उपलब्ध होती है । 'या मलवद्वाससं तंबक परत्याः' वही के स्थान पर चतुर्थी उपलब्ध होती है । 'या मलवद्वाससं तंबक परत्याः' वही के स्थान पर चतुर्थी उपलब्ध होती है । 'या मलवद्वाससं तंबक परत्याः' वही के स्थान पर चतुर्थी उपलब्ध होती है । 'या मलवद्वाससं तंबक परत्याः' वही के स्थान पर चतुर्थी उपलब्ध होती है । 'या मलवद्वाससं तंबक परत्याः' वही के स्थान पर चतुर्थी उपलब्ध होती है । 'या मलवद्वाससं तंबक परत्याः वही के स्थान पर चतुर्थी उपलब्ध होती है । 'या मलवद्वाससं तंबक परत्याः वही के स्थान पर चतुर्थी जात्र होती है । 'या मलवद्वाससं तंबक परत्याः वही के स्थान पर चतुर्थी जात्र होती है । 'या मलवद्वाससं तंबक परत्याः वही के स्थान पर चतुर्थी जात्र होती है । 'या मलवद्वाससं तंबक परत्याः वही के स्थान पर चतुर्थी जात्र होती है । 'या मलवद्वाससं तंबक परत्याः वही के स्थान पर चतुर्थी के स्थान पर चतुर्

किन्हीं सूत्रों में पाणिनि ने भाषाविषयक नियमों का निर्देश किया है अर्थात् वे कि बोलचाल की संस्कृत भाषा के ही लिए हैं। 'भाषा' से भिन्न होता है—वैद। ह ऐसे सूत्रों के प्रत्युदाहरण में मन्त्र तथा ब्राह्मण उभय ग्रन्थों से समानरूपेण उद्दर्ण मु गया है। 'प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम् (पा० सू० ७।२।२८) ऐसा ही 📢 ट युष्मद् शब्द के प्रथमा द्विवचन में भाषा में तो 'युवाम्' होता है, परन्तु भाषािक 'युवम्' होता है । यहाँ दूसरा उदाहरण है 'युवं सुतरामविश्वना' (बाज॰ सं॰ २०॥ ह तथा ब्राह्मण के उदाहरण है—'युवं वे ब्रह्मणी भिषजी (श० ८।२।१।३) जो ह ब्राह्मण का वाक्य है तथा 'युविमदं निस्कुरुतम् । (ऐ० ब्रा० २।२८) जो ऐतेरेव र का उद्धरण है। स्पष्ट है पाणिनि की सम्मति में मन्त्र और ब्राह्मण में किसी प्रवा पार्थक्य मानना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि दोनों ही वेद के ही अंग है। समाव विद होते हुए मो यजुर्वेद और सामवेद में श, थ, स, ह वर्णों के आगे एं अनुस्वार का 'गुं' हो जाता है, परन्तु ऋग्वेद एवं अथर्व वेद में यह नि लगता । उसी प्रकार समानरूप से वेद होने पर भी कुछ कार्य मन्त्र में नहीं वि ब्राह्मणों में होता है और कुछ कार्य ब्राह्मणों में न होकर मन्त्रों में हीं होता है। सुम्नयोर्यंजुषि काठके' (पा० ७।४।३८) सूत्र के द्वारा देव और सुम्न यजुर्वेद की कठशाखामें ही आकार का विधान होता है जिससे देवायन्तः' हुन पद बनते हैं।

महर्षि पाणिनि ने वेदभण्डार का स्वतः गम्भीर अनुशीलन कर स्वरवैदिकी के अपने सूत्रों का प्रणयन किया है। यह तथ्य उनके वैदिनिषयक निस्तृत अध्ययन तथा स्वर सम्बन्धी विश्लेषण को गम्भीरता का प्रत्यक्ष सूचक है। पाणिनि ने अपने एक सूत्र (३।१।१२३) में निष्टंक्य, देवहूय, प्रणीय, उन्नीय आदि निपातनात् सिद्ध होने वाले १७ शब्दों की एक लम्बी सूची दी है जिन्हें वे 'छन्दिस' सिद्ध मानते हैं। घ्यान देने की बात यह है कि इन शब्दों में कुछ शब्द संहिता में उपलब्ध होते है और कुछ बाह्मणों में ही प्राप्त होते हैं। इनमें छः शब्द ऋग्वेद एवं यजुर्वेद के ही अन्तर्गत नियमतः मिलते हैं —देवहूय (ऋ० ७।८५।२), खन्य (तै० सं० ७।४।१३।१), ब्रह्मवाद्य (तै० सं० २, ५, ८, ३); उच्छिष्य (मै० सं० ३, ९, २), प्रणीय (मै० सं० ३, ९, १) तथा उपचाय्य-पृद्ध (काठक ११, १) । इसी सूत्र में निर्दिष्ट शब्दों में 'स्तर्याष्ट्रयं' भी है जिसका महाभाष्य में दी गई व्याख्या के अनुसार काशिकाकार तथा भट्टोजी-हि दीक्षित परिच्छेद 'स्तर्या + अध्वर्य' करते है तथा स्त्रीलिंग 'स्तर्या' शब्द को इन निपातनों में गिनते है, पुल्लिङ्ग स्तर्य को नहीं। परन्तु स्त्रीलिंग 'स्तर्या' किसी भी वैदिक ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं है। शतपथ ब्राह्मण ही ऐसा वैदिक ग्रन्थ है जो पुल्लिंग 'स्तर्य' का प्रयोग करता है तथा साथ ही उसके नव् समास प्रयुक्त 'अस्तर्य' शब्द का 🚾 भी। दोनों पुल्लिंग में ही है, स्त्रीलिंग अप्रयुक्त ही है। शतपथ ब्रा॰ (२,२,२,१०) 🛂 का उद्धरण इस प्रकार है—ते होचुः । हन्तेदम् अमृतम् अन्तरात्मन्नादवामहै, त इदम-विमुतम् अन्तरात्मन्नाधाय अमृता भूत्वा अस्तर्या भूत्वा स्तर्यान् सपत्नान् मर्त्यानिभमवि-वां ष्याम इति।

प्रसंग है देव तथा अमुरों के परस्पर संघर्ष का। देवों ने विचार किया कि हम हम लोग अपने अन्तरात्मार्ये अमृत अग्नि को (अभिमन्त्रित अग्नि को) घारण करेंगे जिससे हम लोग अमर (अमृत) तथा अजेथ (अस्तर्य) वन जायेंगे और अपने हिंस्य (स्तर्य) हा विवृद्धप मत्यों का अभिभन्न कर सर्कोंगे। सायण ने अपने भाष्य में इसी अर्थ की ओर स्पष्टतः संकेत दिया है—

अमृतरूपाऽग्निघारणेन यस्मादाहिताग्निः अहिस्यः, तस्मात् विवदमानोऽसौ अना-हिताग्नि अभिभवितुं शक्नोति इत्यर्थः।

निष्कर्ष यह है सायण 'अस्तर्य' का अर्थ 'अहिंस्य' (मारने में अयोग्य = जीतने में अयोग्य = जीतने में अयोग्य) मानते हैं। पाणिनि के पूर्वोक्त सूत्र के अनुशीलन का फल हैं—

116

- (क) 'स्तर्याब्वर्य' का पदच्छेद स्तर्य + अध्वर्य करना चाहिए, स्तर्या + अध्वर्य नहीं।
- (ख) पाणिनि शतपथ बाह्यण से पूर्णतया परिचित हैं। फलतः संहिता तथा बाह्यण दोनों प्रकार के प्रन्थों का संकेत वे 'छन्दस्' शब्द के द्वारा स्पष्टतः

करते हैं। पाणिनि के इस प्रामाण्य पर शतपय ना॰ वेद का बिर अंग है—इसमें सन्देह करने के लिए लेशमात्र भी स्थान है क्या?

पतझिल ने अपने महाभाष्य में ऐसा ही निर्देश किया है—

- (१) स्थानिवदादेशोऽनल्विघी (१।१।५६) की व्याख्या में विदेशि के स्थाने पूर्तिकातृणान्यभिषुणुयादित्युच्यते यहाँ ब्राह्मण का वचन के
- ाया है।
- (२) एक: पूर्वापरयो: (१।३।८४) पर भाष्यकार का कथन है—'वेदे क वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निहोत्रादिभिः क्रतुभिर्यजेत' यहाँ ब्राहणवाक्य वेद ह अभिहित है।
  - (३) एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके व हः भवति—यह श्रुति मन्त्रभाग में उपलब्ध नहीं होती। यह ह ब्राह्मण-वाक्य है।
  - (४) 'तेऽसुरा हेलय हेलय इति कुर्वन्तः पराबभूवः तस्माद् ब्राह्मणेन न स्रोह नापभाषितवे । म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः''—महामाक यह श्रुति उपस्थापित को है परन्तु यह संहिता में कहीं उपलब्ध नहीं हैं
- (५) पस्पशाह्निक में पत्र जिल्ला ने बाह्मण के चार वाक्यों को वेद गण के उद्दृत किया है—यथा योऽग्निष्टोमेन यजते य उ एनं वेद' बारि तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।११।७।२) के ही हैं।

ऐसे उदाहरणों से स्पष्ट है कि भाष्यकार वेद शब्द के द्वारा वाह्यणों है ग्रहण करते हैं। परम्परा भी तो वैसी ही है।

महर्षि कणाद ने भी 'ब्राह्मण' को परमेश्वर-कर्तृंक ही माना है। किं नामकृतिवेंदे (वैशेपिक सूत्र ६।१।१) का तात्पर्य है कि 'स्वर्गकामो जयेत' आरि को रचना निर्दोष, स्वतन्त्र एवं सर्वज्ञ पुरुष के द्वारा की गई है। 'दूसरे सूत्र' संज्ञाकमें सिद्धिलिङ्गम् (वै० सू० ६।१।२) का तात्पर्य है कि जैसे पिता लोक पुत्र का नाम विष्णुमित्र बादि रखता है, उसी प्रकार ब्राह्मणभाग में 'उद्धित अभिजिता यजेत' बादि वाक्यों में उद्भित्र तथा अभिजित बादि नाकर्ण परमेश्वर ही करता है। फलतः ब्राह्मणभाग परमेश्वरकर्तृक ही है जिस प्रकार कणादमृनि की यही मान्यता है।

न्याय के सूत्रकार गौतम एवं भाष्यकार वात्स्यायन ने वेदों में बते हैं विख्लाकर उनका विधिवत् प्रामाणिक रूप से समाधान किया है। ये देवें दोवारीपण एवं समाधान—जाह्मण वाक्यों के ही आधार पर सम्पन्न विद्याहरणों से स्पष्टीकरण आवश्यक है। गौतम ने वेद के अप्रामाण्य के विष्

दिखलाया है — (क) अनृत दोष । 'पुत्र की कामना वाला व्यक्ति पुत्रिष्टि के द्वारा यज्ञ करें — यह श्रुति में निर्देष्ट है परन्तु पुत्रेष्टि करने पर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती — यह अनृत दोष है। (ख) व्याघात दोष की सत्ता वेद में है। 'सूर्य के उदय होने पर हवन करे' सूर्य के उदय होने से पूर्व ही हवन करे' तथा सूर्य की वेला वीत जाने पर हवन करे — ऐसा आदेश है, परन्तु इस आदेश की वहीं निन्दा भी की गई है। (ग) पुनरुक्त दोष — प्रथम ऋचाकों तीन वार और अन्तिम ऋचाकों भी तीन वार उच्चरित करना चाहिए — यह नियम पुनरुक्ति का उदाहरण है।

अब इस दोषारोपण का समाधान भी वहीं दिया गया है जो उसी क्रम से यहाँ दिया जा रहा है:—

The His

7

計

प्र

ık i

1

M

- (क) पुत्रेष्टि यागों का यथाविधि अनुष्ठान होने पर पुत्र आदि फल की प्राप्ति अवस्य होती है। कर्म, कर्ता एवं साधन के वैगुण्य के कारण पुत्रेष्टि आदि में फल नहीं मिलता। इतने से ही असत्य वात का उपदेश देने के कारण वेद अप्रमाण है—ऐसा नहीं कहा जा सकता।
- (ख) उदिते, अनुदिते एवं समयाघ्युषिते—ये तीन पक्ष हवन करने के लिए निर्दिष्ट हैं। इनमें से संकल्प करते समय एक पक्ष का ग्रहण अमीष्ट होता है। एक को स्वीकार कर जो उसका पालन नहीं करता, उसी के लिए अर्थवाद वाक्य में श्याव-श्यबल कुत्तों के द्वारा आहुति के परिगृहीत होने की वात कही गई है। मीमांसकों का यह सिद्धान्त है कि निन्दा वाक्यों का तात्पर्य किसी की निन्दा में न होकर विधेयको स्तुति में होता है। इसलिए यहाँ पर संकल्पित पक्ष में दृढ़ निष्ठा करने के लिए अन्य पक्षों में दोष दिखलाया गया है। फलतः यहाँ व्याघात दोष नहीं है।
- (ग) सामधेनी ऋचार्ये संख्या में एकांदश है। उन्हें पन्द्रह बनाने के लिए ही प्रथम तथा अन्तिम ऋचाओं की तीन तीन बार आवृत्ति की जाती है। 'अनुवादोपपत्तेश्च' (न्यायसूत्र २।१।६०) में स्पष्ट कहा गया है कि किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए की गई आवृत्ति अनर्थक नहीं होती। 'यह मैं पन्द्रह बार बोले गये वाणीरूपी बच्च से अपने उस शत्रु को नष्ट करता हूँ जो हमसे द्वेष करता है और फलतः हम भी जिससे द्वेष करते है।' यह

१. तदप्रामाण्यमनृत-व्याघात-पुनरुक्तदोषेम्यः । (न्यायसूत्र २।१।५)

रे कर्मकर्तृसाधनवैगुण्यात् (न्या० सू० २।१।५८) पर भाष्य

रे. बम्युपेत्यकाले दोषवचनात् (वही २।१। ५९) पर भाष्य देखिए।

रे तथा च मन्त्राभिवादः—'इदमहं भ्रातृब्यं पञ्चदशावरेण वाग्वजेणापबाधे योऽस्मान् देष्टि यं च वयं द्विष्मः।

भैन्त्र पन्द्रह सामधेनी ऋचाओं को वज्र होना बतलाता है। पालुह मन्त्र की आवृत्ति पञ्चदना संख्या बन नहीं सकती। फलतः यहाँ हों। 'पुनरुक्त' दोष नहीं है।

निष्कर्ष यह है कि वेद के अप्रामाण्य का विचार गोतम तथा वात्स्थायन ने कि वाक्यों के आधार पर ही किया है। दोष तथा उसका समाधान दोनों की बार शिला प्राह्मण वाक्य ही तो हैं। दोषों के समाधान द्वारा वेद का प्रामाण्य खिले गया है न्याय सूत्रों तथा उसके भाष्य में। अतः इसके द्वारा ब्राह्मण ग्रन्थ वेद हो। गये हैं—इसमें किसी प्रकार का सन्देह उपस्थित नहीं होता।

महिष बादरायण ने अपने 'ब्रह्मसूत्र' में अनेकत्र व्राह्मण वाक्यों को श्रुति क्ष्र द्वारा साक्षात् संकेतित किया है। ऊपर कहा गया है कि उपनिषद् 'ब्राह्मण' के अन्तिम अंश है। इसी लिए वे 'वेदान्त' जैसे सार्थक नाम के द्वारा स्वित किंग है। वेद के अन्त में स्थित होने के कारण ही उपनिषद 'वेदान्त' शब्द द्वारा कि किये जाते हैं। इन उपनिषदों की ही मीमांसा 'ब्रह्मसूत्र' में उपन्यस्त की गई है। यह ब्रह्मसूत्र अनेकत्र स्पष्ट शब्दों में उपनिषदों को 'श्रुति' कह कर पुकारता है। तीन उदाहरण पर्याप्त होंगे—

- (क) परात्तु तच्छतेः (ब्रह्मसूत्र २।३।४९) सूत्र में अविद्यावस्था में जीव के हैं का विचार किया गया है। जीव का कर्तृत्व ईश्वरानपेक्ष है या ईश्वर-सापेक्ष है! प्रश्न का उत्तर शंकराचार्य के शब्दों में है कि कर्माध्यक्ष, सर्वभूताधिवास, सर्व विद्यात परमात्मा की अनुज्ञा से ही जीव की कर्तृत्व-भोक्तवरूप संसार की विद्या है। इसके प्रमाण हैं—श्रुति और यहाँ श्रुति के द्वारा कौषीतकी उपनिषद् (अप संकेत किया गया है जिसका आशय है जिस जीव का परमात्मा संसार से कि करना चाहता है उससे तो वह साधु कर्म करवाता है और जिसे अधोलोक में के चाहता है उससे असाधु कर्म करवाता है। परमात्मा का ही आदेश जीव के सर्वोपरि है।
- (ख) सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते हि तद्विद: (ब्र॰ सू॰ ३।२।४) सूत्र का का कि स्वप्न भविष्य में होने वाले साधु एवं असाधु कायों का सूचक नियमेन हैं। इस तथ्य के सूचक है श्रुति के वाक्य और इन वाक्यों के अन्तर्गत छान्दोय र्र (५।२।९) का निर्देश शंकराचार्य ने किया है । और अन्य उपनिपदों के किया है । यौर अन्य उपनिपदों के किया है ।

१— यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति । समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन् स्वप्ननिदर्शने ॥ —छान्दोग्य <sup>हुप्</sup> भाग

(ग) तदमावो नाडीषु तक्कुतेरात्मिन च (ब्र॰ सू॰ ३।२।७) सूत्रमें आदरायण ने
सुपुतिविषयक श्रुतियों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा यह सिद्ध किया जाता है कि
जीव सुपुतावस्था में भिन्न भिन्न नाड़ियों में निवास करता है। इस पर विचार किया
गया है कि ये सुपुति स्थान भिन्न-भिन्न होते हैं? अथवा परस्परापेक्षा से एक ही सुपुति
स्थान होता है। यह पूरा का पूरा प्रकरण उपनिषदों के ही आघार पर है। शांकरभाष्य में छान्दोग्य ८।६।३, वृहदा॰ २।१।१९, कौषी॰ ४।१९, वृहदा॰, २।१।१७ आदि
विभिन्न वाक्यों का उद्धरण देकर विषयकी भरपूर मीमांसा की गई है।

P.

TE:

ER!

ं है। मेर

能

li

U

H

हिं विदे

F

31

部

1

TF.

हमारे लिए इतना ही ज्ञान आवश्यक है कि इन सूत्रों में बादरायण तथा भाष्यकार शंकर ने वृहदारण्यक, छान्दोग्य, कौषीतकी, कठ आदि उपनिषदों को ही श्रुति शब्द से अभिहित किया है। फलत; वे ब्राह्मणों को (जिसके अन्तर्गत उपनिषदों का पूरा साम्राज्य विराजता है) श्रुति का हो अंग मानते थे, अन्यथा नहीं।

अव मीमांसा-सूत्रों का इस समस्या के समाधान के लिए योगदान की परीका करें। यह तो सर्वत्र प्रसिद्ध है कि वेद के दो विभाग हैं—कर्मकाण्ड एवं ज्ञान काण्ड । ज्ञान काण्ड की विचारणा ब्रह्म-सूत्रों का विषय है। महर्षि जेमिनि ने अपनी द्वादय-लक्षणी 'कर्ममीमांसा' के द्वारा वेद के समग्र कर्मकाण्ड का—यज्ञ, उनके अनुष्ठान एवं विधान, उनके भीतर विद्यमान नाना विसंगतियों का समाधान, आदि विषयों का—वड़े विस्तार के साथ बड़ी ऊहापोह शेली में विचार प्रस्तुत किया है। जैमिनि के सूत्रों में आदि से अन्त तक ब्राह्मण ग्रन्थों में निर्दिष्ट विषयों का ही प्रचुर मात्रा में विवेचन एवं उपवृंहण है। यहाँ सर्वत्र ही ब्राह्मण द्वारा विशेषेण उपन्यस्त विषयों की मीमांसा है और ये ब्राह्मण ग्रन्थ श्रुति के अविभाज्य अंग स्वीकृत किये गये हैं।

महर्षि जैमिनि के प्रन्य-निर्माण का उद्देश्य ही है धर्ममीमांसा और इसी लिये उसका आदिम सूत्र है—अथातो धर्मिजज्ञासा और यह धर्मे अर्थात् वैदिक धर्म का स्वरूप बाह्यगों में ही प्रतिपादित है। इसके विषय में मीमांसा दर्शन के प्रतिष्ठापक जैमिनि एवं भाष्यकार शबर स्वामी के मतमें किसी प्रकार का वैमत्य नहीं है।

शेषे ब्राह्मणशब्दः (मीमांसा सूत्र २।१।६०) के ऊपर भाष्यकार शबर स्वामी का

मन्त्राश्च ब्राह्मणं च वेदः । तत्र मन्त्रलक्षण उक्ते परिशेषसिद्धत्वात् ब्राह्मण लक्षण-मवचनीयम् । तात्पर्य यह है कि मन्त्र और ब्राह्मण दोनों मिलकर वेद होते हैं। मन्त्र का लक्षण जव कह दिया, तब परिशेषात् ब्राह्मण का लक्षण भी सिद्ध हो ही जाता है। उसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

वर्म का लक्षण जैमिनि ने किया है—चोदनालक्षणोंऽयौं वर्मः (जै॰ स्० १।१।२)
यहाँ विधिवाक्य के द्वारा स्थापित इष्टसिद्धि-दायक वस्तु ही 'वर्म' शब्द के द्वारा

सिमिहित की गैई है। फलतः घर्म में विधिवाक्य की ही प्रमाणता मानी गई है। प्रयह विधि वाक्य तो ब्राह्मणों में ही उपलब्ध होता है, मन्त्रों में नहीं। यथा 'स्वांक्स यजेत' यह विधिवाक्य ताण्डय महाब्राह्मण में उपलब्ध होता है ।

मीमांसा सूत्रों का पूरा प्रासाद ही ब्राह्मण साहित्य में निर्दिष्ट विधिविषानें आघार पर ही तो प्रतिष्ठित है। सैकड़ों ऐसे स्थल हैं जहाँ महर्षि जैमिनि ब्रह्मण केंद्र कर केंपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। फलतः भारतीय किंद्र विधिनिक्रों की दृष्टि में ब्राह्मण वेदका अविभाज्य अंग है।

मनुस्मृति के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि यह स्मृति वेद अथवा श्री अन्तर्गत ब्राह्मणों का भी समावेश पूर्णतया स्वीकारती है। वह ब्राह्मणों को भी इं प्रकार श्रुति मानती है, जिस प्रकार किसी मन्त्र को। कित्पय उदाहरणों हे का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है—

- (१) वर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः (म० स्मृ० १।१३) इसका बं कि वर्म की जिज्ञासा करने वालों के लिए श्रुति परम प्रमाण है। बं तात्पर्य अग्निहोत्रादिकों से हैं, परग्तु यह वर्म वर्णित है कहाँ ? ब्राह्म ही तो। यथा शतपथ ब्राह्मण की उक्ति है 'अग्निहोत्रं जुहुगत् है ब्रा० २।८)
- (२) श्रुतिस्तु बेदों विज्ञेयो घर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः (म० स्मृ० २।१०) ग्रं तथा वेद का अभेद प्रतिपादित किया गया है। 'विविधाश्चौपितिषां संसिद्धये श्रुतीः' (म० स्मृ० ६।२९) यहाँ मनु ने उपनिषदों को पं अर्थात् वेद कहा है। ये उपनिषद् तो ब्राह्मण के ही अंग हैं।
- (३) उदितेऽनुदिते चैव समयाघ्युषिते तथा । सर्वथा वर्तते यज्ञः इतीयं हैं श्रुतिः ।। (२।१५) यहाँ मनुने 'उदिते जुहोति' झाई वाक्यों को श्रुति माना है ।
- (४) वर्णाश्रम-धर्म का विधान वेद में मनु मानते हैं, किन्तु बानिहोर पौर्णमास आदि धार्मिक विधानों एवं अनुष्ठानों का निर्देश तो बार्ण ही उपलब्ध होता है।

इतना ही नहीं, कहीं-कहीं तो मनुस्मृति में ब्राह्मणों में प्रयुक्त विशिष्ट की स्थान-निर्देशपूर्वक प्रयोग किया गया है जिससे उस वैदिक निर्देश का सम्बन्ध से स्पष्टतः स्थापित किया गया है। किसी युद्ध में विजयी सेना के लिए

१—विशेष द्रष्टव्य—स्वामी करपात्री जी रचित 'वेदार्थपारिजातः' प्रथम गर्थ ७२९-७५० (कलकत्ता, १९७९ ई०)।

आदेश है कि वह 'उद्धार' को अपने राजा को दे जिसकी ओर से सैतिक ने लड़कर विजय प्राप्त किया है—

1

गें

या वी

(fi

वर्षे घर

होर

质

14

F.

Tal.

18

त्य आता निर्मा (५) राज्ञक्च दद्युरुद्धारिमत्येषाः वैदिकी श्रुतिः (७।७९) यहाँ वैदिकी श्रुति से तात्पर्य ऐतरेय ब्राह्मण के इस वाक्य से हैं जहाँ पूर्वोक्त तथ्य तथा शब्द दोनों प्रयुक्त किये गये हैं—इन्द्रौ वै वृत्रं हत्त्वा "स महान् भूत्वा देवता अन्त्रवीत् उद्धारं म उद्धरत' (ऐत व् ब्रा० ३।२१)

निष्कर्ष यह है कि विजित द्रव्यों में से उत्तम बहुमूल्य द्रव्यों को छाँटकर जिकाला गया सुवर्ण, रजत आदि पदार्थ 'उद्धार' शब्द के द्वारा अमिहित किया गया है। यह शब्द वेद में ही प्रयुक्त है। मनुस्मृति ने ब्राह्मण वाक्य का अक्षरशः अनुवाद किया है। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि मनुस्मृति ने ब्राह्मण-ग्रन्थों में निर्दिष्ट घर्मों को वैदिक श्रुति द्वारा प्रतिपादित घर्म अंगीकृत किया है। मनु प्राचीन परम्परा के ही तो पूर्ण समर्थक जो थे।

बाह्मणग्रन्थ वेद के ज्याख्यान माने जाते हैं। तो इससे उनके वेदत्व में किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। बिना सम्प्रदाय की विज्ञित्रता के किसी कर्ता की स्मृति न रहने से बाह्मण भी उसी प्रकार अपौर्षय हैं, जिस प्रकार मन्त्र हैं। ज्याख्यानरूपता एवं ज्याख्येयरूपता पौरुषेयता तथा अपौरुषेयता के प्रयोजक नहीं है अर्यात् जो ग्रन्थ ज्याख्येय (ज्याख्या करने योग्य) है, वह अपौरुषेय है तथा जो ज्याख्यात है वह पौरुषेय है—यह कथन कथमि उचित्र नहीं माना जा सकता। गोतम के न्यायसूत्र भी ज्याख्येय हैं तो क्या उसे भी कोई व्यक्ति वेद मानता है? नहीं, कथमि नहीं। दूसरी ओर यह भी विचारणीय है कि मन्त्रों में भी ज्याख्यान-शैली का दर्शन होता है। मन्त्रों की जो आवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, उसमें तत्तत् शब्दों के स्थान पर उनके पर्याय ही विद्यमान होते हैं। फलतः एक शब्द के स्थान पर तत्यर्थय देने की शैली ब्राह्मणों के समान मन्त्रभागों में भी विद्यमान दीखती है। तो इतने मात्र से क्या कोई भी सचेता मन्त्रों को वेद-बाह्म कहने के लिए कथमिप उचत होगा ? नहीं, कभी नहीं। इसलिए ब्राह्मणों में मन्त्रों के व्याख्यान होने पर भी उसे पौरुषेय मानने में कोई भी तर्क तथा युक्ति नहीं है।

इस अनुशीलन से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ब्राह्मणों में भी मन्त्रों के समान ही अपीरुषेयता विद्यमान है। इसलिए दोनों ही श्रुति है—वेद हैं। मन्त्र को श्रुति मानना एवं ब्राह्मण को श्रुतिभिन्न मानना—ऊपर प्रदर्शित प्रामाणिक प्राचीन परम्परा का सर्वथा अपलाप करना है। फलतः प्राचीन परम्परा तथा तर्कयुक्ति दोनों के आघार पर ब्राह्मण श्रुति का ही अविभाज्य अंग सिद्ध होता है—इस सिद्धान्त में सन्त्रेय उपलेखन

में सन्देह करने का लेशमात्र भी स्थान नहीं है।

रे. 'उदार' शब्द का अर्थ है—उत्तमं द्रव्यमुद्धृत्य दद्युरित्यर्थः (मेघातिथि);
विद्धायते इति उद्धारो जितधनादुत्कृष्टघनं सुवर्णं रजतकृत्यादि राज्ञे समर्पणीयम्।
(कुल्लुकभट्ट)।

# नवंम परिच्छेद

#### आरण्यक

### सामान्य परिचय

अारण्यक तथा उपनिषद् ब्राह्मणों के परिशिष्ट ग्रन्थ के समान हैं, जिनमें क्ष्र् ग्रन्थों के सामान्य प्रतिपाद्य विषय से भिन्न विषयों का प्रतिपादन सर्वत्र दृष्टिं होता है। सायणाचार्य की सम्मित में अरण्य में पाठ्य होने के कारण इनका ब्राह्म नामकरण सर्वथा सार्थक है ; अर्थात् इन ग्रन्थों के मनन का स्थान अरण्य का क्ष् शान्त वातावरण ही उपयुक्त था। ग्राम के भीतर इनका उद्ययन कथापि कर उचित तथा उपादेय नहीं घा। आरण्यक का मुख्य विषय यज्ञ नहीं, प्रत्युत यज्ञकों भीतर विद्यमान आध्यात्मिक तथ्यों की मीमांसा है; यज्ञीय अनुष्ठान नहीं, बिलक र्गत दार्शनिक विचार ही इनके मुख्य विषय हैं। प्राणविद्या की भी महिमा कार्य प्रतिपादन यहाँ स्पष्टत: उपलब्ध होता है। संहिता के मन्त्रों में इस विद्या करं अवश्य है; परन्तु आरण्यकों में इन्हीं बीजों का पल्लव न है।

बारण्यक की महत्ता सर्वत्र स्वीकृत की गई है। ब्रादिपर्व में महाभारत का है कि बोषियों से उद्धृत अमृत के समान ही आरण्यक वेदों से सारभूत का उद्धृत किया गया है । मन्त्रत्राह्मगारमक वेद के जिस अंग में प्राणिवद्या तथा है उपासना का विषय विणत है वह अंग 'आरण्यक' कहलाता है। आरण्यक भी कि का ही अंग है, परन्तु उसकी विशिष्टता दिखलाने के लिए वह 'रहस्य वाह्मण' क्यावहृत होता है। निरुक्त टीका (११४) में दुर्गाचार्य ने 'ऐतरेयके रहस्य वाह्मण' कर ऐतरेय आरण्यक २१२११ का उद्धरण दिया है जिससे रहस्य वाह्मण' का एकता सिद्ध होती है। आरण्यक का नामान्तर 'रहस्य' भी हैं (गोपण वामा की एकता सिद्ध होती है। आरण्यक का नामान्तर 'रहस्य' भी हैं (गोपण वामा का प्रता है को यहां प्रता है को प्रता है और कर्मकाण्ड की दार्शनिक व्याख्या करता है। मुख्यतया 'ब्रह्मविवा का करता है और कर्मकाण्ड की दार्शनिक व्याख्या करता है। मुख्यतया 'ब्रह्मविवा का स्वा है। इस कारण भी इस अभिधान की संगति ठीक बैठती है।

(ते॰ आ॰ भाष्य, रलोक ६)

अरण्याच्ययनादेतद् आरण्यकमितीर्यते ।
 अरण्ये तदघीयीतेत्येवं वाक्यं प्रवक्ष्यते ।।

२. बारण्यकं च वेदेम्य ओषिम्योऽमृतं यथा (महाभारत-१।२६५।)

विषय की दृष्टि से आरण्यक और उपनिषद् में साम्य है और इसीलिए वृह्दारण्यक आदि आरण्यक ग्रन्थों को उपनिषद् भी माना जाता है, परन्तु दोन: में वर्ण्यविषयक की किञ्चित् समता होने पर भी दोनों का पार्थक्य भी "स्पष्टतः लक्षित होता है। आरण्यक का मुख्य विषय प्राणविद्या तथा प्रतीकोपासना है, जब उपनिषद् का वर्ण्य विषय निर्गुण बह्य के स्वरूप तथा प्राप्ति का विवेचन है। अतएव विषय-भेद के अनुसार दोनों में भेदः है, तथापि ब्रह्मविद्या तथा प्राणविद्या जैसी रहस्यात्मक विद्या के वर्णन तथा विवेचन के कारण दोनों में साम्य भी है। अतएव दोनों ही रहस्यग्रन्थ हैं।

#### विषय विवेचन

ET THE

A.

शर यह

d?

TE

व हं

N F

पान

IF

I

77

T

all

北新

तैत्तिरीय आरण्यक के आरिम्भक अनुवाकों में काल के पारमाधिक तथा व्यावहारिक क्ष्म का निदर्शन बड़ी सुन्दरता से किया गया है। काल निरन्तर बहुता चला जाता है। अखण्ड सम्बत्सर के रूप में इसी पारमाधिक काल का हमें दर्शन होता है। व्यावहारिक काल अनेक तथा अनित्य है। व्यवहार के लिए उसके नाना खण्ड मुहूर्त, दिवारात्रि, पक्ष, मास आदि—िकये जाने पर भी वस्तुतः वह एकरूप-एकाकार ही रहता है। इस प्रसंग में उसकी तुलना उस महानदी से की गई है जो अक्षय्य स्रोत से सदा प्रवाहित होती है, जिसे नाना सहायक निदयौं आकर पुष्ट बनाती हैं, तथा जो विस्तीर्ण होकर कभी नहीं सूखती। काल की दशा भी यथार्थ में ऐसी ही है—(तैत्ति का आर ११२)—

नदीव प्रभवात् काचिद् अक्षय्यात् स्यन्दते यथा। तां नद्योऽभिसमायान्ति, सोरुः सती न निवर्तते॥

इस आरण्यक के प्रयम प्रपाठक के तृतीय तया चतुर्थ अनुवाक में ऋतुओं के रूपा का वर्णन वड़ा ही वैज्ञानिक तथा मार्मिक है, जिसमें अनेक ज्ञातव्य तथ्यों का सकलन है, यथा वर्षा ऋतु में रोग की उत्पत्ति तथा पाण्डु रोग का प्रसार (अदु:खो दु:ख-चक्षुरिव तथा पीत इव दृव्यते), पक्ष महायज्ञों का विवेचन तथा स्वाध्याय के अध्ययन की मीमांसा बड़ी ही सुन्दर है (२।१०)। अन्यत्र पुण्य के उपार्जन तथा पापः के वर्जन का आलंकारिक भाषा में निदर्शन है (१०-११)।

प्राणिवद्या का महत्त्व आरण्यक का विशिष्ट विषय प्रतीत होता है। अरण्य का का शान्त वातावरण इस विद्या की उपासना के लिए नितान्त उपादेय होता है। ऐतरेय आरण्यक में इसका सम्धिक महत्त्वशाली वर्णन है (२।१-३)। आरण्यक प्राणिवद्या को अपनी अनोखी सूझ नही बतलाते, प्रत्युक ऋग्वेद के मन्त्रों को अपनी पुष्टि में उद्घृत करते हैं जिससे प्राणिवद्या की दीर्घकालीन परम्परा का इतिहास मिलता है।

१. इष्टब्य ऋग्वेद ६।१६४।३१, १।१६४।३८।

सब इन्द्रियों में प्राणों को श्रेष्ठता सुन्दर आख्यायिका के द्वारा सिद्ध की गई है।

सोऽयमाकाशः प्राणेन बृहत्या विष्टब्धः, तद्यथायमाकाशः प्राणेन बृहत्या विष्टब्धः एवं सर्वाणि भूतानि आपिपीलिकाभ्यः प्राणेन बृहत्या विष्टब्धानीत्येवं विद्यात् । (ऐत॰ बार॰ रहि

अर्थात् प्राण इस विश्व का घारक है, 'प्राण की शक्ति से जैसे यह बाकार के स्थान 'पर स्थित है, उसी तरह सबसे बड़े प्राणी से लेकर चींटी तक समस्त बीतः प्राण के द्वारा ही विशृत हैं।' यदि प्राण न होता, तो इस विश्व का जो यह क्संस्थान हमारे नेत्रों के सामने सतत आश्चर्य पैदा किया करता है, वह कहीं शेहं न्हता।

प्राण सर्वत्र च्यास है 'सर्वे हीदं प्राणेनावृतम्' (प्राण से यह सारा जगत् कृ है) प्राण विश्व का घारक है, अतः वह उसका रक्षक हैं। मन्त्र में इसीलिए प्राणं 'गोपां' कहा गया है। प्राण ही आयु का कारण है। कौषीतिक उपनिषद् में प्राणं आयुष्कारक होने की बात स्पष्ट ही कही गई है—

'आवद्वचिस्मन् शरीरे प्राणो वसित तावदायुः"-१२

जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तभी तक आयु है। अतः श्रुतिगर्वाः प्राण के लिए 'गोपा' (रक्षक) शब्द का व्यवहार उचित ही है।

प्राण के द्वारा अन्तरिक्ष तथा वायु की सृष्टि हुई है, प्राण पिता है तथा बर्ता और वायु उसकी सन्तान हैं। जिस प्रकार कृतज्ञ पुत्र अपने सत्कर्मों से पिता की किया करता है, उसी प्रकार अन्तरिक्ष और वायु छप पुत्र भी प्राण की सेवा में रहते हैं। अन्तरिक्ष का अनुसरण करके ही प्राणीमात्र का संचरण होता है। अन्तरिक्ष की सहायता से ही आदमी दूर स्थान पर कहे गये शब्दों को सुन्ता हस प्रकार अन्तरिक्ष की सहायता से ही आदमी दूर स्थान पर कहे गये शब्दों को सुन्ता हस प्रकार अन्तरिक्ष प्राण की परिचर्या करता है। वायु भी शोभन गन्व है की प्राण को तृत कर देता है, तथा इस प्रकार अपने पिता प्राण की सेवा किया करता ऐतरेय आरण्यक में प्राण के स्रष्टा तथा पिता होने की बात इस प्रकार कही गई है।

प्राणेन सृष्टावन्तरिक्षं च वायुश्च। अन्तरिक्षं वा अनुचरन्ति। अनी मनुश्रृष्वन्ति। वायुरस्मे पुण्यं गन्धमावहति। एवमेतौ प्राणितरं पर्विक अन्तरिक्षं च वायुश्च।

घ्यान करने के लिए प्राण के भिन्न-भिम गुणों का उल्लेख विस्तृत इस है । नाया है। तत्तदूप से प्राण का घ्यान करना चाहिये। उन-उन रूपों से उपास्त्री से फल भी तदनुरूप ही उपासक को प्राप्त होंगे। Ìè

l\E

वह

W

1

बाह

प्र

III i

वां

न्तिः वेशे

वेहं

वारं

1

ai

1-1

献

Ti.

प्राण ही अहोरात्र के रूप में कालात्मक है। दिन प्राणरूप तथा राष्ट्रि अपानरूप है। सबेरे प्राण सब इन्द्रियों को इस शरीर में अच्छी तरह से फैला देता है। इस 'प्रतनन' को देखकर मनुष्य लोग कहते हैं 'प्रातार्थि' अर्थात् प्रकर्षरूप से प्रःण विस्तृत हुआ। इसी कारण दिन का आरम्भकाल, जिसमें प्राण का प्रसरण दृष्टि-गोचर होता है, 'प्रातः' (सबेरा) कहलाता है। दिन के अन्त होने पर इन्द्रियों में संकोच दीख पड़ता है। उत्त समय कहते हैं 'समागात्'; इसी कारण उस काल को 'साय' कहते हैं। विकास के कारण दिन प्राणरूप है और संकोच के हेतु रात्रि अपान है। प्राण का ध्यान इस प्रकार अहोरात्र के रूप में करना चाहिए।

प्राण ही देवात्मक है। वाग् में अग्नि देवता का निवास है; चक्षु सूर्य है; मन चन्द्रमा है; श्रोत्र दिशाएँ हैं। प्राण में इन सब देवताओं को भावना करनी चाहिये। 'हिरण्यदन् वैद' नामक एक ऋषि ने प्राण को इस रूप में जाना था, तथा प्राण की देवता-रूप से उपासना की थी। इस उपासना का विपुल फल उन्हें प्राप्त हुआ (ऐत॰ आर॰ १०३-१०४)।

प्राण ही ऋषि-रूप है। ऋग्वेद के मन्त्रों के द्रष्टा अनेक ऋषि कहे गये हैं। इन सब ऋषियों की भावना प्राण में करनी चाहिये, क्योंकि प्राण ही इन मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के आकार में विद्यमान है। प्राण ही शयन के समय वाक्, चक्षु आदि इन्द्रियों के निगरण करने के कारण 'गृत्स' कहलाता है और रित के समय वीर्य के विसर्गजन्य मद को उत्पन्न करने के कारण अपान ही 'मद' हुआ। अतः प्राण और अपान के संयोग को हो गृत्समद कहते हैं। प्राण ही विश्वामित्र है, क्योंकि इस प्राण-देवता का यह समस्त विश्व भोग्य होने के कारण मित्र है—विश्वः मित्रं यस्य असौ विश्वामित्रः। प्राण को देखकर वागाद्यभिमानी देवताओं ने कहा, यही हम में 'वाम'-वन्दनीय, भजनीय, और सेवनीय हैं, क्योंकि यह हमनें श्रेष्ठ है। इसी हेतु देवों में 'वाम' होने से प्राण ही वामदेव है। प्राण ही अत्रि है, क्योंकि इस प्राण ने ही समस्त विश्व को पाप से बचाया है (सर्व पाप्मनोऽत्रायत इति अत्रिः)। प्राण ही भरद्वाज है। गतिसम्पन्न होने से मनुष्य के देह को 'वाज' करते हैं; प्राण इस शरीर में प्रवेश कर सतत उसकी रक्षा किया करता है। लतः वह प्राण 'विम्रद्वाज' है। इसी कारण वह भरद्वाज है। देवताओं ने प्राण को देखकर कहा था कि तुम 'वसिष्ठ' हो, क्योंकि इस शरीर में इन्द्रियों के निवास करने का कारण प्राण ही है। प्राण ही सबसे बढ़कर वास या निवास का हेतु है। अतः बह विसिष्ठ हुआ। इन निर्वचनों से यही सिद्ध होता है कि प्राण ही ऋषि-रूप है। अतः प्राण में इन ऋषियों की भावना करनी चाहिए तथा तदूप उपासना करनी चाहिये। अन्य ऋषियों की भी भावना इसी प्रकार बतलायी गयी हैं।

इस आर्प्यक में यहाँ तक प्राण के विषय में कहा गया है कि—
"सर्वा ऋचः सर्वे वेदाः सर्वे घोषा एकैव व्याहृतिः प्राण एव। प्राणकृ
इत्येव विद्यात्"—(ऐत० २।२।१०)।

जितनी ऋचाएँ हैं, जितने वेद हैं, जिनने घोष हैं, वे सब प्राणरूप है। प्राप्त ही इन रूपों में समझना चाहिये तथा उसकी उपासना करनी चाहिये। प्राप्त है। भिन्न-भिन्न रूपों तथा गुणों को जानकर एतदूत से उसकी उपासना करनी चाहिये।

इस प्रकार आरण्यकों में उन महनीय आघ्यामिक तत्त्वों का संकेत उपलब है है, जिनका पूर्ण विकास उपनिषदों में मिलता है। उपनिषद् आरण्यकों के ही बनां आने वाले ग्रन्थ हैं तथा प्राचीन उपनिषद् आरण्यकों के ही अंश तथा अंगस्य में क मी उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार वैदिक तत्त्वमीमांसा के इतिहास में आरण्यकों। विशेष महत्त्व है।

ऐतरेय आरण्यक

ऋग्वेद के दो आरण्यकों में अन्यतम आरण्यक यही है, जो ऐतरेय-ब्राह्मण का पिरिशिष्ट भाग है: इसमें पाँच आरण्यक हैं, जो वस्तुतः पृथक् ग्रन्थ माने बाते। ऋक् श्रावणी को ऋग्वेदी वेदपारायण के अवसर पर ऐतरेय-ब्राह्मण को तो के आद्य वाक्य के द्वारा ही निर्देश कर समाप्त करते हैं, परन्तु ऐतरेय ब्राह्मण अवान्तर्गत पाँचों आरण्यकों के आद्य पदों का पाठ पृथक् रूप से करते हैं। यह पृथक् ग्रन्थ मानने का प्रमाण माना जा सकता है। ऋग्वेद के मन्त्रों का बहुश अर्थ (तदुक्तमृषिणा' निर्देश के साथ यहाँ किया गया है।

प्रथम आरण्यक में महावृत का वर्णन है, जो ऐतरेय-ब्राह्मण (प्रपारक के प्रथम तीन अव्यायों में उक्त निष्केवल्य शस्त्र तथा प्राणिवद्या और पुरुष का विवेचन है। चतुर्थ, पंचम तथा अध्यायों में ऐतरेय उपनिषद् है। तृतीय आरण्यक का दूसरा नाम है संहितोपित जिसमें संहिता, पद, क्रम पाठों का वर्णन तथा स्वर, व्यञ्जन आदि के स्वर्ध विवेचन है। इस खण्ड में शाकल्य तथा माण्डूकेय के मतों का उल्लेख है। यह निःसन्देह प्रातिशाख्य तथा निरुक्त से प्राचीनतर है तथा व्याकरण-विषयक निताल कि विवेचन है। यास्क से प्राचीन होने से यह आरण्यक निःसदेह एक सहस्र वर्ष कि का होगा। इसमें निर्मुज (संहिता), प्रतृण्ण (पद), सन्धि, संहिता आदि पारिमाणि प्रयुक्त हुए हैं। चतुर्थ आरण्यक बहुत ही छोटा है, जिसमें महावृत के पंचि प्रयुक्त होने वाली -कतिपय महानाम्नी ऋचायें दी गयी हैं। अन्तिम आर्थ

१. संस्करण-सायणमाध्य के साथ सं आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली संस् पूना, १८९८ तथा डा० कीथ छारा अंग्रेजी अनुवाद (आक्सफोर्ड)।

निष्केवल्य शस्त्र का वर्णन है। इन आरण्यकों में प्रथम तीन के रचियत ऐतरेय, चतुर्थ के आश्वलायन तथा पंचम के शौनक माने जाते हैं। यह शौनक वृहद्देवता के निर्माता है, यह सिद्धान्त मान्य नहीं है। डाक्टर कीथ इसे निरुक्त से अर्वाचीन मानकर इसका रचनाकाल षष्ठशतक वि० पू० मानते हैं, परन्तु वस्तुतः यह निरुक्त से प्राचीनतर है। यह आरण्यक महिदास ऐतरेय के प्रथम तीन आरण्यकों के रचियता होने से ऐतरेयब्राह्मण का ही समकालीन सिद्ध होता है।

# शाङ्खायन आरण्यक?

0

9

i e

13%

नां

नें र

**₹** 

ते

ष्युव

हर्ल

रह

il.

P

षा

पृश्चि

FI

i i

M

MIT.

1

F

M

eq!

यह ऋग्वेद का दूसरा आरण्यक है। इसमें पन्द्रह अध्याय हैं। इसके तृतीय से लेकर छठें अध्याय तक कौषीतिक उपनिषद् तथा सप्तम-अष्टम अध्यायों को संहितोप-निषद् कहते हैं। इससे भिन्न अध्यायों में आरण्यक के मुख्य विषयों का प्रतिपादन किया गया है।

प्रथम तथा द्वितीय अध्यायों में महावृत का वर्णन उपलब्ब होता है। पूरे एक वर्ष तक चलने वाले गवामयन नामक यज्ञ के उपान्त्य दिन में महावृत का अनुष्ठान किया जाता है। इस दिन तीन सवन — प्रातः, मध्यदिन तथा सायं — इन तीन समयों में किये जाते है। इस आरण्यक में होतृ नामक ऋ त्विज् द्वारा प्रयुक्त शस्त्रों का वर्णन मिलता है। महावृत के समग्र आनुष्ठानिक विधानों का विवरण शांखायन श्रौतसूत्र (१७-१८वें अध्याय) में उपलब्ध होता है। इस अनुष्ठान का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग महदुक्य अथवा निष्केवल्य शस्त्र का विस्तारपूर्वक वर्णन वहीं अन्य अध्यायों (१।४।५, २ = १ - १७) में उपलब्ध होता है।

कीषोतिक ब्राह्मणोंपनिषद् चार अध्यायों में विभक्त होकर (तृतीय—षष्ठ अ०) इसी आरण्यक का अश है तथा संहितोपनिषत् इसके आगे के दो अध्यायों में (सप्तम-अष्टम अ०) विद्यमान है। ये दोनों ही उपनिषद् शांखायन आरण्यक के अविभाज्य अंग हैं। इनका वर्णन उपनिषदों के प्रसंग में आगे किया गया है। नवम अ० में प्राण की अष्ठता का वर्णन है, दशम अ० में आन्तर अग्निहोत्र का बड़ा ही साङ्गोपांग निष्ट्रपण है। इस अध्याय का कथन है कि अग्निहोत्र के द्वारा तृप्त तथा आप्यायित देव जीव के भीतर ही विद्यमान हैं। बाह्म अग्निहोत्र के द्वारा इनकी तृप्ति होती है। जो सावक इस आन्तरिक तत्त्व को न जानकर केवल बाहरी हवन में ही अनुरक्त रहता है, वह मस्म में हवन करता है। मृत्यु के दूर करने के लिए एक विशिष्ट याग का ११वां अध्याय में विस्तृत विवरण दिया गया है। १२वें अध्याय में विस्तृत विवरण दिया गया है।

भीमदेव शास्त्री द्वारा सम्पादित बी० वी० रिसर्च इन्सटीच्यूट, होशियारपुर से प्रकाशित, १९८०।

C

से एक मिंग बनाने की प्रक्रिया, काल तथा स्वरूप का वर्णन है जिसके वासके से एक मिंग बनाने की प्रक्रिया, काल तथा स्वरूप का वर्णन है जिसके वासके से साधक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। १३वें तथा १४वें अ० में वहें हैं में आत्मा तथा ब्रह्म के ऐक्य की प्राप्ति का प्रतिपादन जीवन की सर्वोत्तम कार्य वताई गई है। 'आत्माऽवगम्योऽहं ब्रह्मास्मोति' यही 'मैं हो ब्रह्म हूँ' यही को उपदेश है इस आरण्यक का और इसकी पृष्टि में यह ऋचा उद्धृत है—

ऋचां मूर्घानं यजुषामुत्तमाङ्गं साम्नां शिरोऽयर्वणां मुण्डमुण्डम् । नाघीतेऽघौत — वेदमाहुस्तमज्ञं शिरस् छित्वाऽसौ कुरुते कवन्धम् ॥

इस ऋचा का निष्कर्ष यही है कि 'अहं ब्रह्मास्मि' यही महावाक्य है ऋक् की है यजुष् का उत्तमांग, साम का शिर तथा अथर्वा का मुण्ड । इसे जो नहीं पढ़ता, ल वेदपाठ निरर्थक है। वह पाठक वेदों का शिर काट कर उसे कवन्थ बना देता है।

१५वें अध्याय में आचार्य का वंश विणित है। इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि आरण्यक के द्रष्टा का नाम गुणाख्य शाङ्खायन था और उनके गृह का नाम कहील कौषीतिक। ये दोनों अन्तिम आचार्य है। कौषीतिक, शाङ्खायन—गृहर्ष थे। इसीलिए इस शाङ्खायन आरण्यक के अन्तर्गत उपनिषद् कौषीतिक क प्रस्थात है।

बृहदारण्यक

जैसा इसके नाम से विदित होता है, यह वस्तुतः आरण्यक ही है, तथा हैं से सम्बद्ध है, परन्तु आत्मतत्त्व की विशेष विवेचना के कारण यह कर्म माना जाता है और वह भी प्राचीनतम तथा मान्यतम । कृष्णयजुर्वेदीय मैत्र शाखा का भी एक आरण्यक है, जो मैत्रायणीय उपनिषद् कहलाता है ।

#### तैत्तरीय आरण्यक

इस आरण्यक में दश परिच्छेद या प्रपाठक हैं, जो साघारण रीति से आप जाते हैं तथा इनका नामकरण इनके आद्य पद के अनुसार होता है। जैसे प्रपानाम है, मद्र, (२) सहबै, (३) चिति, (४) युञ्जते, (५) देव वै, (६) परे, (७) (८) ब्रह्मविद्या, (९) भृगु, (१०) नारायणीय। इसमें सप्तम, अष्टम तथा नवप्रपानिक र तैतिरीय उपनिषद्' कहलाते हैं। दशम प्रपाठक भी महानारायणीय है, जो इस आरण्यक का परिशिष्ट माना जाता है। प्रपाठकों का विभाजन कर्

१. वह मैत्रायणी संहिता के परिशिष्ट रूप में प्रकाशित है, जो उपितवर् हैं। प्रकाशित संस्करण की अपेक्षा शुद्धतर प्रतीत होता है (औघ, १९५५)।

में है, तथा नवम प्रपाठक तक के समस्त अनुवाक संख्या में १७० हैं। तैशिरीय-ब्राह्मणः के समान ही यहाँ भी प्रत्येक अनुवाक में दस वाक्यों की एक इकाई मानी गई है, तथा प्रत्येक दशक का अन्तिम पद अनुवाक के अन्त में परिगणित किया गया है। इस आरण्यक में ऋग्वेदस्य ऋचाओं का उद्धरण पर्याप्त संख्या में किया गया है।

13

16

FF

III t

रपं

990

9) 6

180

那

प्रथम प्रपाठक आरुण-केतुक नामक अग्नि की उपासना तथा तदम इष्टकाचयन का वर्णन करता है। द्वितीय प्रपाठक में स्वाच्याय तथा पञ्च महायज्ञों का वर्णन है और यहाँ गंगा-यमुना का मध्यदेश अत्यन्त पवित्र तथा मुनियों का निवास बतलाया गयाः है। तृतीय प्रपाठक चातुर्होत्र चिति के उपयोगी मन्त्रों का वर्णन प्रस्तुत करता है। चतुर्थ में प्रवर्ग्य के उपयोगी मन्त्रों का संग्रह है। यहाँ कुरुक्षेत्र तथा खाण्डव का वर्णना भौगोलिक स्थिति के अनुसार है। इस प्रपाटक में अभिचार मन्त्रों की भी सत्ता है, जिनका प्रयोग शत्रु के मारण आदि के लिए किया जाता था। ४।२७ में तथा ४।३७ में 'छिन्धी भिन्धी हन्धी कट' आदि जैसे अभिचार मन्त्रों का स्पष्ट ही वर्णन है। ४।३८ में भृगु तथा अंगिरा के रौद्र प्रयोगों का उल्लेख अथर्ववेद के अभिचारों की ओर स्फुटः संकेत है। पंचम में यज्ञीय संकेतों की उपलब्धि होती है। षष्ठ प्रपाठक में पितृमेव-सम्बन्धी मन्त्रो का उल्लेख किया गया है तथा अनेक मन्त्र ऋग्वेद से यहाँ उद्घृत किये गये हैं। । सप्तम, अष्टम तथा नवम प्रपाठक तैत्तिरीय उपनिषद् है। दशम प्रपाठक नारायणीयोपनिषद् है, जो खिल-कांड माना जाता है। सायण के कथनानुसार इसके अनुवाकों की भी संख्या बड़ी अस्त-व्यस्त है। द्रविड़ों के अनुसार इसमें ६४ अनुवाक. हैं, आन्ध्रों के अनुसार ८०, कर्णाटकों के अनुसार कहीं ७४ और कहीं ८९। ऐसी परिस्थिति में मूल पाठ का पता लगाना एक विषम समस्या है। आन्द्र होने से सायण ने आन्ध्र पाठ के अनुसार ८० अनुवाकों की सत्ता यहाँ मानी है।

इस आरण्यक में अनेक विशिष्ट बातें स्थान-स्थान पर आती हैं (१) 'करपप' का अर्थ है सूर्य। इसकी व्युत्पत्ति पर्याप्त वैज्ञानिक है (करयप: परयको भवित। यत् सव परिपरयतीति सौच्म्यात् १।८।८)। अर्थात् 'परयक' शब्द से वर्णव्यत्यय के नियम से 'करयप' शब्द निष्पन्न हुआ है। इस प्रकार वर्णव्यत्यय (मेटाथेसिस) से निष्पन्न शब्द का यह सुन्दर वैदिक उदाहरण है। (२) पाराश्य व्यास का उल्लेख यहाँ मिलता है (१।९।२)। (३) द्वितीय प्रपाठक के आरम्भ में ही सन्व्या में प्रयुक्त सूर्य के अर्घ्य-जल की महिमा वर्णित है कि उस जल के प्रभाव से सूर्य पर आक्रमण करने वाले 'मन्देह' नामक राक्षसों का सर्वथा संहार हो जाता है (२।२)।

सामवेद से भी सम्बद्ध एक आरण्यक है, जो 'तवलकार आरण्यक' के नाम से प्रसिद्ध है। इसी आरण्यक को 'जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण' भी कहते हैं। इसके चार १. तैंतिरीय-आरण्यक के विशेष अनुशीलन के लिए देखिए—बैद्ध, हिस्ट्री आफ वैदिक लिटरेचरर (अंग्रेजी), द्वितीय खण्ड, पृ० १५१-१५६।

अध्याय है, तथा प्रत्येक अध्याय में अनुवाक हैं। चतुर्थ अध्याय के दशम अनुवाक प्रसिद्ध तवलकार या केन उपनिषद् है। अथवंवेद का कोई आरण्यक उपहरू, है। इस वेद से सम्बद्ध जो अनेक उपनिषद् उपलब्ध होते हैं वे किसी बाएक अंश न होकर आरम्भ से ही स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में विद्यमान हैं।

पुराणों में आरण्यक के एक विशिष्ट आचार्य का नाम निर्दिष्ट किया है बीत नाम हैं आचार्य शौनक का। 'शौनको माम मेघावी विज्ञानारण्यके गुरुः' (पक्ष प्राश्टि)—यह पुराणवाक्य यथार्घ है, क्योंकि आचार्य शौनक एक विशिष्ट के ऋषि थे। इनके विषय में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इन्होंने वेदों की अध्याक व्याख्या की थी, क्योंकि अस्यवामीयभाष्य में 'आत्मानन्द' ने शौनक द्वार्य वेद की आध्यात्मिक व्याख्या का उल्लेख किया है। (अध्यात्मविषयां शौनकितिक पद्मपुराण का 'विज्ञानारण्यक' शब्द भी आरण्यक के स्वरूप का परिचाक आरण्यक के विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान अथवा अध्यात्म ज्ञान के वोधक प्रन्थ होने का यह शब्द देता है।

## उपनिषद्

उपनिषद् आरण्यकों में ही सम्मिलित है –उन्हीं के विशिष्ट अंग हैं। वेद के की माग होने से तथा सारमूत सिद्धान्तों के प्रतिपादक होने के कारण उपनिषद् ही कि के नाम से विख्यात है। भारतीय तत्त्वज्ञान तथा धर्म-सिद्धान्तों के मूल स्रोत हो गौरव इन्हीं उपनिषदों को प्राप्त है। उपनिषद् वस्तुतः वह आष्यात्मिक मानसरे है जिससे ज्ञान की भिन्न-भिन्न सरितायें निकल कर इस पुण्यभूमि में मानवणा ऐहिक कल्याण तथा आमुष्मिक मंगल के लिये प्रवाहित होती हैं। वैदिक की मूल-तत्त्व-प्रतिपादिका प्रस्थानत्रयी में मुख्य उपनिषद् ही हैं। अन्य प्रस्थान-र् तथा ब्रह्मसूत्र-उसी के ऊपर आश्रित हैं। भारतवर्ष में उदय छेनेवाले समस्त का—सांख्य तथा वेदान्त आदि का—ही यह मूलग्रन्थ नहीं है, अपि तु जैन तथा दर्शनों के भी मौलिक तथ्यों की आधारशिला यही हैं। उपनिषद् का इसीलिए गर्ह संस्कृति से अविच्छेद्य सब्बन्ध है। इनके अध्ययन से इस संस्कृति के आध्यानिक का सच्चा परिचय हमें उपलब्ध होता है। इसीलिए जब से किसी विदेशी विदेशी इसके पढ़ने तथा मनन करने का अवसर मिला है, तब में वह इनकी समुन्नत नि घारा, उदात्त चिन्तन, घामिक अनुभूति तथा आघ्यात्मिक जगत् की अभिन्यक्तियों को शतमुख से प्रशंसा करता आया है। सत्रहवें शतक में दार्याकी तथा उन्नीसर्वे शतक में जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर तथा महाकवि गेटे ने वर्षी में इसकी विशेष प्रशंसा की तथा इसे अपने तात्त्विक विचारों का मूल बताया।

क्

43

itti

भ

酮

S.

Ť.

1

Ti

वेश

前

नसरे

मार

मां न

त हैं

वार

शह.

M

F

所加

'उपनिषद्' शब्द उप नि उपसर्गक सद् घातु से निष्पन्न होता है । एद् घातु के अर्थ हैं विशरण = नाश होना; गित = पाना या जानना; अवसादन = शिथिल होना (सद्लू विशरण-गत्यवसादनेषु)। उपनिपद् मुस्वतया 'ब्रह्मविद्या' का द्योतक है, क्योंकि इस विद्या के अनुशोलन से मुमुक्ष जनों की संसार-वीजभूता अविद्या नष्ट हो जाती है (विशरण), वह ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है (गित) तथा मनुष्य के गर्भवास आदिक दुःख सर्वथा शिथिल हो जाते हैं अवसादन)। गौण अर्थ में यह शब्द पूर्वोक्त ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक ग्रन्थ-विशेष का भी बोधक है और इसी अर्थ में इसका प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। उपनिषद् शब्द की व्युत्पत्ति जो आज अधिक प्रचलित है, वह 'उप' एवं 'नि' उपसर्गों से युक्त सद् (बैठना) घातु से सिद्ध की जाती है। इस प्रकार अर्थ निकलता है—(गुरु के) निकट विनम्रता पूर्वक बैठना (रहस्य-ज्ञान के लिए); अर्थात् गुरु के निकट विनम्रतापूर्वक दैठ कर प्राप्त किया गया रहस्य-ज्ञान।

असली उपनिषदों की संख्या में पर्याप्त मतभेद है। मुक्तिकोपनिषद् के अनुसार उपनिषदों की संख्या १०८ है, जिनमें से १० उपनिषद् सम्बद्ध हैं ऋग्वेद से, १९ शुक्लयजु: से, १२ कुष्णयजु: से, १६ साम से तथा ३१ अथर्व से। इघर अडघार लाइब्रेरी (मद्रास) से लगभग ६० अप्रकाशित उपनिषदों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें छागलेय आदि चार उपनिषदों का भी समावेश है, जिनका अनुवाद १७वीं शताब्दी में दार।शिकोह की आज्ञा से फारसी में किया गया था। आचार्य शंकर ने जिन दश उपनिषदों पर अपना महत्त्वपूर्ण भाष्य लिखा है वे प्राचीनतम तथा प्रामाणिक माने जाते हैं। मुक्तिकोपनिषद् के अनुसार उनके नाम तथा क्रम इस प्रकार है—

ईश केन कठ प्रश्न मुण्ड माण्डूक्य तित्तिरिः। ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं दश॥

(१) ईश, (२) केन, (३) कठ, (४) प्रश्न, (५) मुण्डक, (६) मांड्क्य, (७) तैत्तिरीय (८) ऐतरेय, (९) छान्दीग्य तथा (१०) बृहदारण्यक—ये ही उपनिषद् प्राचीन तथा सर्वथा प्रामाणिक अंगीकृत हैं। इनके अतिरिक्त कौषीतिक उपनिषद्, श्रेताश्वतर तथा मैत्रायणीय भी प्राचीन मागे जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्स ने ब्रह्मसूत्रभाष्य में दशोपनिषद् के साथ प्रथम दोनों को भी उद्धृत किया है, लेकिन उन्होंने इन पर घाष्य नहीं लिखा। श्रेताश्वतर पर शांकरभाष्य आद्य शंकराचार्य की कृति नहीं माना जाता। इस प्रकार ये ही त्रयोदश उपनिषद् वेबान्त-तत्त्व के प्रतिपादक होने से विशेषतः श्रद्धाभाजन माने जाते हैं। अन्य उपनिषद् तत्तत् देवता-विषयक होने से 'तान्त्रिक' माने जा सकते हैं। तन्त्रों को वेद से विश्वद तथा अर्वाचीन मानने का सिद्धान्त ठीक नहीं है। ऐसे उपनिषदों में वैष्णव, शाक्त, शैव तथा योगविषयक उपनिषदों की प्रधान गणना है। विश्वद तथा स्वाचीन सानने का सिद्धान्त ठीक नहीं है। ऐसे उपनिषदों में वैष्णव, शाक्त, शैव तथा योगविषयक उपनिषदों की प्रधान गणना है। विष्

र दृष्टव्य कठ तथा तैत्तिरीय उपनिषदों पर शाङ्कर-भाष्य का उपोद्धात ।

रे. अडघार लाईब्रेरी, मद्रास से ये उपनिषद् प्रद्यायोगी' की व्याख्या के साथ पृथक्-पृथक चार खण्डों में प्रकाशित हुए हैं।

उपिश्य दों के काल निरूपण करने तथा परस्पर सम्बन्ध दिखलाने के लिए के विद्वानों ने बड़ा उद्योग किया है। (१) जर्मन बिद्वान् डायसन ने उपनिष्तों के स्तरों में विभक्त किया है:—

(क) प्राचीन गद्य उपनिषद्, जिनका गद्य ब्राह्मणों के गद्य के समान हु लघुकाय तथा सरल है—(१) बृहदारण्यक, (२) छान्दोग्य, (३) वैतिये ऐतरेय, (५) कौषौतिक तथा (६) केन उपनिषद्ः।

(स) प्राचीन पद्य उपनिषद्, जिनका पद्य प्राचीन, सरल तथा वैदिक प्र समान है—(७) कठ, (८) ईश, (९) व्वेताश्वतर, (१०) महानारायण।

(ग) पिछले गद्य उपनिषद्—(११) प्रश्न, (१२) मैत्री या मैत्र (१३) माण्डूक्य ।

(घ) आयर्षण उपनिषद्, जिनमें तान्त्रिक उपासना विशेषरूप से अङ्गीहा (i) सामान्य उपनिषद् (ii) योग उप०, (iii) सांख्यवेदान्त उप०, (iv) कैंरः

(v) वैष्णव उप॰, (vi) शाक्त उपनिषद् ।

(२) इस ऋम-साघन में अनेक दोषों तथा त्रुटियों को दिखाकर डा॰ के तथा रानाडे ने एक नयी योजना तैयार की है जिसके साधक प्रमाणों को संसा है और जिसके अनुसार प्राचीन उपनिषदों में ये मुख्य हैं—छान्दोग्य, वृहदारफा ईश, ऐतरेय, तैत्तिरीय, मुण्डक, कौषीतिक, केन तथा प्रश्न । श्वेताश्वतर; गांक मैत्रायणीय द्वितीय श्रेणी में अन्तर्भुक्त माने गये हैं, तथा तृतीय श्रेणी में बाक्य लेय, आर्षेय तथा शौनक उपनिषद् आते हैं, जो अभी हाल में उपलब्ध हुए हैं। योजना को सिद्ध करने के निमित्त उपन्यस्त तर्कप्रणाली बड़ी ही पेचीदी होने हे उत्पन्न नहीं करती। उपनिषदों के विभिन्न-कालीन स्तरों की कल्पना इतनी ह तथा प्रमाण-विरहित है कि उन पर विश्वास उत्पन्न नहीं होता । ईज्ञावास 👬 स्तर में रखना क्या न्यायसंगत होगा ? इसमें यज्ञ की महत्ता ब्राह्मण-काल के हर स्वीकृत है (कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः), तथा बृहदारमा उद्धोषित कर्मसंन्यास की भावना की घोषणा नहीं है (पुत्रेषणायाश्च होकेष व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति-बृहदा०)। अन्य उपनिषदों के समान अंश न होकर ईश माध्यन्दिन-संहिता का भाग है, तथा मुक्तिकोपनिषद् की मार्व के अनुसार यह समस्त उपनिषदों की गणना में प्रथम स्थान रखता है। प्रथम कालश्रेणी में अन्तर्भुक्त तथा प्राचीनतर होने में कोई भी सन्देह नहीं हैं। डा॰ बेलवेलकर तथा रानाडे ने उपनिषदों का व्यासात्मक ग्रध्ययन कर

१. ब्रष्टब्य Belvelkar and Ranade—History of Indian Philos Vol. 2 pp. 87-90.

खण्ड का पारस्परिक सम्बन्ध बतलाया है। उनकी विश्लेषण शक्ति का परिचायक होने पर भी यह परीक्षण इतना विकट और विषम है कि वह तत्त्व-जिज्ञासुओं के हृदय में सन्तोष और विश्वास नहीं उत्पन्न करता।

P

9

8

ोब,

i g

7

197

विर

वेद्ये

स्याः

UF.

ांडुक

16, i

ìf

a F

計

1

阿

94

गर्न

M

183

होर्न

34

(३) श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य ने अपने ग्रन्थ में उपनिषदों की प्राचीनता तथा अविचीनता के निर्णयार्थ दो साधन उपस्थित किये हैं -- (१) विष्णु या शिव का परदेवता के रूप में वर्णन तथा (२) दूसरा है प्रकृति-पुरुष तथा सत्त्व, रज, तम त्रिविध गुणों के मांख्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन । यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि प्राचीनतम उपनिषदों ने वैदिक देवताओं से ऊपर उठकर एक अनामरूप ब्रह्म को ही इस विश्व का स्रष्टा, नियन्ता तथा पालनकर्ता विवेचित किया है। केवल पिछले उपनिषदों ने विष्णु को प्रथमतः, अनन्तर शिव को, उस परम पद पर प्रतिष्ठित किया है। इस द्धि से अनाम-रूप ब्रह्म के पतिपादक होने से निम्नलिखित उपनिषदों की सर्व-प्राची-नता नितान्त मान्य है—छान्दोग्य, वृहदारण्यक, ईश, तैत्तिरीय, ऐतरेय, प्रश्न, मण्डक तथा माण्डुक्य । इसके अनन्तर कठोपनिषद् आता है, जो विष्णु को परमपद पर प्रथमतः प्रतिष्ठित करने का श्रेय रखता है। कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषदों में महादेव इस महनीय पद के अधिष्ठाता माने गए हैं। इसी के निमित्त महेश्वर की महत्ता के हेतू स्वेताश्वतर कठ से अर्वाचीन तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश—इस देवत्रयी के गौरव गान के कारण मैत्रायणीय उपनिषद् व्वताश्वतर से भो पीछे त्रयोदश उपनिषदों से अर्वाचीनतम माना जाना चाहिए । सांस्य-तथ्यों के प्रतिपादन से भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते है। छान्दोग्यादि उपनिषदों में इस सिद्धान्त का कही भी निर्देश नहीं है। कठ में सांस्य के अनेक सिद्धान्त (गुण, महत्, आत्मा अन्यक्त और पुरुष १।२।३) उपलब्ध होते हैं। क्वेताक्वतर में सांख्य (तत् कारणं सांख्ययोगाधिगम्यम्) का तथा उसके प्रवक्ता कपिल ऋषि का निर्देश (ऋषिप्रसूतं कपिलं पुराणम्) एवं प्रधान, ज्ञेय तथा ज का वर्णन सांख्य-सिद्धान्तों से पर्याप्त परिचय का द्योतक है। अतः कठ से इसकी वर्वाचीनता. माननी चाहिए। मैत्रायणीय में प्रकृति तथा गुणत्रय का सांख्य-सिद्धान्त वड़े विस्तार के साथ दिया गया है और इसिलए इसे इस श्रेगी में पिछले युग की रचना मानना सर्वथा युक्तियुक्त है।

्ड्स प्रकार मोटे तौर से हम उपनिषदों की तीन श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी में हम छान्दोग्य, बृहदारण्यक, ईश, तैत्तिरीय, ऐतरेय, प्रश्न, मुण्डक और माण्डूक्य को रख सकते हैं, जो तत्तद् वेदों के आरण्यकों के अंश होने से निःसन्दिग्ध रूप से प्राचीन हैं। श्वेताश्वतर, कौषीतकि, मैत्रायणी तथा महानारायण तृतीय श्रेणी

रे. वैद्य संस्कृत माहित्य के वैदिक काल का इतिहास (अंग्रेजी) दितीय खण्ड, पृष्ठ १७०-१७२।

में रखे जा रेकते हैं और दोनों के बीच में कठ तथा केन उपनिषद् को रख को उपनिषदों का भोगीलिक क्षेत्र मध्यदेश के कुरुपाञ्चाल से आरम्भ होकर बिंह फैला हुआ है। इस समय आर्य-निवास से गान्धार नितान्त दूर पड़ गया था। छान्दोग्य के अनुसार किसी विज्ञ के उपवेशानुसार ही मनुष्य गान्धार सकता था। उपनिषद्-काल की सूचना मैत्रायणीय उपनिषद् में निदिष्ट ज्योतिक तथ्यों के आधार पर कल्पित की जा सकती है। तिलक के अनुसार मैत्रायणीय का का किल १९०० वि० पू० होना चाहिए और इस प्रकार उपनिषद्-काल का २५०० वि० पू० से मानना न्यायसंगत है।

उपनिषदों का प्रथम भाषान्तर

उपनिषदों का भाषान्तर सप्तदश शतक में फारसी भाषा में दाराशिकोह की पर किया गया था। दाराशिकोह प्रकृत्या दार्शनिक तथा स्वभावतः नितालक राजकुमार था। १६४० ई० में वह काश्मीर यात्रा करने के लिये गया और हीं: उपनिषदों की कीर्ति सुनी । फारसी अनुवाद की भूमिका में उसने स्वयं विश्व कुरान के अध्ययन करने पर उसे उसमें अनेक अनुद्घाटित रहस्यमय तथ्यों हे हैं मिला, जिनके उद्घाटन के निमित्त उसने बाइबिल, इंजील आदि समसा अध्ययन किया, परन्तु उसको जिज्ञासा शान्त नहीं हुई। अनन्तर उसने हिन् अध्ययन किया और यहीं, विशेष कर उपनिषदों में, उसे अद्वैत तत्त्व का एक पादित मिला। वह उपनिषदों को 'दैवी रहस्यों का भाण्डागार' कहता है, क के पिपासु एवं जिज्ञासु जनों के निमित्त उसे नितान्त उपादेय बतलाता है। उसी के पण्डितों तथा संन्यासियों की सहायता से, उपनिषदों का फारसी में अनुवार है अकबर' (महान् रहस्य) के नाम से किया। इस नामकरण का कारण क् वह उपनिषदों को कुरान-शरीफ में केवल संकेतित, परन्तु अव्यास्थात, त्वी रहस्यों की कुंजी मानता है और केवल इनकी ही सहायता से उनका व्ह सकता है। वह कहता है कि उपनिषद् ही कुरान में 'किताबिम मक्तुनिन है छिपी हुई किताब) शब्द के द्वारा उल्लिखित है।

मूमिका-भाग के अनन्तर वह संस्कृत के लग्भग एक सौ पारिमां कि फारसी अनुवाद देता है। तदनन्तर वह ५० उपनिषदों का अनुवाद कर्णां अप्रकाशित, परन्तु उपलब्ध, अनुवाद की भाषा बहुत ही सरल प्राञ्चल तथा ही रोचक और उदात्त मानी जाती है। अनुवाद मूल को यथार्थतः प्रवर्ण परन्तु व्याख्या के निमित्त टिप्पणियों का अभाव है। मुन्शी महेशप्रसाद प्रवर्ण ५० उपनिषदों में से ४५ के मूल संस्कृत नामों को खोज निकाला है। इसे

१. विशेष के लिए द्रष्टव्य वैद्य—संस्कृत साहित्य का इतिहास, श

387

छागलेय, आर्षेय आदि जैसे हाल में प्रकाशित उपनिषदों के भी अनुवाद मिल्त हैं। यह बतुवाद १६५७ ई० में दिल्ली के 'मंजिल निगमबोक्नु' स्थान पर लगभग ६ महीनों के अधान्त परिश्रम के बाद समाप्त हुआ था। अपने पिता की ओर से दारा काशी का शासक था और यहीं उसने यह अनुवाद काशी के ही पण्डितों तथा संन्यासियों की सहायता से आरम्भ किया, जो दिल्ली में जाकर समाप्त हुआ।

ì.

·P

15

15

कोः

1

वहांः

खा

Tr.

F

हरा

त्यः

उसवे र

R F

1

शाव है

इस फारसी अनुवाद को प्रसिद्ध फेंच यात्री वर्नियर अपने साथ फांस ले गया, जो 'आक्वेंतील दू पेराँ' नामक प्रख्यात यात्री तथा 'जन्द अवेस्ता' के अन्द्रेषक को १७७५ ईस्वी में प्राप्त हुआ। उन्होंने एक अन्य प्रति से मिलाकर इसके दो मूक्य अनुवाद प्रस्तुत किये—एक फ्रेंच भाषा (अप्रकाशित), तथा दूसरा हैटिन भाषा में; जो १८०१-१८०२ में 'अउपनेखट' के नाम से दो भागों में प्रकाशित हुआ। मैक्समूलर के कथनानुसार यह अनुवाद इतना अन्यवस्थित तथा दुर्वोघ था कि शोपेन-हावेर जैसे दार्शनिक को ही इसके भीतर विद्यमान उदात्त तत्त्वों का ज्ञान हो सका। इसी अपूर्ण तथा अन्यवस्थित अनुवाद के आधार पर इन्होंने अपने दार्शनिक ग्रन्थों में अनेक औपनिषद सिद्धान्तों का समावेश किया और इसे वे अपनी गुरुत्रयो के अन्तर्गत फेटो तथा काण्ट के बाद स्थान प्रदान करते हैं। यही कारण हैं कि वे 'उपनिषदों को बपने जीवन के ही लिये नहीं, प्रत्युत मरण के निमित्त भी शान्तिदायक ग्रन्थरत मानते थे।

### विषय-विवेचन

प्रोफेसर रानाडे ने पूर्वोक्त त्रयोदश उपनिषदों की अन्तरङ्ग परीक्षा बड़ी मार्मिकता, 🏭 अश्रान्त प्रयास तथा सूक्ष्म विवेचन के बल पर की है, साथ ही प्रत्येक उपनिषद् की ह्यों 'ब्यासात्मक' (या विदिलष्ट) परीक्षा करने में बड़ी प्रतिभा दिखलाई है कि किस व्यनिषद् का कौन-सा अंश किस उपनिषद् के साथ सिद्धान्ततः सम्बद्ध है, परन्तु इतनी न इर न जाकर हम इन उपनिषदों के प्रतिपाद्य विषयों के संक्षिप्त परिचय देने से ही सन्तोष करते हैं।

(१) ईश-उपनिषद् यह माध्यन्दिनशाखीय यजुर्वेद-संहिता का ४० वा अध्याय हां है। आद्य पदों (ईशावास्यमिदं सर्वम्) के आधार पर इसका यह नामकरण है। किंवल १८ मन्त्र हैं, जिनमें ज्ञानदृष्टि से कर्म की उपासना का रहस्य समझाया वि गया है। यह उपनिषद् कर्म-संन्यास का पक्षपाती न होकर यावज्जीवन निष्काम माव से कर्म-सम्पादन का अनुरागी है (क्लोक २) और इसी का अनुवर्तन भगवद्-A ?.

इस अनुवाद की अनेक हस्तिलिखित प्रतियाँ मिलती हैं। इस वर्णन के लिए मैं मुन्शी महेश प्रसाद के उनके Unpublished Translation of Upnishads लेख (मोदी स्मारक ग्रन्थ, वस्बई) के लिए आभारी हूँ।

गीता अने हैं युक्तियों के उपन्यास के साथ करती है। यहाँ अद्वैतभावना का प्रतिपादन है। ब्रह्म के स्वरूप के वर्णन के अनन्तर विद्या-अविद्या तथा सम्भूति के का विवेचन है।

- (२) केन-उपनिषद्—अपने आरम्भिक पद (केनेषितं पतित) के कार्य उपनिषद् 'केन' तथा अपनी शाखा के नाम पर 'तवलकार' उपनिषद् कहरता इस तोटे, परन्तु मार्मिक उपनिषद् में केवल चार खण्ड हैं। प्रथमखण्ड में के ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह्म में अन्तर बतलाया गया है। दूसरे में ब्रह्म के रहसका का संकेत है। तृतीय और चतुर्थ खण्ड में उमा हेमवती के रोचक आखानः परब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता तथा देवताओं की अल्पशक्तिमत्ता का सुन्दर निर्का छोटा होने पर भी दार्शनिक दृष्टि से यह पर्यास्क्ष्पेण महनीय है।
- (३) कठ-उपनिषद्—कृष्णयजुर्वेद की कठशाखा का अनुयायी यह का अपने गम्भीर अद्वैत तत्त्व के लिए नितान्त प्रख्यात है। इसमें दो अध्यक्ष प्रत्येक अध्याय में तीन बल्लियां हैं। तैत्तिरीय आरण्यक में संकेतित निक्का उपदेशप्रद कथा से यह आरम्भ होता है। निचकेता के विशेष आग्रह कलेण उस अद्वैत तत्त्व का मामिक तथा हृदयंगम उपदेश देते हैं। 'नेह नानास्ति कि इस उपनिषद् का गम्भीर शंखनाद है। नित्यों में नित्य, चेतनों में चेतन वहण सब प्राणियों की आत्मा में निवास करता है। उसी का दर्शन शान्ति का कि साधन है (२।२१३) योग ही उसके साक्षात्कार का प्रधान साधन है। इं इषीका (सीक) के समान इस शरीर के भीतर विद्यमान आत्मा की उपलिख के करनी चाहिये—यही इसका व्यावहारिक उपदेश है।
- (४) प्रश्नोपनिषद्—इस उपनिषद् में छः ऋषि ब्रह्मविद्या की खोज में पिप्पलाद के समीप जाते हैं और उनसे आध्यात्मविषयक प्रश्नों का उत्तर में पिबद्ध होने से इसका 'प्रश्न' उपनिषद् नाम सर्वधा वर्ष प्रश्नों का विषय अध्यात्म-जगत् की मान्य समस्यायें हैं, जिनके समीक्षण के पिप्लाद एक उदात्त तत्त्वज्ञानी के रूप में हमारे सामने आते हैं। मीमांस्य क्षि (१) प्रजा की उत्पत्ति कहाँ से होती है ? (२) कितने देवता प्रजाबों के करते हैं तथा कौन इनकी प्रकाशित करता है तथा कौन सर्वश्रेष्ठ है ? की उत्पत्ति, शरीर में आगमन तथा उक्रमण आदि विषयक प्रश्नः (१) को उत्पत्ति, शरीर में आगमन तथा उक्रमण आदि विषयक प्रश्नः (१) जागरण तथा स्वप्नदर्शन आदि विषयक प्रश्नः (५) ओं कार पुरुष की विवेचना । इन्हें उत्पत्ति को को का विजयः (६) षोडशकला-सम्पन्न पुरुष की विवेचना । इन्हें उत्पत्ति में अध्यात्म की समस्त समस्याओं का विवेचन बड़ी सुन्दरता तथा किया मिला किया गया है। अक्षर ब्रह्म ही इस जगत् की प्रतिष्ठा बतलाया गया है। साथ किया गया है। अक्षर ब्रह्म ही इस जगत् की प्रतिष्ठा बतलाया गया है।

(५) मुण्डक-उपनिषद्—(तीन मुण्डक तथा प्रत्येक के दो खण्ड) यह अथर्व-बेदीय उपनिषद् 'मुण्डक' (मुण्डन-सम्पन्न व्यक्तियों) हे निमित्त निर्मित है । इस उप-निषद् में ब्रह्मा अपने ज्येष्टपुत्र अथर्वा को ब्रह्मविद्या का उपदेश देते हैं। यज्ञीय अनुष्ठान बद्दहरूप प्लव है, जिसके द्वारा संसार का संतरण कभी नहीं हो सकता है। इष्टापूर्त-यज्ञादि अनुष्ठान को ही श्रेष्ठ मानने वाले व्यक्ति स्वर्गलोक पाकर भी अन्ततः इस भूतल R पर आते हैं (१।२।१०)। इस प्रकार कर्मकाण्ड की हीनता तथा दोषों के अनन्तर ब्रह्मज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपादित है। द्वैतवाद का प्रधान स्तम्मरूप द्वा सुपर्ण सयुजा म्ब सखाया' (३।१।१) मन्त्र इस उपनिषद् में आता है। 'बेदान्त' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यहीं उपलब्ध होता है (३।२।६।)। ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्म में लय प्राप्त करने की तुलना i नामरूप को छोड़कर नदियों के समुद्र में अस्त होने से दी गई है। इसमें सांख्य तथा विदान्त के तथ्यों का भी यत्किञ्चित् प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

9

n

R:

h

W.

F

FF.

1 ei i

İ

al

1

- (६) माण्ड्रक्य-उपनिषद्-आकार में जितना स्वल्पकाय है, सिद्धान्त में उतना ही विशाल है। इसमें केवल १२ खण्ड या वाक्य हैं, जिनमें चतुष्पाद आत्मा का वडा ही मार्मिक तथा रहस्यमय विवेचन है। इस उपनिषद् की ॐकार की मार्मिक व्याख्या करने का श्रेय प्राप्त है। ॐकार में तीन मात्रायें होती हैं, तथा चतुर्थ अंश 'अमात्र' होता है। चैतन्य की तदनुरूप चार अवस्थायें होती हैं — जागरित, स्वप्न, सुष्ति तथा चैतन्य की अव्यवहार्य तुरीय दशा। इन्हीं का आधिपत्य घारण करने वाला आत्मा भी क्रमशः चार प्रकार का होता है-विश्वानर, तैजस, प्राज्ञ तथा प्रपंचीपशमरूपी शिव, जिनमें अन्तिम ही चैतन्य आत्मा का विशुद्ध रूप है। इसके ऊपर गौडापदाचार्य ने चार खण्डों में विभक्त अपनी कारिकायें (माण्ड्रक्य-कारिका) लिखी है, जो मायावादी अद्वैत-वेदान्त की पूर्ण प्रतिष्ठा मानी जाती है।
- (७) तैत्तिरीय-उपनिषद्—यह तैत्तिरीय बारण्यक का (सप्तम, अष्टम तथा नवम खण्डों का) ही सम्मिलित अंश है। आरण्यक के सप्तम प्रपाठक का नाम है 'संहिती उपनिषद्', जो यहाँ 'शीक्षावल्छी' के नाम से विख्यात है। आरण्यक का वारुणी उप-निषद् (प्रपाठक बाठ और नव) यहाँ ब्रह्मानन्दवल्ली और भृगुवल्ली के नाम से प्रख्यात है। अतः ब्रह्मविद्या की दृष्टि से वारुणी उपनिषद् का ही प्राधान्य है, परन्तु चित्त की शृद्धि तथा गुरु-क्रुपा की प्राप्ति के निमित्त शिक्षावल्ली का भी गौणरूपेण उपयोग है। इसमें कई प्रकार की उपासना तथा शिष्य और आचार्य-सम्बन्धी शिष्टाचार का निरूपण है। ११वें अनुवाक में स्नातक के लिए उपयोगी शिक्षाओं का एकत्र निरूपण हैं जिससे शिक्षा के उच्च आदर्श का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है। ब्रह्मानन्द्र वल्ली में वहाविद्या का निरूपण है, तदनन्तर भृगुवल्ली में ब्रह्मप्राप्ति का मुख्य साधन 'पञ्चकोश-विवेक' वरुण तथा भृगु के संवाद रूप से वर्णित है।

(८) एतरेय-उपनिषद्—ऐतरेय आरण्यक के द्वितीय आरण्यक के अन्तांतर से लेकर पष्ट अध्यायों का नाम 'ऐतरेय-उपनिषद्' हैं। इसमें तीन अध्याय हैं। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय तो एक एक खण्ड के हैं। प्रथम अध्याय में दो खण्ड हैं। सृष्टितत्व का मार्मिक विवेचन हैं; मनुष्य का शरीर ही पुरुष के लिए उपयुक्त के सिद्ध किया गया है, जिसके भिन्न-भिन्न अवयवों में देवताओं ने प्रवेश किया, हरू परमाहमा उसके मूर्ध-सीमा को विदीर्ण कर प्रवेश करता है, तथा जीवभाव के कर भूतों के साथ तादात्म्य रखता है। तदनन्तर गुरुक्तपा से वोध के अनन्तर संक्षेत्र कर भूतों के साथ तादात्म्य रखता है। तदनन्तर गुरुक्तपा से वोध के अनन्तर संक्षेत्र कर भूतों के साथ तादात्म्य रखता है। तदनन्तर गुरुक्तपा से वोध के अनन्तर संक्षेत्र शुद्धस्वरूप का साक्षात्कार होता है तथा 'इन्द्र' की संज्ञा प्राप्त होती है। क्षेत्र अध्याय में 'प्रज्ञान' की विशेष महिमा प्रदर्शित है जिससे निःसन्देह यह क्षेत्र आदर्शवाद का प्रतिपादक सिद्ध होता है।

(९) छान्दोग्य-उपनिषद्—यह सामवेदीय उपनिषद् प्राचीनता, गम्भीताः ब्रह्मज्ञान-प्रतिपादन की दृष्टि से उपनिषदों में नितान्त प्रौढ़, प्रामाणिक तवाहे बहुल है। इसमें आठ अध्याय या प्रपाठक हैं जिनमें अन्तिम तीन अध्यालका दृष्टि से नितान्त महत्त्वपूर्ण हैं। इसके आदिम अध्यायों में अनेक विद्याओं का तथा साम के गूढ़ स्वरूप का विवेचन मार्मिकता से किया गया है। द्वितीय बना अन्त में 'शौव उद्गीथ' है, जो केवल भौतिक स्वार्थ-पूर्ति के लिए यागानुका सामगायन करने वाले व्यक्तियों के ऊपर मार्मिक व्यंग्य है। तृतीय अध्याय में 🙌 देवमघु के रूप में उपासना है। गायत्री का वर्णन, घोर आङ्गिरस के द्वारा के कृष्ण को अध्यात्म-शिक्षा (३।१७) तथा अन्त में अण्ड से सूर्य के जन्म (३।१० सुन्दर विवेचन है। इस अध्याय का यह प्रसिद्ध सिद्धान्त—'सर्व खिल्वदं ब्रह्मं-कुछ ब्रह्म ही है (३।१४।१), अद्वैतवाद का विजयघोष है। चतुर्थ अध्याय में कि दार्शनिक तथ्य, सत्यकाम जाबाल तथा उसकी माता की कथा (४।४।९); क को सत्यकाम जाबाल से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति (४।१०–१७) का विस्तृत त्या है विवेचन है। पंचम प्रपाठक में प्रवाहण जैवलि के दार्शनिक सिद्धान्त तथा के पति के सृष्टि-विषयक तथ्यों का विशद वर्णन है, जिनमें छः विभिन्न दार्शीन सिद्धान्तों का समन्वय किया गया है (५।११-२४)। वह प्रपाठक छान्दीय करि महनीय अध्याय है जिसमें महर्षि आरुणि के ऐक्यप्रतिपादक सिद्धान्तों की रोक हैं। जिस प्रकार याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक के सर्वश्रेष्ठ अघ्यात्म-उपदेष्टा है स्वी आरुणि छान्दोग्य के सर्वतोमान्य दार्शनिक हैं। इनके सिद्धान्त इतने मुन्दर्भ तथा तर्कपूर्ण हैं कि शतपथ के अनुसार याज्ञवल्क्य को आरुणि के शिष्य होते कोई आश्चर्य नहीं प्रतीत होता। 'तत्त्वमिस'—आरुणि की अध्यासि पीठस्थानीय मन्त्र है। ससम प्रपाठक में सनत्कुमार तथा नारद का निवाल वृतान्त है जिसमें मंत्रविद् नारद आत्मविद्या की शिक्षा के निमित्त महर्षि स्वर्ष

पास आते हैं। इस उपदेश का पर्यवसान होता है—''यो वै भूमा तर्यनृतम्; अथ यदल्पं तन्मर्त्यम् ।'' अतः इसे भूमा-दर्शन कह सकते हैं। अन्तिम प्रपाठक में इन्द्र तथा विरोचन की कथा है तथा आत्मप्राप्ति के व्योवहारिक उपायों का सुन्दर संकेत किया गया है।

F

0

3

भेः

R

4

市

đi;

F

ar.

व्या

R.

₹ · ₹

148

TH

4

前

E

15

(१०) बृहदारण्यक-परिमाण में ही विशाल नहीं है, प्रत्युत तत्वज्ञान के प्रतिपादन में भी गम्भीर तथा प्रामाणिक है। यह वृहत्तम, विपुलकाय तथा प्राचीन-तम उपनिषद् सर्वत्र स्वीकृत है। इसमें छः अध्याय है। इस उपनिषद् के सर्वस्य दार्शनिक हैं याज्ञवल्क्य, जिनकी उदात्त अध्यात्म-शिक्षा से यह बोतप्रोत है। प्रथम अध्याय (६ ब्राह्मण) में मृत्यु के द्वारा समग्र पदार्थों के ग्रास किए जाने का, प्राण की श्रेष्ठता विषयक रोचक आख्यायिका तथा सृष्टि विषय सिद्धान्तों का वर्णन है। द्वितीय अध्याय (छ: ब्राह्मग) के आरम्भ में अभिमानी गार्ग्य तथा शान्तस्वभाव काशी के राजा अजातरात्रु का रोचक संवाद है। इसी अध्याय (चतुर्थ क्राह्मण) में हमारा प्रथम बार याज्ञवल्क्य से साक्षात्कार होता है, जो अपनी दोनों भार्याओं -- कात्यायनी तथा मैत्रेयी को — अपना घन विमक्त कर वन में जाते हैं, तथा मैत्रेयी के प्रति उनकी दिव्य दार्शनिक-सन्देश की वाणी हमें यहीं श्रत्रणगोचर होती है। तृतीय तथा चतुर्थ अध्यायों में जनक तथा याज्ञवल्क्य का आख्यान है। तृतीय में जनक की समा में नाना ब्रह्मवादियों का याज्ञवल्क्य के हाथों परास्त तथा मौन होने के विशेष वर्णन हैं। तृतीय में इस प्रकार महाराज जनक वैदेह केवल तटस्य श्रोता हैं, परन्तु चतुर्य में वे स्वयं महर्षि से तत्त्वज्ञान सीखते हैं। इस अध्याय के पञ्चम ब्राह्मण में कात्यायनी तथा मैत्रेयी का बाख्यान पुनः स्पष्टतः वर्णित है। पञ्चम अध्याय में नाना प्रकार के दार्शनिक विषयों का विवेचन है, जैसे — नीति-विषयक, सृष्टि-विषयक तथा परलोक-विषयक तथ्य । पछ बच्याय में प्रवहण जैबलि तथा श्वेतकेतु आरुणेय का दार्शनिक संवाद है, जिसमें जैविल ने पञ्चाग्नि-विद्या का विशद विवेचन किया है। याज्ञवल्क्य का तत्वज्ञान वड़ा ही विशद, प्रामाणिक तथा तर्कपूर्ण है। उपनिषद् युग के वे सर्वमान्य तत्वज्ञ थे, जिनके सामने ब्रह्मविद् जनक भी नतमस्तक होकर तत्त्वज्ञान सीखने से पराङ्मुख नहीं होते। वे केवल सिद्धान्तवादी ही नहीं थे, प्रत्युत व्यवहार में तत्त्वज्ञान के उपदेशक ये और जनका यह उपदेश वृहदारण्यक की अध्यात्मशिक्षा का महत्त्वपूर्ण अंग है

''आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिघ्यासितव्यो मैत्रेयि''— (वृहदा॰ ४।५।६) ।

(११) रवेताश्वतर—यह उपनिषद् तो शैवधर्म के गौरव-प्रतिपादन के लिए निमित प्रतीत होता है। द्वितीय अध्याय में योग का विशद प्राचीन विवेचन है। तृतीय से पंचम तक शैव तथा सांख्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन है। अन्तिम प्रध्याय में गुरुमिक का तत्त्व वहिंदा है। गृहमिक्त देवभिक्त का ही रूप है (यस्य देवे परा मिक्रिका तथा गुरी-६।२३)। भिक्ततत्व का प्रथम प्रतिपादन इस उपनिषद् के विशेषता है। यह उस युग की रचना है जब सांख्य का वेदान्त से पृथक्करण की या। दोनों के सिद्धान्त मिश्रित रूप से उपलब्ध होते हैं। औपनिषद संख्य या। इसलिए सांख्य का ईश्वर प्रधान के ऊपर आधिपत्य रखने वाला कि (६।१०); वेदान्त में अभी माया का सिद्धान्त विकसित नहीं हुआ था। कि साम्याविस्थारूपा प्रकृति (अजा) का विवेचन निःसन्देह है (४।५ = अजामेकां के कुरुण श्वक्लाम्), परन्तु अभी तक वह पूरा सांख्य-तत्त्व प्रतीत नहीं होता। प्रधान, अक्षर आदि तत्त्वों का समावेश गीता ने यहीं से लिया (१।१०)। कि मात्मतत्त्व के रूप में अनेकशः विणत हैं (अमृताक्षर हरः १।१०)। का सांख्य तथा वेदान्त के उदयकाल के सिद्धान्तों की जानकारी के लिए यह की महत्त्वपूर्ण है।

(१२) कीषीतिक-उपनिषद्—यह शाङ्खायन आरण्यक के चार कार्का (तृतीय अ० से षष्ठ अ० तक) विणित है। यहाँ प्रज्ञा तथा प्राण की महता को विवेचन है। प्रज्ञा के द्वारा ही जीव नाना लोकों से होता हुआ ऊर्घ्वतम लोक का की प्राप्ति करता है (प्रथम अ०)। अनन्तर के अध्याय में कौषीतिक ऋषि प्राप्त अध्या का निरूपण करते हैं। प्राण को ही ब्रह्म मानने का उपदेश यहाँ दिया का सन्ध्यावन्दन सम्बन्धी भी अनेक उपदेश हैं। तृतीय अ० में इन्द्र के पास राज के उपदेशार्थ जाने का उल्लेख है। इन्द्र के उपदेश का मुख्यरूप है प्राण तथा का महत्ता। प्राण के द्वारा आयु की तथा प्रज्ञा द्वारा सत्य-संकल्प की प्राप्ति होतें। इन्द्र ने वह महनीय उपदेश दिया है जिसके जानने पर आत्मज्ञान की उपविविद्ध है। इसका अन्तिम उपदेश है—

एता भूतमात्राः प्रज्ञा मात्रास्विपताः । प्रज्ञामात्राः प्राणेऽपिताः । स्प्रि एव प्रज्ञात्माऽनन्तोऽजरोऽमृतो न साधुना कर्मणा भूयान् भवति नो प्राप्ति कनीयान् (५।८) ।।

षष्ठ अघ्याय में काशीराज अजातशत्रु एवं बालां कि का दार्शनिक संवाद है। स्वरूप, ज्ञान तथा प्राप्ति के विषय में है। बृहदारण्यक उपनिषद् के द्वितीय वर्षी इसी राजा अजातशत्रु के द्वारा व्याख्यात ब्रह्मतत्त्व के साथ तुलना करने के विषय संवाद अपना महत्त्व रखता है।

संहितोपनिषद्—यह उक्त उपनिषद् से सम्बद्ध है। यज्ञ के आध्यालिक के वर्णन के प्रसंग में यहाँ अनेक आध्यात्मिक समीकरण दिये गये हैं। वर्ता के नाम भी निर्दिष्ट हैं। यह उपनिषद् इन तथ्यों की जानकारी देने वाल म

उपनिषद् है। इसमें (८।४) चार पुरुष निर्दिष्ट हैं—शरीर पुरुष (दैहिक क्रिमा जिसका अशरीर प्रज्ञात्मा ही रस है), छन्दः पुरुष (अक्षरसमाम्नाय रूप जिसका अकार ही रस है), वेद पुरुष (जिसके द्वारा वेद का ज्ञान होता है इसका ब्रह्म ही रस है); महापुरुष श्री (संवत्सर रूप जिसका आदित्य ही रस है) इन चारों में एकत्व स्थापित है। जो अशरीर प्रज्ञात्मा है वही वह आदित्य है। दोनों को एक ही समझना चाहिए। इस तथ्य की पुष्टि में 'चित्रं देवानामुदगादनीकं (ऋ० १।११५।१) मन्त्र प्रमाण रूप में उद्घृत किया गया है। यहीं दैवी तथा मानुषी-बीणा का भी परस्पर साम्य किसलाया गया है (८।९)। इससे प्रतीत होता है कि उस आरण्यक काल में संगीत स्त्रस्त्र की विशेष उन्नति हुई होगी। तभी तो इस देहरूपी दैवी वीणा के आधार पर मानुषी-बीणा के निर्माण की कल्पना जागी होगी। इस उपनिषद् के अन्त में हवन का मुख्य तात्पर्यं वतलाया गया है। यह हवन वाक् में प्राण का हवन है तथा प्राण में वाक् का हुवन है (वाचि हि प्राणं जुहुमः, प्राणे वाचम् ८।११) । वीणा के विषय में ताण्डविन्द नामक आचार्य का कथन है कि जिस प्रकार अकुशल-वादक के द्वारा आरब्ध वीणा अपने समग्रं अर्थ की साधना नहीं करती, उसी प्रकार अकुशल वक्ता के द्वारा आरब्ध वाक् समस्त वागर्थ की साधना नहीं करती। कुशल वादक की दशा भिन्न होती है, उसी प्रकार वागर्थ की सिद्धि के लिए वक्ता को कुशल होना चाहिए।

ij

iè,

**19:** 

肿

गर

IF.

III i

वा

F

H.

đi

4i

इस उपनिषद् में नाना प्रकार की संहिताओं की कल्पना है जिसके अनुष्ठान से विभिन्न उपादेय फलों का वर्णन किया गया है।

इस उपनिषद् के चतुर्थ अघ्याय में गाग्य बालांकि के आवास का वर्णन निर्दिष्ट है। इस प्रसङ्ग में उशीनर, मत्स्य, कुरुपाञ्चाल, काशि-विदेह के नाम दिये गये हैं। इससे विदित होता है कि 'कौषीतिक उपनिषद्' का भौगोलिक क्षेत्र उत्तरी भारत ही था। काशी से इस उपनिषद् का विशेष सम्बन्ध प्रतीत होता है, क्योंकि काशी के ही राजा (काश्य) अजातशत्रु से बालांकि ने ब्रह्म-विषयक प्रक्नों का उत्तर पूछा था। यही उपदेश वृहदारण्यक उपनिषद् के द्वितीय अध्याय में भी निर्दिण्ट है।

(१३) मैत्री या मैत्रायणी-उपनिषद्—अपने विचित्र सिद्धान्तों के लिए सदा प्रस्थात रहेगा। इसमें सांख्य-दर्शन के तत्त्व, योग के षडक्षों का (जो आगे चलकर पात्रक्षल योग में अष्टाङ्ग रूप से विकसित होता है) तथा हठयोग के मन्त्र-सिद्धान्तों का वर्णन दर्शनों के विकास को समझने के लिए नितान्त उपादेय है। इस उपनिषद् में सात प्रपाठक हैं। पूरा उपनिषद् गद्धात्मक है, परन्तु स्थान-स्थान पर पद्ध भी दिये गये हैं। अन्य उपनिषदों के भी निःसन्दिग्ध संकेत तथा उद्धरण यहाँ मिलते हैं। यथा विद्धान् पुण्य-पापे विध्य (मै० ६।१८ = मुण्डक ३।१।३), शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छित (मै० ६।२२ = ब्रह्मबिन्दु उप० १७), यदापञ्चावितष्ठन्ते (मै० ६।३० = क्रि ६।१०), सर्वमम एव (मै० ६।३० = बृहदा० १।५।३)। ईश तथा कठ के दो दो

उद्धरण सप्तश्रापाठक में मिलते हैं। इसलिए यह त्रयोदश उपनिषदों में क्षेत्र अर्वाचीन मांशा जाता है।

(१४) महानारायणोपनिषद् या याज्ञिक्युपनिषद्—सायण-भाष्य है प्रकाशित तैत्तिरीय आरण्यक का दशम प्रपाठक और उनके पूर्ववर्ती भट्टमास्कर के के साथ प्रकाशित उस ग्रन्थ का छठा प्रपाठक महानारायणोपनिषद्, याजिक्पूक या केवल नारयणीयोपनिषद् के नाम से अभिहित है। इसके अनुवाकों की संस्था विविधता का उल्लेख आरण्यक के प्रसंग में किया जा चुका है। पाठ की बनेक्ट तथा वेदान्त, संन्यास, दुर्गा, नारायण, महादेव, दन्ति और गरुड आदि शब्दों है कि के कारण इसे बहुत प्राचीन नहीं माना जाता; फिर भी विटरनित्स ने मैन्युपिना इसे प्राचीन माना है। बौघायन-सूत्रों में इसका विवरण पाया जाता है, बहुः उपनिषद अधिक अवींचीन भी नहीं कहा जा सकता। इसमें नारायण का 📸 परमात्मतत्त्व के रूप में बहुशः किया गया है (उदा० द्रष्टव्यः ६४ अनुवाकवाले प्रक के ११वें अनु० के १-५ मन्त्र); साथ ही स्नान, आचमन, होम आदि के लिए उस मन्त्रों की सत्ता तथा अन्त में (अनुवाक ६४) तत्त्वज्ञानी के जीवन का यज्ञ के हा चित्रण (यया, आत्मा यजमान है, श्रद्धा पत्नी है इत्यादि) है। इन्हीं तथ्यों के का पर इसका नाम नारायणीय या याज्ञिकी उपनिषद् रखा गया है। इसमें आत्मततः निरूपण विशद रूप में है। एक ही परम सत्ता है; वही सब कुछ है: (अनुबार 🕨 मन्त्र २०)-

यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किञ्चित्। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वस्॥

इस प्रकार के निरूपणों के साथ ही उस परम-सत्ता के अभिन्यक्ति-स्वरूण करें देवों का उल्लेख है और उनसे प्रेरणा प्रदान करने की याचना की गई है; मेधार्थ प्रवं है, पापनिवृत्ति के लिए त्रिसुंपर्ण मन्त्र दिये गये हैं, पुण्य-कर्म की प्रशंकी गई है:—

"यथा वृक्षस्य संपुष्पितस्य दूराद् गन्धो वात्येवं पुण्यस्य कर्मणे रि गन्धो वाति"—(अनु॰ ९)।

सत्य, तपस्, दम, शम, दान, धर्म, प्रजनन, अग्नि, अग्निहोत्र, यज्ञ, मात्रीपा इत्यादि का वर्णन बहुत ही प्रभावोत्पादक है। उदाहरणार्थ सत्य का वर्णन हैंडिं (अनुवाक ६३।२)—

सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि। सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्।। तस्मात् सत्यं परमं वदन्ति। (१५) बाष्कलमन्त्रोपनिषद्—यह उन चार नव-प्राप्त उपनिषदों से अन्यतम है, जो केवल फारसी, लैटिन, जर्मन अनुवादों से हमारे स्मृति-पटल पर ये और अव जिनकी केवल एक-एक पाण्डुलिपि आड्यार लाइब्रेरी में प्राप्त है। इनका प्रकाशन तीन बार हुआ है:—(१) मद्रास से, (२) डा० वेल्वेल्कर द्वारा और (३) अष्टादशः उपनिषद् के अन्तर्गत वैदिक-संशोधन-मण्डल, पूना से। यह ऋग्वेद की उस बाष्कल शाखा के अन्तर्गत है जो अब अप्राप्य है। इसमें कुल २५ मन्त्र है, आत्म-तत्त्व ही प्रतिपाद्य विषय है। दो-तीन मन्त्रों के उद्धरण से इसकी शैली और भावों को अभिन्यक्त किया जा सकता है:—

C

if.

गरं

R

F

W,

ŢĘ

रहे

पिल

W:

eri Na

तर

6 to

W.

सारं

दुर्ह

अहं वेदानामृत यज्ञानामहं छन्दसामिवदं रयीणाम्। अहं पचामि सरसः परस्य यदि देतीव सरिरस्य मध्ये ॥१४॥ अहं चरामि भुवनस्य मध्ये पुनरुच्चावचं व्यक्तुवानः। यो मां वेद निहितं गुहा चित् स इदित्था बोमबीदाशयध्ये ॥१८॥ अहमस्मि जरिता सर्वतोमुखः पर्यारणः परमेष्ठी नृचक्षाः। अहं विष्वङ्ङहमस्मि प्रसात्वानहमेकोऽस्मि यदिदं नुकिञ्च ॥२५॥

(१६) छागलेयोपनिषद्—बाष्कलमन्त्रोपनिषद् की भाँति इसकी भी केवल एक हो पाण्डुलिपि आडयार लाइब्रेरी में प्राप्त है। इसका प्रकाशन भी उसके साथ उपर्युक्त तोन स्थानों से हुआ है। बहुत ही छोटा उपनिषद् (केवल ६ अनुच्छेद या पैराग्राफ वाला) है। इसके अन्त में एक बार छागलेय नाम आया है। सरस्वती के तट पर ऋषियों के सत्र का उल्लेख है। उन्होंने कवष ऐलूष की निन्दा 'दास्याः पुत्र' कहकर को। कवष ऐलूष ने पास के ही आत्रेय के शव की ओर संकेत करके पूछा कि जिस आत्रेय ने शुनकों के सत्र में अच्छावाक् के रूप में महान् यज्ञीय कार्य किये थे, उनका वह सब ज्ञान क्या हुआ ? ऋषि बता न सके। उन्होंने कवष ऐलूष से प्रार्थना की कि हमें उपनीत करके वह ज्ञान बतावें। कवष ऐलूष ने उन्हें कुरुक्षेत्र में बालिशों (एतन्नामक ऋषियों) के पास भेजा। वहाँ वे वर्ष भर रहे और तदनन्तर वालिशों ने उन्हें रथ के दृष्टान्त द्वारा उपदेश दिया, जिसका सार है:—

यथैतत्कूबरस्तच्णायोज्ज्ञितो नेङ्गते मनाक्। परित्यक्तोऽयमात्मना तद्वद्देहो विरोचते॥

(१७) आर्षेयोपनिषद्—यह भी उपर्युक्त दो उपनिषदों के समान एकमात्र पाण्डुलिपि से ज्ञात एवं प्रकाशित है। इसमें भी केवल अनुच्छेद या पैराग्राफ हैं। ऋषियों का ब्रह्मीच (ब्रह्मविचार) परस्पर विमर्श द्वारा विणत है। विश्वामित्र, जमदिन, मारद्वाज, गौतम, विसष्ठ प्रमुख ऋषि हैं। इन ऋषियों के विचारविमर्श का विवरण देने से ही इसका नाम आर्षेय (ऋषि-सम्बद्ध) प्रतीत होता है।

(१८) हरीनकोपनिषद्—उपर्युक्त तीन उपनिषदों की ही श्रेणी में शौनको आडचार लाइब्रेरी की एकमात्र पाण्डुलिपि से ज्ञात एवं प्रकाशित है। इसके कर उपदेष्टा के रूप में शौनक का उल्लेख है, इसी से इसका नाम 'शौनकोपनिए।' असुरों पर देवों की विजय एवं इन्द्र के महत्त्व-वर्णन के साथ ही छन्दों का भी करते हुए एकाक्षर ॐ की उपासना करने का उपदेश दिया गया है।

प्राचीन उपनिषदों का यह विश्लेषण उनके महत्त्व तथा उपदेश की दिशा कि मं पर्याप्त माना जा सकता है। उपनिषदों के तत्त्वज्ञान तथा कर्तव्यशास्त्र कार मारतीय दर्शन पर पूर्णरूप से विद्यमान है। उपनिषद् वेदों के तत्त्व तथा रहस पादन के कारण सचमुच ही 'वेदान्त' हैं।

a course the course which the retrieve to be about the

the of the property of special consider the first of the second

the state of each a second of the state of

THE RESERVE OF BUILDING THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE

2. The 200 by From I for the the thought a bould

मानी करते हुन आता प्रतान । बार्ग किया है कि है

TANALES AND DESIGNATION OF THE PARTY.

্রেয়া ক্রিকার প্রতিবাদ কি প্রতিবাদ কর্ম। বিষ্ণার করিব করে করে। বিষয় বিষয়ে বা বিষয়ে করে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে করিব করে। বা বিষয়ে বা বিষয়ে বা বাইনা বিষয়ে করিব বা বাবে করিব করে।

१. उपनिषदों के तत्त्वज्ञान के लिए द्रष्टच्य बलदेवउपाध्याय—भारतीय दर्शन वि द्वितीय सं०, १९७९ ई०), पृष्ठ ३६-४८।

हैदिक ऋषि मनोभिलिषत भावों को थोड़े से चुने सुवोध शब्दों में सीधे तौर से कह डालने की क्षमता रखता है, परन्तु समय-समय पर वह अपने भावों की तीव्रता की अभिव्यक्ति के हेतु अलङ्कारों के विधान करने से भी पराङ्मुख नहीं होता। अलेङ्कारों की रानी उपमादेवी का नितान्त भव्य, मनोरम तथा हृदयावर्जक रूप हमें इन मैन्त्रों में देखने को मिलता है। तथ्य तो यह है कि उपमा का काव्य-संसार में प्रथम अवतार उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं कितता का आविर्माव। आनन्द से सिक्त-हृदय कि बीणी उपमा के द्वारा अपने को विभूषित करने में कोमल उल्लास तथा मधुमय आनन्द का बोध करती है। अपनो अनुभूतियों में तीव्रता लाने के लिए तथा उन्हें सरलतापूर्वक पाठक के हृदय तक पहुँचा देने के निमित्त कि की वाणी जिन अन्तरङ्का मधुमय कोमल साधनों का उपयोग किया करती है—अलङ्कार उन्हीं का अन्यतम रूप है। हम ऐसे काव्ययुग की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें भावभङ्की में कोमल विलास के सञ्चार के हेतु कि किसी न किसी प्रकार के साम्यविधान का आश्रय नहीं लेता। वैदिक मन्त्रों में इसीलिए अलङ्कारों के, विशेषतः औपम्यगर्भ अलङ्कारों के, विधान पर बालोचक को आश्रय होने कोई वात नहीं है।

वेद के सूक्तों में नाना देवताओं से यज्ञ में पद्यारने के लिए, भौतिक सौक्यसम्पादक के निमित्त तथा आव्यात्मिक अंतर्वृष्टि उन्मिषित करने के हेतु. नाना प्रकार के छन्दों में स्तुति की गई है। उनके रूपों का भव्य वर्णन किव की कला का विलास है, तो उनके भीतर सुकुमार प्रार्थना के अवसर पर कोंमल भावों तथा हादिक भावनाओं की रुचिर अभिव्यखना है। उदा-विषयक मन्त्रों से सौन्दर्य भावना का आधिक्य है, तो इन्द्रविषयक मन्त्रों में तेजस्विता का प्राचुर्य है। अग्नि के रूप वर्णन में यदि स्वामावोक्ति का आश्रय है, तो वरण की स्तुति के अवसर पर हृदयगत कोमल भावों की मधुर अभिव्यक्ति है। इस प्रकार वेद के मन्त्रों में काव्यगत गुणों का पर्याप्त दर्शन होना काव्य-जगत् की कोई आकस्मिक घटना नहीं है। तन्मयता तथा अनन्यता का यह विशव परिचायक चिक्त है मावों की सरल सहज अभिव्यक्ति। निध्सन्देह वेदों में इसका विशाल साम्राज्य है।

## (क) रसविधान

1

10

15

15

ऋग्वेद के मन्त्रों में अनेक रसों का मुग्धकारी संविधानक हमारे प्रमोद का प्रधाक आकर्षण है। वैदिक ऋषि के मनोगत भावों का सहस्र निदर्शन इन मन्त्रों में उपस्रक है। फलत हरहाँ रसों का संकेत स्वाभाविक है। इन्द्र की स्तुति में वीरक अभिव्यक्षना अपने भव्य रूप से उपस्थित होती है। दाशराज्ञ-सुक्त में विश्वहर्गे दिवोदास तथा उनके प्रतिपक्षियों से संघर्ष का सुन्दर वर्णन प्रस्तुत किया है।

गृत्समद ऋषि ने इन्द्र की अनेक स्तुतियों में इन्द्र की वीरता का विश्वत

किया है (२।१२।९) :--

यस्मात्र ऋते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हवन्ते। यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत् स जनास इन्द्रः॥

ईन्द्र के बिना मनुष्य विजय नहीं प्राप्त कर सकता । योद्धा लोग अपनी ए निमित्त उसे पुकारते हैं। वह इस विश्व में श्रेष्ठतम है। वह च्युत न होनेनहें को च्युत कर देता है, क्योंकि वह शौर्य तथा वीर्य का प्रतीक है।

ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में प्रांगार रस की भी सुन्दर भावना का रोक है मिलता है; १०।९५ सूक्त में उर्वशी और पुरुरवा के प्रणय-प्रसंग में विख्लिक की उक्तियों में विप्रलम्भ प्रांगार का अच्छा संकेत हमें मिलता है। उर्वशी के कि पुरुरवा कह रहा है (१०।९५।३)—

इषुर्न श्रिय इषुधेरसना गोषाः शतसा न रहिः। अवीरे ऋतौ वि दविद्युतन्नोरा न मायुं चितयन्त घुनयः॥

है उर्वशी, मेरा बाण तरकश से फेंके जाने में असमर्थ होकर लक्ष्मी की प्र में समर्थ नहीं होता। इसलिए वेगवान् होकर मैं शत्रुओं की गायों का भोका एं पाता। यज्ञकर्म में या शक्तिमय कार्य के सम्पादन में मैं प्रकाशशील नहीं होता। योद्धा विस्तीर्ण संग्राम में मेरे सिंहनाद को नहीं सुन पाते।

शृंगार के आभास का संकेत यम-यमी सूक्त (१०।१०) में भी उपज्ञ हैं। जहाँ यमी अपने भ्राता यम से प्रणय-याञ्चा करती है और यम उसके प्रहोमनी है। को बचाता है।

### (ख) अलङ्कार-विधान

ऋग्वेद को किता अलङ्कारों की छटा से भी चमत्कारमयी बन गर्ही अलङ्कार स्वतः आविर्भूत अलङ्कार हैं, जो किव के कथन को प्रभावशाली बन प्रतिपाद्य विषय का रोचक चित्र प्रस्तुत करने में एवं हृदय के भावों को आविर्ध में सर्वथा समर्थ हैं। रूपक वेद का एक प्रशंसनीय बहुल-प्रयुक्त अलङ्कार हैं। शैली ही रूपकमयी है। सुन्दर उपमाओं का एक रमणीय सन्तान ऋग्वेद के उत्लिसत होता है। अन्य अलङ्कारों के अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, समासोकि बार्ध अलङ्कारों के भी दर्शन यहाँ हमें मिलते हैं।

उपमा ऋग्वेदीय कवि का बहुत प्यारा अलंकार है जिसकी लड़ी हुई लड़ी वड़ी बाह्ता के साथ विन्यस्त की गई है (ऋग्० १।१२४।७)—

अभातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्। जायेव पत्य उराती सुवासा उषा हस्रैव निरिणीते अप्सः॥

उषा कभी आतृहीन भगिनी के समान अपने दायभाग को छेने के लिए पितृस्थानीय सूर्य के पास आती है, तो कभी वह सुन्दर बस्त्र पहन कर पित को अपने प्रेमपाश में बांधने के लिए मचलने वाली सुन्दरी के समान पित के सामने अपने सुन्दर रूप को प्रकट करती है।

वैदिक कवि उपमान के चयन के लिए अपने आस-पास के पशु जीवन को आधार बनाता है। सार्यकाल गोचर-भूमि से घर लौटने वाली गायों का दृश्य उसे इतना प्यारा है कि उसे वह तुलना के लिए प्रस्तुत करने से कभी नहीं चूकता।

7

विह

15

nli

MI

इन्द्र की स्तुति (१।३२) के अवसर पर आङ्गिरस हिरण्यस्तूप ऋषि की यह चिक्त है कि त्वष्टा के द्वारा निर्मित स्वरयुक्त बज्ज के द्वारा जब इन्द्र ने पर्वत में आश्रय केकर निवास करनेवाले वृत्र को मारा, तब रंभाती हुई घेनुओं के समान जल जोरों से बहता हुआ समुद्र की ओर चल निकला—(१।३२।२)।

> अहन्नहि पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मे वज्रं स्वयं ततक्ष। वाश्रा इव धेनवः स्यन्दमाना अङ्गः समुद्रमव जग्मुरापः॥

यहाँ 'वाश्रा घेनवः' की उपमा से सायंकाल चारागहों से लौटने वाली, अपने बछड़ों के लिए उतावली से जोरों से रंभाती हुई और दौड़ती हुई गायों का मनोरम दृश्य नेत्रों के सामने झूलने लगता है। जोरों से बहने वाले, रोर घोर करने वाले, बहुत दिनों तक हके रहने के बाद प्रवाहित होने वाले जल के लिए इससे अधिक सुन्दर उपमा का विघान नहीं हो सकता।

हृदयवृत्तियों की मामिक अभिव्यक्ति के लिए वरणसूक्तों का अनुशीलन विशेष सहायक सिद्ध होगा। महर्षि वसिष्ठ ने एक नितान्त भावप्रवण सूक्त (ऋग्वेद ७।८६) में अपने आराध्यदेव वरुण के प्रति अपना कोमल उद्गार प्रकट किया। वे सुन्दर शब्दों में कह रहे हैं कि मैं स्वयं अपने आप पूछ रहा हूँ कि कब मैं वरुण के साथ मैत्रीसूत्र में वेंच जाऊँगा ? क्रोधरहित होकर वरुण प्रसन्नचित्त से क्या मेरे द्वारा दी गई हिव को ग्रहण करेंगे ? कब मैं प्रसन्न-मानस होकर उनकी दया को देखूँगा (ऋक् ७।८६।२)—

उत स्वया तन्वा सं वदे तत् कदा न्वन्तर्वरुणे भुवानि । कि मे हञ्यमहृणानो जुषेत कदा मृडीकं सुमना अभिस्यम् ॥ १७ जब कि द्वानों की मीमांसा से उसे वरुण के कोप का पता चलता है ज है उठता है कि हे देव, पितरों के द्वारा किये गये द्रोहों को दूर कर दीजिए और के तथा विरोधों को भी दूर हटाइए जिन्हें हमने अपने शरीर से स्वयं किया है। प्रकार पशु को चुराने वाले चोर को तथा बछड़े को रस्सी से लोग हु, उसी प्रकार आप भी अपराध को रस्सी में वैधे विसष्ठ को भी मुद्रां (ऋक् ७।८६।५)।

े अव द्रुग्धानि पित्र्या सृंजा नोऽव या वयं चक्रमा तन्निः। अव राजन् पश्तृपं न तायुं सृजा वत्सं न दाम्नो वसिष्ठम्॥

नम्रता तथा दीनता, अपराध-स्वीकृति तथा आत्मसमर्पण की भव्य महा मण्डित यह सूक्त वैष्णव भक्तों की उस वाणी की सुध दिलाता है जिसमें उद्देश को हजारों अपराधों का भाजन बताकर भगवान् से आत्मसात् करते है। की है।

सूर्य के उदय का दृश्य कियों को बहुत ही प्यारा है जिसका वर्णन के कारों के सहारे किया गया है। एक किव कहता है कि सूर्य के उदय होने पर किरणें अन्धकार को उसी प्रकार दूर कर देती हैं जैसे कोई व्यक्ति किसी चंहें के भीतर रख देता है (४।१३।४)—

विष्वतो रश्मयः सूर्यस्य चर्मेवावाधुस्तमो अप्स्वन्तः।

खपकों की भी बहुलता ऋग्वेदीय मंत्रों में उपलब्ध होती है। सूर्य कर सुनहला मणि है (दिवो हक्म उरुचक्षा उदेति—७।६३।४)। सूर्य वह रक्षेते है जो आकाश में स्थापित है (मध्ये दिवो निहितः पृश्तिरश्मा—५।४०।३)। अपनी प्रभा से आकाश को छू रहा हैं' स्पष्ट ही अतिशयोक्ति का सूजक (घृतप्रतीको वृहता दिवि स्पृशा—५। १।१)। ऋग्वेद में अतिशयोक्ति का व वह प्रख्यात मंत्र है जिसमें यज्ञ की (सायण के अनुसार) अथवा शब्द की कि के अनुसार) अथवा काव्य की (राजशेखर के अनुसार) भव्य स्तुर्ति भें (४।५८।३)—

चत्वारि प्रृंगा त्रयोऽस्य पादा हे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यां आ विवेता।

दूसरा उदाहरण है वह प्रसिद्ध मन्त्र जो द्वैतवाद की मूल वैदिर्श (१।१६४।२०)

द्वा सुवर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्त्रन्यो अभिचाकशीत्॥ मुन्दर पंखवाले, सदा साथ रहने वाले, समान ख्याति रखने वाले दो भिन्न पक्षो एक ही वृक्ष पर आश्रय लेते हैं, जिसमें से एक स्वादु मीठे फल को खाता है और दूसरा बिना खाये हुए ही विराजमान है। यहाँ पक्षीद्वयरूपी उपमान के द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा रूप उपमेय का सर्वथा निगरण होने से अतिशयोक्ति है; उत्तरार्घ में होनों पक्षियों के स्वभाव में विभिन्नता के कारण 'व्यतिरेक' अलंकार का भी गूढ़ संकेत है। व्यतिरेक का एक अन्य सुन्दर उदाहरण है ऋतचन्न का वर्णन, जो सामान्य वक्ष से भिन्न दिखलाया गया है—'द्वादशारं न हि तज्जराय वर्वीत चक्रं परि द्वावितस्य'

उपनिषदों में भी अनेक सुन्दर अंलकारों के दृष्टान्त मिलते हैं। शरीर रथ का रूपक कठोपनिषद् में (१।३।३) नितान्त विख्यात है। ऋतुवर्णन के भी सुन्दर मन्त्र ऋग्वेद में मिलते हैं। पर्जन्यसूक्त (५।८३) में वर्षा का बड़ा ही नैसर्गिक वर्णन है। मण्डूक-सूक्त (७।१०३) भी वर्षा के समय का एक रमणीय दृश्य प्रस्तुत करता है, जब एक मेढक की आवाज सुनकर दूसरा मेढक अपनी टर्टर की आवाज लगाता है। यह व्वनि गुरु के वचन को सुनकर वेदव्वनि करनेवाले शिष्यों की पाट्य-व्वनि के समान प्रतीत होती है ('वेद पढ़ जनु बटु समुदाई'—तुलसीदास)।

यदेषामन्यो अन्यस्य वाचं शाक्तस्येव वदित शिक्षमाणः। सर्वं तदेषां समृधेव पर्व यत् सुवाचो वदथनाष्यप्सु॥५॥

इस प्रकार वेदों में अलंकारों की भी प्रभा आलोचकों की दृष्टि बलात् आकृष्ट करती है।

सौन्दर्यं की कल्पना

B

कि होते

नीर

बनेत

W:

वाक

बुनि

FF

वं

उषादेवी के विषय में उपलब्ध सूक्तों का अनुशीलन हमें इसी निष्कर्ष पर पहुँचाता है कि वे काव्य की दृष्टि से नितान्त सरस, सहज तथा मव्यभावनामण्डित हैं। प्रातःकाल अरुणमा से मण्डित, सुवर्णच्छटा से विच्छुरित प्राची-नभोमण्डल पर दृष्टिपात करते समय किस भावुक के हृदय में सौन्दर्य की भावना का उदय नहीं होता ? वैदिक ऋषि उसे अपनी प्रेमभरी दृष्टि से देखता है और उसकी दिव्य छटा पर रोझ उठता है। उषा मानवी के रूप में किव हृदय के नितान्त पास आती है। यदि उषा केवल महान् तथा स्वर्ग की अधिकारिणी-मात्र होती, तो इस विश्व से परे ऊर्ध्वलों में अपनी दिव्य छिंद छहराती रहती, मानव-जगत् से ऊपर उठकर अपनी भव्य सुन्दरता से मण्डित होकर अपने में ही पुञ्जीभूत बनी रहती, तो हमारे हृदय में केवल कौतुक या विस्मय जाग्रत होता, घनिष्ठता नहीं। जब हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तृत तथा व्यापक हो जाता है कि हम अपनी पृथक् सत्ता का सर्वथा निर्मूलन कर प्राकृतिक सत्ता के भीतर नरसत्ता का सद्य: अनुभव करने लगते हैं, तब अनन्यता की भावना जन्म लेती है।

इसका फल्ला ह होता है कि किव उषा को कभी कुमारी के रूप में, कभी कि रूप में कभी किप में देखता है; बाह्य सीन्दर्य के भीतर किर सीन्दर्य का अनुभव करता है। उषा केवल बाह्य सीन्दर्य की प्रतिमा न होकर हैं सिल्ए आन्तरिक सुषमा का भी प्रतीक बन जाती है।

कि की दृष्टि उषा के रम्यरूप पर पड़ती है और वह एक सुन्दर का क्रिया में देखकर प्रसन्न हो उठता है। वह कहता है—हे प्रकाशवती उषा, तुमक कन्या की भाँति अत्यन्त आकर्षणमयी बनकर अभिमत फलदाता सूर्य के किहर हो तथा उनके सम्मुख स्मितवदना युवती की भांति अपने वक्ष को आवरणरिका हो (ऋक् १११२३।१०)—

कन्येव तन्वा शाशदानां एषि देवि देविमयक्षमाणम्। संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविर्वक्षांसि कृणुषे विभाती॥

यहाँ कवि की मानवीकरण की भावना अत्यन्त प्रवल हो उठती है। यहाँ ह कुमारीरूप की कल्पना है। स्मितवदना सुन्दररूप को प्रकट करनेवाली युवीह ह की कल्पना सूर्य के पास प्रणय-मिलन की भावना से जानेवाली उषा के आहि व संयुक्तिक तथा सरस है।

उषा के ऊपर की गई अन्य कल्पना के भीतर भी उतना ही औषित वृष्टें हो रहा है। वह अपने प्रकाश द्वारा संसार को उसी प्रकार संस्कृत करती है। प्रकार योद्धा अपने शस्त्रों को घिसकर उनका संस्कार करता है (ऋक् ९ ६१६४४)

अपेजते शूरो अस्तेव शत्रून् बाधते तमो अजिरा न वोल्हा।

उषा अपने प्रकाश को उसी प्रकार फैलाती है जिस प्रकार खाला चण्ड गौवों को फैला देता है, अथवा नदी अपने जल को विस्तृत करतो है (११९२११) पश्का चित्रा सुभगा प्रथाना सिन्धुर्न क्षोद उर्विया व्यस्वैत।

उषा का नित्य-प्रति उदित होना उसके अमरत्व की पताका है (३।६।३)

ज्षः प्रतीची भुवनानि विश्वोध्वा तिष्ठस्यमृतस्य <sup>केतुः।</sup>

जुषा का नित्य-प्रति एकाकार रूप से आना किन की दृष्टि में चक्र के बार्ग समान है। जिस प्रकार चक्र सदा आवर्तित होता रहता है, उसी प्रकार के अपना आवर्तन किया करती है (३।६।३)—

समानामर्थं चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्यावर्वृत्स्व। इन उदाहरणों में उपमा का विघान उषा की रूपभावना को तीव इति है। बड़े ही उचित ढंग से प्रयुक्त किया गया है। उषा-विषयक मन्त्रों के अनुशीलन से हम वैदिक ऋषियों की प्रकृति के प्रति उदात भावना को भी भली-भाँति समझ सकते हैं। प्रकृति का चित्रण दो प्रकार से होता है—

(१) 'अनावृत वर्णन — अर्थात् प्रकृति का स्वतः आलम्बनत्वेन वर्णन, जहाँ प्रकृति की नैसर्गिक माघुरी कवि-हृदय को आकृष्ट करती है और अपने आनन्द से कवि-

भानस को सिक्त करती है।

Ri

a,

रिंग

11)-

U

17)

TOP

(२) अलंकृत वर्णन — जहाँ प्रकृति तथा उसके व्यापारों का मानवीय-करण किया गया है। प्रकृति निश्चेष्ट न होकर चेतन प्राणी के समान नाना व्यापारों का सम्मादन करती है। वह कभी स्मितवदना सुन्दरी के समान दर्शकों का हृदय आकृष्ट करती है, तो कभी उग्ररूप भीषण जन्तु के समान हमारे हृदय में भय तथा क्षोभ उत्पन्न करती है।

वैदिक किन की इस द्विनिधि भावना का स्फुट निदर्शन हमें मिलता है उषा-सम्बन्धी के भावनाओं में। प्राची क्षितिज पर सुवर्ण के समान अरुण छटा छिटकाने वाली उषा कि साक्षात्कार करते समय किन का हृदय इस कोमल चित्र में रम जाता है और वह उल्लासमयी भाषा में पुकार उठता है (३।६१।२)—

उषो देव्यमर्त्या विभाहि चन्द्ररथा सूनृता ईरयन्ती। आ त्वा वहन्तु सुयमासो अश्वाः हिरण्यवर्णा पृथुपाजसो ये॥

हे प्रकाशमयी उषा, तुम सोने के रथ पर चढ़कर अमरणशील बनकर चमको। तुम्हारे उदय के समय पक्षिगण सुन्दर रसमय वाणी का उच्चारण करते हैं। सुन्दर विक्षित पृथु बल से सम्पन्न घोड़े सुवर्ण वर्णवाली तुम्हें वहन करें।

अलंकृत वर्णन के अवसर पर उषा से सम्बद्ध रूप तथा व्यापारों पर मानवीय रूप और व्यापारों का बड़ा ही हृदयर अक आरोप किया गया है। एक स्थल पर किव उषा की रूपमाधुरी का वर्णन करते समय शोभनवस्त्रा युवती के साथ उसकी तुलना करता है (ऋक्० १।१२४।७)—

जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्रेव निरिणीते अप्सः।

यहाँ किव नारी के कोमल हुदय को स्पर्ध कर रहा है। पित के सामने कौन सुन्दरी अपने हृदय के उल्लास तथा मन की वासना को गुप्त रख सकती है? और कौन ऐसी खी होगी जो पित के सामने अपने सुन्दरतम सज्जा-सम्पन्न रूप को प्रकट करना नहीं चाहती? अपने पितमूत सूर्य का अनुगमन करने वाली उषा के आचरण में कि सामनी सती के आचरण की स्फूट अभिन्यिक्त पाता है (७।७६।३)। एक स्थान पर किव भय से शंकित होकर कह उठता है कि कहीं उषा के सुकुमार शरीर को सूर्य की

तीक्षण किरफ़्कें संतप्त न कर दें, जिस प्रकार राजा चोर को या शत्रु को संवा है (५।७९।९)

नेत त्वा स्तेनं यथा रिपुं तपाति सूरो अचिषा । सुजाते अश्वसूनृते॥

अन्यत्र रंगमंच के ऊपर अपना उल्लासमय नृत्य दिखलाने वाली नर्तकी है। कि प्रातःकाल प्राची क्षितिज के रंगमंच पर अपने शरीर को विशद ह्या है हि वाली उषा के साथ करता हुआ अपनी कला-प्रियता का परिचय देता है (११९०)

अधि पेशांसि वपते नृतूरिवापोर्णुते वक्ष उस्रेव बर्जहम्॥

महाकवि कालिदास ने अपने काव्यों में प्रकृति के द्विविध रूप की म्बा प्रस्तुत की है। 'ऋतु-संहार' में प्रकृति अपने अनावृत रूप में पाठकों के सामो। रमणीय छवि दिखलाती है, तो मेघदूत में वह अलंकारों की सजावट से चमहा। कोमल हादिक भावभिङ्गियों से स्निग्ध रमणी के रूप में आकर प्रस्तुत होती है। हो दास का यह प्रकृति-चित्रण ऋष्वेदीय मञ्जुल धारा के ही अन्तर्गत है।

## (२) वैदिक आख्यान

संहिताओं के अध्ययन से इतिहास तथा आख्यान की सत्ता का प्रमाण हों युग में उपलब्ध होता है। प्राचीन ग्रन्थों में इतिहास-पुराण के एक साव बोर पृथक् उल्लेख पाये जाते है। अथर्वनेद में इतिहास-पुराण का निर्देश मीं खिंह के रूप में न होकर लिखित ग्रन्थों के रूप में किया गया मिलता है। छाग्दोयकां (७११) में इतिहास-पुराण अध्ययन-अध्यापन का मुख्य विषय बतलाय कि कौटिल्य (तृतीय शती वि० पू०) ने इतिहास के अन्तर्गत इन विषयों की कि चुराण (प्राचीन आख्यान), इतिहास के अन्तर्गत इन विषयों की कि उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र; जिनका अवण अपराह्ण में राजा को बहा खर्मन के लिए अवश्यमेव करना चाहिये। इतिहास की यह परिवृहित कल्पन का से सम्बन्ध रखती है, प्राचीनकाल में भी इस प्रकार के साहित्य की अवश्यमेव विद्यमान थी।

वेदों की व्याख्या-प्रणाली का अन्यतम प्रकार 'ऐतिहासिकों' का भी गा, जिल्लेख यास्क ने निरुक्त में अनेकराः किया है। 'वृत्र' की व्याख्या में ऐतिहासिकों कहना था कि यह त्वाष्ट्र असुर की संज्ञा है। इस प्रकार इन व्याख्याकारों की कि वेदों में अनेक महत्त्वपूर्ण आख्यान विद्यमात हैं। ऋग्वेद में आख्यानों की कि नहीं है। इनमें से कुछ आख्यान तो वैयक्तिक देवटा के विषय में हैं और कि विस्था में हैं और किसी सामूहिक घटना को लक्ष्य कर प्रवृत्त होते हैं। तथ्य यह है कि आख्या किसी सामूहिक घटना को लक्ष्य कर प्रवृत्त होते हैं। तथ्य यह है कि आख्या किसी सामूहिक घटना को लक्ष्य कर प्रवृत्त होते हैं। अनन्तर युगों में हैं

वितिस्यिति के परिवर्तन से अथवा नवीन युग की नवीन कल्पना के प्रभाव है। परिवर्तित बीर परिवृहित होकर विकसित दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद के अनेक बाह्यान ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, सूत्र-ग्रन्थों में, रामायण महाभारत में तथा विभिन्न वैह पुराणों में अपनी घटनाओं की स्थिति के विषय में विशेष रूप से विकसित और परिवर्तित उपलब्ध होते हैं। इस विकास के ऊपर तत्तत् युग की घामिक और सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से अङ्कित दृष्टिगोचर होता है। मूळ के सरल आख्यान पिछले ग्रन्थों में अनेक विस्तृत घटनाओं से मण्डित होने से विषम्कतथा मिश्रित रूप में हमें उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद में इन्द्र तथा अश्वन् के विषय ते भी अतेक आख्यान मिलते हैं, जिनमें इन देवों की वीरता, पराक्रम तथा उपकार की भावना को स्पष्ट अंकित किया गया है। ऋग्वेद के भीतर ३० आख्यानों का स्पष्ट निर्देश किया गया है, जिनमें से कतिपय प्रस्थात आस्थानों की महत्त्वपूर्ण सूची यह है-शुनःशेष (F) (११२४), अगस्त्य और लोपामुद्रा (१।१७९), गृत्समद (२।१२), वसिष्ठ और 11 विश्वामित्र (३५३, ७।३३ आदि), सीम का अवतरण (३।३३), त्र्यरुण और वृश-जान (५।२), अग्नि का जन्म (५।११), इयावास्व (५।३२), वृहस्पति का जन्म (६।७१), राजा सुदास (७।१८), नहुष (७।९५), अपाला (८।९१), नामा-नेदिष्ट (१०।६१, ६२), वृषाकिप (१०।८६), उर्वशी और पुरूरवा (१०।९५) हों। सरमा और पणि (१०।१०८), देवापि और शन्तनु (१०।९८], नचिकेता (१०। गेरन १३५)। इनके अतिरिक्त दान-स्तुतियों में अनेक राजाओं के नाम उपलब्ध हैं, जिनसे दान पाकर वैदिक ऋषियों को उनकी स्तुति में मन्त्र लिखने की भव्य प्रेरणा मिली ।

#### प्रख्यात आख्यान १

1

W.

वह

**F F** 

F 14

REF.

पुर्वे

Ter

司片

1

शुन:शेप का आख्यान ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में (१।२४, २५) बहुताः संकेतित होने में सत्य घटना के ऊपर आश्रित प्रतीत होता है। ऐतरेय-ब्राह्मण (७१३) में यह बाल्यान वड़े विस्तार के साथ वर्णित है, जिसके आदि में राजा हरिश्चन्द्र का और अन्त में विश्वामित्र का सम्बन्ध जोड़कर इसे परिवर्धित किया गया है। वरुण की कृपा से ऐक्ष्वाक नरेश हरिश्चन्द्र को पुत्र उत्पन्न होना, समर्पण के समय उनका जंगल में भाग जाना, हरिश्चन्द्र को उदररोग की प्राप्ति, रास्ते में अजीगर्त के मध्यम पुत्र शुनःशेप का क्रय करना, देवताओं की कृपा से उसका वच्य पशु होने से बच जाना, विश्वामित्र के हारा उसको कृतक-पुत्र बनाना आदि आख्यान की घटनायें इस नितान्त प्रख्यात है।

द्रष्टव्य वलदेवं उपाध्याय—'वैदिक कहानियां'। इस ग्रन्थ में वैदिक आख्यानों 8. का विवरण बड़ी रोचक शैली में किया गया है। (प्रकाशक, चौलम्मा विश्व-1 5 2 9 1 2 10 Back of the Police भारती, काशी १९८०)

उर्वशि और पुरूरवा का आख्यान—वेदयुग की एक रोमाञ्चक प्रक है। देवी होने पर भी उर्वशी ने राजा पुरूरवा के साथ प्रणय-पाश होकर पृथ्वीतल पर रहना अंगीकार किया था, परन्तु इसके लिए राजा है। शर्ते माननी पड़ी थीं —वह सदा घृत का ही आहार किया करेगी; उसके पा मेष सदा उसकी चारपाई के पास बँघे रहेंगे. जिससे कोई उन्हें चुरा न सके बात सबसे विकट यह थी कि यदि वह किसी भी अवस्था में राजा को नम के तो एक क्षण में वहाँ से गायब हो जायगी। पुरूरवा ने इन्हें स्वीकार कर लि दिव्य प्रयसी के संग में आनन्द-विभोर होकर अपना जीवन बिताने छगा, परनुह को उर्वशी की अनुपस्थिति में स्वर्ग नीरस तथा निर्जीव प्रतीत होने लगा; फलाह उन शर्तों को तोड़ डालने के लिए एक छल की रचना की। रात के समाह उर्वशी के पास से एक मेष को चुरा लिया। मेष की करुणाजनक बोली क् चर्वशी ने चोर को पकड़ने के लिए राजा को ललकारा, जो तुरन्त ही आकार। की रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। उसी समय गुन्धवीं ने विजली को आकाश गेंड दिया। राजा का नग्न शरीर उर्वशी के सामने स्पष्टतः प्रकट हो गया। वहण छोड़कर बाहर निकल पड़ी। राजा उसके विरह में विषण्ण होकर पाल है। मूमण्डल में घूमने लगा। अन्ततोगत्वा कुरुक्षेत्र के एक जलाशय में उसने 👸 को पानी पर तैरते हुए देखा और उनमें हंसी का रूप घारण करने वाली वर्षी को पहचाना। उसे छौट आने की विनम्र प्रार्थना की, परन्तु उर्वशी किसी का राजा के पास लौट आने के लिए तैयार नहीं हुई । राजा की दयनीय स्वाहें गन्धर्वी के हृदय में सहानुभूति उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे अग्निविद्या का उपसे जिसके अनुष्ठान से उसे उर्वशी का अविच्छिन्न समागम प्राप्त हुआ।

ऋग्वेद के प्रख्यात सूक्त (१०।९५) में दोनों व्यक्तियों का कथनोपक्षक प्र परन्तु शतपथ-ब्राह्मण ने (१।१।५।१) इस कथानक को रोचक विस्तार के सार्म किया है, तथा इस प्रणय कथा के अंकन में साहित्यिक सौन्दर्य का भी परिवर्ग कि विष्णुपुराण (४।६); मत्स्यपुराण (अध्याय २४) तथा मागवत (९।१४) कथा का रोचक विवरण हम पाते हैं। कालिदास ने 'विक्रमोर्वशीय' ब्रोटं कथानक को नितान्त मञ्जुल नाटकीय रूप प्रदान किया। इस आख्यान के में एक विशेष तथ्य की सत्ता मिलती है। पुराणों ने तथा कालिदास ने कि मां एक विशेष तथ्य की सत्ता मिलती है। पुराणों ने तथा कालिदास ने कि का आधार लेकर इसे प्रणयगाथा के रूप में हो अंकित किया, परन्तु वैदिक बार्म पुरूरवा पागल प्रेमी न होकर यज्ञ का प्रचारक नरपित है। वह पहिला व्यक्ति अंति अंति अंति अंति (आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि नामक त्रेता अंति) की स्वर्म रहस्य जानकर यज्ञ-संस्था का प्रथम विस्तार किया। पुरूरवा के इस परीपकार्य अभिन्यक्ति वैदिक आख्यान का वैशिष्टय है। M.

मे

गोः

देश

ह्य

तुं ह

5:5

व ह

張

a i

में इ

सर

ह सं

請

ानी हैं।

MI

श हे

स्ता

वस

mit.

京

11

1

F

RE

TE.

च्यवान भागंव तथा सुकन्या मानवी का आख्यान भारतीय नारी जारित कि एक कितान्त उज्ज्वल दृष्टान्त उपस्थित करता है। यह कथा ऋग्वेद के अधिन से सम्बद्ध अनेक सुक्तों में संकेतित है (१।११६, ११७ आदि)। यही कथा ताण्ड्यब्राह्मण (१४।६।११) में, निरुक्त (४।१९) में, शतपथ (काण्ड ४) में, तथा भागवत (स्कन्ध ९, अध्याय ३) में भी विस्तार से दी गई है। च्यवन का वैदिक नाम 'च्यवान' है। सुकन्या की वैदिक कहानी उसकी पौराणिक कहानी को अपेक्षा कहीं अधिक उदात्त और आदर्शमयों है। पुराण में सुकन्या ऋषि की चमकती हुई आंखों को छेदकर स्वयं अपराध करती है और इसके लिए उसे दण्ड मिलना स्वामाधिक ही है, परन्तु वेद में उसका त्याग उच्चकोटि का है; सैनिक बालकों के द्वारा किये गये इस अपराध के निवारण के लिए सुकन्या नृद्ध च्यवान ऋषि को आत्मसमर्पण करती है। उसके दिव्य प्रेम से प्रभावित होकर अध्यानों ने च्यवान को वार्घक्य से मुक्त कर दिया और उन्हें नृतन यौवन प्रदान किया।

तुलनात्मक अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनेक आख्यान कालान्तर में परिवर्तित या विभिन्न सामाजिक तथा घार्मिक परिस्थितियों के कारण अपने विशुद्ध रूप से नितान्त विकृत रूप घारण कर लेते हैं। विकास की प्रक्रिया में अनेक अवान्तर घटनायें भी उस बास्यान के साथ संदिलष्ट होकर उसे एक नया रूप प्रदान करती हैं, जो मूल बास्यान से नितान्त विरुद्ध सिद्ध होता है। शुनःशेप तथा वसिष्ठ-विश्वामित्र के कथानकों का अनुशीलन इस विचित्र सिद्धान्त के प्रदर्शन में दृष्टान्त प्रस्तुत करता है। 'शुनःशेप' का बाल्यान ऋग्वेद के प्रथम मण्डल (सूक्त २४, २५) में स्पष्टतः संकेतित है, जिसका विस्तार ऐतरेय (सप्तम पंचिका) में उपलब्ध होता है। यहाँ शुनःशेप का आख्यान आरम्भ में राजा हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहिताश्व के साथ तथा कथान्त में ऋषि विश्वामित्र के साथ सम्बद्ध होकर एक भव्य नदीन रूप घारण कर लेता है। उसके बन्य दो माइयों, उसके पिता के दारिद्रच, उसके बेचने आदि कीं समस्त घटनाएँ कथानक में रोनकता लाने के लिए पीछे से गढ़ी मई प्रतीत होती है! 'शुनःशेप' का अर्थ भी कुत्ते से कोई सम्बन्ध नहीं रखता, 'शुनः' का अर्थ है सुख, कल्याण तथा 'शेप' कां अर्थ है स्तम्म, खम्मा। अतः 'शुनःशेप' का अर्थ ही है 'सीस्य का स्तम्म' और इस प्रकार यह कथानक वरुण के पाश से मुक्ति का सन्देश देता हुआ कल्याण के मार्ग को प्रशस्त बनाता है।

विसष्ठ-विश्वामित्र का आख्यान ऋग्वेद में स्वतः संकेतित है। ये दोनों ऋषि सम्मवतः भिन्न-भिन्न समय में राजा सुदास के पुरोहित थे। ये उस युग के ऋषि हैं जो चातुर्वण्य के क्षेत्र से बाहर माना जा सकता है। दोनों में परम सौहाई तथा मैत्री की भावना का साम्राज्य विराजता है। दोनों तपस्या से पूत, तेज के पुक्ष तथा बलोकिक शक्तिशास्त्री महापुरुष हैं, परन्तु अवान्तर ग्रन्थों में—रामायण, पुराण, बहद्

देवता आदि में दोंनों के बीच एक महान् संघर्ष, वैमनस्य तथा विरोध की का उदय मिलता है। विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व पाने के लिए लालाित्र के द्वारा अनञ्जीकृत होने पर उनके पुत्रों के विनाशक के रूप में चित्रित किये के इसी कल्पना के आधार पर आलोचकों ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वीच धार को एक अमंगलमय दुर्ग खड़ा कर दिया है, जो वास्तव में निराधार, उपेक्षणिक नितान्त भ्रान्त है। वैदिक आख्यान के स्वरूप से अपरिचित व्यक्ति ही इन पाकर ऋिषयों के अवान्तरकालीन वर्णनों से इस भ्रान्त निर्णय पर पहुँचता है कि आ भारत में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वीच महान् विरोध तथा संघर्ष था। यह कम मिराधार कल्पना है। वैदिक आख्यानों का विकास अवान्तर युग में किस क सम्पन्न हुआ; यह अध्ययन का एक गम्भीर विषय है। कितपय आख्यानों के कि का इतिहास वड़े रोचक ढंग से कई विद्वानों ने वर्णन किया है।

वैदिक आख्यान का तात्पर्य

आख्यानों का तात्पर्य क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में विद्वानों की पर्याप्त कि है। अमेरिकन विद्वान् डा० ब्लूमफील्ड ने इस विषय की चर्चा करते हुए ज कि के मत का खण्डन किया है जिन्होंने इन आख्यानों की रहस्यवादी व्याख्या प्रकृष्टि । उदाहरणार्थ ये रहस्यवादी वैदिक पुरूरवा के आख्यान के मीतर एक गम्मीर का दर्शन करते हैं। उनकी दृष्टि में पुरूरवा सूर्य और उर्वशी उषा है। उपा बीर का परस्पर संयोग क्षणिक ही होता है। उनके वियोग का काल बड़ा ही दी है। वियुक्त सूर्य उषा की खोज में दिन भर उसके पीछे घूमा करता है, का जाकर फिर दूसरे दिन प्रातःकाल दोनों का समागम होता है। प्राचीन भारत के विद्वानों की व्याख्या का यही रूप था। अतः इन आख्यानों की उनके मानवीय के विद्वानों की व्याख्या का यही रूप था। अतः इन आख्यानों की उनके मानवीय क

इन आख्यानों के अनुशीलन के विषय में दो तथ्यों पर घ्यान देना बार्क है:—(क) ऋग्वेदीय आख्यान ऐसे विचारों को अग्रसर करते हैं और ऐसे का का वर्णन करते हैं जो मानव सनाज के कल्याण-साधन के नितान्त समीप हैं। अध्ययन मानव-मूल्य के दृष्टिकोण से ही करना चाहिये। ऋग्वेदीय ऋषि मान कल्याणसिद्धि के लिए उपादेय तत्त्वों का समावेश इन आख्यानों के भीतर कर्णा (ख) उसी युग के वातावरण को घ्यान में रखकर इनका मूल्य और तात्म्य कि करना चाहिये; जिस युग में इस आख्यानों का आविभाव हुआ था। बर्वावि नवीन दृष्टिकोण से इनका मूल्य-निर्घारण करना इतिहास के प्रति घोर अन्यावि इन तथ्यों की आधारशिला पर ही आख्यानों की व्याख्या समुचित और वैज्ञानिक हैं

१. हरियप्पा—ऋग्वेदिक लीजेण्ड्स श्रु दी एजेज-पूना, १९५३।

1, 1

में

37

वि ह

निक

Mr.

वि

म वि

事

1

स्तुः

एक

बोर

i i i

त्र

韩

K

वाक

di

附和

TE

आख्यानों की शिक्षा मानवसमाज के सामूहिक कल्याण तथा ब्रिक्वमंगल की अभिवृद्धि के निमित्त है। भारतीय संस्कृति के अनुसार मानव और देव दोनों परस्पर सम्बद्ध हैं। मनुष्य यज्ञों में देवों के लिए आहुति देता है, जो प्रसन्न होकर अभिलाषा पूर्ण करते हैं और अपने प्रसादों की वृष्टि उसके ऊपर निरन्तर करते हैं। इंद्र तथा अध्विन् विषयक आख्यान इसके विशद दृष्टान्त हैं। यजमान के द्वारा दिये गये सोमरस का पान कर इन्द्र नितान्त प्रसन्न होते हैं और उसकी कामना को सफल बनाते हैं। अवर्षण के दैत्य (वृत्र) को अपने वच्च से छिन्न-भिन्न करके सब निदयों को भुवाहित करते हैं। वृष्टि से मानव आप्यायित होते हैं, संसार में शान्ति विराजने लक्ती है कि कालिदास ने इस वैदिक तथ्य को थोड़े शब्दों में रघुवंश (सर्ग ४।१६) में बड़ी सुन्दरता से अभिव्यक्त किया है।

प्रत्येक आख्यान के अन्तस्तल में मानवों के शिक्षणार्थ तथ्य अन्तनिहित हैं 🎙 अपाला आत्रेयी (ऋग्० ८।९१) का आख्यान नारीचरित्र की उदात्तता तथा तेजस्विता का विशद प्रतिपादक है। राजा त्र्यरुण त्रैवृष्ण और वृषजान का आख्यान (ऋग्० ५।२; ताण्डचन्ना० १३।६।१२; ऋग्विथान १२।५२; वृहद्देवता ५।१४-२३) वैदिककालीन पुरोहित की महत्ता और गरिमा का स्पष्ट संकेत करता है। सोभरि काण्य का आख्यान (ऋग्० ८।१९, ८।८१; निरुक्ति ४।१५; भागवत ९।६) संगति के महत्त्व का प्रति-पादन करता है। उषस्ति चाक्रायण (छान्दोग्य, प्रथम प्रंपाठक, खण्ड १०-११) का आख्यान अन्न के सामूहिक प्रभाव तथा गौरव की कमनीय कथा है। शुन शेप के बाख्यान में देवता की अनुकम्पा का उज्ज्वल संकेत है। देवों की कृपा से शुनःशेप अपने प्राणों की रक्षा करने में समर्थ होता है। विसष्ठ तथा विश्वामित्र के आख्यान की मलीभाँति विश्लेषण न करने से इन ऋषियों के विषय में अनेक अनर्गल और निराघार कल्पना का जन्म होता है। वसिष्ठ तपस्या की मूर्ति है तथा विश्वामित्र पुरुषकार की। दोनों परस्पर में गाढ़ मित्र हैं तथा वैदिक नृपित के समानरूप से यागों का सम्पादन करते हैं। उनका वैरभाव और संघर्ष क्षिक है, परन्तु पिछले युग में उनके संघर्ष को बढ़ाकर दिखाने का प्रयास है। इयावाश्व आत्रेय की कथा (ऋग्० ५।६१) ऋषि के गौरव को, प्रेम की महिमा को तथा किव की साधना को बड़ी सुन्दर रीति से अभिन्यक्त करती है। ऋग्वेदीय युग की यह प्रख्यात प्रणय कहानी है, जिसमें प्रम की सिद्धि के लिए क्यावाश्व तपस्या के बल पर मन्त्रद्रष्टा ऋषि बन जाते हैं। वध्यङ् आयर्णव का आख्यान (ऋग्० १।११६।१२; शतपथ १४।४।५।१३; बृहदारण्यक २।५, भागवतपुराण ६।१०) राष्ट्र के मंगल के जीवनदान की शिक्षा देकर हमें सुद स्वार्थ से ऊपर उठने का और राष्ट्र के कल्याण करने का गौरवमय उपदेश देता है। पुराण में इन्हीं का नाम ऋषि दभीच है, जिन्होंने वृत्र को मारने के लिए इन्द्र को अपनी हिड्डियाँ वज्र बनाने के लिए देकर आर्यसम्यता की रक्षा की। अनिषकार रहस्य-विद्या के उपदेश का विषम परिणाम इस वैदिक आख्यान में दिखलाया गा। इन सब आख्यानों का यही महनीय उपदेश हैं — ईश्वर में अटूट श्रद्धा तथा गा। चिन्छ प्रेम। विश्व के कल्याण का यही मंगलमय मार्ग है।

कतिपय ऋषियों की चारित्रिक त्रुटियों का तथा अनैतिक आचरण का भी हैं विदेक तृथा तदनुसारी महाभारतीय और पौराणिक आख्यानों में उपलब्ध होता है। हमें उपटेश ग्रहण करना चाहिए। ये कथानक अनैतिकता के गर्ते में गिरने हे के लिए ही निर्दिष्ट हैं। तपस्या से पित्र जीवन में भी जब प्रलोभन के बनसर हिस्यत होने पर चारित्रिक पतन की सम्भावना हो सकती है, तब साधारण मानों कथा ही क्या? कामिनी-काञ्चन का प्रलोभन उनके कच्चे हृदय को खींचने में क्षेत्र समर्थ होगा? फलतः इनसे हमें सदा जागरूक रहना चाहिए। इस विषय में महाक का यह कथन व्यान देने योग्य है (१२।२९१।१७)—

कृतानि यानि कर्माणि दैवतैर्मुनिभिस्तथा। न चरेत् तानि धर्मात्मा श्रुत्वा चापि न कुत्सयेत्॥ अलमन्यैरुपालब्धैः कीर्तितैश्च व्यतिक्रमैः। पेशलं चानुरूपं च कर्तव्यं हितमात्मनः॥

वर्मात्मा व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि वह देवता और मुनियों के द्वाप कि गये लोकविरुद्ध कर्मी को न करे और सुनकर भी उनकी निन्दा न करे। द्वारों उलाहना देने से लाम क्या ? उनके चरित में देखे गये अतिक्रमों के कीर्तन से खं क्या होगा ? जो हित हमारे लिए शोभन तथा अनुरूप हो उसे ही करना चाहि महाभारत के इन सारगमित वचनों को सदा ध्यान में रखकर हमें अपना हित-कि करना चाहिए, दूसरों की निन्दा से लाभ ही क्या ? वैदिक आख्यानों की बोर इसारा दृष्टिकोण होना चाहिये।

## (३) वेदों में ऋषि-आख्यान

भन्त्रद्रष्टा ऋषियों का आख्यान भी वैदिक साहित्य में बहुशः उपलब्ध होती। इन आर्ष आख्यानों के अध्ययन से वैदिक ऋषियों की जीवनचर्या, अध्यात्मिक कर्ष तथा साहित्य सृष्टि के विषय में अमूल्य उपलब्धि हमें प्राप्त होती है। इस विषय दिशा प्रदर्शित करने के लिए ऋषि भारद्वाज का चरित तथा ग्रन्थनिर्माण का क्षेत्र वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

## वंदिक ऋषि भरद्वाज

विः वि

III.

10

.

1

5 N

नवां

में ह

हागः

रा हैं सरों ह

明

गहि

fr:

गिर्ह

वार

丽

1991

1

वैदिक ऋषियों की उदात्त मण्डली में भरद्वाज का नाम अतिशय महत्त्व रखता है।
कारण यह है कि ऋग्वेद का षष्ठ मण्डल महीं भरद्वाज तथा उनके वंशजन्मा ऋषियों
के द्वारा दृष्ट तथा अनुभूत मंत्रों का रलाघनीय संग्रह है। इस मण्डल में ७५ सूत्र हैं
जिनकी ऋचाओं की संख्या ७६५ है। इनमें से कुछ ऋचाएँ तो स्वयं भरद्वाज द्वारा दृष्ट
है, तो अन्य भरद्वाजवंशीय ऋषियों जैसे गर्ग, पायु, ऋजिश्वा आदि के द्वारा। वृहददेवता (५११०२) तथा सर्वानुक्रमणी में भरद्वाज को अंगिरस् का पौत्र तथा वृहस्पितः
का पुत्र बतलाया गया है अतएव इनका समग्र अभिघान आंगिरस बाहंस्पत्य भरद्वाज
है। ऋग्वेद इन्हें 'आंगिरस' होने का बहुशः उल्लेख करता है। (६११११३—

धन्या चिद्धि त्वे धिषणा विष्टि प्र देवान् जन्म गृणते यजध्ये। वेपिष्ठो अंगिरसां यद्ध विप्रो मघु छन्दो भनति रेम इष्टौ॥

यह मन्त्र उन्हें आंगिरस् ऋषियों की मण्डली में मेधावी स्तुतियों का प्रेरक, स्तवक करने वाला तथा मधुमत् छन्दों का वक्ता बतलाया है। ये उचच्यपत्नी ममता के गर्म से वृहस्पित के वीर्य से प्रसूत बतलाये जाते हैं। सुनते हैं कि जन्म के समय में ही ये माता-पिता द्वारा परित्यक्त किये गये थे। तब इनका भरण-पोषण मस्त् नामक देकों के द्वारा सम्पन्न किया गया था। 'भरद्वाज' नामकरण का तात्पर्य इसी घटना से लगाया जाता है। उत्पन्न पुत्र के पोषण तथा संरक्षण के विषय को लेकर वृहस्पित तथा ममता में विवाद उठ खड़ा हुआ। प्रत्येक अपने उत्पर रक्षण का भार न लेकर उसे दूसरे के उत्पर टालने का प्रयास करता रहा। दि इसीलिए इनका नाम 'भरद्वाज' पड़ा—

मूढे भर द्वाजिममं भर द्वाजं बृहस्पते। यातौ यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयम्॥

क्लोक का तात्पर्य-'ढाज' का अर्थ दो से उत्पन्न सन्तान। बालक माता-पिता से उत्पन्न होने से 'ढाज' कहलाया। दोनों परस्पर एक दूसरे को रक्षामार देकर चले गये। इसी हेतु वह 'मरढाज' कहलाया।

काशी के राजवंश के साथ भरद्वाज का विशेष सम्बन्ध प्रकट करने वाले ऐतिहासिक तम्य उपलब्ध होते हैं। काशी के संस्थापक राजा दिवोदास ने भरद्वाज को अपना कुल-

रै. तुलना की जिए, ऋग्वेद ६।२।१०; ६।११।३।

रे. यह कथा वृहद्देवता ५।१०२,१०३, भागवत ९।२० तथा विष्णुपुराण ४।१९ में बाई है।

रे. यह रलोक अनुशासन पर्व १४२।३१, विष्णु पुराण ४।१९।१८ तथा भागवत ९।२०। रेट में इसी रूप में उपलब्ध होता है।

पुरोहित बनीया और इन्होंने भी आपित आने पर इस राजवंश का खूव हों के किया। पर्खावंश ब्राह्मण (१५१३।७) तथा अनुशासन पर्व (३०।३०) को विषय में एक मत हैं कि जब हैहय राजा वीतहव्य ने काशी पर आक्रमण कर नरेश हर्यश्व को परास्त किया, तब उन्होंने भरद्वाज के ही आश्रम में शरण ही। ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जिससे प्रतर्दन का जन्म हुआ। यही प्रतर्दन स्वासहायता से वीतहव्यों के परास्त करने में समर्थ हुआ तथा काशी के राज्य के से मुक्त कर वहाँ का शासक बना। फलतः महर्षि भरद्वाज एक सामान्य का होकर राजनीति तथा युद्धनीति की व्यावहारिक क्रियाओं से मण्डित एक समर्थ राजपुरोहित भी थे। ऐतरेयब्राह्मण में इनके व्यक्तित्व का संकेत उपलब्ध होता। वह बतलाता है कि इनका शरीर लम्बा था, रंग गेहुआँ था, आयु अत्यन के नया तपस्या के कारण इनका क्षीण देह नितान्त उद्दीम होता था।

तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१०।११।३) इनकी तत्त्विज्ञासा के विषय में का रोचक तथा महत्त्वपूर्ण आख्यायिका का उल्लेख करता है। समस्त वेदों के अनुशीलन, आलोडन तथा परिज्ञान के लिए इन्होंने वृढ़ संकल्प किया तथा स्व की पूर्ति के लिये इन्होंने इन्द्र की दीर्घ उपासना की । इन्द्र ने प्रसन्न होकर पूरे वर्ष की आयु इन्हें प्रदान की । भरद्वाज ने वेदों का विधिवत् अनुशील और किया। परन्तु एक जन्म में वे उनके अन्त तक नहीं पहुँच सके। उन्होंने पुनर त्तपस्या की, तब इन्द्र ने इन्हें सी-सी वर्ष के दो जन्म और दिये परन्तु भएत वेदार्थ की चिन्तना पूरी नहीं हुई। जव उन्होंने वेदार्थ की अतृप्त जिज्ञाला है सौ वर्षी का चौथा जन्म माँगा, तव इन्द्र ने इनके सामने विशालकाय विश को प्रकट किया। अपनी मुट्ठी में धूल भर कर इन्द्र कहने लगे - देखो भए। तीन जन्मों में तीन सी वर्षों की सुदीर्थ आयु पाकर भी जो ज्ञान अजित किया मेरी मुट्ठों के घूल के बराबर भी नहीं है। वेदार्थ का ज्ञान इन विशालकाय समान उत्तुंग तथा अलङ्घ्य है। दैवी अनुकम्पा के विना मानव के प्राती कथमपि साध्य नहीं है—अनन्ता वै वेदाः । वेद अनन्त हैं । ज्ञान की कोई की है—अन्त नहीं । इन्द्र के द्वारा उपदिष्ट 'सावित्र अग्नि-चयन' यज्ञ के अनुधा<sup>त है।</sup> ने नेद का समग्र परायण, वेदार्थ का पूर्णज्ञान तथा तज्जन्य मोक्ष की प्राप्ति वैदिक आख्यान भरद्वाज की दृढ़ निष्ठा, अतृप्त ज्ञान-पिपासा का जितना परि उतना ही यह वेद की अनन्तता का तथा ज्ञान-विज्ञान की निःसीमती है। अनन्ता वै चेदाः—भरद्वाज की गम्भीर अनुभूति का विश्व वा तथ्यकथन है।

१. काठक संहिता का कथन है कि भरद्वाज ने प्रतर्दन को राज्य दिया। का तथा महाभारत के साक्ष्य पर यह सत्य घटना प्रतीत होती है।

1

ΑÌ.

179

113

ব্রো

नेश

de:

**गर्य ह** 

वा

有

क्र

के ब

**H** =

तेस

बोरन

**ब**्ध

द्धाः

3

तोव ह

R,

MI

लं

事

ही

T

FI!

MF.

10:1

गुरु के अध्ययन किये बिना तपस्या के बल पर ही वेद-ज्ञान के विषय में एक महनीय आख्यायिका महाभारत के वनपर्व (अ० १३५-१३८) में दी गई है जो यबक्रीतोपाख्यान के नाम से प्रख्यात है। भरद्वाज के पुत्र यवक्रीत ने देवल तपस्या के ही बल पर ज्ञान की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या कर इन्द्र को प्रसन्न किया। परन्तु इन्द्र ने 'गुरुमुख से ही वेद की उपलब्धि शक्य है, तपस्या के बल से नहीं,' इस तथ्य का उपदेश कर उन्हें उस मार्ग से विरत किया। यवक्रीत को उनके पिता के मित्र रैम्यमुनि के चारित्रिक त्रुटि के कारण राक्षस द्वारा मार डालना तथा रैम्य के ही पुत्र अर्वावसु द्वारा पुनरुज्जीवन इस कथा के अंग हैं। परन्तु इसका अन्तिम लक्ष्य इस तथ्य का प्रतिपादन है कि जिस प्रकार मुठ्ठी-मुट्ठी भर बालू डालकर गंगा के उपर पुल बाँधना असम्भव है, उसी प्रकार केवल तपस्या द्वारा वेदार्थ की प्राप्ति नितांत असम्भव है। फलतः पिता भरद्वाज तथा पुत्र यवक्रीत दोनों का जीवन-दर्शन यही वतलाता है कि वेद अनन्त है और इनकी उपलब्धि गुरुमुख से अध्ययन द्वारा ही साव्य है, अन्यथा नहीं।

ये आत्मविद्या के जैसे विख्यात पण्डित थे, वैसे रणविद्या के प्रकाण्ड विद्वान थे। इस अपूर्व सामझस्य का संकेत ऋग्वेद से आरम्भ कर महाभारत तक विश्वद रूप से मिलता है। ऋग्वेद के षष्ठ मण्डल का अन्तिम सूक्त वेद के इते-गिने सामरिक सूत्रों में अन्यतम है। इस मूक्त के मन्त्रों द्वारा युद्ध के लिए उद्यत राजा को नाना सामरिक आयुघ विधिपूर्वक धारण कराये जाते थे—जिससे वह अपने शत्रुओं को पराजित करने में सर्वथा समर्थ होता था। नमूने के तौर पर एक दो मन्त्र यहाँ दिये जाते हैं। रथ पर आरूढ़ राजा को सार्थि के द्वारा घोड़ों के दौड़ाने का कितना सुन्दर वर्णन है इस मन्त्र में

रथे तिष्ठन् नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुसारिथः। अभी जूनां महिमानं पनायत मनः पश्चादनु यच्छन्ति रश्मयः॥ धनुष को स्तुतिपरक ऋचा यह है—

धन्वना गा धन्वनाऽजि जयेम धन्वना तीवाः समदो जयेम।
धनुः शत्रोरप कामं कृणोति धन्वना सर्वा विदिशो जयेम॥

राजा के प्रकोष्ट को धनुष की प्रत्यंचा से उत्पन्न आधात से वचाने के लिए जो वस्तु बाँधी जाती थी उसका नाम 'हस्तब्न' था। उसकी स्तुति में कर्मकाण्ड में बहुशः चित्र ऋचा इस प्रकार है (ऋ० ६।७५।१४)—

अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्याया हेर्ति परिबाधमानः। हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमांसं परिपातु विश्वतः॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>. इस कथा के लिये द्रष्टव्य, महाभाष्य, ४।२।६० सूत्र ।

महामारुउ काल में कौरवों और पाण्डवों को घनुवेंद की शिक्षा देने वाले गृह द्वाणाचार्य गंगाद्वार (हरिद्वार) निवासी महिष भरद्वाज के ही पुत्र ये और उनसे इस वेद के गूढ़तम रहस्यों को सीखा था। ये भारद्वाज वैदिक ऋषि भरद्वाज की ही वंशपरम्पर में समुद्भूत तपस्वी थे। महाभारत-युद्ध की प्रेरकशक्ति के अधिष्ठाता द्रोणाचार्य का इस वंश से सम्बन्ध इस तथ्य का द्योतक है कि भरद्वाज ऋषि का वंश घनुविद्या में भी अत्यन्त प्राचीन काल से नितान्त निपुण था। महिष भरद्वाज ने अग्निवेश को आनेगाल की दिश्वा दी थी। फलतः भरद्वाज ऋषिवंश की अध्यात्म तथा रणविद्या की यह निपुणती इस वंश के माहात्म्य को सद्यः घोषित करती है।

भरद्वाज के भौतिक जीवन की ये ही वेदशास्त्रोक्त प्रख्यात घटनायें हैं, पत्नु ऋषियों की आघ्यात्मिक कल्पना के अनुसार भरद्वाज मन के प्रतिनिधि हैं। शतक्ष ब्राह्मण की आघ्यात्मिक व्याख्या के अनुसार मन ही भरद्वाज ऋषि हैं। वाज अन्त का बोतक है। फल्रतः जो मन को घारण करता है अर्थात् मनोयोग पूर्वक कार्य सम्मन करता है, वही अन्न के भरण की क्षमता रखता है—

मनो वै भरद्वाज ऋषिरत्नं वाजो यो वै मनो बिर्मात । सोऽत्नं वार्ज भरति । तस्मान्मनो भरद्वाज ऋषिः॥

#### साहित्य के स्रष्टा भरद्वाज

भरद्वाज के नाम से अनेक शास्त्रों के प्रन्थ निर्मित माने जाते हैं। निर्माण का धेर एक भरद्वाज को दिया जाय अथवा तद्वंशक अनेक ऋषियों को ? इस प्रकृत का यगां उत्तर नहीं दिया जा सकता । बहुत सम्भव है कि भरद्वाज के नाम से उपलब्ध साहित तद्वंशों के प्रयास का परिणाम हो । भरद्वाज का सम्बन्ध कृष्ण यजूर्वेद से निर्धा रूपेण सिद्ध है । इनके नाम से श्रीत; गृह्य तथा धर्मसूत्र अर्थात् समग्र कल्पसूत्र उपलब्ध होता है जिनमें से प्रथम दो ग्रन्थ तो मुद्रित भी हो चुके हैं और तृतीय ग्रन्थ वर्षात् भारद्वाज धर्मसूत्र के उद्धरण स्मृतिग्रन्थों की टीकाओं में यत्र तत्र उपलब्ध होते हैं जिससे इस ग्रन्थ की सत्ता में सन्देह के लिए अवकाश नहीं है । फलतः कल्पसूत्रकार के रूप में मरद्वाज का नाम वैदिक ग्रन्थकारों की श्रेणी में सर्वथा उल्लेखनीय रहेगा।

#### अर्थशास्त्रकार भरद्वाज

भरद्वाज राजशास्त्रकारों में अन्यतम थे। इसका उल्लेख महाभारत के शानियां में (६७।११) मिलता है। इन्होंने अर्थशास्त्र अर्थात् राजनीति के विषयों में भी की ग्रन्थ अवस्य लिखा होगा, क्योंकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इनके मत का उल्लेख सार्

१. द्रष्टन्य, महाभारत, आदिपर्व, अध्याय १२१ h

२. वही, आदि पर्व १२१।३९।

बर किया है और बड़ी श्रद्धा के साथ किया है। इनके राजनीति विषयक श्रत संसेप में झ प्रकार हैं—

(१) राजा अपने सहपाठियों को अमात्य पद पर नियुक्त करे, क्योंकि राजा उनके ह्य की पवित्रता और उनकी कार्यक्षमता से भलीभाँति परिचित होता है। फलत: वे

विखासपात्र होते हैं।

(२) मन्त्रभेद राजा और सलाहकार दोनों के लिए योगक्षेम का नाशक है। क्तः मन्त्र को प्रकट होने से बचाने के वास्ते राजा को एकान्त में अकेले मिश्राणा इसी चाहिए। 2

(३) राजपुत्र रक्षण (अर्थशास्त्र १।१२।१६) के विषय में इनका मत है कि वि राजपुत्रों में पितृभक्ति की भावना नहीं दीख पड़े, तो उनका चुपचाप विष कर शस्ता ही श्रेयस्कर है। र

(४) राजा की आसन्नमृत्यु जानकर अमात्य का कत्तंव्य होता है कि राजकुमार, राजपुरव तथा मुख्य व्यक्तियों में झगड़ा लगाकर प्रकृति को क्रुद्ध कर उन्हें एकान्त में गता डाले और राज्य स्वयं ग्रहण कर ले। ४

(५) यदि स्वामी और अमात्य दोनों पर एक साथ व्यसन आ पड़े तो अमात्य का बल ही अधिक भयावह होता है, क्योंकि वही मन्त्रणा का पूरा उत्तरदायी होता है। मात्य राजा के प्राणसमान होता है (प्राणान्तिकवरत्वाद् राज्ञः)<sup>ध</sup>

(६) पुरुष-व्यसन के विषय में उनका यह मत है कि वे कोप तथा काम दोनों को रेंग कोटि में नहीं रखते । कोप से बैर का निर्यातन (बबला) चुकाया जाता है। काम गे विदि के लिये लाभदायक होता है।

(७) बलवान् शत्रु के द्वारा आक्रांत होने पर दुर्बल को वैतसीवृत्ति का अवलम्बन षेवकर होता है—इंद्रस्य हि स प्रणमित यो बलीयसो नमित ।"

निष्कर्ष यह है कि मुख्यतया भरद्वाज राजा की अपेक्षा अमारय को ही विशेष महत्व के हैं। अमात्य के गुणी तथा स्वामिमक्त होने पर राज्य की समृद्धि अवश्यमेव होती है, गढ़ाव का राजनीतिविषयक मत यही है। इन निर्देशों से अतिरिक्त कणिङ्क भारद्वाज के का उल्लेख अर्थशास्त्र (पृ० ५२४) में है। ये आचार्य भरद्वाज के कोई वंशज थिक प्रतीत होते हैं '।

रे. वर्षशास्त्र चौलम्भा ग्रन्थमाला में प्रकाशित (भाषानुवाद सहित संस्करण), पृ० २५। रे बही, पू॰ ५३।

वर्षशास्त्र (चौलम्भा भाषानुवाद सहित संस्करण), पृ० ६४। १. वहीं, पूर्व ५२९। ५. वहीं, पूर्व ६८०। ६. अर्थशास्त्र, पूर्व ६९३। ७. वहीं,

इन प्रथ्यों के अतिरिक्त पाञ्चरात्रों की भारद्वाज-संहिता का उल्लेख अनेक वैणव प्रत्यों में मिलता है। डाक्टर श्रेंदर की गणना के अनुसार भरद्वाज का नाम किप्रकृष्ट संहिता, पद्मतन्त्र तथा विष्णुतन्त्र में प्राचीन संहिताकार के रूप में दिया गया है। संहिता, पद्मतन्त्र तथा विष्णुतन्त्र में प्राचीन संहिताकार के रूप में पद्मत कलतः इसकी सत्ता सर्वथा माननीय है। 'वास्तुतत्त्व' के रचयिता के रूप में मद्भव स्मृत है (औफ्रेक्ट का वृहत् ग्रन्थ सूचीपत्र)। महर्षि भरद्वाज रचित 'यन्त्र सर्वस' समृत है (औफ्रेक्ट का वृहत् ग्रन्थ सूचीपत्र)। महर्षि भरद्वाज रचित 'यन्त्र सर्वस' मामक ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है जिसका एक महत्त्वपूर्ण भाग 'वैमानिक अधि प्रकृपण' है जो वड़ोदा लाइब्रेरी में उपलब्ध बोघानन्त्र की संस्कृतिवृत्ति के साथ किंग्रे प्रकृतिवृत्ति है। वृत्ति के आरम्भ में दी गई अनुक्रमणिका के अनुसार इस ग्रन्थ में पाँच सौ सूत्र, आठ अध्याय तथा एक सौ अधिकरण विद्यमान हैं। प्रकृतिवृत्ति के बार सूत्रों की वृत्ति, परन्तु इतना अंश भी विमानों के रचना तथा प्रचार की जानकारी के लिए बहुत ही उपयोगी है। 'र

इस प्रकार वैदिक ऋषियों में अन्यतम महर्षि भरद्वाज का पावन जीवनचिति ता महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का अनुशीलन आर्ष आख्यान के अध्ययन की एक नवीन दिशा है।

# वंदिक ग्रौर लौकिक साहित्य का अन्तर

वैदिक साहित्य के अनन्तर लौकिक संस्कृत में निवद्ध साहित्य का उदय होता है। लौकिक संस्कृत में लिखा गया साहित्य विषय, भाषा, भाव आदि की दृष्टि से बण विशिष्ट महत्त्व रखता है। लौकिक साहित्य वैदिक साहित्य से आकृति, भाषा, लिया बन्तस्तत्त्व की दृष्टि से नितान्त पार्थक्य रखता है।

(क) विषय—वैदिक साहित्य मुख्यतया धर्मप्रधान साहित्य है। देवताओं के स्वस्य कर यज्ञ-याग का विधान तथा उनकी कमनीय स्तुतियाँ इस साहित्य की विशेषके हैं; परन्तु लौकिक संस्कृत साहित्य, जिसका प्रसार प्रत्येक दिशा में दीख पड़ताई मुख्यतया लोकवृत्त-प्रधान है; पुरुषार्थ के चारों अङ्गों में अर्थ काम की बोर हाई प्रवृत्ति विशेष दीख पड़ती है। उपनिषदों के प्रभाव से इस साहित्य के भीतर कें भावना का महान् साम्राज्य है। धर्म का वर्णन भी है, परन्तु यह धर्म वैदिक धर्म अवलम्बत होने पर भी कई बातों में कुछ नूतन भी है। ऋग्वेदकाल में जिन देवतां अवलम्बत होने पर भी कई बातों में कुछ नूतन भी है। ऋग्वेदकाल में जिन देवतां

१. द्रष्टव्य डा॰ श्रेदर : इन्ट्रोडक्शन टू दी पञ्चरात्र, पृ० ८ (अडयार, १९१६)।

२. निर्मंथ्य तद्वेदाम्बुधि भरद्वाजो महामुनिः। नवनीतं समुद्धृत्य यन्त्रसर्वेस्वरूपकम्।१०॥

३. सूत्रैः पञ्चशतैर्युक्तं शताधिकरणैस्तथा । अष्टाष्यायसमायुक्तमतिगूढमनोहरम् ।

४: इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का प्रकाशन 'विमानशास्त्र' के नाम से संस्कृतवृति त्या हिर्ण अनुवाद के साथ प्रियरत्न आर्य के सम्पादकत्व में दिल्ली से हुआ है, १९४१।

की प्रमुखता थी अब वे गौणरूप में ही विणित पाये जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उपासना पर ही अधिक महत्त्व इस युग में दिया गया। नये देवताओं की उत्पत्ति क्षा प्रकार प्रतिपाद्य विषय का अन्तर इस साहित्य में स्पष्ट दीख पड़ता है।

3

P

7.

à

4

P

(ख) आकृति—लौकिक साहित्य जिस रूप में हमारे सामने आता है वह ्वत्व साहित्य के रूप से अनेक अंशों में भिन्नता रखता है। वैदिक साहित्य में गद्य क्षिक पार्ट । तैतिरीय संहिता, काठक-संहिता तथा मैत्रायणी संहिता हो वैदिक गद्य आरम्भ होता है। व्राह्मणों में गद्य का ही साम्राज्य है। प्राचीन शितपदों में भी उदात्त गद्य का प्रयोग मिलता है, परन्तु लौकिक साहित्य के उदय होते ही गद्य का स्नास आरम्भ हो जाता है। वैदिक गद्य में जो सौन्दर्य दीख पड़ता है बहु डौकिक संस्कृत के गद्य में दिखलाई नहीं पड़ता। अव तो गद्य का क्षेत्र केवल आकरण और दर्शन शास्त्र तक ही सीमित रह जाता है, परन्तु वह गद्य दुरूह, प्रसाद-हिंहीन तथा दुर्वीच भी है। इस युग में पद्म की प्रभुता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि श्रोतिष और वैद्यक जैसे वैज्ञानिक विषयों का भी वर्णन छन्दोमयी वाणी में ही किया बा है। साहित्यिक गद्य केवल कथानकों तथा गद्यकाव्यों में ही दीख पड़ता है, परन्तु क्षेत्र के सीमित होने के कारण यह गद्य वैदिक गद्य की अपेक्षा कई वातों में हीन तथा मृत्रप्रतीत होता है। पद्य की रचना जिन छन्दों में की गई है, वे छन्द भी वैदिक पुड़नों से भिन्न ही हैं। पुराणों तथा रामायण महाभारत में विशुद्ध 'श्लोक' का ही विशाल साम्राज्य विराजमान है, परन्तु पिछले कवियों ने साहित्य में नाना प्रकार के <sup>झेटे</sup>बड़े छन्दों का प्रयोग विषय के अनुसार किया है। वेद में जहाँ गायत्री, त्रिष्टुप् व्या जगती का प्रचलन है वहाँ उक्त संस्कृत में उपजाति, वंशस्य और वसन्ततिलका विराजती है। लौकिक छन्द वैदिक छन्दों से ही निकले हुए हैं, परन्तु इनमें लघु-गुरु के विवास को विशेष महत्त्व दिया गया है।

(ग) भाषा—भाषा की दृष्टि से भी यह साहित्य पूर्वयुग में लिखे गये साहित्य भे अपेक्षा भिन्न है। इस युग की भाषा के नियामक तथा शोधक महर्षि पाणिनि हैं, निकी अष्टाच्यायी ने लौकिक संस्कृत का भन्य विशुद्ध रूप प्रस्तुत किया। इस युग के विष्यों की मान्यता उतनी आवश्यक नहीं थी। इसीलिये रामायण, महाभारत तथा पूर्णों में वहुत से 'आर्ष' प्रयोग मिलते हैं, जो पाणिनि के नियमों से ठीक नहीं जित्ते। पिछली शताब्दियों में तो पाणिनि तथा उनके अनुयायियों की प्रभुता इतनी भू जाती है कि 'अपाणिनीय' प्रयोग के आते ही भाषा अत्यधिक खटकने लगती है। पुरसंस्कारता' के नित्यदोष माने जाने का यही तात्पर्य है। आशय यह है कि कि काल में संस्कृत भाषा व्याकरण के नपे-तुले नियमों से जकड़ी हुई नहीं थी, पितु इस युग में व्याकरण के नियमों से बाँघ कर वह विशेष रूप से संयत कर दी

The the Authority and the

(घ) अन्तस्तत्त्व—वैदिक साहित्य में रूपक की प्रधानता है। प्रतीक स्म (प) जारारा की मूर्त कल्पना प्रस्तुत की गयी है, परन्तु लौकिक माहिल है अगम अनूत नारास्त्र अधिक अभिरुचि दीख पड़ती है। पुराणों के वर्णन में जो अहि तत्त्वों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है, भेद शैली का ही है। वैदिक साहित्य है प्रसिद्ध इन्द्र-वृत्र युद्ध अकाल दानव के उत्पर वर्षा-विजय का प्रतिनिधि है। पुराणों व भी उसका यही अर्थ है, परन्तु शैली-भेद होने से दोनों में पार्थक्य दीख पड़ता है। पुनर्जन्म का सिद्धान्त इस वैदिक युग में विकसित होकर अत्यन्त आदरणीय माना को लगा। ऐसी अनेक कहानियाँ मिलेंगी जिसका नायक कभी तो पशुयोनि में जन्म के है और वहीं कभी पुण्य के अधिक संचय होने के कारण देवलोक में जाकर विराक्ष लगता है। साहित्य मानव समाज का प्रतिबिम्ब हुआ करता है—इस सत्य का पित्र लौकिक संस्कृत साहित्य के अध्ययन से भली-भाँति मिलता है। मानव-जीवन से सबर तथा उसे सुखद बनाने वाला शायद ही कोई विषय होगा जो इस साहित्य से बहुत वच गया हो। पूर्वकाल में जहाँ पर नैसर्गिकता का बीलवाला या, वहाँ अव बसंक्षी की अभिरुचि विशेष बढ़ने लगी। अलङ्कारों की प्रधानता का यही कारण है। ह प्रकार अनेक मौलिक पार्यक्य वैदिक तथा लौकिक साहित्य में विद्यमान है।

कतिपय अन्य मिन्नतार्ये भी दृष्टिगोचर होती हैं—

(१) वैदिक साहित्य तत्कालीन जनभाषा का साहित्य है, संस्कृत भाषा न काव्य-साहित्य अभिजातवर्ग की साहित्यिक माषा का साहित्य है। (२) वैदिक साहित में प्राकृतिक शक्तियों का कीर्तन है, परन्तु संस्कृत का साहित्य मानव-जीवन का साहित् है। (३) वैदिक साहित्य ग्राम्यजीवन का साहित्य है, जब आर्य लोग पशुपालन त्य कृषि के द्वारा अपनी जीविका अर्जन करते थे; संस्कृत साहित्य नागरिक जीवन व साहित्य है, जब बड़े-बड़े राजाओं के वैभव से महनीय नगरों की स्थापना की गई औ जीविका के सावनों में पर्याप्त विस्तार हो गया। (४) वैदिक साहित्य उस समाव ह चित्रण है जिसमें आर्य और दस्यु, विजेता तथा विजित इन दो वर्गों की ही स्ता संस्कृत का साहित्य चातुर्वर्ष्य का साहित्य है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा व विकारों का अलग-अलग निर्घारण कर दिया गया था, तथा ये परस्पर सामञ्जल साथ अपना जीवन विताते थे। (५) वैदिक साहित्य कल्पना तथा आवना के रूप पर आश्रित होने वाला साहित्य है, जहाँ कल्पना नैसर्गिक रूप में प्रवाहित हृदय के भावों का अनाविल रूप चित्रित करती है; संस्कृत का साहित्य कि साहित्य है, जिसमें कला और शास्त्र का, प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति का, मीलिक की और शास्त्र-नैपुण्य का संमिश्रण रचना का मुख्य आघार है (इ ष्टव्य हिन्दी सहित्र बहुत इतिहास उपन्ते बृहत् इतिहास, नागरो प्रचारणीसमा, बाराणसी प्रथम खण्ड पृष्ठ, १९६-१९७)।

(४) वैदिक गाथा का विवरण

À

6

đ

6

H

1

1

I

1

गाया वैदिक साहित्य में प्रयुक्त, एक विशेष अर्थसूचक शब्द है। यह केवल बंद तक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत वह जैन, वौद्ध तथा पारसी वाङ्मय में भी प्रयुक्त

इद पुरुष है। ऐतिहासिक विकास को दृष्टि में रखकर उसका तुल्लात्मक तथा ग्वेषणात्मक विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।

वैदिक साहित्य का यह महत्त्वपूर्ण 'गाथा' शब्द ऋग्वेद की संहिता में केव्ल गीत या मंत्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (ऋग्वेद ८।३२।१; ८।७१।१४)। गै (गाना) वातु से निषम होने के कारण 'गीत' ही इसका व्युत्पत्तिलम्य तथा प्राचीन अर्थ प्रतीत होता है। 'गाय' शब्द की उपलब्धि होने पर भी आकारान्त 'गाया' का ही प्रयोग लोकप्रिय है (कृष्० ९।९९।४) । 'गाया' शब्द से बने हुए शब्दों की सत्ता इसके बहुल प्रयोग की युविका है। 'गाथानी' एक गीत का गायकत्व करनेवाले व्यक्ति के लिये प्रयुक्त है ऋबंद १।४३।४) । 'ऋजुगाय' शुद्ध रूप से मन्त्रों के गायन करने वाले के लिये (ऋग्वेद ८।९२।२) तथा 'गाथिन्' केवल गायक के अर्थ में व्यवहृत किया गया है (ऋग्० ५।४४।५) । यद्यपि इसका पूर्वोक्त सामान्य अर्थ ही बहुशः अभीष्ट है, तथापि ऋषेद के इस मन्त्र में इसका अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट आशय है, क्योंकि यहाँ यह 'नाराशंसी' तथा 'रैभी' के साथ वर्गीकृत किया गया है (ऋग्वेद १०।८५।६) —:

रैभ्यासीदनुदेयी नाराशंसी न्योचनी। सूर्याया भद्रमिद् वासो गाथयैति परिष्कृतम्॥

गाया का प्रयोग रैमी तथा नाराशंसी के साथ ऋक्-संहिता के बाद अन्य वैदिक ग्रन्थों में भी बहुशः उपलब्ध होता है जैसे तैत्तिरीय-संहिता ७।५।११।२ काठकसंहिता ५।२: ऐतरेयब्राह्मण ६।३२; कौषीतिक ब्राह्मण ३०।५; शतपथ-ब्राह्मण ११।५।६।८, (जहाँ 'रैभी' नहीं आता) तथा गोपय-ब्राह्मण २।६।१२। इन तीनों शब्दों के वर्ष के विषय में विद्वानों में मतभेद है। भाष्यकार सायण ने इन तीनों गढ़ों का अर्थ वेद के कतिपय मन्त्रों के साथ समीकृत किया है। अथर्ववेद के २०वें काण्ड, १२७वें सूक्त का १२ वा मन्त्र 'गाथा'; इसी सूक्त का १-३ मन्त्र गिराशंसी तथा ४-६ मन्त्र 'रैंभी' बतलाया गया है। इस समीकरण को डाक्टर ओल्डेन-र्ग ऋग्वेद की दृष्टि में दोषपूर्ण मानते हैं, परन्तु डाक्टर ब्लूमफील्ड की दृष्टि में यह समीकरण ऋक्-संहिता में स्वीकृत किया गया है। ब्राह्मण-साहित्य के अनुशीलन से भाषा के लक्षण और स्वरूप पर पर्यास प्रकाश पड़ता है। ऐतरेय-ब्राह्मण की दृष्टि में ए बार पार प्यास अकारा पड़ात है । जी कार स्वरूप पर पयास अकारा पड़ात है । जी कार स्वरूप देवी के कार कार के कार कार है विवास प्रकार में 'गाया' मानव से संबन्ध रखती है वत 'ऋच्' देव से सम्बन्ध रखता है, अर्थात् गाथा मानवीय होने से और ऋच् दैवी होने से परस्पर मिल्न तथा पृथक् मन्त्र हैं। इस तथ्य की पुष्टि शुनःशेप आस्थान के

लिये प्रयुक्त हितायम्' (सी गायाओं में कहा गया) शब्द से पर्याप्त रूपेण होती है। क्योंकि शुनःशेप अजीगर्त ऋषि का पुत्र होने से मानव था जिसकी कथा ऋषे (११२४:, ११२५ आदि) के अनेक सूक्तों में दी गई है। इन सूक्तों के मन्त्रों की संखा सौ के आसपास है। इसीलिये ऐतरेय-ब्राह्मण की दृष्टि में 'गाथा' शब्द मनुष्य तथा मनुष्योचित विषयों के द्यीतक मन्त्र के लिये स्पष्टतः प्रयुक्त हुआ है। ऐतरेय आर्ष्य (२।३।६) गाया को ऋच् तथा कुम्ब्या से भिन्न तथा पृथक् मन्त्र का एक प्रकार मानवा है, जिससे गाथा के पद्मबद्ध होने का पर्याप्त संकेत मिलता है। वर्ण्य विषय की दृष्टि। गाथार यद्यपि घम से सम्बद्ध विषयों की अभिव्यक्ति के कारण घामिक ही है, पत्न वेदों के सांस्कारिक साहित्य में ऋक्, यजुष् तथा सामन् की तुलना में ये अवैदिक की गई हैं, अर्थात् उस युगमें ये मन्त्र नहीं मानी जाती थीं । मैत्रायणी संहिता (३।७।३) का कथन है कि विवाह के समय गाथा आनन्द प्रदान करती है और गृह्यसूत्रों (बाह-लायन, आपस्तम्ब आदि) में अनेक गाथायें दी गई हैं, जिन्हें विवाह के शुभ अवसर पर बीणा पर गाया जाता था। ऐतरेय-ब्राह्मण के ऐन्द्र महाभिषेक के प्रसङ्घ हैं (८।२१।२३) यज्ञ में विशाल दान देनेवाले तथा विशिष्ट पुरोहित के द्वारा अभिषक किये जानेवाले प्रसिद्ध राजाओं की स्त्ति में अनेक प्राचीन गाथाएँ उद्घृत की गईहै जो पुराणों के तत्तत् प्रसङ्ग में भी उपलब्ध होती हैं। शतपथब्राह्मण (१३।५।४) व भी ऐसी दानपरक गाथाएँ सुरक्षित हैं। पिछले युग में गाथा तथा नाराशंसी (किसी राजा की दानस्तुति में प्रयुक्त) ऋचायें प्रायः समानार्थक ही मानी जाने लगीं, पत् मूलतः दोनों में पार्थक्य है। गाथा गेय मन्त्रों का सामान्य अभिघान है जिसके बनार्क नाराशंसी का अन्तर्भाव मानना सर्वथा न्याय्य है । इस तथ्य की पुष्टि ऐतरेय आरण्क (२।३।६) के सायण भाष्य से होती है। सायण ने यहाँ "प्रात: प्रातर अनुतं ते वदिल" (सबेरे-सबेरे वे झूठ बोलते हैं) को गाथा का उदाहरण दिया है, जो स्पष्टतः नाराशंगी नहीं है।

'गाया' की भाषा वैदिक मन्त्रों की भाषा से भिन्न है। इसमें वेद के विशेष वैयाकरण रूपों का सर्वथा अभाव है, तथा पदों का सरलीकरण ही स्फुट तथा अभिव्यक होता है। गायाओं के कितपय जदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है। अध्वेस (२०११२७१९)—

> कतरत् त आहराणि दिधमन्थां परिश्रुतम्। जाया पति विपृच्छति राष्ट्रे राज्ञः परीक्षितः॥

यह मन्त्र प्रसिद्ध कुन्ताप-सूक्तों के अन्तर्गत आया है, परन्तु इसकी शैली त<sup>्रा</sup> वर्ण्य विषय का प्रकार इसे गाया सिद्ध कर रहा है।

ऐतरेय-ब्राह्मण की राजा दुष्यन्त के पुत्र भरत से सम्बद्ध गाथायें—

हिरण्येन परिवृतान् शुक्लदतो मृगान्। क मब्णारे भरतोऽददाच्छतं बद्वानि सप्त च॥ भरतस्येष दौष्यन्तेरिनः साचीगुणे चितः। यस्मिन् सहस्रं ब्राह्मणा बद्वशो गा विभेजिरे॥ (८४)

बहाँ ये 'इलोक' नाम से अभिहित होने पर भी प्राचीन गायायें हैं, जो परम्परा हे प्राप्त होती पुराणों तक चली आती हैं। ऐसी कितनी ही गायायें ब्राह्मण-ग्रन्ह्यों में हर्वृत की गई हैं।

I

जैन तथा बौद्ध धर्म में भी महावीर और गौतम वृद्ध के उपदेशों का निष्कर्ष लिखत करने वाले पद्य 'गाथा' नाम से विख्यात हैं। जैन गाथायें अर्धमागधी में तथा बौद्ध गायां पाली भाषा में हैं। इनको हम उन महापुक्षों के मुखोद्गत साक्षात् वचन होने के गौरव से वंचित नहीं कर सकते। तथागत की ऐसी ही उपदेशमयी गाथाओं का लोकप्रिय संग्रह 'धम्मपद' है, तथा जातकों की कथा का सार प्रस्तुत करने वाली गायायें प्रायः प्रत्येक जातक के अन्त में उपलब्ध होती हैं। संस्कृत की 'आर्यो' के गाया पक विशिष्ट छन्द का द्योतक है। 'धरगाया' तथा येरीगायां की गाथाओं में हम संसार के भोग-विलास का परित्याग कर संन्यस्त बीवन विताने वाले थेरों (स्थिवर) तथा थेरियों (स्थिवरा) के मार्मिक अनुभूतियों का बंकलन पाते हैं। 'हाल' की 'गाहा सतसई' प्राकृत में निवद्ध गाथाओं का एक नितान्व मंजल तथा सरस संग्रह है। यहाँ वह शब्द छन्दीविशेष का सूचक है।

अवेस्ता की गाथा—गाथा का पारसियों के अवेस्ता ग्रन्थ से भी बड़ा अन्तर्ण सम्बन्ध है। अवेस्ता की गाथा का भी वही अर्थ है जो वैदिक गाथा या ग्रंथ मन्त्र मांगीति का। ये संख्या में पाँच हैं, जिनके भीतर १७ मन्त्र सिम्मिलित माने जाते हैं। वेषों छन्दों की दृष्टि से वर्गीकृत हैं और अपने आदि अक्षर के अनुसार विभिन्न नामों वे विख्यात हैं। गाथा अवेस्ता का प्राचीनतम अंश है, जो रचना की दृष्टि से भी क्यान महनीय मानी जाती है। इसके भीतर पारसी धर्म के सुधारक तथा प्रतिष्ठापक खिला जरबुस्त्र मानवीय और ऐतिहासिक रूप में अपनी अभिव्यक्ति पाते हैं। उनका कियानिक रूप, जो अवेस्ता के अन्य अंशों में प्रचुरता से उपलब्ध होता है, यहाँ नहीं है। वे ठोस जमीन पर चलने वाले मानव हैं जिनमें जगत् के कार्यों के प्रति आशा-निराक्षा और हर्ष विषाद की स्पष्ट छाया प्रतिबिम्बित होती है। एक अद्वितीय ईम्बर के प्रति जनकी आस्था नितान्त दृढ़ है जो जीवन के गतिशील परिवर्तनों में भी अपनी किया सत्ता दृढ़ता से बनाये रहती है।

वाह्य रूप—गाया की भाषा अवेस्ता के अन्य भागों की भाषा से वाक्य-विन्यास वैशे तथा छन्द की दृष्टि से नितान्त भिन्न है। विद्वानों ने अवेस्ता की भाषा को दो स्तरों में विभक्त किया है—(१) गाथा अवस्तन तथा (२) अर्वाचीन अवस्तन हमा से प्रथम में प्राचीनतम भाषा का परिचय इन गाथाओं के अनुशीलन से मिल्ला है, जो अपने वैयाकरण रूपसंपत्ति में आर्थ हैं और इस प्रकार वैदिक संस्कृत से यम नता रखती है। दितीय भाषा अवान्तर काल में विकसित होने वाली भाषा है, वे सामान्य संस्कृत भाषा के समान कही जा सकती है। गाथा की शैली रोचक है। फल्ला: अवस्ता के पिछले भागों की पुनरावृत्ति तथा समरसता के कारण उद्देख शैली से यह शैली भिन्न है। छन्द भी वैदिक छन्दों के समान ही प्राचीन है। विषय वर्म-प्रवान होने पर भी पदों के रोचक विन्यास के कारण इन गाथाओं में साहित्यक सौन्दर्य कम नहीं है। नपे तुले शब्दों में रचित होने के कारण ये गये प्रतिह होती हैं। पिशल तथा गेल्डनर का मत है कि इन गाथाओं में तार्किक कार्य-कारण हे सम्बन्ध का अभाव नहीं है; तथापि फुटकल हैं और जरथुस्त्र के उपदेशों का सा प्रस्तुत करने वाले उनके साक्षात् वचन है; जिन्हें उन्होंने अपने शिष्य वैक्रियां शासक, राजा विश्वास्प से कहा था। पैगम्बर के अपने वचन होने से इनकी पिश्वा तथा महत्ता की कल्पना स्वतः की जा सकती है।

अन्तस्तत्त्व जरथुस्त्र ने इन गाथाओं में अनेक देवताओं की भावना की को निन्दा की है, तथा सर्वशक्तिमान् ईश्वर के, जिसे वे अहुरमज्द (असुर महाग्) के अभिषान से पुकारते हैं, आदेश पर चलने के लिए पारसी प्रजा को आजा दो है। वे एकेश्वरवादी इतने पक्के थे कि उन्होंने उस सर्वशक्तिमान् के लिए 'अहुरमन् नाम के अतिरिक्त अन्य नामों का सर्वथा निषेध किया है। गाथा का स्पष्ट क्या है। गाथा का स्पष्ट क्या (गाया ४५।१०)

तेम्ने जस्ताईस आमंतो ईस् मिमध्जो । ये आन्मेनी यज्दाओ स्नावि अहूरो ॥

अर्थात् हम केवल उसी को पूजते हैं जो अपने वर्म के कार्यों से और बहुरहा के नाम से विख्यात है। जरयुस्त्र ने स्पष्ट शब्दों में ईश्वर के ऊपर अपनी दृढ़ बास्व इस गाथा में प्रकट की है:—(गाथा २९।१)

नो इत् मोई वास्था क्षमत् अन्य। ।

इसका स्पष्ट अर्थ है कि भगवान् के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई रक्षक नहीं है। इस गाथा में आगे चलकर वे कहते हैं—

"मऊदाओ सखारे मइरी रुतो" (गाथा २९।४), अर्थात् केवल महाहै एकमात्र उपास्य है, इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य देवता उपासना के योग है । अहुरमज्द के साथ उनके छः अन्य रूपों की भी कल्पना इन गाथाओं में की है । ये वस्तुतः आरम्भ में गुण ही हैं, जिन षड्गुणों से युक्त अहुरमज्द की किन

'वाइगुण्य-विग्रह' भगवान् विष्णु से विशेष मिलती है। अवेस्ता के इन्य अंशों में वे देवता अथवा फरिश्ता बना दिये गये और 'आमेषा स्पेन्ता' (पवित्र अमर शक्तियाँ) के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम तथा रूप का परिचय इस प्रकार है—

- (१) अष (वैदिक ऋतम्) = संसार की नियामक शक्ति।
- (२) बोहुमनो (भला मन) = प्रेम तथा पवित्रता।
- (३) स्पेन्त आर्म इति = धार्मिक एकनिष्ठा।
- (४) क्षथ्वइर्य (क्षत्रवीर्य) = प्रमुत्व का सूचक।
- (५) हु वर्तात् = संपूर्णता का सूचक।
- (६) अमृतात् = अमरता, या अमृतत्व।

đ

ì

į

बरयुस्त्र ने इन छहों गुणों से युक्त अहुरमज्द की आराधना करने का उपदेश दिया, तथा 'आतश' (अन्नि) को भगवान् का भौतिक रूप मानकर उनकी रक्षा करने की आज्ञा ईरानी जनता को दी। 'गाथा अहुनवैती' में जरयुस्त्र का अन्य दार्शनिक रिद्धान्त भी सुगमता के साथ प्रतिपादित किया गया है। वह है सत् और असत् के परस्पर संघर्ष का तत्त्व, जिसमें सत् असत् को दबाकर अध्यात्मिक जगत् में अपनी विजय उद्घोषित करता है। सत् असत् के इस परस्पर विरोधी युगल की संज्ञा है— अहुरमज्द तथा अह्निमान। अह्निमान असत् शक्ति (पाप) का. प्रतीक है तथा अहु- रमज्द सत्-शक्ति (पुण्य) का प्रतिनिधि है। प्राणी मात्र का करंत्य है कि वह अहि- मान के प्रलोभनों से अपने को बचाकर अहुरमज्द के आदेश का पालन करता हुआ अपना अभिनन्दनीय जीवन बितावे, क्योंकि पाप की हार और पुण्य की विजय विक्यमावी है। इस प्रकार रहस्यानुभूतियों से परिपूर्ण ये गाथाएँ विषयी-प्रधान उप- वेशों के कारण पारसी धर्म में अपनी उदात्त आदर्शवादिता के लिए सर्वेदा से प्रस्थात है। इन गाथाओं में चित्रित आदर्श अद्धैतवाद से पृथक् नहीं है। अद्धैतवाद के भारतीय आन्दोलन के पूर्व ही जरयुस्त्र का उस दिशा में आकर्षण मनोरंजक है।।

THE TREE PERSONS

सन्दर्भ ग्रन्थ—मैकडानल तथा कीथ: वैदिक इंडेक्स (हिन्दी अनुवाद काशी १९६२)। जैक्सन: दी प्रोफेट जरथुष्ट्र (अमेरिका); जे॰ एम॰ चैटर्जी: एथिकल कन्शेप्सन आव दि गाथा (कलकत्ता); डाक्टर तारापुरवाला: गाथाज, देयर फिल्मसफी (वस्बई)।

# दशम परिच्छेद

#### वेदाङ्ग

'वेदाङ्गृ' का अर्थ तथा महत्त्व

'अङ्ग' शब्द का ब्युत्पत्तिलम्य अर्थ है 'उपकारक'—"अंग्यन्ते ज्ञायन्ते अमीमि रिति अङ्गानि", अर्थात् जिनके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को जानने में सहायता प्राप्त होती है उन्हें 'अङ्ग' कहते हैं। वेद स्वयं एक दुरूह विषय ठहरा, भाषा तथा भाव दोनों की दृष्टि से । अतएव वेद का अर्थ जानने में, उसके कर्मकाण्ड के प्रतिपादन में तथा इस प्रकार की सहायता देने में जो उपयोगी शास्त्र हैं उन्हें 'वेदाङ्क' के नाम हे पुकारते हैं। वेद के यथार्थ ज्ञान के लिए छः विषयों को जानने की नितान्त आवश्यका है। वेद के मन्त्रों का ठीक-ठीक उच्चारण प्रथम आवश्यक वस्तु है। शब्दमय मन्त्रों के यथार्थ उच्चारण को सर्वेप्रथम महत्त्व दिया गया है। इस उच्चारण के निमित प्रवर्तमान वेदाङ्ग 'शिक्षा' कहलाता है। वेद का मुख्य प्रयोजन वैदिक कर्मकाण्ड, या याग का यथार्थ अनुष्ठान है। इसके लिए प्रवृत्त होने वाला अङ्ग 'कल्प' कहलाता है। कल्प का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ है—यज्ञ के प्रयोगों का समर्थक शास्त्र, (कल्प्यते समर्थ्ये यागप्रयोगोऽत्र = अर्थात् जिसमें यज्ञ के प्रयोगों का समर्थन या कल्पना की जाय। व्याकरण-शास्त्र पदों की प्रकृति तथा प्रत्यय का उपदेश देकर पद के स्वरूप का परिवा कराता है और उसके अर्थ का भी निश्चय कराता है। फलतः पदस्वरूप और परान निश्चय के निमित्त 'व्याकरण' का उपयोग होने से वह भी 'वेदाङ्ग' है। 'निश्च का काम है पदों की निरुक्ति बंतलाना, पदों की व्युत्पत्ति सिखाना। निरुक्ति है भिन्नता से अर्थ की भिन्नता होती है। इसलिए वेद के अर्थ-निर्णय के लिए 'निरुक्त' की वेदाङ्गता सम्पन्न होती है। वेद छन्दोमयी वाणी है। फलतः छन्दों से परिचय पाने प ही मन्त्रों के उच्चारण और पाठ का ज्ञान हमें हो सकता है। वरुण के विषय में कुर शेप ऋषि का यह प्रख्यात मन्त्र है—(ऋग्वेद १। ५।१०)

निषसाद घृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्वा । साम्राज्याय सुक्रतुः ॥

यह त्रिपदा गायत्री है जिसके प्रत्येक पाद में आठ-आठ अक्षर होते हैं। इन्हें वै यह जानकारी मन्त्र के उच्चारण के लिए नितान्त आवश्यक है। द्वितीय और हुंगैं। चरण में आपाततः सात ही अक्षर हैं। अत एव इसे अष्टपदा बनाने के लिए 'पस्लास का उच्चारण चार अक्षरों वाला होना चाहिए—'पस्त्या—सुआ' 'साझाज्य' के बा बसरों वाला बनाने के लिए 'राज्याय' को विभक्त करना पड़ेगा—'साउपिन क्षा य' । ह्वी प्रकार छन्द का ज्ञान मन्त्रों के उच्चारण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है । छन्द की वेदाङ्गता इसी हेतु है। ज्योतिष यज्ञ-याग के उचित समय का निर्देश करता है। श्रीत याग का अनुष्ठान विशिष्ट ऋतु में किसी विशिष्ट नक्षत्र में होना चाहिए । विवाह जैसे गृह्य-कर्म के लिए नक्षत्र का ज्ञान ज्योतिष से ही हमें प्राप्त हो सकता है । दीवा का विधान कर्मकाण्ड का एक आवश्यक विषय है। तैत्तिरीय ब्राह्मण का कथन है (११११११) की कृतिका में अग्नि का आधान करना चाहिए (कृत्तिकास्वर्धनमा-विति)। फाल्गुनी पूर्णमास में दीक्षा का विधान है। वसन्त में ब्राह्मण के लिए अग्नि का आधान विहित है, ग्रीष्म में क्षत्रिय के लिए तथा शरद में वैश्य के लिए। इस प्रकार नक्षत्र, तिथि, मास तथा संवत्सर की जानकारी वैदिक कर्मकाण्ड के लिए आवश्यक है। इसी लिए, ज्योतिष की वेदाङ्गता है।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मन्त्रों के उचित उच्चारण के लिए शिक्षा का, कर्मकाण्ड और यज्ञीय अनुष्ठान के लिए कल्प का, शब्दों के रूप ज्ञान के लिए व्याकरण का, अर्थ-ज्ञान के लिए राब्दों के निर्वचन के निमित्त निरुक्त का, वैदिक छन्दों की जान-कारी के लिए छन्द का तथा अनुष्ठानों के उचित काल-निर्णय के लिए ज्योतिष का उप-भोग है और इनकी उपयोगिता के कारण ये छहों वेदाङ्ग माने जाते हैं।

वेद हमारे भारतीय घर्म का प्रधान पीठ है तथा अतिशय आदर, सम्मान एवं पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। यह बात उसके उदयकाल के कुछ ही पीछे सम्पन्न हो गई। वेद का अक्षार-अक्षर पित्रत्र माना जाने लगा तथा उसका परिवर्तन तथा सक्ष्मतः च्युति महान् अनर्थ का कारण समझी जाती थी। वेद के स्वरूप तथा अर्थ के संस्था के निमित्त ही वेदाङ्ग साहित्य का उदय हुआ। इस सहायक साहित्य का जन्म उपनिषद्-काल में भी हो गया था, क्योंकि छहों वेदाङ्गों के नाम तथा क्रम का वर्णन मुण्डकोपनिषद् (१।१५) में हमें सबसे पहिले मिलता है। अपरा विद्या के अन्तर्गत वेदचतुष्ट्य के अनन्तर वेद के षड् अङ्गों का नामोल्लेख किया गया है। उसके नाम तथा क्रम हैं—(१) शिक्षा, (२) कल्प, (३) व्याकरण, (४) निष्क्त, (५) छन्द, (६) ज्योतिष । इनमें प्रत्येक का अपना निजी वैशिष्ठच है।

#### (१) शिक्षा

वैदाङ्गों में शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह वेदरूपी पुरुष का घ्राण कही गई है। जिस प्रकार सब अङ्गों के परिपुष्ट तथा सुन्दर होने पर भी घ्राण के बिना श्राण के विना गई जीय तथा अशोभन प्रतीत होता है, उसी प्रकार शिक्षा नामक विन्त से विरहित होने पर वेदपुरुष का स्वरूप नितान्त असुन्दर तथा बीभत्स दीखा हो। शिक्षा का व्युत्पत्ति-स्नम्य अर्थ है वह विद्या जो स्वर, वर्ण आदि उच्चारण

के प्रकार कर उपदेश दे । वेद अध्ययन की प्रणाली यह है कि पहले गुरु किसी मन का उच्चारण स्वयं करता है और शिष्य इस उच्चारण को सुनकर स्वयं उसका का सरण करता है। इसलिए वेद का एक सार्थक नाम है अनुश्रव:—अनु पृश्चात् श्रूयते यः स अनुश्रव:—अर्थात् वह वस्तु जो गुरु के उच्चारण करने के अनग्तर सुनी जाय। इसीलिए लिपबढ़ ग्रन्थ के आधार पर वेद पढ़नेवाला पाठक निन्दा का पात्र सम्बा जाता है। जिन पाठकर्ताओं की निन्दा शास्त्र में की गई है उनमें यह 'लिखित-पाठक' भी कर्यतम है।

मा कत्यतम ह।
देद के उच्चारण को ठीक-ठीक करने के लिए स्वर के ज्ञान की नितान्त आवश्यका
रहती है। स्वर तीन प्रकार के होते हैं—(क) उदात्त, (ख) अनुदात्त और (व)
स्वरित । इनमें उदात्त ऊँचे स्वर से उच्चरित होता है। इसोलिये पाणिनि ने हो
'उच्चैरदात्तः' कहा है। अनुदात्त का घीमे स्वर से उच्चारण किया जाता है तथा खित
उदात्त और अनुदात्त के वीच की अवस्था का प्रतिनिधि है। पाणिनि की शब्दाक्ली वे
इन दोनों के लक्षण हैं—'नीचैरुनुदात्तः; समाहारः स्वरितः'। साधारणतथा निक्ष
यह है कि वेद के प्रत्येक शब्द में कोई न कोई स्वर उदात्त अवश्य रहेगा और शेष खर
अनुदात्त रहते हैं है, तथा इन्हीं अनुदात्तों से कोई कोई अनुदात्त स्वर विशिष्ट परिसित्यों में स्वरित के रूप में परिवर्तित हो जाता हैं। स्वरशास्त्र (फोनोलाजी) श

इतना अनुशीलन वेद को छोड़कर अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता।

वेद में स्वरों की प्रघानता का एक मुख्य कारण भी है और वह है अर्थनियामका। अर्थात् शब्द के एक होने पर भी स्वर-भेद से उसका अर्थ-भेद हो जाया करता है। स्वरों में एक साघारण भी त्रुटि हो जाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाया करता है। स्व का ययावत् निर्वाह इसीलिये कठिन व्यापार है। इस विषय में एक अत्यन्त प्राक्ते आख्यायिका प्रचलित है। प्रसिद्धि है कि वृत्र ने अपने शत्रु इन्द्र के विनाश के लिए ए वृहद् यज्ञ का वायोजन किया। उसमें ऋत्विज् लोगों की संख्या भी पर्यात मात्रावे विद्यमान थी। होम का प्रधान मन्त्र था—''इन्द्र-शत्रुवंधंस्व''; जिसका अर्थ है कि इन्द्र का शत्रु, अर्थात् घातक विजय प्राप्त करे। इस प्रकार 'इन्द्रशत्रुः' शब्द में 'इन्द्र शत्रुः' यह षष्ठी तत्पुरुष समास अभीष्ट था, परन्तु यह अर्थ तभी सिद्ध हो सक्ती जब 'इन्द्रशत्रुः' अन्तोदात्त हो। लेकिन ऋत्विजों की असावधानता से अन्तोदात्त के स्थान पर आदि उदात्त (इन्द्र शब्द में 'इ' पर) का उच्चारण किया गया। इस क्ष

१. "स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा" सायण-कृतेर भाष्य भूमिका, पु० ४९।

२. गीती शीघ्री शिरःकम्मी तथा लिखितपाठकः । अनर्थेज्ञोज्पकण्डम्च षडेते पाठकाघमाः १।३२ । (पाणिनीय शिक्षा)

रे पाणिनि ने इस बात को इस सुप्रसिद्ध सूत्र में निबद्ध किया है—अनुदार्त पर्श कवर्जम् ।"

बितंन से यह शब्द तत्पुरुष-समास से बहुन्नीहि बन गया और इसका अर्थ हो वर्ष 'इन्द्रः शत्रुः यस्य' अर्थात् इन्द्र जिसका घातक है। इस प्रकार यज्ञ यजमान के लिए क्षेत्र उत्तरा ही सिद्ध हुआ। जो यज्ञ यजमान की फलसिद्धि के लिए किया गया था, वहीं उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। इसीलिए पाणिनीय शिक्षा में यह स्पष्ट घोषित कर हिंगा गया है कि जो मन्त्र स्वर से या वर्ण से हीन होता है वह मिष्ट्या प्रयुक्त होने के कारण अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता। वह तो वाग्वज्ञ वनकर यजमान का ही नाश कर देता है, जिस प्रकार स्वर के अपराध से 'इन्द्रशत्रु' शब्द यजसान का ही विनाशक बन गया (पाणिनीय शिक्षा)—

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाहः। स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वस्तोऽपराघात्॥५२॥

इसीलिए प्राचीन वैदिक गुरु-गण वेद के मन्त्रों के ठीक-ठीक उच्चारण के विषय में बड़े ही सतर्क थे तथा यह परम्परा आज भी उसी प्रकार अविच्छित्र रूप से चली बारही है। आज से बाइस सौ वर्ष पहले महाभाष्यकार पतञ्जलि ने उस वैदिक गृह का उल्लेख बड़े आदर से किया है, जो उदात्त स्वर के स्थान में अनुदात्त स्वर का उच्चारण करने वाले शिष्य के मुँह पर चाँटा मारकर उसके उच्चारण को शुद्ध करता था। इस प्रसङ्क से हम वेदों के उच्चारणविधान के गौरव को भली-भाँति समझ सकते हैं। इसीलिए उच्चारण के प्रकार को बतलाने वाला यह अङ्ग वेदाङ्गों में प्रथम माना जाता है।

#### उपनिषत्काल में शिक्षा

वैदिक काल में ही इस वेदाङ्ग की ओर वैदिक ऋषियों का व्यान आकृष्ट हुआ था। बाह्यण-ग्रन्थों में शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाले नियमों का उल्लेख यत्र-तत्र पाया जाता है। तैत्तिरीय-उपनिषद् की प्रथम वल्ली में इस विषय का समस्त मूल सिद्धान्त प्रिपादित है। शिक्षा के छः अङ्गों के नाम इस उपनिषद् के अनुसार ये हैं—(१) वर्ण, (२) स्वर, (३) मात्रा, (४) बल, (५) साम और (६) सन्तान।

(१) वर्ण से अभिप्राय अक्षरों से है। वेद के जानने के लिये संस्कृत वर्णमाला का जान नितान्त आवश्यक है। पाणिनीय शिक्षा से ज्ञात होता है कि संस्कृत की वर्णमाला में ६३ या ६४ वर्णों की संख्या निर्घारित की गई है। यह केवल संस्कृत में ही नहीं,

रे. उदात्तस्य स्थाने अनुदात्तं ब्रूते खण्डिकोपाच्यायः तस्मै शिष्याय चपेटिकां ददाति-महामाष्य ।

रे शीक्षां व्याख्यास्यामः । वर्णः, मात्रा, बलम्, साम, सन्तानः इत्युक्तः शिक्षाच्याय तैतिरीय ११२

अत्युत वैदिक काल में प्रयुक्त प्राकृतों के लिये भी यही नियम था। (२) स्वर से अभि प्राय उदात्त, उनुदात्त और स्वरित से है। स्वरों के महत्त्व का प्रतिपादन पहले किया गया है, तथा उनके लक्षण भी वहीं दे दिये गये हैं। (३) मात्रा से अभिप्राय है स्वर् के उच्चारण करने में लगने वाला समय। मात्रा तीन प्रकार की होती है—हिस्व, तीई और प्लूत। एक मात्रा के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे हस्त, हो मात्रा के उच्चारण करने में लगने वाले वर्ण को दीर्घ और तीन मात्रा के उच्चारण में लगने क्मले वर्ण को प्लुत कहते हैं। इन तीनों के उच्चारण के भेद का ज्ञान 'उ'कार के उच्चारप से भली-मौति लग सकता है। (४) बल से तात्पर्य है स्थान और प्रयत्न से । स्वर तथा व्यञ्जन के उच्चारण के समय वायु मुख के जिन स्थानों से टकराता हुआ बाहर निकलता है जन वर्णों के वे स्थान कहे जाते हैं। ऐसे स्थानों की संख्या आठ है। अक्षरों के उच्चारण में जो प्रयास करना पड़ता है उसे 'प्रयत्न' कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं—(१) आम्यन्तर और (२) बाह्य। आम्यन्तर प्रयत्न चार प्रकार का होता है—स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, विवृत तथा संवृत । बाह्य प्रयत्न ११ प्रकार का होता है— (१) विवार, (२) संवार, (३) श्वास, (४) नाद, (५) घोष, (६) अधोष, (७) अल्पप्राण, (८) महाप्राण, (९) उदात्त, (१०) अनुदात्त, (११) स्वरित। (५) साम-साम का अर्थ है साम्य अर्थात् दोष से रहित तथा माध्यादिग्न से युक्त उच्चारण। अक्षरों के उच्चारण करने में जो अनेक दोष एवं गुण उत्पन्न होते हैं इनका शिक्षा-ग्रन्थों में बड़े वैज्ञानिक रूप से वर्णन किया गया है। पाणिनि ने सन्दर ढंग से पढ़ने वाले पाठक के ये गुण बतलाये हैं -- (१) माधुर्य, (२) बसर-व्यक्ति = अक्षरों का अलग-अलग स्पष्ट उच्चारण; (३) पदच्छेद = पदों का अलग-अलग प्रतिपादन, (४) सुस्वर = सुन्दर स्वर से पढ़ना, (५) धैर्य = घीरता से पढ़ना, (६) लयसमर्थ = अर्थात् लय से युक्त होकर पढ़ना । इसके विपरीतं अधम पाठकों में परिगणित प्रकारों का निर्देश इस प्रकार है - (१) गीती = गाकर पढ़ने वाला, (२) बीघ्री = अत्यन्त शोघ्रता से पढ़नेवाला, (३) शिर:कम्पी = सिर हिला-हिलाकर पढ़ने वाला, (४) लिखितपाठक = लिपिबद्ध पुस्तक पढ़ने वाला, (५) अनर्थज्ञ = बिना अर्थं समझे पढ़ने बाला, (६) अल्पकण्ठ = अत्यन्त धीमे स्वर से पढ़ने वाला। इनके अतिरिक्त पाणिनि ने अनेक प्रकार के निन्दनीय पाठकों का निर्देश किया है। वै लिखते हैं कि शंकित, मीत, उत्कृष्ट, अव्यक्त, सानुनासिक, काकस्वर, खींचकर, स्थान रहित, उपांशु (मुँह से बुदबुदाना), दंष्ट (दाँत से शब्दों को पीसना), त्वरित, निरल,

१. माघुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः। घैटपं लयसमर्थेश्च षडेते पाठका गुणाः। (पा० शि० ३३)

३. गीती शीघ्री शिरः कम्पी तथा लिखितपाठकः । अनर्थज्ञोऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाऽधमाः । (पा० शि० ३२)

विव्यक्ति, गद्गद, प्रगीत, निष्पीडित, अक्षरों को छोड़कर तथा दीन पर्क का प्रयोग क्यी नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसे पाठ के करने से अमीष्ट अर्थ की सिद्धि वहीं होती ।

उपर्युक्त प्रणाली का विधान वैदिक मन्त्रों के पाठ के लिए विशेष रूप से किया बात है। काव्य के पाठ की पद्धति भी विशिष्ट हुआ करती है। देश भेद से भी काव्य- पाठ में विभेद हुआ करता है। इस विषय का विशेष वर्णन राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा के सप्तम अध्याय में बड़े रोचक, आकर्षक तथा सरस ढंग से किया है।

(६) सन्तान—इस शब्द का अर्थ है संहिता, अर्थात् पदों की अतिशय सिलिषि । वर्तों का स्वतन्त्र अस्तित्व रहने पर कभी-कभी दो पदों का आवश्यकतानुसार शीष्ट्रता है एक के अनन्तर उचचारण होता है, इसे ही संहिता कहते हैं । संहिता होने पर ही वर्तों में सिन्ध हुआ करती हैं । उदाहरण के लिये 'वायो आयाहि' में दो स्वतन्त्र वैदिक वर हैं। जब एक ही वाक्य में दोनों का साथ-साथ उच्चारण होता है, तब संधि के करण इनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। पूर्व उदाहरण का सिन्धजन्य रूप 'वाय-वायाहि होगा। इसी प्रकार 'इन्द्राग्नो आगतम्' में प्रकृतिभाव हो जाएगा। मन्त्रों के उच्चारण के लिए उपयोगी होने पर भी व्याकरणशास्त्र में ही इस विषय का विशेष विषय किया गया है। इसलिए 'शिक्षा-प्रन्थों' में इस विषय की उपेक्षा की गई है।

प्रत्येक वेद में वर्णों का उच्चारण एक ही प्रकार से नहीं होता। किन्हीं वर्णों के उच्चारण में पार्थक्य भी बना रहता है। उदाहरण के लिए मूर्घन्य 'व' का शुक्ल क्ष्रेंद में रेफ के साथ और उदमवर्णों के साथ संगुक्त होने पर 'ब' के समान उच्चारण होता है, परन्तु अन्य वेदों में यह विशुद्ध मूर्घन्य 'व' के रूप में विद्यकान रहता है: वंधे पुरुषसूक्त के प्रख्यात मन्त्र 'सहस्रशीर्षा पुरुषा:' में ऋग्वेदियों का उच्चारण जहाँ वीपी' का स्पष्टतः मूर्घन्य है, वहीं माध्यन्दिनों का 'शीरेखा पुरुखः' उच्चारण होता है। इसका विशिष्ट परिचय उन वेदों की शिक्षा में विस्तार के साथ दिया गया है। यही कारण है कि प्रत्येक वेद की अपनी निजी 'शिक्षा' है, जिसमें उस वेद के अनुकूल उच्चारण का विधान किया गया है।

#### प्रातिशाख्य साहित्य

प्रातिशास्य' वेद का लक्षण ग्रन्थ है अर्थात् ऐसा ग्रन्थ है जिसके द्वारा वेद का वाहां स्वरूप निर्दिष्ट किया जाता है। वेदाम्यास पाँच प्रकार का माना गया है—

भाक्कतं भीतमुत्कृष्टमव्यक्तमनुनासिकम् । काकस्वरं शिरसि गतं तथा स्थान-विविज्ञितम् ॥ उपांशु दष्टं त्वरितं निरस्तं विलम्बितं गद्गदितं प्रगीतम् । निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षरश्च वदेश्च दीनं न तु सानुनास्यम् ॥ (पाणिनीय शिक्षा ३४, ३५) (१) अध्ययनः (२) विचार, (३) अम्यास, (४) जप, (५) अध्यापन। कृष् प्रातिशाख्य के सूत्रों में इन पाँचों का विधिवत् वर्णन किया गया है। इनमें 'अध्यक्त' तो वेद के अवण का द्योतक है। विचार आदि उसके मनन पक्ष का द्योतक है। विचार दो प्रकार का माना जाता है—अर्थतः (अर्थ के द्वारा) तथा लक्षणतः (लक्षण के दोरा)। निरुक्तकार यास्क का यह विख्यात कथन है (१।६)—

स्थाणुरयं भारहरः किलाभूत् अघीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् । योऽर्थंज्ञ इत् सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥

आशय है कि जो व्यक्ति वेद को पढ़कर उसका अर्थ नहीं जामता, वह भार बोते वाला स्थाणु—ठूँठा वृक्ष है। जो अर्थ को जानता है वहीं समस्त कल्याण को प्राप्त कर लेता है और ज्ञान से पाप को नष्ट कर स्वगं प्राप्त कर लेता है। फलतः निक्क आदि के द्वारा अर्थ का विचार करना एक कोटि है और दूसरों कोटि है लक्षण द्वारा विचार करना। इसी के लिए शास्त्र कहता है—

लक्षणं यो न वेत्त्यृक्षु न कर्मफलभाग् भवेत्। लक्षणज्ञो हि मन्त्राणां सकलं भद्रमञ्तुते॥

अर्थात् जो व्यक्ति ऋचाओं के लक्षण (बाह्य स्वरूप) को नहीं जानता, वह कर्ष-फल को प्राप्त नहीं कर सकता। मन्त्रों के लक्षण को जानने वाला ही व्यक्ति समा कल्याण को प्राप्त करता है। फलतः लक्षण का वर्णन पहिले किया जाता है, क्योंकि अर्थ का ज्ञान लक्षण पूर्वक ही होता है। शास्त्र का वचन है—

स्वरो वर्णोऽक्षरं मात्रा दैवं योगार्षमेव च । मन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे ॥

तात्पर्य है कि मन्त्र को जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि ब्र प्रथमतः स्वर, वर्ण, अक्षर, मात्रा, देवता, विनियोग (योग) तथा ऋषि (आषे) क्र ज्ञान प्राप्त कर ले। और इन्हीं पदार्थों के ज्ञान के लिए प्रातिशास्य का उपवेष है। प्रातिशास्य के अध्ययन का परिनिष्ठित फल है—मन्त्रों का लक्षण ज्ञान। इसकी स्पष्ट निर्देश ऋक् प्रातिशास्य के मंगल क्लोक में ही सूत्रकार शौनक ऋषि ने कर दिया है:—

> तं पद्मगर्भं परमं त्वादिदेवं। प्रणम्यचौ लक्षणमाह शोनकः॥

फलतः 'मृत्क्प्रातिशास्य' का अपर नाम 'ऋक्लक्षण' है। प्रातिशास्य का विधिवत् क्ष्ययन कर्ती ही आचार्यत्व का अधिकारी बनता है, दूसरा नहीं। ऋक् प्रातिशास्य का स विषय में स्पष्ट कथन है (प्रथम वर्ग, श्लोक ८)—

पदक्रमिवभागज्ञो वर्णक्रमिवचक्षणः। स्वरमात्राविशेषज्ञो गच्छेदाचार्यसम्पदम्॥

निष्कर्ष यह है प्रातिशाख्य का अनुशीलन वेद के आचार्यत्व सम्पादन के लिए

प्रतिशास्त्रों के अध्ययन में विदित होता है कि उनमें किसी एक शासा के ही विमा का निर्देश नहीं है, अपि तु उनमें एक-एक चरण की शासाओं के नियमों का श्वान्यस्पेण उल्लेख मिलता है। महर्षि यास्क का यह कथन (निरुक्त ११९७)— 'प्रमृकृतीनि सर्वचरणानां पार्षदानि''—पार्षदों का—प्रातिशास्त्रों का—सम्बन्ध चरणों से क्षित्र करता है। 'प्रातिशास्त्रा' शब्द 'चरण' के लिए ही व्यवहृत प्रतीत होता है। जिसे बावकल शासा कहते हैं, उसके लिए विष्णुपुराण (अंश ३, अ०४) 'अनुशासा शब्द का अवहृत करता है। व

'प्रातिशास्य' के विषय में उवटकृत ऋक्प्रातिशास्य—भाष्य के आरम्भ में यह पद्य अलब्ब होता है जिससे उसके प्रयोजन का परिचय मिलता है—

> शिक्षा छन्दो व्याकरणैः सामान्येनोक्तलक्षणम्। तदेविमह शाखायामिति शास्त्र-प्रयोजनम्॥

बाशय है कि शिक्षा, छन्द तथा व्याकरण सामान्य नियमों का वर्णन करता है। है नियम उस वैदिकी शाखा में किस प्रकार के हैं; यही बतलाना 'प्रातिशाख्य' का श्लोबन है। निष्कर्ष यह है कि प्रातिशाख्य का क्षेत्र पूर्वोक्त तीनों वेदांगों को अपने क्षेत्रता है तथा उस विशिष्ट शाखा में होने वाले विशेष नियमों का विवरण प्रस्तुत हैं। पाणि न ने अपने एक सूत्र (६।३।१३३) में ऋचाओं में तु, नु, घ मक्षु,

(पाणिनीय शिक्षा ३४, ३५)

<sup>े</sup> इंट्य ऋक् प्रातिशाख्य उवटभाष्य तथा विस्तृत हिन्दी अनुवाद एवं टिप्पणी से समित्वत संस्करण; संस्कर्ता तथा अनुवादक डा० वीरेन्द्र कुमार वर्मा, संस्कृत विमाग, हिन्दू विश्वविद्यालय (शोध प्रकाशन, १९७० ई०)
े शिक्कृतं भीतमुत्कुष्टमव्यक्तमनुनासिकम्।

काकस्वरं शिरसि गतं तथा स्थान-विवर्णितम् ॥ ज्यांशु दष्टं त्वरितं निरस्तं विलम्बितं गद्गदितं प्रगीतम् । निष्पीद्वतं ग्रस्तपदाक्षरञ्च वदेन्न दीनं न तु सानुनास्यम् ॥

तङ्, कुत्र तथा उरुष्य—इन पदों का व्यज्जन परभाग में रहने पर दीर्घ विधान किया है—यह तो सामान्य नियम हुआ, परन्तु ऋक्प्रातिशाख्य के मन्तव्यानुसार इस शाखा है हीर्घ तो सामान्य नियम हुआ, परन्तु ऋक्प्रातिशाख्य के मन्तव्यानुसार इस शाखा है वीर्घ-विधान सर्वदा नहीं होता, प्रत्युत वे ह्रस्व ही रहते हैं। फलतः 'आ तु न इस मधनन्' (ऋक् ११३२११) में जहाँ 'तु' का दीर्घभाव है, वहीं अन्यत्र 'तत् प्रत्या ते' (ऋक् ११३२१३) में दीर्घ का अभाव है।, इसी प्रकार शिक्षा (अर्था अक्षरों की उच्चारण विधि) तथा छन्द के नियमों के विषय में भी समझना चाहिए। अक्षरों की उच्चारण विधि) तथा छन्द के नियमों के नियमों का विशेश रूप में कर इस स्था के अनुसार 'प्रातिशाख्य' इन तीनों वेदांगों के नियमों का विशेश रूप में कर स्थापके है। दूसरा पक्ष यह है कि प्रातिशाख्य की स्वतन्त्र सत्ता है। शिक्षा, छन्द तथा स्थापके है। दूसरा पक्ष यह है कि प्रातिशाख्य की स्वतन्त्र सत्ता है। शिक्षा, छन्द तथा स्थापक में किया गया है। ऐसे विषय है—क्रम, क्रम-हेतु, पारायण आदि। इसे किशे शास्त्र का अंग मानने पर इसकी पूर्णता का ह्यास होता है, परन्तु है वह अनिन्य, आं शास्त्र का अंग मानने पर इसकी पूर्णता का ह्यास होता है, परन्तु है वह अनिन्य, आं तथा पूर्ण वेदांग, जो अपनी सत्ता के लिए किसी भी शास्त्र की अपेक्षा नहीं रखता। तथा पूर्ण वेदांग, जो अपनी सत्ता के लिए किसी भी शास्त्र की अपेक्षा नहीं रखता। स्वयं आचार्य शौनक का ही वचन है—कृत्सनं च वेदाङ्गमिनन्द्यमार्षम् (ऋक् प्रतिश्र श्राहर)

उच्चारण, स्वर-विधान, एक पद का दूसरे पद के साथ सन्निहित होने पर सिन स्थान-स्थान पर हस्य का दीर्घविघान-आदि संहिताओं के पाठ से सम्बन्ध रखने को समस्त विषयों का इन ग्रन्थों में साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया गया है। संहितापाठ के पर पाठ के रूप में परिवर्तित होने पर जिन नियमों की आवश्यकता होती है उन सबका विवरण यहाँ बड़ी ही छानबोन के साथ दिया गया है। इन ग्रन्थों की रचना बड़ी ही वैज्ञािक रीति से की गई है। इनके रचियताओं ने तत्तत् संहिताओं से उन मन्त्रों को उद्भा किया है जिनमें सकार तथा नकार मूर्घन्य रूप को प्राप्त कर लेता है। दीर्घकरण है समस्त उदाहरण विशेष समीक्षण के साथ प्रस्तुत किये गये हैं। किन्हीं प्रातिशास्थों वैदिक छन्दों का भी वर्णन समुचित रीति से किया गया है। इन ग्रन्थों का क्रिक महत्त्व है। पहला महत्त्व भारत में व्याकरणशास्त्र के इतिहास के सम्बन्ध में है औ दूसरा उपलब्ध वैदिक संहिताओं के पाठ तथा स्वरूप के विषय में है। प्राचीन ग्राप में संस्कृत भाषा का व्याकरण इन्हीं प्रातिशाख्यों से आरम्भ होता है। प्रातिशास स्वयं व्याकरणसम्बन्धी प्रन्थ नहीं हैं, परन्तु वे व्याकरण—समादृत अनेक विषयों ह प्रतिपादन करते हैं और प्राचीन काल के अनेक वैयाकरणों के नाम तथा मत इवार्ष में निर्दिष्ट किये गये हैं। वैदिक काल में व्याकरण शास्त्र के उदय तथा अम्युद्य कर पर्याप्त सूचक है। व्याकरण-शास्त्र के समस्त पारिभाषिक शब्द इन ग्रंथों में स्वीर्ध कर लिये गरे हैं। कर लियें गये हैं।

१. द्रष्टव्य युघिष्टिर मीमांसक—संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास (द्वितीय वर्षः पु० २८५-८८)

आया की इतनी मीमांसा तथा समीक्षा इस सिद्धान्त का उज्ज्वल प्रमाण है कि इसके पहले ब्राह्मण-युग में व्याकरण का आविभीव हो चुका था। दूसरी वात जो इससे भी कहीं बढ़कर है वह यह है कि वैदिक संहिताओं का स्वरूप तथा पाठ उसी कार का था जिस प्रकार वह आजकल उपलब्ध हो रहा है। हजारों वर्ष बीत प्रवार का पार कि एक हिला में अविच्छिन्न रूप से उसी रूप में आज भी चली आ रही है जिस प्रकार वे अपने आरम्भिक युग में थीं। शौनक ने ऋक्प्रातिशास्य में इतने मुहम नियम बनाये हैं जिनके आधार पर हम निःसन्देह कह सकते हैं कि ऋषिद का मूछ पाठ अक्षर-अक्षर, स्वर प्रतिस्वर, उस समय भी उसी प्रकार का या जिस प्रकार हान वह मुद्रित प्रतियों में उपलब्ध होता है।

## ऋक्-प्रातिशास्य

1

0

۹,

÷

I

k

0

1

1

प्रातिशाख्य-प्रन्थों में ऋक्-प्रातिशाख्य प्राचीनता तथा प्रामाणिकता की दृष्टि से बग्ना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। परिषद् में प्रचारित होने के कारण यह गर्षद या पारिषद सूत्र के भी नाम से प्रख्यात है। विष्णुमित्र ने शौनक को इस 'पार्वर' का रचयिता बतालाया है, ै तथा इस प्रातिशास्य के रहस्यवेदी अपने आपको 'पारिपद में श्रेष्ठ' कहा है । 'शिक्षा' के विषयों के प्रतिपादक होने के कारण ही इसे <sup>'शिखा-शास्त्र'</sup> के नाम से पुकारते हैं। <sup>3</sup> इसके रचियता आव्वलायन के गुरु महर्षि शीनक है। यह प्रातिशास्य ऐतरेय आरण्यक के 'संहितोपनिषद्' (आरण्यक ३) का बक्षरणः अनुसरण करता है। तथा आरण्यक में (३।१।१) निर्विष्ट माण्डूकेय, माक्षव्य, बागस्य, शूरवीर नामक आचार्यों के संहिता-विषयक नाना मतों का प्रतिपादन करता है (कारिका २ तथा ३ )। यह इसकी प्राचीनता का स्पष्ट प्रमाण माना जा सकता है। समग्र ग्रंथ पद्यबद्ध सूत्र-रूप में ही है।

ऋषेद प्रातिशास्य प्राचीनता, प्रामाणिकता तथा विषय के विस्तृत एवं वैज्ञानिक बियान की दृष्टि से सभी प्रतिशाख्य ग्रंथों में शीर्षस्थानीय है। ऋग्वेद-प्रातिशाख्य में रूपेंद को एकमात्र उपलब्ध शाखा (शाकल शाखां) की शैशिरीय उपशाखा का सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इसके रचयिता शौनक का भाषाशास्त्रीय अध्ययन िवान्त विस्तृत, परिष्कृत तथा वैज्ञानिक है। सूत्रकार ने अनेक पारिभाषिक शब्दों का भ्योग किया है जो उनसे पूर्व नहीं मिलते। फलतः ये शब्द उनकी मौलिक कल्पना माने बा सकते हैं। ये पारिभाषिक शब्द अन्वर्थक हैं। पाणिनि द्वारा प्रयुक्त टि, घु, बादि के समान तथा वाजसनेयो प्रातिशास्य में प्रयुक्त 'सिम्', 'जित्' आदि के मौति

रे शौनकं च विशेषेण येनेदं पार्षद कृतम् । ( वर्गद्वयवृत्ति, रलोक ५ ) रे. सर्वे पारिषदे श्रेष्ठः सुतस्तस्य महात्मनः । (वहीं, क्लोक ६)

रे. वही, पृष्ठ १३।

अनर्थक नहीं हैं। सूत्रकार की भाषासमीक्षा की शक्ति बड़ी ही तीक्ष्ण है। इसके परिचय के लिये चतुर्दश पटल का अनुशीलन आवश्यक है जिसमें उच्चारण के दोषों का वहा हो सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत किया गया है। ग्रंथ की शैली संक्षेप में विषयों के निरूपण करते में है, परन्तु सूत्रों की रचना स्पष्ट तथा अर्थ-प्रकाशन में सर्वथा समर्थ है। ऋषेर की सम्पूर्ण विशिष्टताओं का उल्लेख करना ग्रन्थकार को अभीष्ट है और इस कार्य में है सर्वया सफल हुये हैं। फलतः उनका वैदिक गंथों का अनुशीलन तथा वैदिक भाषा ह्म परिज्ञान नितान्त श्लाघनीय, विस्तृत तथा विशद है।

'ऋँग्वेद-प्रातिशाख्य' का विषय-विवेचन यहाँ किया जा रहा है, जिससे प्राति-शास्यमात्रं के वर्ण्य विषयों से सामान्य परिचय प्राप्त हो सकता है। इस प्रातिशास्य है १८ पटलों में से प्रथम पटल (संज्ञा-प्रकरण) में इस शास्त्र के नाना पारिभाषिक शब्दों —स्वर, व्यञ्जन, स्वरभक्ति, रक्त, नामि, प्रगृह्य आदि विशिष्ट शब्दों—का स्रक्षण दिवा हुआ है। दितीय पटल में प्रविलब्ट, क्षेत्र, उद्ग्राह, भुग्न आदि नाना प्रकार की सिक्षा का उदाहरण के साथ लक्षण दिया गया है। तृतीय में स्वरों के परिचय के बननार विसर्जनीय सन्धि (विसर्ग की रेफ में परिणति), नकार के नाना विकार, नित-सनि (स तथा न को मूर्धन्य वर्ण में परिवर्तन; स = ष तथा न = ण), क्रमसन्धि (वर्ण हा द्विवंचन) तथा व्यञ्जनसन्धि, प्लुतिसन्धि आदि नाना प्रकार की सन्धियों का विल्ल और वैज्ञानिक परिचय चतुर्थ पटल से लेकर नवम पटल तक दिया गया है। दश्य तथा एकादश पटल में क्रम-पाठ का विवरण है, जिसमें वर्णों के तथा उदात्तादि स्वरों के परिवर्तन के नियमों का पूर्ण उल्लेख है। द्वादश-त्रयोदश पटल में पदिवभाग, व्यक्त के रूप तथा लक्षण की अनेक प्राचीन आचार्यों के मतपुरःसर विशिष्ट विवेचना है। चतुर्दश पटल में वर्णों के उच्चारण में जायमान दोषों का उल्लेख है। पंचदश में के परायण की पद्धति का संक्षिप्त परिचय है । अन्तिम तीन (१६-१८) पटलों में इन्तें गायत्री, उष्णिक्, बृहती, पंक्ति--आदि का विस्तृत वर्णन छन्दः शास्त्र के अध्ययन है लिए नितान्त उपादेय है। फलतः स्वर, वर्ण, सन्धि, तथा छन्द की मार्मिक व्याख्या ह प्रातिशास्य को वेद-समीक्षा के लिए उपयोगी बना रही है।

विष्णुमित्र की वृत्ति केवल आरम्भ के दो वर्गी पर ही मुद्रित हुई है। इस वृति आरम्भ के अनुसार इनका मूल निवास 'चम्पा' था । ये वत्सकुल में उत्पन्न पार्पस्थे दैविमित्र के पुत्र थे। यह वृत्ति केवल आरम्भिक वर्गद्वय पर प्रकाशित है। (ऋक् प्रार्धि शास्य के इण्डियन प्रेस वाले संस्करण में ), परन्तु पूरे प्रातिशास्य के १८ पटलों पर उपलब्ध होती है हस्तिलिखित प्रतियों में । डेक्कन कालेज के हस्तलेख में यह पूरी बाल उपरुक्त होती हैं और इसका नाम 'ऋज्वर्था' दिया गया है। इस हस्तलेख का काल शक सं० १५६२ (= १६४० ई०) है। फलतः इनका समय १७वीं क्री

प्राचीनतर होना चाहिए। इससे प्राचीन है भाष्य।

उवट—का भाष्य नितान्त प्रसिद्ध है। ये उवट शुल्कयजुर्वेद के भाष्यकर्ता भी हैं। इस भाष्य की रचना इन्होंने अवन्ती (उज्जियनी) में निवास कर राजा भोज के शासन कल में की। फलतः इस भाष्य का रचनाकाल ११वीं शती का मध्यकाल है। इस कार यह भाष्य वृत्ति से लगभग चार सौ वर्ष पहिले निर्मित हुआ था। वाजसनेयि-प्रातिशाख्य

शुक्लय जुर्वेद का प्रातिशाख्य कात्यायन मुनि की रचना है। ये कात्यायन अष्टाघ्यायों है बार्तिकार कात्यायन (वरुचि) से भिन्न हैं या अभिन्न ? इस विषय में पर्याप्त सत्मेद हैं। हमारा परिनिष्ठित मत है कि ये कात्यायन वार्तिककार से भिन्न हैं, तथा पाणिनि से भी प्राचीनतर हैं। इस प्रातिशाख्य में आठ अघ्याय हैं, जिनमें परिभाषा, सर तथा संस्कार—इन तीनों विषयों का विस्तृत विवेचन है। कात्यायन के लिए 'स्वर-संस्कार-प्रतिष्ठापयिता' की उपाधि इसी विशिष्टता को लक्ष्य कर दी गई है (८।६१)। वाजसनेयि प्रातिशाख्य में आठ अघ्याय हैं जिनमें सूत्रों की संख्या ७३४ है। संक्षेप में अघ्यायों के वर्ण्य विषय इस प्रकार हैं—

(१) अध्याय (१६९ सूत्र ) में वर्णोत्पत्ति, अध्ययन विधि, संज्ञा-परिभाषा तथा वर्णों के उच्चारण स्थान का वर्णन है।

(२) अध्याय (६५३ सूत्र) स्वर के नियम।

(३) अघ्याय (१५१ सूत्र) सन्धि के नियम।

(४) अध्याय (१९८ सूत्र ) सिन्ध, पदपाठ एवं क्रम पाठ के नियम क्रमशः दिये गये हैं।

(५) अध्याय (४६ सूत्र) अवग्रह के नियम। समास में दो पदों का पृथक् ग्रहण 'अवग्रह' कहलाता है जो ह्रस्य स्वर के समान एक मात्रा वाला होता है।

(६) अध्याय (३१ सूत्र ) आख्यात (क्रियापद ) और उपसर्ग के नियम ।

(७) अघ्याय (१२ सूत्र ) परिग्रह के नियम । 'परिग्रह' का अर्थ है मध्य में इति शब्द रखकर पदको दोहराना ।

(८) अध्याय (६२ सूत्र ) वर्ण सम्माम्नाय = वर्णमाला, अध्ययन विधि, वर्णों के

देवता, पद-चतुष्टय एवं उनके गोत्र तथा देवता।

पूर्वोक्त संक्षिप्त विवरण से पता चलता है कि वाजसनेयि-प्रातिशास्य में मुख्यतः हैं विषयों का विचार प्रस्तुत किया गया है—(१) वर्ण विचार, (२) स्वर विचार, (३) सिन्ध विचार—(प्रातिशाख्यों में पदों से संहिता—पाठ का निर्माण करना बाबस्यक विषय है और यह निर्माण सिन्ध के नियमों पर आधारित रहता है। इसी से वाज॰ प्राति॰ के संपूर्ण तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय में सिन्ध के नियम दिये गये हैं); (४) पदपाठ विचार—(पद का लक्षण, चार प्रकार के पद, पदपाठ में इतिकरण

का विघान, र्वप्रह का विस्तृत विघान आदि का प्रतिपादन वा॰ प्रा॰ के सम्पूर्ण पञ्चम अघ्याय में किया गया है); (५) क्रमपाठ विचार (पदपाठ तथा संहितापाठ के अनन्तर क्रमपाठ आता है। वा॰ प्रा॰ के चतुर्थ अघ्याय के अन्तिम सूत्रों तथा सप्तम अघ्याय में मुख्यतः क्रमपाठ का विघान किया गया है); (६) वेदाध्ययन विचार (प्रथम अघ्याय एवं अन्तिम अष्टम अघ्याय के कितिपय सूत्रों में वेद के अध्ययन के विशिष्ट प्रकार का तथा उसके फल का भी वर्णन किया गया है)।

वारासनियि प्रातिशाख्य का वैविष्ट्य भाषाशास्त्रीय दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण है। इसमें कात्यायन ने जो प्रतिपादित किया है, वह बड़ा ही विशद, तलस्पर्शी एवं भाषा वैज्ञानिक पद्धित के आश्रय पर अवलिम्बत है। कात्यायन अपने विषय के निशेष विद्वान् थे। फलतः उन्होंने अपनी तुलनात्मक दृष्टि से अनेक प्राचीन आवार्यों के मतों का नाम्ना निर्देश किया है। ऐसे आचार्यों का वर्णक्रमानुसार निर्देश इस प्रकार है—(१) औपश्रवि (३।१३१); (२) काण्व (१।१२३; १।१४९); (३) काश्रप (४।५; ४।१६०); (४) गार्ग्य (४।१६७); (५) जातूकण्यं (४।१२५; ४।१६०, ५।२२) (६) दालस्य (४/१६), (७) माध्यदिन (८।३९), (८) शाकटायन (३।१२२) आदि ६ निर्देश); (९) शाकल्य (३।१०) एवं (१०) शौनक (४।१२२)

इस प्रकार वाज॰ प्राति॰ के लेखक कात्यायन मुनि का भाषाशास्त्रीय दृष्टिकोण बढ़ा ही विस्तृत एवं व्यापक था। इतने आचार्यों के मतों का उल्लेख स्वयं महत्त्व भी वस्तु है।

कात्यायन तथा पाणिनि का परस्पर सम्बन्ध क्या है ? दोनों के ग्रन्थों की तुब्ल से स्पष्ट है कि दोनों में पारिभाधिक ग्रन्थों की एकता है। वार्तिककार कत्यायन के विशिष्ट मतों का यहाँ सर्वथा अभाव ग्रन्थकारों की भिन्नता का स्पष्ट प्रमाण है। पाणिनि ने ही अपने व्याकरण के लिए पारिभाधिक शब्दों को इस प्रातिशास्त्र ग्रहण किया है। ऐसे पारिभाधिक शब्दों में ये—उपधा (१।३५), उदात्त (उन्तर्क दात्तः १।१०८) अनुदात्त (नीचैरनुदात्तः १।१९९), स्वरित (उभयवान् स्वर्णिः १।११० = समाहारः स्वरितः १।२।३१) आम्रेडित (१।१४६), लोप (१।१४१) अपृक्त (एकवर्णः पदमपृक्तम् १।१५१ = अपृक्त एकाल् प्रत्ययः, १।१।१४१) मुख्य है। पाणिनि ने अनेक सूत्रों को अक्षरशः ग्रहण कर लिया है—

वर्णस्यादर्शनं लोपः (वा० प्रा० १।१४१) = अदर्शनं लोपः (पा० स्० १।११६०) संख्यातानामनूदेशो यथासंख्यम् (१।१४३) = यथासंख्यमतुदेश समानम् (१।३।१०) साम जपन्न्यू खवर्जम् (१।१३१) = यज्ञकर्मण्यजपन्यू समानम् (१।२३४)।

i

5

91

7

पाणिति ने ही इन सूत्रों तथा पारिभाषिक शब्दों की अष्टाध्यायों में, ग्रहण किया है। इसका परिचय पाणिति की रचनाशैली की प्रमाढ़ता, उनकी परिभाषाओं एवं संज्ञां की एक रूपता तथा अविसंवादिता के साथ वाजसनेयिप्रातिशास्य की शैली की अग्रेड़ता तथा अव्यवस्था के साथ तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता हैं (तुलना करो शादे तथा ४०; १।५२; ३।९-१०)। इस प्रातिशास्य के अनेक शब्द ऋष्वेदीय प्रातिशास्य के समान ही प्राचीनतर अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। प्रथम अध्याय के सूत्र १३३ हे केकर १३७ सूत्र तक जिस विषय का प्रतिपादन हैं वह नितान्त व्यवस्थित तथा स्वित्व है। इन्हों में से "तिस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य (१।१२४); तस्मादित्युक्त स्थादेः (१।१३५) तथा षष्टिस्थाने योगाः (१।१३६)" सूत्रों को पाणिनि ने अपने ग्रन्थ में रह लिया है। फलतः इस अक्षरशः परिशीलन का सामूहिक परिणाम यही है कि यह प्रातिशास्य पाणिनि से प्राचीनतर है। बहुत सम्भव है कि महर्षि पाणिनि माध्यन्दिनसेहिता के अनुयायो हों और इसीलिए इस प्रातिशास्य से उन्होंने बहुत सी सामग्री अपने ग्रन्थ के लिए संगृहीत की हो। इस प्रातिशास्य का रचनाकाल पूर्व-पाणिनि काल है, अर्थात् विक्रम-पूर्व अष्टम शतक में इसकी रचना मानी जा सकती है। य

कात्यायन-प्रातिशाख्य की दो व्याख्य। यें प्रकाशित हैं। इनमें से एक है उव्वट-कृत 'मातृवेद' संज्ञक भाष्य और दूसरी है अनन्तभट्ट-रिवत 'पदार्थ प्रकाशक' नामक भाष्य। समें से उव्वटभाष्य तो अनेक स्थानों से प्रकाशित हुआ है, विन्तु अनन्तभट्ट की व्याख्या केवल महास विश्वविद्यालय की ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुई है। उव्वट के देश-काल प्रपिचय अपर दिया गया है। अनन्तभट्ट ने अपनी व्याख्या के अन्त में अपना परिचय दिया है, जिससे पता चलता है कि उनकी माता का नाम भागीरथी और पिता का नामदेव था। ये काण्वशाखा के अनुयायो थे। इनके दूसरे ग्रन्थ 'काण्वयाजुष-भाष्य' के बनुसार ये काशी-निवासी थे। है 'विधानपारिजात' नामक ग्रन्थ के अन्त में काशी में ही

<sup>ै. &#</sup>x27;ऋग्वेद प्रातिशास्य' के वर्ण्य विषयों को अनुशीलन के निमित्त द्रष्टव्य 'ऋग्वेद प्रातिशास्य—एक परिशीलन' लेखक डा० वीरेन्द्र कुमार वर्गा (वाराणसी, १९७२।

रे उवट-भाष्य के साथ काशी संस्कृत सीरीज से प्रकाशित युगलिकशोर पाठक द्वारा सम्पादित (काशी, सन् १८५८); यह दुर्लभ संस्करण बहुत ही प्रामाणिक है। इसके साथ कात्यायन-निर्मित 'प्रतिज्ञापरिशिष्टसूत्र' (तीन कण्डिका) तथा 'माषिकपरिशिष्टसूत्र' (तीन कण्डिका) समाष्य प्रकाशित है।

काश्यां वासः सदा यस्य चित्तं यस्य रमाप्रिये। (भाष्य के अन्त में)

उसकी पूर्ति हीने का उल्लेख है। अतः अनन्तभट्ट का काशी-होना सुनिश्चित है। अन्तरभट्ट के आविर्भावकाल का भी परिचय हमें उपलब्ध होता है। प्रतिज्ञासूत्रपरिश्चर (११३) की व्याख्या में अनन्तदेव ने महीधर का उल्लेख किया है और महीधर मन्त्रमहोदधि का रचनाकाल १६४५ सं० (=१५८८ ई०) स्वयं निर्देश है। फलतः अनन्त का समय इसके पश्चाद्वर्ती है। 'विधानपारिजात' का रचनाक १६८२ सं० (=१६२५ ई०) है। इसलिए अनन्तभट्ट का समय घोडश शताबी ब अन्तर्भाषा समदश का पूर्वार्ध (१५८० ई०-१६४० ई०) मानना उचित प्रतीत होता है। इनके प्रातिशाख्यभाष्य का नाम 'पदार्थप्रकाश' है। इस व्याख्या में काण्यशाबा द्यायी ग्रंथकार ने काण्यसंहिता से उदाहरण दिये हैं जिसके अनुशीलन से काण्यसंहित तथा उसके पद-पाठ के ऊपर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

इस प्रातिशास्य से सम्बद्ध दो लघुकाय ग्रन्थ भी प्रसिद्ध हैं, जिनके ऊपर टीक्सें भी उपलब्ध होती हैं। इनमें से—(१) प्रतिज्ञा-सूत्र तथा (२) भाषिकसूत्र है। झ दोनों को कात्यायन-प्रातिशास्य का परिशिष्ट समझना चाहिए।

(१) प्रतिज्ञासूत्र—में शुक्लयजुर्वेद से सम्बद्ध स्वरादि सम्बन्धी नियमों का वित्रल दिया गया है। इसके व्याख्याकार अनन्तदेव याजिक हैं, जो सम्भवतः अनन्तदेवखृते भिन्न नहीं हैं। इसकी व्याख्या में उच्चारण तथा वर्णों के सम्बन्ध के विषये में लोक जानकारी प्राप्त होती है। शुक्लयजुर्वेद में मूर्धन्य 'ष' का उच्चारण कवर्गीय 'ख' के तथा 'य' कार का उच्चारण चवर्गीय 'ज' कार जैसा होता है, परन्तु दोनों का उच्चार एकाकार नहीं है, प्रत्युत तत्सदृश ही होता है। यह उच्चारण 'ष' तथा 'ख' के मध्यकी और 'य' - 'ज' के मध्यवर्ती विशिष्ट रूप से होता है। अनन्तदेव के इस परिकार है इन वर्णों के उच्चारण पर विशेष प्रकाश पड़ता है।

२. वाजमन्तं सिनदिनमस्यास्तीति वाजसिनिरिति महीधराचार्या मन्त्रभाष्ये व्यास्यात्वतः (वाज० प्राति०, काशी सं०, पृ० ४०६) यह कथन महीधर के यजुर्वेद-भाष्यं के उपोद्धात में दी गई व्यास्था से पूर्णतः मेल खाता है।

रे. वा॰ प्रा॰ का उब्बट एवं अनन्त मट्ट के भाष्यों तथा हिन्दी अनुवाद के साव कि सुन्दर संस्करण डा॰ वीरेन्द्र कुमार वर्मा के सम्पादकत्व में काशी से प्रकाशि हुआ है। प्रकाशक—ज्ञान प्रकाश प्रतिष्ठान, वाराणसी, १९७५ ई॰। यह संस्करण पूर्व संस्करणों की अपेक्षा विशेष शुद्ध तथा प्रामाणिक है।

१- ''तेनायं रिचतो विधानदिविषद्वृक्षोऽध्यिसर्वप्रदः काले द्वच ब्टबडे कलांकलिते (?) काश्यामगात् पूर्णताम्''—इंडिया आफिस पुस्तकालय में उपलब्ध ईस्तकेंड की अन्त ।

(२) भाषिक-सूत्र—इसमें प्रधानतया शत्यय-न्नाह्मण के स्वर-संचार का विवान किया गया है और साथ ही साथ कित्यय सम्प्रति अनुपलव्य न्नाह्मणों के भी स्वर संचार का संकेत किया गया है। वेद के स्वरिवधान की पूरी जानकारी के लिए इस ग्रंथ का विवान तितान्त उपयोगी तथा प्रामाणिक सिद्ध हो सकता है। इसके अपर भी अनन्त कि की व्याख्या उपलब्ध होती है। ये दोनों परिशिष्ट-सूत्र व्याख्या-सहित शुक्लयजुर्वेद-ग्रातिशाख्य के काशी-संस्करण में परिशिष्ट रूप से मुद्रित तथा प्रकाशित है।

वैतिरीय प्रातिशाख्य

7.

R

1

q

Į.

đ

ř

3

q

à

7

तैतिरीय संहिता से सम्बद्ध यह प्रातिशाख्य दो प्रश्नों अर्थात् खण्डों में विभक्त है त्या प्रत्येक प्रश्न में १२ अघ्याय हैं। इस प्रकार पूरा सूत्रात्मक ग्रंथ २४ अघ्यायों में विभक्त है। विषयों का प्रतिपादन सुव्यवस्थित तथा प्रामाणिक है। प्रथम प्रश्न में वर्ण-स्मानाय, शब्दस्थान तथा शब्द का उत्पत्तिप्रकार, नाना प्रकार की स्वर एवं विसर्ग सिया, मूर्धन्य विधान आदि विषयों का विवेचन है। द्वितीय प्रश्न में नकार का णत्व-विधान, अनुस्वार तथा अनुनासिक अनुनासिक-भेद, स्वरित-भेद, संहिता-स्वरूप आदि अनेक उपादेय विषयों का संक्षेप में यहाँ प्रतिपादन है। अपनी संहिता से सम्बद्ध होने के कारण स्वभावतः समग्र उदाहरण तैत्तिरीय संहिता से ही संकल्ति हैं।

इसकी व्याख्या-सम्पत्ति पर्याप्तरूपेण विश्वद है। प्रकाशित तीन व्याख्याओं में माहिषेय कृत 'पदक्रम-सदन' नामक भाष्य प्राचीनतम है', क्योंकि इसके दूसरे व्याख्याकार सोमयार्थ ने अपने 'त्रिभाष्यरत्न' में माहिषेय, आत्रेय तथा वरर्शि की प्राचीन व्याख्याओं का उपयोग किया है। उनमें यह माहिषेय भाष्य सर्वप्रथम है। उसमें निर्देष्ट समस्त उदरण यहाँ उपलब्ध भी होते हैं। 'पदक्रमसदन' नाम अन्वर्थक है। वैदिकों के मन्त्रव्यानुसार वैदिक पाठ दो प्रकार होते हैं—संहिता, पद तथा क्रम पाठ प्रकृत-पाठ कहलाते हैं, तथा शिखा, माला, घन आदि आठों विकृति-पाठ कहलाते हैं। इनमें भित्रश्वाख्यों का प्रतिपाद्य विषय प्रकृति-पाठ तथा तत्सम्बद्ध स्वर-सन्धि का विवेचन होता है। इस वृष्टि को लक्ष्य में रखकर माहिषेव भाष्य का 'पदक्रमसदन' नाम सार्थक है। वह भाष्य संक्षिप्त, लघुकाय तथा उपादेय है। सोमयार्थ का 'त्रिभाष्य-रत्न' इससे वृष्टि को लक्ष्य में रखकर वा उपादेय है। सोमयार्थ का 'त्रिभाष्य-रत्न' इससे वृष्टि को लक्ष्य विरचित 'वैदिकाभरण' तो इन दोनों की अपेक्षा कालदृष्टि वे नवीन है। ये तीनों व्याख्याएँ प्रामाणिक, प्रमेयबहुल तथा व्याकरण के मार्मिक तत्व (जैसे वर्णोत्पत्ति आदि) के विश्वद प्रतिपादक होने से विश्वष उपयोगी हैं।

<sup>े</sup> संस्करण मद्रास यूनिवर्सिटी संस्कृत सीरिज नं० १; मद्रास विश्वविद्यालय, १९३० १ इन दोनों व्याख्याओं के साथ यह ग्रंथ मैसूर संस्कृत ग्रंथमाला (संख्ण ३३) में प्रकाशित है। अंग्रेजी अनुवाद तथा टिप्पणी के साथ ह्विट्नी ने भी एक संस्करण अमेरिका से निकाला है।

गोपालयज्वा अपने को गोपालिमिश्र के नाम से भी अभिहित करते हैं। इस्तें 'वृत्तरत्नाकर' की ज्ञानदीप नामक व्याख्या लिखी थी, जो आन्ध्रलिपि में मद्रास से मुक्कि हैं। इसमें इन्होंने अपनी व्याख्या की बड़ी श्लाधा की हैं। इससे ये वृत्तरत्नाकर हैं। इसमें इन्होंने अपनी व्याख्या की बड़ी श्लाधा की हैं। इससे ये वृत्तरत्नाकर हैं। कर विया केदारमट्ट से अर्वाचीन हैं। केदारमट्ट का समय १३वीं शताब्दी है। कर गोपालिमिश्र इनसे निश्चितरूपेण अर्वाचीन हैं। इन्होंने अपने 'वैदिकामरण' में सोमगां के 'त्रिभाष्यरत्न' के पाठों को उद्धृत कर उनका खण्डन किया है। फलत: सोमगां गोपालिमिश्र से पूर्वकालीन हैं। सोमयार्य ने अपने 'त्रिभाष्यरत्न' व्याख्या में उन प्राक्ति आचारों का निर्देश किया है जिनकी व्याख्या के आधार पर उन्होंने अपने भाष स 'निर्माण किया। वररुचि, आत्रैय तथा माहिषैय-तैत्तरीय प्रातिशाख्य के ये ही प्राचीन व्याख्याकार हैं, जिनकी प्राचीनता तथा प्रामाणिकता अक्षुण्ण है।

सामवेदीय प्रातिशाख्य

सामवेद के ऊपर कई प्रातिशास्य प्रकाशित हुए हैं जिनमें मुख्य ये हैं-

(क) पुष्पसूत्र—पुष्प ऋषि के द्वारा प्रणीत होने से यह प्रातिशास्य पुण्पत्रं के नाम से अभिहित किया जाता है। इसके दश प्रपाठक हैं। इसके ऊपर उपाध्य अजातशत्रु कृत भाष्य प्रकाशित हुआ है। यह साम-प्रातिशास्य गान-संहिता हे सम्बन्ध रखता है और इसिए इसमें स्तोभ का विशेष विवेचन है तथा उन सबं और मन्त्रों के उल्लेख हैं जिनमें स्तोभ का विधान या अपवाद होता है। गायनोपने अन्य सामग्री के संकलन के कारण सूत्र नितान्त उपयोगी है। इसमें प्रधानतया वेषण तथा अर्थ्य गेयगान में प्रयुक्त सामों का ऊहन अन्य मन्त्रों पर कैसे किया जाता है इस विषय का विश्वद विवेचन है।

हरदत्त-रिचत 'सामवेदीय सर्वानुक्रमणी' के अनुसार पुष्पसूत्र या फुल्लसूत्र के रचियता सूत्रकार वररुचि है। इस वररुचि के विषय में विशेष जानकारी नहीं है कि यह किस काल का ग्रन्थकार है। पुष्पसूत्र के ऊपर उपाध्याय अजातशत्र नाम किसी ग्रन्थकार की व्याख्या उपलब्ध होती है, जो इस ग्रन्थ के काशी-संकरण के अकाशित है। इससे पता चलता है कि इस ग्रन्थ के दो पाठ प्रचलित थे। एक के वही पाठ है जिस पर अजातशत्रु की व्याख्या मिलती है। दूसरा पाठ वह है कि वारम्म के चार प्रपाठक सम्मिलत हैं, जिन पर अजातशत्रु की व्याख्या नहीं है। अजातशत्रु की वार्म पंचम प्रपाठक से आरम्म होती है। व्याख्या के आरम्म का मञ्जल हलोक इसी विश्व पंचम प्रपाठक से आरम्म होती है। व्याख्या के आरम्भ का मञ्जल हलोक इसी विश्व पंचम प्रपाठक से आरम्म होती है। व्याख्या के आरम्भ का मञ्जल हलोक इसी विश्व पंचम प्रपाठक से आरम्भ होती है। व्याख्या के आरम्भ का मञ्जल हलोक इसी विश्व पंचम प्रपाठक से आरम्भ होती है। व्याख्या के आरम्भ का मञ्जल हलोक इसी विश्व पंचम प्रपाठक से आरम्भ होती है।

१. स॰ चौखम्बा संस्कृत सीरीज नं० २९७, काशी, १९२२। इस ग्रंथ का संस्कृत तथा जर्मन अनुवाद डा० साइमन नामक जर्मन विद्वान् ने (बिलन, १९०९) किया है जिसकी डा० कैलेण्ड ने बड़ी प्रशंसा की है।

क्ष वीयक माना जा सकता है। फलतः यही कहना चाहिए कि अजातशत्रु को प्रन्य के वादिम चार प्रेपाठकों का परिचय नहीं था। यदि होता, तो उन पर व्याख्या लिखने से विदत्त नहीं होते।

Î

È

1

id:

li

Iri

h

स

7

X

ä

वे

F

1

1

(ख) ऋक्तन्त्र—यह ग्रन्थ सामवेद की कौथुम शाखा का प्रातिशास्य ग्रन्थ है हीर इसीलिए अन्य प्रातिशाख्यों में वर्ण्य विषयों के साथ इसके विषयों का भी हा साम्य है। ग्रन्थ की पुष्पिका में यह 'ऋक्तन्त्र-व्याकरण' के नाम से निर्दिष्ट है। पूरा ग्रन्थ सूत्रों में है जिनकी संख्या दो सौ अस्सी है तथा जो पाँच प्रपाठकों (या अधायों) में विभवत है। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध शाकटायन हैं, जिनका निर्देश ग्रास्क वा पाणिनि ने अपने ग्रंथों में किया है। इसमें प्रथमतः अक्षर के उदय तथा प्रकार का क्वंन किया गया है। तदनन्तर व्याकरण के विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों के लक्षण का विदेश किया गया है। अक्षरों के उच्चारणस्थान के विवरण के अनन्तर सन्धि का वर्ण विशवता से किया गया है। पदान्त अक्षरों के नाना परिवर्तनों का विवरण किय के प्रसंग में बड़ा ही उपयोगी तथा उपादेय है, जैसे अन्तिम नकार का क्षिवंनीय में परिवर्तन (सूत्र ११२-११३) (जैसे ऋतून् +अनु =ऋर्तूरनु); र्गित बन्दों के विसर्ग का रेफ में परिवर्तन ( सूत्र ११६; जैसे प्रातर्गन, प्रातर्जुवस्व); ब्ल दशा में विसर्ग का यकार में परिवर्तन (११७) आदि। पादान्त स के नाना र्गालतंनों का निर्देश (सूत्र १५६--१६७), समास के प्रथम पद के अन्तिम स्वर का वैर्षीकरण (सूत्र २१४--२५५ ) तथा उसके अपवाद (२५६--२६० )। जैसे कपि गेरनो, दर्भ तथा रव शब्दों से पूर्व वृष के अन्तिम स्वर का दीर्घ होता है (सूत्र २१५), की वृणाकिप वृषारव आदि । नर, वसु तथा राट् शब्दों से पूर्व पद के अन्त्य स्वर য় दोर्घ होता है (सूत्र २१८), जैसे विश्वानरः, विश्वावसुः आदि। इस प्रकार बाकरण-सम्बन्धी तथ्यों से यह पूर्ण है।

ऋक्तन्त्र में प्रयुक्त पारिभाषिक संज्ञाओं को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा

(१) कृत्रिम पारिभाषिक संज्ञा जैसे 'णि' (पदादि के लिए, सूत्र ७१,७७),

(२) अपूर्व पारिभाषिक संज्ञा जैसे 'उत्' ( उदात्त के लिए, सू॰ ५१,१५६ ), 'र्व' (तीर्व के लिए, २३६, २३७ ), 'ति' (लघु के लिए, २३६, २३७ ), 'ति' । विके लिए, २९, ११० ), 'स्व' (ह्रस्व के लिए, २५, १५० ) आदि ल्युसदृज्ञ इतर संज्ञायें प्रयुक्त हैं।

े टीका के साथ डा॰ सूर्यकान्तशास्त्री द्वारा सम्पादित । लाहौर, १९३४ । इस संस्करण के आरम्म में सुन्दर प्रमेयबहुल भूमिका है ।

(३ू) अन्वर्थक पारिभाषिक संज्ञा, जैसे अन्तःस्य, उष्म तथा वयोगकः (११), घोष (१४), सोष्म (१६), अनुनासिक (१९) इत्यादि।

), घाष ( ९०), यह प्रातिशास्य अपने मूल रूप में नि:सन्देह पाणिनि से पूर्ववर्ती है और सिंह्य परिभाषा के निर्माण एवं सूत्रों की रचना में यदि अव्टाध्यायी पर इनका विपृष्ठ प्रका दृष्टिगोचर होता है, तो आस्चर्य करने की कोई बात नहीं है। यास्क ने भी हुन विशिष्ट मतों का निर्देश अपने ग्रन्थ में किया है ।

ऋक्तन्त्र-व्याकरण के रचियता के विषय में आचार्यों का मतमेद दृष्टिगोचर हो है ( 'ऋ क्तन्त्र' के अन्त में यह शाकटायनीयत व्याकरण निर्दिष्ट है तथा इसकी हिंहे अन्त में भी इसके सूत्रों की संख्या २८० (दो सी अस्सी) तथा रचियता का का शाकटायन दिया गया है। इसके विपरीत भट्टोजिदीक्षित ने 'शब्दकौस्तुम' (मुखनाक्षि सूत्र ) में छान्दोग्यलक्षण ऋक्तन्त्रव्याकरण के प्रणेता 'औदव्रजि' का एक हा उद्घृत किया है, जो मुद्रित ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त क्लोकाल पाणिनीय शिक्षा की 'पश्चिका' नाम्नी व्याख्या के अज्ञातनामा लेखक ने 'औद्य के बे ऋव्तन्त्र का प्रणेता माना है तथा उनके अनेक सूत्रों को उद्धृत किया है, जिल्हें कुछं मुद्रित प्रति में उपरुब्ध होते हैं । फलतः प्राचीन आचार्यों में ऋकत्वहे रचियता के विषय में ये दो मत प्रचलित प्रतीत होते हैं। इन दोनों का समन्वयान्त्र जा सकता है। एक तो है व्यक्तिगत नाम तथा दूसरा है गोत्रज नाम। अधिकी वैयक्तिक तथा 'शाकटायन' गोत्रज नाम है। इस प्रकार दोनों का समन्वय ित्राव सकता है।

गोभिल-गृहसूत्रं के व्याख्याता भट्टनारायण र के अनुसार ऋक्तन्त्र का सकत 'राणायनीय शाखा' के साथ माना जाता है। अर्थात् राणायनीय शाखा की सामग्रीह के आघार पर यह ग्रन्थ प्रणीत हुआ है। इसी ग्रन्थ का संक्षेप किसी आवार्य वे व ऋक्तन्त्र' के नाम से किया है, जो प्रकाशित भी हो चुका हैं।

#### अथर्ववेदीय प्रातिशास्य

अयर्ववेद के दो प्रातिशास्य प्रस्यात हैं---

(१) शौनकोया चतुरध्यायिका—अमेरिकन विद्वान् डा० ह्विट्नी ने इसे स्मा प्रकाशित किया है 3 (१८६२)। यह प्रातिशाख्य चार अघ्यायों में विभक्त है। हिंदी

२. राणायनीयानाम् ऋक्तन्त्रप्रसिद्धा विसर्जनीयस्याभिनिष्ठानाख्या (पृ० ४२०)।

१. द्रष्टच्य युघिष्ठिर मीमांसक—संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, द्वितीय इति पृं॰ ३३४-३३५ भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्टान, सं २०१९।

३. डा॰ ह्विटनी द्वारा सम्पादित, जर्नल आफ अमेरिकन ओरियण्टल से ( खण्ड ७ ) १८६२।

क्षेत्रित में शौनक का नाम निर्दिष्ट होने के कारण उन्होंने ऐसा नामकरण कर दिया क्षेत्र में शौनक का नाम निर्दिष्ट हो गई। वस्तुतः इसका नाम तथा लेखक दोनों क्षित्र हैं। सरस्वतीभवन (वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय) में सुरक्षित हस्तलेख में क्षेत्रित क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र हैं। सरस्वतीभवन (वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय) में सुरक्षित हस्तलेख में क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र हैं। इनके व्यक्तित्र का परिचय नहीं क्षित्र। महाभाष्य ३।२।१०८ में किसी कौत्स के पाणिनि के ज्ञिष्य होंने का उल्लेख क्षेत्र क्षेत्र होने को अभिन्नता सिद्ध नहीं कर सकते। यही सबसे प्राचीन अर्थवं क्षेत्र प्रातिशाख्य है।

दूसरे वर्ण्य विषयों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

- (१) ब॰ में ब्विन तथा भेद, विसर्जनीय, अभिनिघान, अक्षर, विकार तथा आगम का विघान है।
- (२) ब॰ में सिन्ध का विवेचन है जिसमें अन्तिम स्पर्शों की सिन्ध, विसर्जनीय सिन्ध, निपात से प्राप्त सिन्ध नियमों एवं उष्म वर्णों के विकार आदि का प्रतिपादन है।
- (३) ब॰ में संहिता पाठ में होनेवाले दीर्घत्व विधान, द्वित्व विचार, स्वरसन्धि, स्वरित के अनेक भेद तथा णत्व विधान आदि विषयों का विवेचन है।
- (४) अ॰ में अवग्रह, प्रगृह्म, क्रमपाठ का निरूपण एवं उसको आवश्यकता पर विचार किया गया है।
- रि अथर्ववेद प्रातिशाख्य

TAP.

विश

मा स्रो

1

1

त्यड ' श्रे

Ťì

**7**

N.

fi

1

बन

10 AL

4

6

अथर्व प्रातिशाख्य में प्रातिशाख्य सम्बन्धी कुछ ही विषय विवेचित हैं। सिन्ध, तर तथा पद पाठ के नियम यहाँ बतलाये गये हैं। जिनमें स्वरों का वर्णन अधिक वितार से किया गया है। यह प्रातिशाख्य पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं करता, वो अन्य प्रातिशाख्यों में नियमतः उपलब्ध होते हैं। आचार्य शाकल्य को छोड़कर अन्य किसी आचार्य का उल्लेख यहाँ नहीं मिलता। दोनों ग्रन्थ मिलकर अथर्व वेद के समस्त विषयों का निरूपण करते हैं। वह ग्रन्थ बहुत ही स्वल्पकाय (लघु पाठ) है तथा अथर्व-वेद-सम्बन्धी कितिपय विषयों का ही प्रतिपादन करता है। जो ग्रन्थ अथर्व-त्रातिशाख्य के नाम से प्रसिद्ध तथा लाहौर से भूमिका और टिप्पणी के साथ प्रकाशित हुआ है?, वह इसी ग्रन्थ का वृहत् पाठ है। इनमें अन्तिम ग्रन्थ ही अपने विषय का महत्त्वपूर्ण,

<sup>ै.</sup> विस्वबन्धु शास्त्री द्वारा लाहौर से प्रकाशित, १९२३।

है है। सूर्यकान्त शास्त्री द्वारा लाहौर से प्रकाशित, १९४०।

उपादेय तथा न्यापक ग्रन्थ प्रतीत होता है जिसकी सहायता से अथर्व के मूलपाठ हो समझने में भी विशेष सामग्री मिलती है।

### शिक्षा साहित्य

'शिक्षा' का अर्थ है वैदिक मन्त्रों की उच्चारण विधि का शिक्षक ग्रन्थ। विश्व तथा प्रातिशाख्य के परस्पर सम्बन्ध के विषय में मतैक्य नहीं है। साधारणतः विद्याने प्राचीन ऋषियों के नाम से सम्बद्ध मानी जाती हैं, परन्तु उनमें से अनेक ग्राचीन रर्जन्।यों न होकर अविचीन रचना हैं। किन्हीं के मत में प्रातिशाख्य शिक्षा-ग्रन्थों के आधार मानकर रचित हैं, यद्यपि कित्रय शिक्षायें प्रातिशाख्य को अवलिखत कर निर्मित हैं शिक्षा का साहित्य पर्याख्पेण विशाल है। प्रधान शिक्षाओं का संवित्र परिचय नीचे दिया जाता है।

व्यासिशक्षा न्यास्त्री क्षा न्यास्त्री द्वारा रिचत 'वेदतैजस' नामक व्याख्या ग्रन्थ उपलब्ध है।

भरद्वाज शिक्षा — इस ग्रन्थ का सम्बन्ध तैत्तिरीय संहिता के साय है। वृ 'संहिता शिक्षा' के नाम से व्यवहृत होती है, क्यों कि इसका प्रधान लक्ष्य संहिता के पदों की शुद्धता है तथा उसके लिए विशिष्ट नियमों का विवरण है और कहीं बिष्ट शब्दों का संकलन भी है। तैत्तिरीय संहिता में 'वृजिन्' शब्द की उपलब्ध होती है परन्तु जकार के उदात्त स्वर युक्त होने पर यह अकारयुक्त 'वृजन' होता है (वृजने उदात्तरचेत् अकारेण सहे च्यते )। इसी प्रकार 'पर्शुं' शब्द अन्तोदात्त होने पर 'पर्शुं रूप में परिणत हो जाता है। इसी प्रकार के नियम यहाँ दिये गये हैं। अक्षरम्म से ग्रन्थ का सङ्कलन है। शिक्षा के अन्य विषयों का यहाँ अभाव है। यह शिक्षा प्रजीव प्रतीत होती है। 'सिद्धान्त शिक्षा' (लेखक श्रीनिवास दीक्षित) भी इस शिक्षा भ विषय के प्रतिपादन में अनुगमन करती है।

पाणिनीय शिक्षा—यह 'शिक्षा' नितान्त प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय है। वह के तथा वेद उभय शास्त्रों के लियें उपकारी होने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस ६० रलोक हैं जिनमें उच्चारणविधि से सम्बन्ध रखने वाले विषयों का संक्षेप में बड़ ही उपादेय विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके रचयिता का पता नहीं चल्ला। प्रंथ के अन्त में पाणिनि का उल्लेख दाक्षीपुत्र के नाम से किया गया है तथा उनमें प्रशंसा में कई रलोक भी दिये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि पाणिनि इसके लेखक वहीं

१. महोपाघ्याय पण्डित वेंकटराम शर्मा द्वारा सम्पादित, मद्रास, १९२९।

२. भण्डारकर प्राच्य विद्यामिन्दर द्वारा प्रकाशित, पूना १९३७

३. शंकरः शाङ्करीं प्रादात् दाक्षीपुत्राय घीमते । वाङ्मयेम्यः समाहृत्य देवीं वाचिमिति स्थितिः ।। (पाणिनीय शिक्षा ५६)

हो सकते। पाणिनि-मतानुयायी किसी वैयाकरण ने इस उपयोगी ग्रंथ का निर्माण हो। इसके ऊपर अनेक टीकायें भी उपलब्ध होती हैं। परिमाण में न्यून होने पर ब्रिग है। इसके ऊपर अनेक टीकायें भी उपलब्ध होती हैं। परिमाण में न्यून होने पर ब्रिग है कि केवल इसी के अनुशोलन से संस्कृत भाषा के इस. अपने विषय का ज्ञान भली माँति हो सकता है।

'शिक्षा संग्रह' नामक ग्रंथ में एकत्र प्रकाशित छोटी बड़ी ३२ शाखाओं का समुच्चयः है। वे शिक्षायें चारों वेदों की भिन्न-भिन्न शाखाओं से सम्बन्ध रखती हैं। इन्हीं का शिक्ष वर्णन नीचे दिया जाता है।

H

शर्व वीन

P(

18

15

48

Sie Sie

i

51

1

1

- (१) याज्ञवल्क्य शिक्षा—यह परिमाण में बड़ी है। इसके क्लोकों की संख्या १३२ हैं। इसका सम्बन्ध शुक्लयजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता से है। इस शिक्षा में बैंकि स्वरों का उदाहरण के साथ विशिष्ट तथा विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। क्षेप, आगम, विकार तथा प्रकृतिभाव—इन चार प्रकार की सन्धियों का विवेचन भी किया गया है। वर्णों के विभेद, स्वरूप, परस्पर साम्य तथा वैषम्य आदि विषय मी मुदर रीति से वर्णित हैं।
- (२) वासिष्ठी शिक्षा—इसका भी सम्बन्ध वाजसनेयी संहिता से हैं। इस संहिता में बाने वाले ऋक्-मन्त्र तथा यजुमन्त्र का पार्थच्य इस ग्रन्थ में बड़े विस्तार के साथ किया गया है। इस शिक्षा के अनुसार शुक्लयजुर्वेद की समग्र संहिता में ऋग्वेदीय मत्र १४६७ हैं और यजुषों की संख्या २८२३ है। यह संख्या-विभाग इस वेद के ब्ययन करने वालों के लिए बड़ा उपादेय है।
- (२) कात्यायनी शिक्षा—इस शिक्षा में केवल तेरह (१२) क्लोक हैं, जिनके अपन स्वामी नामक विद्वान ने संक्षिप्त टीका लिखी है।
- (४) पाराशरी शिक्षा—इस शिक्षा में १६० क्लोक हैं। इसमें भी स्वर, वर्ण,
- (५) माण्डव्य शिक्षा—इस शिक्षा का सम्बन्ध शुक्लयजुर्वेद से है। इस शिक्षा में बाजसनेयी संहिता में आने वाले ओष्ठ्य वर्णों का संग्रह किया गया है। बड़े परि-श्वम से समस्त संहिता का अध्ययन कर यह उपादेय ग्रंथ लिखा गया है। साधारण विला-ग्रंथों से इसकी विशिष्टता भी स्पष्ट है। स्वर तथा वर्णों का विचार न कर केवल ओष्ठ से उच्चारण किये जाने वाले वर्णों का ही इसमें संग्रह किया गया है।

रे. यह 'शिक्षा-संग्रह' बनारस सिरीज से युगलिकशोर पाठक के सम्पादत्व में सन् १८९३ में काशी से प्रकाशित हुआ।

(६) अभोघानन्दिनी शिक्षा—इसमें १३० क्लोक हैं, जिसमें स्वरों का तथ वर्णों का पर्याप्त सूक्ष्म विचार किया गया है। इसका एक संक्षिप्त संस्करण भी है, जिसमें केवल १७ क्लोक हैं।

(७) माध्यान्दिनी शिक्षा—इसमें केवल द्वित्व के नियमों का विचार है। क् दो प्रकार की है। एक बड़ी और दूसरी छोटी। पहली गद्यात्मक और दूसरी पहा

त्मक है।

- (८) वर्णरत्न-प्रदीपिका—इसके रचयिता भारद्वाजवंशी कोई अमरेश नाफ विद्वान् हैं। इसके समय का कुछ पता नहीं चलता। इस ग्रंथ के रलोक की संख्य २२७ है। नाम के अनुरूप ही इसमें वर्णी, स्वरों तथा सन्धियों का साङ्गोपाङ्ग विवेचन है।
  - (९) केशवी शिक्षा—इसके रचियता आस्तीक मुनि के वंशज गोकुल दैवज्ञ के पृत्र केशव दैवज्ञ हैं। यह शिक्षा दो प्रकार की उपलब्ध होती है। पहिली शिक्षा में माध्य कित्रशाक्षा से सम्बद्ध परिभाषाओं का विस्तृत विवेचन है। प्रतिज्ञा—सूत्र के समक्ष नृव सूत्रों की विस्तृत व्याख्या उदाहरण के साथ यहाँ दी गई है। दूसरी शिक्षा प्रवालक है और इसमें २१ पद्यों में स्वर् का विस्तृत विचार है।
  - (१०) मल्लशर्मा-शिक्षा—इसके रचयिता उपमन्यु-गोत्रीय अग्निहोत्री खग्पित के पुत्र मल्लशर्मा नामक कोई कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं। इसके पद्यों की संख्या ६५ है। इसकी रचना लेखक के अनुसार १७८१ विक्रमी (१०२६ ई०) में हुई थी।
  - (११) स्वराङ्कश-शिक्षा—इसके लेखक जयन्तस्वामी ने २५ पद्यों में स्वरों ग विवेचन किया है।
  - (१२) षोडश-रुलोकी शिक्षा—इसके रचयिता रामकृष्ण नामक विद्वान् १६ पर्वो में वर्ण और स्वरों का विचार प्रस्तुत किया है।
  - (१३) अवसान-निर्णय शिक्षा—इसके लेखक अनन्तदेव नामक विद्वान् ने शुर्जे यजुर्वेद से सम्बद्ध इस शिक्षा का निर्माण किया है।
  - (१४) स्वरभक्ति-लक्षण शिक्षा—इसके रचयिता महर्षि कात्यायन बतलाये वाते हैं जिसमें स्वर-भक्ति का विचार उदाहरणों के साथ किया गया है।
  - (१५) प्रातिशास्य-प्रदीप-शिक्षा—इसके लेखक सदाशिव के पुत्र बालकृष्ण नामक कोई विद्वान् हैं। यह शिक्षा परिमाण में बहुत बड़ी है। इसमें प्राचीन बंथों के मतों की उल्लेख कर स्वर तथा वर्ण आदि शिक्षा के समग्र विषयों का साङ्गोपाङ्ग विवेचन है। शिक्षा के यथार्थ ज्ञान के लिये यह ग्रंथ बड़ा ही उपादेय है।

(१६)नारदीय शिक्षा—यह शिक्षा सामवेद से सम्बद्ध है। यह बड़ी विस्तृत बाल्यां शिक्षा है। इसके ऊपर शोभाकर भट्ट ने एक विस्तृत व्याख्या भी लिखी शासिक के स्वरों के रहस्य को जानने के लिए यह बड़ी ही उपयोगी है। सामवेद शिक्षायें और भी मिलती हैं—(१७) गौतमी शिक्षा तथा शिक्षों होसा ।

(१९) माण्डूकी शिक्षा — इसका सम्बन्ध अथर्ववेद से हैं। इसके रलोकों की अथर्ववेद के स्वरों तथा वर्णों को भली-भाँति जानने के लिए यह शिक्षा

हिते महत्व रखता ह । इन शिक्षा ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य छोटी शिक्षायें भी मिलती हैं जिनका नाम हितंब करना ही पर्याप्त होगा—(२०) क्रम-सन्धान-शिक्षा, (२१) गलदृक् शिक्षा (२१) मनःस्वार-शिक्षा, जिसके रचयिता याज्ञवल्क्य मुनि बतलाये गए हैं।

अपर जिन शिक्षा-प्रन्थों का वर्णन किया गया है वे सभी प्रकाशित हैं, परन्तु इनके बीरिक भी अभी अनेक ऐमे शिक्षा-प्रंथ विद्यमान हैं जिनका प्रकाशन अभी तक नहीं

बा है बौर जो हस्तलिखित प्रतियों के रूप में सुरक्षित हैं।

ř

इन शिक्षा-प्रंथों में प्राचीन शिक्षा-सूत्र भी विद्यमान थे। आपिशलि, पाणिनि त्वा चन्द्रगोमी रिन्नत शिक्षा-सूत्र प्रकाशित हैं। श्रे आपिशलि-शिक्षा-सूत्र में स्थान, करण का प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, स्थानपीडन, वृत्तिकार-प्रकरण, प्रक्रम, नामितल-प्रकरण नाम के का प्रकरण विद्यमान हैं, जिनमें अक्षरों की उत्पत्ति, स्थान तथा प्रयत्नों का विश्व क्षेत्र है। शिक्षा-सूत्रों में से कितपय सूत्रों का वृष्ठ वृत्ति में तथा न्यासकार ने अपने न्यास में उद्घृत विश्व है। पाणिनि के शिक्षा-सूत्र में भी आपिशलि शिक्षा-सूत्रों के समान क्रम तथा कर्णों का निर्देश है। सूत्रों में भी विशेष रूप से समता उपलब्ध होती है। चन्द्रगोमी वेशे अष्टास्थायों के आधार पर अपने व्याकरण की रचना की है उसी प्रकार पाणि-गेष शिक्षा सूत्रों के आधार पर अपने वर्ण-सूत्रों को रचना की है, जो संख्या में ५० है। ये शिक्षा-सूत्र अपर उल्लिखित शिक्षा-पूत्रों से निःसन्देह प्राचीनतर प्रतीत होते हैं।

इन शिक्षा-ग्रंथों के अनुशीलन से भली-माँति सिद्ध होता है कि प्राचीन ऋषियों ने अपाशास्त्र के इस आवश्यक अङ्ग का कितना वैज्ञानिक अध्ययन किया था। आजकल प्राच्चात्य विद्वान् भी उच्चारण-विद्या (फोनोलाजी) के अन्तर्गत इस विषय का क्यान करते हैं। आज कल उच्चारण के स्वरूप को समझने के लिए कई प्रकार के किया गये हैं। प्राचीन भारत में ये साधन उपलब्ध नहीं थे, तो भी इस विषय

रे वै साठ

का इतना ग्रम्भीर वर्णन तथा अनुशीलन प्राचीन भारतीयों की उच्चारण-सम्बं वैज्ञानिक गवेषणा के द्योतक हैं । आज भी तत्तत् वैदिक संहिताओं के मन्त्रों का उच्चा-रण उसी प्रकार होता है जिस प्रकार प्राचीनकाल में होता था। वैदिक उच्चारण के परम्परा इतनी विशुद्ध है कि भारतवर्ष के किसी भी प्रान्त का वेदाव्यायी अन्यत्र स शाला के अध्येता के साथ समान स्वर में उन मन्त्रों का उच्चारण करता है। अ भिन्न प्रान्तीय वैदिकों के उच्चारण में थोड़ा भी पार्थक्य या वैभिन्न्य लक्षित नहीं होता। यह 'शिक्षा-शाला' के महत्त्व का पर्यास सूचक है।

वेदाङ्ग साहित्य में 'कल्प' का स्थान नितान्त महत्वपूर्ण तथा प्राथमिक है। ब्राह्म-ग्रंथों में यज्ञ-यागादि का विधान इतनी प्रौढ़ि तथा विस्तृति पर पहुँच गया याहि कालान्तर में उनको क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का कार्य नितान्त आवश्यक प्रतीत हुआ। उस युग की प्रचलित शैली के अनुरूप इन ग्रन्थों की रचना 'सूत्र-शैली' में है गई। 'कल्प' का अर्थ है वेद में विहित कर्मों का क्रमपूर्वक व्यवस्थित कल्पना करो वाला शास्त्र (कल्पो वेद-विहितानां कर्मणामानुपूर्वेण कल्पना-शास्त्रम् फलतः जिन यज्ञ-यागादि तथा विवाहोपनयनादि कमी का विशिष्ट प्रतिपादन वैदिक ग्रंब में किया गया है, उन्हीं का क्रमबद्ध वर्णन करने वाले सूत्र-ग्रन्थों का सामान्य अभि **धान 'कल्प' है। ये सूत्र प्राचीनतम इसलिए माने जाते हैं कि ये अपने विषय-प्रतिपाल** में त्राह्मण तथा आरण्यकों के साथ साक्षात् सम्बद्ध हैं। ऐतरेय आरण्यक में अनेक बन्ते का अस्तित्व है, जो वस्तुतः सूत्र ही हैं और जो सम्प्रदायानुसार आश्वलायन तथा श्लोक के द्वारा रचित माने जाते हैं। ब्राह्मण-युग के प्रभावानुसार यज्ञ ही वैदिक आयों ब प्रघान घार्मिक कृत्य था, परन्तु उसके बहुत ही विस्तृत होने से यागविघान के नियाँ को संक्षेप तथा व्यवस्थित रूप में ऋत्विजों के व्यावहारिक उपयोग के लिए प्रतिपास ग्रन्थों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी और इसकी पूर्ति के लिए 'कल्पसूत्रों' का निर्धा प्रत्येक शाखा में सम्पन्न हुआ।

कल्पसूत्र मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं -

(१) श्रीतसूत्र—जिनमें ब्राह्मण ग्रन्थों में वर्णित ओर अग्नि में सम्पावसन् यज्ञयागादि अनुष्ठानों का वर्णन है।

(२) गृह्यसूत्र—जिनमें गृह्याग्नि में होने वाले यागों का तथा उपनयन, विवाह

श्राद्ध आदि संस्कारों का विस्तृत विवरण है।

रै. इन शिक्षा-प्रन्थों का वैज्ञानिक अध्ययन कर डाक्टर सिद्धे श्वर वर्मा ने 'फानेकिं आव्जरबेशन आफ एन्शेण्ट हिन्दूज' नामक बड़ी ही उपादेय पुस्तक लिखी है।

२. विष्णुमित्र--- ऋग्वेद-प्रातिशास्य की वर्गद्वयवृत्ति, पृ० १३ ।

H

19

1

d

À

à

ď

Ŧ

I

(३) धर्मसूत्र—जिनमें चतुवर्ण तथा चारों आश्रमों के कर्तब्यों, विदेशवाः राजा कि कि विशिष्ट प्रतिपादन है। ये ही कल्पसूत्र में प्रधानतया परिगणित होते हैं।

(४) शुल्वसूत्र—जिसमें विदि के निर्माण की रीति का विशिष्टक्पेण प्रतिपादन श्वीर जो आयों के प्राचीन ज्यामिति सम्बन्धी कल्पनाओं तथा गणनाओं के प्रतिपादक के से वैज्ञानिक महत्त्व रखता है।

श्रीतसूत्र का मुख्य विषय श्रुति-प्रतिपादित महत्वपूर्ण यज्ञों का क्रम-बद्ध बर्णन है। श्रीतसूत्र का मुख्य विषय श्रुति-प्रतिपादित महत्वपूर्ण यज्ञों का क्रम-बद्ध बर्णन है। स्वागों के नाम हैं—दर्श, पूर्णमास, पिण्डपितृयाग, आग्रयणेष्टि, चातुर्मास्य, निरूद्ध-क्ष्म, त्रावागा, सत्र (द्वादश दिनों में समाप्य द्वादशसुत्या-युक्त यागविशेष), गवामैयन क्षिण कर्व वर्ण तक चलने वाला याग, ) वाजपेय, राजसूय; सौत्रामणी, अश्वमेष, क्षाह्याग, अहीन (दो दिनों से लेकर एकादश दिनों तक चलने वाला यागक्रिण)। अग्नि-स्थापना के अनन्तर ही यागविधान विदित है। फलतः अग्नि-चयन ब्रवीर किन्हीं अवस्थाओं में पुनराधान का वर्णन भी श्रीतसूत्रों में आवश्यक होता है। यागों के पूर्वोत्लिखित नामों को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि श्रीत्र का विषय बड़ा पेचीदा है तथा साधारण मनुष्यों के लिए उनमें किसी प्रकार स्वाकर्षण नहीं है, परन्तु धार्मिक दृष्टि से ये अपने विषय के अद्वितीय ग्रन्थ हैं। आज- अश्रीतियागों का विधान विरल हो गया है, फलतः इन सूत्रों के अनुशीलन से ही क्षा युग की धार्मिक रूढ़ियों, विधानों तथा धारणाओं के समझने में कृतकार्य हो करी है।

मुनेद के दो श्रौतसूत्र हैं—(१) आश्वलायन तथा (२) शाङ्खायन, किमें होता के द्वारा प्रतिपाद्य विषयों की ओर विशेष लक्ष्य रखते हुए यागों का अनुष्ठान है। इनमें पुरोजनुवाक्या, याज्या तथा तत्तत् शास्त्रों के अनुष्ठान प्रकार, उनके देश कि तथा कर्ता का विद्यान; स्वर-प्रतिगर न्यूंख-प्रायश्चित्त आदि का विद्यान विशेष समें विणत है। आश्वलायन श्रौतसूत्र में १२ अध्याय हैं। प्रसिद्धि है कि आश्वला कृषि शौनक ऋषि के शिष्य थे तथा ऐतरेय आरण्यक के अन्तिम दो अध्यायों शाय्यकों) को गुरु और शिष्य ने मिलकर बनाया था। शाङ्खायन श्रौतसूत्र १८ क्यायों में विमक्त है तथा नाना यज्ञ-यागों का प्रतिपादक है। शांखायन ब्राह्मण से कृष्य यह श्रौतसूत्र विषय तथा शैली की दृष्टि से प्राचीनतर प्रतीत होता है तथा क्यायों के साथ किन्हीं अंशों में साम्य रखता है। इसके १८ अध्यायों में से

हैं हैं बागों का विस्तृत वर्णन अगले परिच्छेद में किया गया है। वहीं देखिये। हैं हैं विक्लोयिका इंडिका: कलकत्ता से।

रे शंतायन-श्रीतसूत्र का संस्करण हिलेब्रान्त के द्वारा, बिब्लो॰ इण्डिका १८८८ ई॰ म

अन्तिम दो,अघ्याय पीछे के जोड़े गए बतलाये जाते हैं तथा कौषीतिक आरण्यक है आरम्भिक दो अघ्यायों के समान हैं।

अध्वलायन श्रौतसूत्र में अनुष्ठानिवधान बहुत ही थोड़े भाग में ही किया गया है अपने आधार ग्रन्थ ऐतरेय ब्राह्मण से अधिक तथ्यों का विवरण देता है। अपने १२ अध्यायों में से केवल छः ही अध्यायों का विषय ऐतरेय से संगृहीत श्रिम गया है, परन्तु कात्यायन श्रौत की स्थित इससे नितान्त भिन्न है जो अपने १६ अध्यायों में से २१ अध्यायों के लिए आधारग्रन्थ शतपथ ब्राह्मण पर अवलिवत है। शाक्ष्मायन श्रौत अपने वर्ण्य विषयों के लिए आध्वरज्ञायन श्रौत से कहीं अधिक आक है। यह शाक्ष्मायन ब्राह्मण के ऊपर आश्रित है। १४-१६ अ० तीन अध्यायों विषय ब्राह्मणों से अधिक सम्बन्ध रखता है और अन्तिम दो अध्याय (१७ तथा १८ अ०) 'महाव्रत' का विवरण देते हैं जो कात्यायन श्रौतसूत्र में बिल्कुल ही नहीं है। इस श्रौत को पूर्णतया सूत्र ग्रन्थ नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें ब्राह्मण-सम्बद्ध बके विवय ब्राह्मणों को ही शैली के निबद्ध हैं।

ऋग्वेद के गृह्यसूत्रों में दो ही गृह्यसूत्र सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, जो पूर्वोक्तसूत्रों के सार सम्बद्ध हैं। इनके नाम हैं — आश्वकलायन-गृह्यसूत्र तथा शांखायन-गृह्यसूत्र। आश्वलायन-गृह्यसूत्र में ४ अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में अनेक खण्ड हैं। यहाँ गृहक्कमं तथा संस्कारों का वर्णन बड़े ही सुन्दर ढंग से किया गया है। स्थान-स्थान पर महत्व की बातें हैं, जैसे ३।३ में ऋषितर्पण के प्रसंग में प्राचीन आचार्यों के सार निर्दिष्ट किये गये हैं, जो अन्यत्र नहीं मिलते। तृतीय अध्याय के द्वितीय खण्ड में के स्थान के विशेष नियमों का वर्णन उल्लेखनीय है तथा चतुर्थ खण्ड में 'उपाकर्य' (आवणी) का वर्णन भी महत्त्वपूर्ण सूचनाओं से मण्डित है ।

अध्वलायन गृह्यसूत्र की लोकप्रियता तथा विश्वृति का परिचय इसको विष्ट टीका-सम्पत्ति से भी लगता है। इसके मुख्य टीकाकार तथा उनकी व्याख्यायें ये हैं:— (क) जयन्तस्वामी की 'विमलोदयमाला'। इस प्राचीनतम व्याख्या का समय अध्य श्रती का अन्त माना जाता है। (ख) देवस्वामी का भाष्य। देवस्वामी इस मत के मान्य टीकाकार थे जिन्होंने आश्वलायन गृह्य और श्रौत दोनों के ऊपर भाष्य के रचना की। श्रौत भाष्य का उल्लेख गार्ग्यनारायण ने और गृह्यभाष्य का निर्देश गृह्य टीकाकार नारायण ने पृथक्-पृथक् किया है (समय १००० ई०-१०५० ई०। (व) नारायण—ये नैधुवगोत्री दिवाकर के पृत्र थे। समय ११०० ई०। यह टीका प्रकाति और प्रकाशित भी है। (घ) हरदत्त की 'अनाविला' २। हरदत्त संस्कृत के मान

१. सं ॰ अनन्तशयन ग्रन्थमाला में हरदत्त की व्याख्या के साथ, ग्रन्थांक ७८; १९२३। २. अनन्त शयन ग्रन्थमाला में द्रिवेनड्रम से प्रकाशित ।

Fà

या है

ÉI

च्या

朝

43

1

16

1 3

नेड

IF

Q.

ē.

पर

4

O

क्षिकारों में अपने पाण्डित्य तथा प्रौढ़ के लिए विशेष विश्वत हैं। क्राशिका की क्षिकारों में अपने पाण्डित्य तथा प्रौढ़ के लिए विशेष विश्वत हैं। क्राशिका की बाह्या 'वहमञ्जरी' के भी ये ही निर्माता हैं। ये या तो द्रविडदेशीय थे अथवा द्रविड़ों बाह्या से पूर्णतः परिचित थे (समय १२०० ई०)

क्षेत्रवलायन गृद्धं को अनेक प्रन्थकारों ने कारिकाबद्ध किया जिसकी 'आक्ष्वलायन गृद्धं के नाम से प्रसिद्धि है। ऐसे लेखकों में रघुनाथ दीक्षित, गोपाल क्ष्मं कारिका के नाम से प्रसिद्धि है। ऐसे लेखकों में रघुनाथ दीक्षित, गोपाल क्षा कुमारिल स्वामी (कुमारस्वामी?) का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अन्तिम के क्षक ने आक्ष्वलायनगृद्धा की नारायण वृत्ति तथा जयन्त स्वामी का निर्देश अपने ग्रंथ के क्षिया है। इससे मिन्न इस गृद्धा के प्रयोग, पद्धित तथा परिशिष्ट के विषय में भी क्षों का अभाव नहीं है। आश्वलायन धर्मासूत्र भी बाइस अध्यायों में उपलब्ध क्षों है, परन्तु यह अभी तक अप्रकाशित है। इस धर्मसूत्र के आधार पर आश्वलायन मृति भी हस्त-लिखित रूप में विद्यमान है जो ११ अध्यायों में विभक्त तथा दो हजार क्षों हे युक्त है। यह आश्वह्य, उसकी वृत्ति तथा सूत्रकारिका का निर्देश करती है और सब होगाई तथा माधव।चार्य के द्वारा तत्तत् ग्रन्थों में निर्दिष्ट है।

शाङ्खायनगृह्यसूत्र में ६ अध्याय हैं । विषय वही है संस्कारों का वर्णन तथा क्तमबद्ध अन्य बातों का जैसे गृह-निर्माण; गृह-प्रवेश आदि का भी स्थान-स्थान पर गंत है। ऋ खंद को तीसरी शाखा — कौषीतिक के कल्पसूत्रों का भी परिचय अभी बिद्वानों को मिला है। यह घारणा प्रायः प्रचलित है कि शाङ्खायन तथा कौषीतक रोगें एक ही शाखा के भिन्न-भिन्न अभिधान हैं, परन्तु कौषीतिक शाखा शाह्वायन से स्वंग भिन्न है तथा इसके विशिष्ट ग्रन्थ प्रकाशित होने लगे हैं। कौषीतक-श्रोतसूत्र अभी क अप्रकाशित है, परन्तु कौषीतक-गृह्यसूत्र हाल में मद्रास से प्रकाशित हुआ है। वाह्नायन गृह्य की रचना सुयज्ञ ने की थी तथा कौषीतक-गृह्यसूत्र की शाम्बव्य (अथवा शाम्बय ने)। इसीलिए यह शाम्भव्यगृह्यसूत्र के नाम से भी प्रख्यात है। शाम्बव्य महाभारत के अनुसार कुरुदेश के निवासी बतलाये गये हैं। इस गृह्य सूत्र में ५ अध्याय हैतवा प्रत्येक अध्याय में अनेक सूत्र हैं। ग्रन्थ का आरम्भ विवाह-संस्कार के वर्णन वे होता है तथा जात शिशु के आरम्भिक संस्कारों के किंचित् परिचय के अनन्तर ज्यन्यन का निवरण पर्याप्त रूपेण निस्तृत है। वैश्वदेव एवं कृषिकर्म के बाद श्राद्ध के वर्णन से यह समाप्त होता है। कौषीतक तथा शाङ्खायन के गृह्य में बहुशः साम्य है, नेपाय भी कम नहीं है। कौषीतक-गृह्यसूत्र में केवल ५ अध्याय हैं, जब कि दूसरे गृह्य में ६ अध्याय हैं। प्रथम चार अध्यायों का विषयक्रम तथा प्रतिपादन प्रकार प्रायः दोनों में एक समान ही है, परन्तु कौषोतक के अन्तिम अध्याय के विषय की तुलना शांखायन

रे. सं॰ काशी संस्कृत सीरीज में इन ऋ खेदीय दोनों गृह्यों का अंग्रेजी अनुवाद डा॰ बोल्डनवर्ग ने किया है 'पवित्र प्राच्य ग्रन्थमाला' भाग २९ में।

के अन्तिम् दो अध्यायों के साथ कथमिंप नहीं हो सकती । कौषीतक के अन्त में कि मेघ का वर्णन है, जो शाङ्खायन गृह्य में न होकर शांखायन-श्रोतस्त्र का एक ही बेप (चौथे अध्याय का १४, १५, १६ खण्ड) । यहाँ कौषीतक का क्रम उचित तथा नार पूर्ण है, क्योंकि श्राद्ध गृह्य का ही अंग है, श्रोत का नहीं । शुक्लयजुर्वेदीय कल्पस्त्र

कात्यायन श्रीतसूत्र के विषय का ज्ञान श्रीतसूत्र के स्वरूप को जानने के लि नितान्त आवश्यक है। इसे इस साहित्य का प्रतिनिधि ग्रन्थ मानना उचित है की इसके साथ अन्य श्रीतसूत्रों की तारतम्य परीक्षा तु जनात्मक अध्ययन के लिए ज्योगे है। यह सूत्र—पद्धति में निबद्ध २६ अध्यायों में विभक्त नितान्त प्रौढ़ तथा समग्रकः यागों का प्रतिपादक ग्रन्थ है। प्रथम अध्याय (१० कण्डिकाओं में विभक्त) यान सम्बन्धी अनेक आवश्यक विषयों का लक्षण प्रस्तुत करता है, द्वितीय अध्याय (८ क्रीक का) तथा तृतीय अ० (८ कं०) मिलकर दर्श-पूर्णमास याग का समग्र वर्णन देते प्रथम में आरम्भिक अनुष्ठानों का तथा अन्तिम में मुख्य याग का विवरण है। जाबे अ॰ (१५ कं॰) पिण्डपितृयज्ञ, दाक्षायण, आग्रयण, अन्याधान, पुनराधान अन्यप्रात्र और अग्निहोत्र का क्रमशः वर्णन करता है। पद्मम अ० (१३ कं०) चातुर्मास बोर मित्रविन्द इष्टि का विधिवत् सुव्यवस्थित वर्णन करता है । पष्ठ अ० (१० कं०) निह पशुबन्ध का विस्तार से विवरण देता है। सप्तम से लेकर दशम अध्याय तक् झ अग्निष्टोम याग का सांगोपांग विवरण पाते हैं जिनमें सप्तम तथा अष्टम में अग्निष्टोर पूर्ववर्ती अनुष्ठानों का, नवम में प्रातः सवन का और दशम में माध्यन्दिन तथा सारे सवन का विधितत् विवरण इस अंश की महत्ता का सूचक है। एकादश व॰ र महत्त्वपूर्ण भागों में ब्रह्मा नामक ऋत्विज् के कार्य तथा उपयोग का वर्णन है। ब्रह्म अध्याय में द्वादशाह का, त्रयोदश में गवामयन का, चतुर्दश में वाजपेय का, पश्चरश में राजसूय का, पोडश-अष्टादश अ० में अग्निचयन का, उन्नीसर्वे में सौत्रामणी का तथ बीसवें में अश्वमेघ का, इक्कीसवें में पुरुषमेय, सर्वमेघ तथा पितृमेघ का विधित् पुन्यवस्थित रूप से वर्णन उपलब्ध होता है। प्रथम अध्याय कात्यायन के मौति विचारों का प्रतिपादक है, परन्तु २ अ० — २१ अ० का वर्ण्य विषय शतपथ ब्राह्मण के विभिन्न काण्डों के आधार पर निर्मित है और दोनों में नितान्त साम्य है।

२२ अ०—२४ अ० का वर्ण्य विषय क्रमशः एकाह, अहीन तथा सत्र से संबद्ध और इस खण्ड का मूल आघार ताण्डच महाब्राह्मण है जो सामवेद का प्रधान ब्रह्म होने पर भी इस शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण में बहुशः उपयुक्त हुआ है। २५ अ० व

भगत्रात की व्याख्या के साथ मूल ग्रन्थ का संस्करण मद्रास विश्वविद्यालय संस्क ग्रन्थावली में (न० १५), मद्रास से प्रकाशित हुआ है, १९४४।

मेतृः स्रोत

IR.

ल्

ik

h

4

Ŋ.

Ŗ.

t

in h

R

H

į

Į

व्यक्तित का वर्णन है जो उत्पातों के शमन तथा यज्ञ में विहित त्रुटिय्पें के मार्जन के किए किया जाता है। अन्तिम २६ अ० प्रवर्ग्य का विवरण देता है और इसी के साथ के लिए किया जीतसूत्र की समाप्ति होती है।

इस वर्णन से श्रीत सूत्रों के विषय की सामान्य रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत हो बाह्मण ग्रन्थों में भी यज्ञयागोंका विधान उपलब्ध है, परन्तु वह कहीं अत्यन्त कित्तुत है, कहीं विभिन्न अध्यायों में विकीण रूप से प्राप्त है। श्रीतसूत्रों का मुख्य उद्देश कित्तुत है, कहीं विभिन्न अध्यायों में विकीण रूप से प्राप्त है। श्रीतसूत्रों का मुख्य उद्देश किताणों का संक्षित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध प्रतिपादन है और इस उद्देश को ध्यान में लक्ष्य उनके रचियताओं ने बाह्मणों में उपलब्ध मूल सामग्री का कहीं विस्ताए, कहीं लें कर उन्हें बोधगम्य तथा सरल बनाने का सफल प्रयास किया है। कात्यायन श्रीत्रूत्र की मुख्य आधार-शिला शतपथ बाह्मण ही है, परन्तु वह तीन अध्यायों (२२-२४ अ०) के लिए ताण्ड्य महाब्राह्मण का भी अधर्मण है। इसके ऊपर क्रांचार्य का विस्तृतभाष्य ग्रंथ के गूढ़ रहस्यों को खोलने की कुंजी है जिसके आधार गरावित विद्याधर गौड़ की सरला बृत्ति भी उपयोगी और उपादेय है।

शुवल-यजुर्वेद का गृह्यसूत्र पारस्कर-गृह्यसूत्र के नाम से विख्यात है। इसके तैन काण्डों में से प्रथम काण्ड में आवसध्य अग्नि का आघान, विवाह तथा गर्भ- शाल से आरम्भ कर अन्नप्राशन तक विणित है। द्वितीय काण्ड में चूड़ाकरण, उपनयन, स्मावर्तन, पंचमहायज्ञ, श्रवणाकर्म, सीता-यज्ञ का विवरण है तथा अन्तिम काण्ड में माख के अनन्तर अवकीणि-प्रायश्चित्त आदि विविघ विधियों का प्रतिपादन है। इसकी आख्यासम्पत्ति इसकी लोक-प्रसिद्ध का पर्याप्त परिचायक है। इसके पाँच भाष्यकारों श्रे आख्यायें गृह्य के अर्थगौरव को प्रविद्यात कर रही हैं इसके नाम हैं—(१) कर्क काल्यायन-श्रौतसूत्र के व्याख्याता), (२) अयराम, (३) हरिहर, (४) गदाघर तथा (१) विश्वनाथ। हरिहर की पद्धति भी यजुर्वेदियों के कर्मकांड की विश्वद प्रतिपादिका होने के कारण महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। कात्यायन श्राद्धसूत्र श्राद्ध विषय का वर्णन कितार के साथ करता है। इसमें ९ कण्डिकायें हैं और प्रति कण्डिका में सूत्र हैं।

<sup>ै</sup> इष्टब्य डा॰ के॰ पी॰ सिंह रचित 'ए क्रिटिकल स्टडी आफ दी कात्यायन श्रौतसूत्र'
पृ॰ ४६-६७ (हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, १९६९)।

रे वीसम्मा संस्कृत सीरीज में प्रकाशित।

रे अच्युत ग्रंथमाला, काशी, सं० १९८७।

रे पौचों भाष्यों से संविद्धित पारस्कर-गृह्यसूत्र का विशद संस्करण गुजराती प्रेस बंबई
से प्रकाशित है, १९१७। कातीय श्राद्धसूत्र का श्राद्धकाशिका के साथ-संस्करण
काशी से १९५० संवर्त में निकला था। गृह्य के साथ इसकी तीनों व्याख्यायें भी
काशित हैं, बम्बई, १९७१।

इसके ऊपह तीन टीकार्ये प्रशाशित हैं — कर्काचार्य की, गदाधर की तथा कुळा मिश्र के श्राद्धकाशिका रचनाकाल १५०५ संवत् = १४४८ ईरवी। हलायुध की व्याख्या क्ष उल्लेख श्राद्धकाशिका के आरम्भिक दूसरे श्लोक में मिलता है। कात्यायन की रक्ता होने से ये 'कातीय श्राद्धसूत्रा' के नाम से विख्यात हैं। कात्यायन रिचत 'शुल्वसूत्र' काशी से प्रकाशित हुआ है। इसमें सात किण्डकार्ये हैं, जिनमें प्रथम में परिमाण क्ष प्रकरण है। वेदि-निर्भाण, चतुरस्त्रादि क्षेत्र तथा चिति आदि का निरूपण यहाँ किया गया है। ज्यामिति का वैदिक युगीय प्रतिपादन नितान्त महत्त्वपूर्ण है। पारस्कर के टीकाकार

(१) कर्क—बड़े प्राचीन तथा मान्य टीकाकार हैं। इन्होंने कात्यायन के श्रीतसूत्र और पारस्कर के गृह्यसूत्र दोनों ग्रन्थों पर टीकायें लिखी हैं। हेमाद्रिने बप्पे
'कालनिर्णय' में (१३ शती का अन्तिम चरण) त्रिक.ण्डमण्डन को उद्घृत किया है
और इन्होंने अपने ग्रन्थ 'आपस्तम्बघ्वनितार्थकारिका' में दो तीन स्थलों पर कर्कावार्थ
को उद्घृत किया है। हेमाद्रि ने श्राद्धनिर्णय में कर्क के मत का खण्डन किया है, इर प्रकार ये हेमाद्रि से (१६५० ई०) तथा त्रिकाण्डमण्डन (१२ शती का मध्य भाग) है
प्राचीनतर हैं। कर्क ने 'सिंही' नामक औषधि का पर्याय 'रिंगणिका' दिया है, बे
भोजपुरी में 'रेंगनी' का मूल रूप है। उनकी व्याख्या का नाम 'गृह्यसूत्र-भाष्य' है।
प्राचीन भाष्यकारों की जैसी पद्धति होती है वैसी ही स्वल्पाक्षर में आवश्यक परों बे
व्याख्या यहाँ की गई है, परन्तु कोई अभीष्ट वस्तु छोड़ो नहीं गई है।

(२) जयराम—ये मेवाड़ के निवासी थे। भारद्वाजगोत्री आचार्य अपरताल दामोदर के ये पौत्र थे तथा इनके पिता का नाम 'बलभद्र' था। भाष्य का नाम 'सज्जन-वल्लभे है। मंत्रों की व्याख्या इस भाष्य की विशेषता है। ग्रन्थकार ने पाठ के संशोधन में बड़ा परिश्रम विया है। तत्तद्वेदों के पाठ वैदिकों के मुख से सुनकर इन्हों मंत्रों का पाठ-निर्धारण किया है। अन्य टीकाकारों ने पद्धति तथा अर्थ पर आधि दिखलाया है, परन्तु जयराम ने गृहसूत्र में उद्घृत मंत्रों की व्याख्या बड़ी प्रामाणिकी

से की है। यही इसका वैशिष्ट्य है।

(३) हरिहर ने अपनी टीका में (पू॰ ३७०) विज्ञानेश्वर के मत को उद्दृष्ट किया है। इसलिए इनका समय ११५० ई॰ के पीछे सिद्ध होता है। श्री दत्त ने बर्प 'आचारादशं' में (१६वीं शती) तथा हेमाद्रि (१२५० ई०) ने श्राह-प्रकरण र इनके मत को निविष्ट किया है। फलतः इनका समय १२०० ई० के आस-पास हैंगे चाहिए। ये उत्तरी भारत, विशेषतः कन्नौज प्रान्त के निवासी प्रतीत होते हैं। हिंदि की व्याख्या टीका होने की अपेक्षा पद्धित होने से विशेष महत्त्व रखती है। इिंदि ने इस पद्धित में गृह्य कर्मकाण्ड का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया है। पार्टिंग

朝

ना त्र'

का

या

10-

परे

1

III

58

वे

वो

1

â

F

H

1

l

बृह्दून की सर्विपिश्वया जोकप्रिय व्याख्या यहो है। हरिहर धर्मशास्त्र से विशेष परिचय क्षित्र हैं। इन्होंने प्राचीन धर्मशास्त्रीय ग्रंथकारों में मनु, वृद्धशातातप, याज्ञवल्क्य, यम, बिन्तर, हारीत, सुमन्तु, लौगाक्षि (चूड़ाकरण-विधि, पृ०१८७) के मत उद्घृत कि हैं। टीका के आरम्भ में किसी वासुदेव नामक आचार्य का आदरपूर्वक स्मरण कि गया है जिसके मतानुसार पद्धति लिखी गई है। इस व्याख्या का नाम है—
बृह्दून व्याख्यान। ग्रन्थकार अपने को अग्निहोन्नी बतलाता है।

(४) गदाधर ने अपनी व्याख्या में प्राचीन आचार्यों के मतों का उल्लेख दिस्तार क्रे ताथ किया है। ऐसे आचार्यों में भर्तृयज्ञ, वासुदेव, गङ्गाघर, रेणुदीक्षित तथा हिरिहर क्य हैं। हरिहर की व्याख्या का खण्डन भी कहीं-कहीं किया गया है (अत्र हरिहर-विश्वरवृद्ध्वैव पाण्डित्यं कृतमस्ति, पृ० ८४ )। 'दृढ़पुरुष' (१।८।१०) के अर्थ की बाह्या में अनेक आचार्यों का मत दिया गया है। 'दृढपुरुष' के अर्थ हैं--कोई ह्यालि पुरुष ( हरिहर ); जितेन्द्रिय ( भर्तृयज्ञ ); जामाता (रेणुक तथा गङ्गाघर )। लगंगदाघर ने अन्तिम अर्थ को स्वीकृत किया है। अन्यत्र (पृ०१२४) कर्क, बगराम, भर्तृयज्ञ के मतों का निर्देश कर हरिहर के मत को मान्य ठहराया है। इसमें गाव में उद्घत प्रन्थ तथा प्रन्थकार ये हैं --- मनु, याज्ञवल्क्य, हारीत, आपस्तम्ब, व्यास **मिताक्षरा, पराशर, मदनरत्न, वृद्धशातातप, स्मृत्यर्थसार, मदनपारिजात, वसिष्ठ,** क्रोगपारिजात तथा हेमाद्रि (१२५० ई०) गदाघर की अभिरुचि ज्योतिष-सम्बन्धी विषयों की ओर अधिक है। इसलिए उन्होंने संस्कारों के उचित काल का निर्णय <mark>क्ले के लिए अनेक ज्योतिष-ग्रंथों से आवश्यक श्लोक उद्घृत किये हैं। 'रत्नकोश'</mark> सी प्रकार का एक प्रख्यात ग्रंथ प्रतीत होता है। (पृ०१४५) कभी-कभी मूल ग्य में अनुल्लिखित विषयों का भी विवरण दिया गया है। रजस्वला के कर्तन्यों का र्णन ऐसा ही एक प्रसङ्ग है (पृ० १२३)। गदाघर के भाष्य 'गृह्यभाष्य' पर भर्तृयज्ञ वा जयराम के भाष्यों का विशेष प्रभाव पड़ा है। गदाघर किसी संस्कार की व्याख्या में उसके विषय में नाना मतों का संग्रह बड़े विस्तार के साथ करते हैं। यही इनका वैतिष्ट्य है। इनके पिता का नाम वामन दीक्षित था जिन्हें ये 'त्रिरिनचित् सम्राड् स्पिति महायाज्ञिक' की उपाधि से विभूषित करते हैं। हेमाद्रि के उद्धरण वे इनका समय १२५० ईस्वी के अनन्तर सम्भवतः १४ वीं शती में रखा जा सकता है।

(५) विश्वनाथ—ये नन्दपुर के काश्यप गोत्री नागर ब्राह्मण थे। पिता का गण या नरिसह और माता का नाम गंगादेवी; जिनका स्मरण टीका के आदि में किया गया है। इनको टीका का नाम 'गृह्मसूत्र प्रकाशिका' है, जो अन्त में खण्डित थी । किये के पाँच खण्डों की टीका ग्रन्थकार के पितृब्य अनन्त के प्रपौत्र लक्ष्मीघर ने १६९२

संवत् ( = १३६५ ईस्वी ) में लिखी । ये स्तम्भ तीर्थ ( खम्भात, गुजरात ) से अकर काशी में रहने लगे थे और यहीं काशी में इस व्याख्या की पूर्ति हुई । इस प्रशा विश्वनाथ का समय १६वीं शती का उत्तरार्ध है । व्याख्या परिमाण में पर्याप्तक्षेण विस्तृत है ।

बैजवाप गृह्यसूत्र—शुक्ल यजुर्वेद के एक दूसरे गृह्यसूत्र का भी पता चलता है जिसके रचितता हैं — बैजवाप । चरणव्यूह शुक्ल यजुर्वेद की १५ शाखाओं में वैजवाप को अन्यतम मानता है। वैजवाप के कल्पसूत्र का सर्वप्रथम निर्देश कुमारिल भट्टने

अपने तन्त्रवार्तिक (१।३।१०) में किया है-

बाश्वलायनकं सूत्रं वैजवापिकृतं तथा कात्यायन कल्पसूत्र के सर्वप्राचीन ब्याह्य-कार आचार्य पितृभूति ने बैजवाप श्रौतसूत्र के एक सूत्र को भी उद्घृत किया है-एवं च बैजवापेनाचार्येण सूचितं—न सावित्रीमाह इति का।

अन्यत्र इन्होंने ही जैजवाप के नाम निर्देश किया है। आचार्य पितृ पूर्ति क्ष समय नवम शती के अनन्तर नहीं माना जाता। कात्यायन द्वारा विरचित एक श्रीत-पद्धित भी उपलब्ध थी जिसका नाम ही 'सम्प्रदाय' था। इसके निर्देश तथा उद्धल अनेक,प्राचीन ग्रन्थों में मिलते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति पर 'बालक्रीडा' व्याखाई प्रणेता विश्वरूपाचार्य ने इस पद्धित का उल्लेख उक्त व्याख्या में मिलता है। जितृ पूर्व विश्वरूप से प्राचीनतर आचार्य प्रतीत होते हैं। उनके द्वारा उद्घृत होने के काल चैजवाप का समय पर्याप्त रुपेण प्राचीन सिद्ध होता है।

वैजवाप रिचत गृह्यसूत्र का उद्धरण अनेक प्राचीन तथा मध्यकालीन धांक निवन्धों में उपलब्ध होता है। इनमें अपरार्क (१२ शती) तथा स्मृतिचित्रित्र (१२ शती) सबसे प्राचीन व्याख्याकार हैं जो अपने ग्रन्थों में उद्धरण देते हैं। अपरार्क ने 'विनायक पूजा' का पूरा प्रसंग बौजवाप गृह्य सूत्र से उद्घृत किया है। विनायक से उपसृष्ट (आक्रान्त) पुरुष नाना प्रकार के स्वप्नों को देखता है—विनायक पसृष्ट लक्षणं खलु भवति—स्वप्ने सपाँन् पश्यति। अत्यन्तमपोऽव गाहते। अन्तिष्टं कामिति। पांसुकर्दमे चावसीदिति। पृष्टतो मां किश्चत् धावतीति मन्यते। उद्भा नार्दभान् शुनो दिवाकीतिमांन्याश्चाप्रयतान् पश्यति।

इस आक्रमण को दूर करने के भी उपायों का भी वर्णन मिलता है। श्री भगवद्दत्त ने 'बौजवाप गृह्यसूत्र संकलनम्' नाम से इन उपलब्ध अंबी के एकत्र किया है।

द्रष्टन्य Fourth Oriental Conference Proceedings जिल्द दूसरा, गृढ
 ५९-६७ इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १९२८।

R

R

1

Ŋ

ŀ

Y

È

6

Ŧ

N

कृष्णयजुर्वेद से सम्बद्ध इन श्रीतसूत्रों की उपलिब्ध होती है—(१) बौधायनश्रीतसूत्र, (२) आपस्तम्ब, (३) हिरण्यकेशो या सत्याषाढ, (४) वैद्यानस,
(५) मारद्वाज तथा (६) मानव-श्रीतसूत्र। इनमें से प्रथम पाँच तो तैत्तिरीय शाखा
से सम्बन्ध रखते हैं तथा अन्तिम मैत्रायणी शाखा से। इनमें बौधायन तथा आपस्तम्ब
श्राद्या ने कल्प के चारों सूत्र-प्रंथों —श्रीत, गृद्ध, धमं तथा शुल्व को पूर्ण तथा समग्र
रह्या है। ये परस्पर इतने सम्बद्ध हैं कि हम इन्हें एक हो ग्रंथ के चार खण्ड मान
श्रव्त हैं। एक ही आचार्य बौधायन तथा आपस्तम्ब ने तत्तत् कल्पसूत्रों कर प्रण ।न
क्रिया है, इस सिद्धान्त के मानने में कोई भी विप्रतिपत्ति नहीं दीखती। ग्रन्थकार की
एक्ता न भी मानी जाय, परन्तु इतना तो सन्देह-रहित तथ्य है कि ये समग्र ग्रंथ एक
ही समान शैली पर निर्मित हैं तथा इनमें प्रतिपादन की एकता स्पष्ट है। इन कल्पसूत्रों में बौधायन तथा मानव नि:सन्देह प्राचीनतर हैं, क्योंकि इनका उल्लेख आपस्तम्ब
श्रीत में उपलब्ध होता है।

- (१) बौधायन-श्रौतसूत्र को. डा॰ कैलेण्ड ने सम्पादित किया है। तथा गोविन्द सामी के भाष्य के साथ यह मैसूर से भी प्रकाशित हुआ है। इसी प्रकार बौधायन-गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र तथा शुल्बसूत्र भी सम्पादित होकर प्रकाशित हैं। बौधायन श्रौत का गं॰ डा॰ कैलेण्ड द्वारा विव्लिओथिका इण्डिका कलकत्ता १९०४-२४ तथा गोविन्द सामी के भाष्य के साथ मैसूर से। गृह्य तथा धर्म का प्रकाशन 'गवनंमेण्ट ओरियण्टल बाह्येरी' मैसूर में तथा शुल्बसूत्र का संस्करण तथा अंग्रेजी अनुवाद डा॰ थे बो हारा 'पण्डितपत्र' के नवम भाग में, काशी से हुआ है।
- (२) आपस्तम्ब का कल्पसूत्र —तीन प्रश्नों या अध्यायों में विभक्त है जिनमें हे प्रथम तेईस प्रश्न श्रीतसूत्र है, २४ प्रश्न परिमाषा है; २५ तथा २६ प्रश्नों में शृष्कमं के उपयोगी मन्त्रों का एक एकत्र संकल्लन है तथा सत्ताइसवां प्रश्न गृह्यसूत्र है। १८ तथा २९ प्रश्न धर्मसूत्र है तथा अन्तिम ३० प्रश्न शुल्ब-सूत्र है। और इस प्रकार वह कल्पसूत्र पूर्णतया सुरक्षित तथा सर्वतः परिपूर्ण है। आपस्तम्ब-श्रौतसूत्र का मूख सम्बन्ध तैत्तिरीय-ब्राह्मण से है और इसीलिये ब्राह्मणस्य याग-विधानों का विश्वष्ट वर्णन यहां उपलब्ध होता है। आपस्तम्ब-गृह्यसूत्र में ३० खण्ड हैं जिसमें विवाह, उपनयन उपाक्रमोत्सजन, समावर्तन, मधुपर्क, सीमन्तोन्नयन आदि तेइस विषयों का मुख्यतया प्रतिपादन है। आपस्तम्ब-धर्मसूत्र में ब्रह्मचर्य, भोजन, विचार, प्रायश्चित विद उपयोगी विषयों का वर्णन है। आपस्तम्ब-धर्मसूत्र में ब्रह्मचर्य, भोजन, विचार, प्रायश्चित विद उपयोगी विषयों का वर्णन है। आपस्तम्भ-परिभाषासूत्र कर्पादस्वामी के भोष्य वि इस्त की व्याख्या के साथ प्रकाशित हैं।

बौधायनी श्रातसूत्र श्रौतसूत्र साहित्य में सर्वप्राचीन माना जाता है। इसमें १९ प्रश्न अर्थात् अध्याय हैं। प्रत्येक प्रश्न में कण्डिकायों हैं जिनके मीतर सूत्रों की सत्ता है। इसकी शैली की विशिष्टता है कि इसके वाक्य सन्धि-सम्पन्न रूप में प्रस्तुत है जिसके सूत्ररूप में अवान्तर विभाजन का कोई संकेत नहीं मिलता। फलतः यह ब्राह्मणों की शैली से सर्वथा मेल खाता है और यह वैशिष्टिय इसके प्राचीन होने का स्पष्ट संकेत करता है। आपस्तम्ब श्रौत २४ प्रश्नों में विभक्त है जिसके भीतर कण्डिका तथा मुश्ने का सर्वथा अस्तित्व विद्यमान है। वर्ष्य विषय बौधायन श्रौत के ही हैं, परन्तु कैले उससे नितान्त भिन्न है। यह कात्यायन श्रौतसूत्र के समान ही छोटे-छोटे सूत्रों में विभक्त है, परन्तु सूत्र उतने सुसम्बद्ध तथा व्यवस्थित नहीं हैं। सूत्रों में शैषित्य के लिए स्थान है।

(३) हिरण्यकेशी अथवा सत्याषाढ़ श्रीतसूत्र — यह कृष्णयजुर्वेद का श्रीतमूत्र महत्त्व में पूर्व सूत्रों से घट कर है। इसमें २४ प्रक्त हैं जिनमें नाना यागविवानों का वर्णन किया गया है। यह आपस्तम्ब श्रीतसूत्र के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है तथा बहुत स्थलों पर उसके सूत्रों को सीघे ग्रहण करता है। सूत्रशैली का ग्रंथ होने पर मो इसकी शैली उतनी सुसंयत तथा लब्बक्षर नहीं है। फलतः कात्यायन श्रीतमूत्रों के समान इनमें लब्बक्षरता तथा सुसंगति नहीं है।

(४) वैखानस श्रौतसूत्र — यह भी तैत्तिरीय शाखा से सम्बद्ध है। इके ऊपर बौधायन श्रौतसूत्र आदि पूर्वविणत तीनों सूत्रों का विशेष प्रभाव पड़ा है। इस सूत्र के ३२ बध्यायों में से २१ प्रश्नों में श्रौतयागों का ही विवरण उपलब्ध है। बौधायन श्रौतसूत्र के समान इस ग्रंथ की भी रचना शैली है। वाक्य दीर्घ हम उपलब्ध होते हैं जिनमें सूत्रों का विभाजन सम्भव नहीं है। फलत: सूत्र न होकर हमें लम्बे गद्यों की ही स्थित यहाँ विद्यमान है। इसी से सम्बद्ध वैखानस-स्मार्तसूत्र भी है

१. आपस्तम्ब श्रौतसूत्र का सम्पादन डा० गार्वे ने किया है बिल्लि० इ० कलका १८८२-१९०३ तथा प्रथम सात प्रश्नों का जर्मन अनुवाद किया है डा० कंलाड है जर्मनी १९२१ में, गृह्य का सं० डा० विन्टरिनत्स द्वारा, वियन्ना १८८७ तथा हरदत्त की अनाकुटा वृत्ति और सुदर्शनाचार्य कृत तात्पर्यदर्शन टीका के सर्वे चौखम्मा, काशी से १९२८ में तथा इसका अंग्रेजी अनुवाद ओल्डनवर्ग हों। प्राच्य ग्रंन्थमाला के खण्ड ३० में। शुल्बसूत्र का जर्मन अनुवाद १९०१-२। वर्षे सूत्र का सं० मैसूर से गवर्न में एट संस्कृत ग्रंथमाला में।

२. बनेक टीकाओं के साथ संबल्धित सं० आनन्दाश्रम (संख्या ५३) पूना, से १० हों में प्रकाशित (१९०७-१९३२ ई०)।

रे. डा॰ कैलेण्ड द्वारा सम्पादित, कलकत्ता, १९४१ ( विब्लओथेका इंडिका )।

विका भी सम्पादन तथा अंग्रेजो अनुवाद डा॰ कैलेण्ड ने किया है और कलकत्ते से विश्वी में प्रकाशित किया है (१९२९) कृष्ण तथा शुक्ल यजुः के श्रीतसूत्रों हे विग्रीत यह झग्न्याधान से आरम्भ करता है और इसके बाद अग्निहोत्र होम का वर्णन है। पिण्डपितृ यज्ञ का वर्णन वैखानस स्मार्तसूत्र में है, क्योंकि दोनों सूत्रों की वर्षना पही प्राचीनतर माना जाता है।

(५) वाधूल श्रीतसूत्र—यह भी तंतिरीय शाखा से सम्बद्ध श्रीतसूत्र है। शुका प्रकाशन अनुवाद, भाषाशास्त्रीय टिप्पणियों तथा भूमिका के साथ डा॰ क्रैलेण्ड़ के किया है। इसके ऊपर एक टीका भी उपलब्ध होती है। हस्तलेख की छिन्न भिन्नता के कारण इसके विमर्शात्मक संस्करण की नितान्त अ।वश्यकता है।

ð

4-

À

đ

III

U

i

(६) भारद्वाज श्रीतसूत्र-महर्षि भरद्वाज का सम्बन्ध कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शासी से परिज्ञात होता है। भारद्वाज-शाखीय कल्पसूत्र के अनेक ग्रंथ उपलब्ध है। भारताज-गृह्य सूत्र<sup>र</sup> का प्रकाशन तो बहुत पहिले हालैण्ड से हुआ था। इधर भारद्वाज से सबद श्रीतसूत्र तथा परिशिष्टसूत्र का प्रकाशन हुआ है। नारद्वाज श्रीतसूत्र के तैतिरीय शाबा से सम्बद्ध होने की घटना का प्रमाण तैत्ति रीय संहिता के मन्त्रों का उसमें विस्तार हे उद्धरण है। यहाँ 'इति वि. ायते' के संकेत से ब्राह्मणवाक्यों का उद्धरण दिया गया हैं जिनमें से बहुत से उद्धरण तैत्तिरीय ब्राह्मण से लिये गये हैं। कृष्णयजु की अन्य शासाओं जैसे मैत्रायणी संहिता तथा काठक संहिता के भी मन्त्र यहाँ उद्घृत किये गये हैं। 'भारद्वाज पैतु मेधिकसूत्र' प्राचीन काल में विशेष महत्त्वशाली था, क्योंकि बापतम्ब तथा हिरण्यकेशी शाखा का उस युग में एतद्विषयक अपना सूत्र न होने के अए वे भारद्वाज पैतृकमेघिक सूत्रों का अपने ग्रंथों में उपयोग करते थे—इस तथ्य की लष्ट सूचना उनके टीकाकारों के निःसंदिग्ध उल्लेखों से मिलती है। ग्रंथों की अन्तरंग परेक्षा से प्रतीत होता है कि भारद्वाज श्रीतसूत्र बौधायन श्रीतसूत्र से उत्तरकालीन है, पालु आपस्तम्बश्रीत से वह प्राक्कालीन है। इस तथ्य पर पहुँचने के लिए इन तीनों थीतसूत्रों की रचना शैली, विषय प्रनिपादन तथा मन्त्रोद्धरण-पद्धति की आलोचना मृह्य हेतु है।

भारद्वाज श्रौतसूत्र के हस्तलेख प्रायः दक्षिण भारत से उपलब्ध होते हैं, परन्तु पावता उसका मूलस्थान दक्षिण भारत मान लेना निटान्त अयुक्तिक है। भारद्वाज

१. सम्पादक डा॰ सालोमन्स, लाइडेन,, १९१३।

रे. इन तीनों सूत्रों का एकत्र सम्पादन तथा अंग्रेजी अनुवाद डा॰ चिन्तामणि गणेश काशीकर ने किया है जिसे वैदिक संशोधन मण्डल (पूना) ने दो भागों में अकाशित किया है, १९६४ ई०।

गृह्यसूत्र में सीध्रन्तोन्नयन के प्रसंग में यह क्लोक मिलता है— सोम एव नो राजेत्याहुक्रीह्मणीः प्रजाः। विवृत्तचक्रा आसीनास्तीरेण यमुने तव।।

इसके आगे सूत्रकार का कथन है कि जिस नदी के किनारे यजमान का निवास हो उसी नदी का नाम ऊह कर लेना चाहिये। इसका उदाहरण टीकाकार देता है-'तील वंगवित तव, तीरेण कावेरि तव'। इस उदाहरण से टीकाकार का देश वेगवित तय कावेरिक अंचल में स्पष्ट प्रतीत होता है। पूर्वोक्त क्लोक भारद्वाजों का मूलस्थान यमुग नदी का अंचल अर्थात् उत्तर भारत सिद्ध कर रहा है। आपस्तम्बस्थीत तथा भारद्वाक श्रीत में पारस्परिक साम्य बड़ा घनिष्ट है। यह साम्य दोनों के भौगोलिक सामीय के ऊपर आधृत प्रतीत होता है। आपस्तम्ब का मूल देश दक्षिण प्रदेश न होकर उत्तर भारत ही है, ऐसा समीक्षकों का निर्णय है। आपस्तम्ब के आर्यावर्त से सम्बन्ध का दृढ़तर प्रमाण सरस्वती नदी का, प्लभ प्रस्त्रवण तथा कारपच्य का (जो दोनों सरस्की से सम्बद्ध प्रख्यात स्थान हैं) वहाँ उल्लेख है। आपस्तम्ब का वाजसनेयी शाम्ता से (बो पूर्वी भारत में प्रतिष्टित थी) विशेष सम्बन्ध दृष्टिगोचर होता है। भारद्वाजशीत का आपस्तम्ब को अपेक्षा मैत्रायणी संहिता के साथ अधिक सामीप्य दृष्टिगोचर होता है। मैत्रायणी का मूल देश पंजाब है। फलतः यमुना का निर्देश तथा मैत्रायणी का अधिक प्रभाव भारद्वाज का मूलदेश कुरुक्षेत्र प्रान्त को सिद्ध करता है, जब आपस्तम्ब का मूल्ट देश पूर्वी आर्याव तं ज्ञान पड़ता है।

भारद्वाज श्रौतस्त्र में १५ प्रश्न ( अर्थात् अध्याय ) है जिनमें वर्ण विषय क्रमः है—दर्श पूर्णमास, अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, आग्रयण, निरूद्धपशुद्धन्ध, चातुर्मास्य (वैक्वेल पर्व, साक्रमेध पर्व, श्रुनासीरीय पर्व, काम्य चातुर्मास्य तथा पञ्च सांव्रसिक ), पूर्व प्रायश्चित, ज्योि. ज्योत ( प्रातः सवन, माध्यंदिन सवन, तृतीय सवन ) ज्योतिष्टेष ब्रह्मत्व । भारद्धाज पैतृमेधिक सूत्रों का मुख्य विषय श्राद्ध के नाना अनुष्ठान हैं। इसमें दो प्रश्न ( अध्याय ) हैं जिनमें क्रमशः प्रेतसंस्कार, श्मशाननयन, दाहचिति, पात्रव्य, अस्थिसंचयन, श्मशानचिति, यमयज्ञ का सूत्रों में प्रतिपादन किया गया है । भारद्धाज परिशोध-सूत्र यजीय परिभाषा की व्याख्या करने बाला सूत्र है । अतएव उसी स्थापर नाम परिभाषा सूत्र भी है जो संख्या में दो सौ बाइस हैं । इन सूत्रों के अतिर्क्षि भी कुछ सामग्रो अन्य वैदिक ग्रन्थों में भारद्वाज के नाम से उद्धृत है, परन्तु ये भार द्वाजीय ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होते । इससे प्रतीत होता है कि श्रौत के विषय विद्या विषय में स्था प्रत्यों में उपलब्ध नहीं होते । इससे प्रतीत होता है कि श्रौत के विषय विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या वि

१. ऐसे उद्घरणों के लिए द्रष्टव्य 'भारद्वाज श्रौतसूत्र' का प्रथम परिशिष्ट, पृष्ट २७१ २७९ (पूना, १९६४)।

शासान-रचित अन्य भी ग्रन्थ कभी अवश्य उपलब्ध थे जहाँ से ये उद्घरण जात्तत् ग्रन्थों श्रिका उपलब्ध मिलते हैं।

भारद्वाज धर्मसूत्र की आज उपलब्धि नहीं हो रही है, परन्तु इसकी सत्ता प्राचीन भारद्वाज धर्मसूत्र की आज उपलब्धि नहीं हो रही है, परन्तु इसकी सत्ता प्राचीन क्षण्ठ में अवश्यमेव विद्यमान रही । प्राचीन टीकाकारों ने इससे कहीं तो स्पष्ट उद्धरण क्षण है और कहीं इसके मत का उल्लेख किया है। विश्व क्षण ने याज्ञवल्क्यस्मृत के शिष्ण पर भारद्वाज के मत का निर्देशक वाक्य भी उद्धृत किया है जिससे प्रतीत होता के वे शिष्ण को म्लेच्छ भाषा के पढ़ाने का आदेश नहीं देते। शिष्ण का उपन्यन इस से साधु शब्द (संस्कृत शब्द ) सिखाना चाहिए, सन्ध्योपासन तथा अग्निवर्श्ण की शिक्षा देनी चाहिए—

तथा च भारद्वाजः । न म्लेच्छ-भाषां शिक्षेत । म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्द इतिः विद्यायते । तस्मात् शिष्यमुपनीय साधु शब्दान् शिक्षयेत् सन्ध्योपासाग्नीन्धनानि ।

्दूसरों को कष्ट देने की बात सोचना भी पाप है, जिसका प्रायिक्चित्त करना चाहिये (शबर) श्राद्ध में विशिष्ट अनाज का प्रयोग करना चाहिए तथा शूद्रों से स्पर्श होने करना चारा शुद्धि होती हैं—ये दोनों भारद्वाजीय मत बिश्वरूप द्वारा अपनी टीका में निर्देष्ट है।

निष्कर्ष यह है कि भारद्वाज का समग्र कल्पसूत्र अवश्यमेव विद्यमान था। उसके क्लांत श्रीत, गृद्धा तथा धर्म—इन तीनों सूत्रों की उपलब्धि हो गई है। प्रथम क्षेत्रों तो सम्पूर्ण रूपेण प्राप्त तथा मुद्रित हैं और तृतीय के निर्देश तथा उद्धरण उपलब्धः है। फलतः वैदिक कर्मानुष्ठान के इतिहास में भारद्वाज की देन पर्याप्तरूपेण महनीय तथा बाराणीय है।

भरद्वाज-रचित पंद्यबद्ध स्मृति का उल्लेख भी मिलता है। स्मृतिचिन्द्रिका के कर्ता व्याहरतत ने इस स्मृति के पद्यों को उद्धृत किया है जिसके पद्यबद्ध होने की विशे-व्याका स्पष्ट पता चलता है। पराशर-माधवीय (२।३२१) में शतपथ के चार कारों का उल्लेख भारद्वाज के नाम से किया गया है। हेमाद्रि, विज्ञानेश्वर तथा बाल-व्यु ने भारद्वाजस्मृति से उद्धरण दिया है। अतः भारद्वाजस्मृति की सत्ता में किसी कार का सन्देह नहीं किया जा सकता।

(७) मानव श्रीतसूत्र—कृष्णयजुर्वेद की मैत्र ायणी शाखा से सम्बद्ध यह श्रौतस्त्र. श्रवीनतम स्त्रों में अन्यतम माना जाता है। समग्र ग्रन्थ पाँच अध्यायों में विभक्तः है और प्रत्येक अध्याय खण्डों में विभक्त है। प्रथम अध्याय (८ खण्ड) में दर्श पौर्णमास,

र इत उद्धरणों के निमित्त द्रष्टव्य, काणे-हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र, प्रथम खण्ड काः विमान, नवीन संस्करण पूना, (१९६८) एतद् विषयक प्रसंग ।

पिण्डपितृ यज्ञ, अग्न्याधान, अग्निहोत्र, अग्न्युपस्थान, आग्रयण, पुनराधान, चातुर्माल, वितृयज्ञ, पञ्चसाम्बरसरिक, तथा पशुबन्ध का विवरण है। दितीय अध्याय (५ क्षण्ड) आग्रिक्त का तथा पशुबन्ध का विवरण है। दितीय अध्याय (८ खण्ड) प्रायश्चित्त का तथा चतुर्थ अध्याय (८ खण्ड) प्रबर्ग्य का तथा पञ्चम अध्याय (२ खण्ड) इष्टि का नणं देता है। इसकी शैली वर्णनात्मक है और कृष्णययुर्वेद के ब्राह्मणों से साम्य रखती है। परन्तु इसमें आख्यान आदि की सत्ता नहीं है जो ब्राह्मणों के विशिष्ट विषय है।

इसके आरम्भिक पाँच अध्यायों को क्नाउएर ने सेन्टपीर्सवर्ग से प्रकाशित किया है (१९०-१९०३) तथा पष्ठ अध्यायको गेल्डर ने अनुवाद के साथ सम्पादित किया है। (लाइदेन, १९२१)। मानव गृह्यसूत्र अष्टावक्रभाष्य के साथ गायकवाड ओरिक्टर

सीरीज, बड़ोदा से प्रका शत है।

(८) वाराह श्रौतसूत्र—यह मी मैत्रायणी शाखा से सम्बन्ध रखता है। इसे तान अध्याय हैं और प्रतिअध्याय खण्ड है। प्रथम अध्याय में दर्शपूर्णमास, अस्यावन, पशुबन्ध, चातुर्मास्य आदि का, द्वितीय अध्याय में अग्निचयन का तथा तृतीय अध्याय वाजपेय, राजसूय तथा अश्वमेध का वर्णन किया गया है। यागानुष्ठानों का विस्त वर्णन यहाँ कात्यायन श्रौतसूत्र के समान उपलब्ध नहीं है। सूत्र छोटे-छोटे हैं तथा समझने में सरल सुबोध हैं। यह हौत्र और काम्य दर्शपूर्णमास का वर्णन नहीं करता। डा॰ कैलेण्ड तथा डा॰ रघुवीर द्वारा सम्पादित, होकर लाहौर से (१९३३) प्रकाशित है।

कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा के स्थान के विषय में चरणव्यूह की टीकार्ग यह रुलोक दिया है।

## मयूरपर्वताच्चैव यावद् गुर्जरदेशतः। व्याप्ता वायव्य-देशात्तु मैत्रायणी प्रतिष्ठिता॥

मयूर पर्वत से (महाराष्ट्र प्रान्त के नासिक जिले के वर्तमान मुल्लेर से ) बारम कर गुर्जर प्रदेश तक जो जनपद भाग है उसमें मैत्रायणी शाखा प्रतिष्ठित है। क स्थित आज भी विद्यमान है। मैत्रायणी शाखा के दो सहयोगी ग्रन्थ विशेष हैं—(ई) मानव तथा 'ख) वाराह। इनमें से मानव शाखा के श्रीत तथा गृह्य दोनों उपक्ष हैं। मानव श्रीत स्था मानव गृह्य सूत्र—दोनों ही प्रकाशित हैं। वाराहश्रीत तथा वाराह गृह्य दोनों ही प्रकाशित हो गये हैं। वाराह गृह्यसूत्र को डा॰ शामश्री गायकवाड ओ॰ सी॰, बड़ोदा से प्रकाशित किया है (१९२०) और इसी ग्रन्थ स्था संस्करण डा॰ रघुवीर ने १९३२ ई॰ में प्रकाशित किया है। वाराह श्रीतस्व का सम्पादन डा॰ कैलेण्ड तथा डा॰ रघुवीर ने १९३३ में सम्पादित किया है। इस

۹,

1

वा

į

SHO

4

8

M

₹,

Ĭ

1

q

1

ř

4

E

क्षेत्र का एक प्राचीन हस्तलेख उपलब्ध हुआ है जिसमें वाराह-परोशिब्ट भी प्राप्त क्षेत्र का एक प्राचीन हस्तलेख जा अस्तित्व प्राचीन काल में सविशेष या और क्षेत्र में बूलिया के पास आज भी वाराह-शास्याव्यायी ब्राह्मणों के कुटम्ब

(९) काठक श्रीतसूत्र—इस ग्रन्थ के थोड़े से टुकड़े उपलब्ध होते हैं। ब्यूलर हेता काइमीर की खोज में उपलब्ध है—पिण्डपितृयज्ञ से सम्बद्ध इस श्रीतसूत्र का के क्षेत्र भाग । पूरा ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। काठक कल्पसूत्र का गृह्य भाग की दीकाओं के सारांश के साथ प्रकाशित है। सौभाग्य की दात है कि वह काठक केत्र कुत्र के समान खण्डित और अधूरा नहीं है।

कृष्णयजुर्वेदीय गृह्यसूत्र

(१) बौधायन गृह्यसूत्र—यह गृह्यसूत्र बौधायन कल्पसूत्र का एक विशिष्ट क्षंत्र है। मैसूर गवर्नमेण्ट ओरियन्टल लाइब्रेरी सीरीज में (१९२० ई०) क्षाशित यह गृह्यसूत्र परिभाषा, गृह्य शेष तथा पितृमेधसूत्रों के साथ समन्वित है। समें चार प्रश्न हैं। इतर हस्तलेखों में इसके दश प्रश्न (अध्याय) उपलब्ध हैं जिससे समें बनेक परिवर्तनों और परिवर्धनों का संकेत मिलता है।

(२) भारद्वाज गृह्यसूत्र—यह भारद्वाज कल्पसूत्र का अंश है जिसमें तीन प्रक्त (बयाय) हैं। इसका प्रकाशन लाइडेन के डा॰ सालोमन्स ने किया है। स्मादक ने इस गृह्य के परिवर्धन के विषय में जो अपना मत अभिन्यक्त किया है वह उतना समुचित नहीं प्रतीत होता। विवाह प्रकरण में बहुत सी बातों में बाप्निकता का संकेत मिलता है, परन्तु इससे यह अंश क्षेपक थोड़े ही माना जा बन्ता है।

(३) आपस्तम्ब गृह्यसूत्र—आपस्तम्ब कल्पसूत्र का २७वां प्रश्न यहो गृह्यवृत्र है जिसमें तीस प्रश्न हैं। यह गृह्य मन्त्रपाठ के मन्त्रों का निर्देश करता है जो
स्व कल्पसूत्र के २५ तथा २६ प्रश्नों में दिया गया है। हरदत्त की अनाकुला वृत्ति तथा
वृद्धिनाचार्य की तात्पर्यदर्शन व्याख्या के साथ चौखम्मा सीरोज में प्रकाशित
(काशी, १९२८) है।

बापस्तम्ब गृह्यसूत्र आठ पटलों में विभक्त है और प्रत्येक पटल के भीतर 'खण्ड' हैं वो संख्या में तेईस हैं। खण्डों के भीतर सूत्रों की स्थिति है। फलतः समस्त ग्रन्थ

रे. द्रष्टिय डा॰ काशोकर का लेख—गोपीनाथ कविराज अभिनन्दन ग्रन्थ पृष्ठ १४-१६ (लखनऊ, १९६७)।
२१ वै॰ सा॰

सूत्रों में विभक्त है। इस गृह्य का विषय वही है जो अन्य गृह्य सूत्रों में उपलब्ध सूत्रा म विभवत है। इस के दो व्याख्याकार हैं हरदत्ताचार्य जो १५ वीं शताब्दों से प्राचीनतर है कि भट्ट के द्वारा नाम्ना निर्दिष्ट हैं, अर्वाचीन है। हरदत्त शैवमतानुयायी—कावेरी के निवासी दक्षिणात्य विद्वान् थे जिन्होंने आपस्तम्ब के गृह्यसूत्र, गृह्यमन्त्र, धर्मसूत्र स परिभाषा पर व्याख्या लिखी है। आइवलायन, गृह्यसूत्र की 'अनाविल।' टीका तथा के वर्मभूत्र की 'मिताक्षरा' व्याख्या के निर्माता ये ही हरदत्ताचायं हैं।

(४) हिरण्यकेशि गृह्यसूत्र—इसका अपर नाम सत्याषाढ़ गृह्यसूत्र है हो हिरण्यकेशि कल्पसूत्र का १९ तथा २० प्रश्न रूप है। गृह्य अनुष्ठानों में बावता मन्त्र इसमें समग्ररूप से दिये गये हैं। इसमें प्रयुक्त अनेक शब्द पाणिनीय व्याहत से सुरंगत नहीं हैं। इसके ऊपर मातृदत्त की प्रौढ़ व्याख्या हैं। टीका के साय मुक ग्रन्य का सं० डा० क्रिस्ते ने वियना से प्रकाशित किया है (१८८९ ई०) तवा इसा अंग्रेजी अनुवाद 'सेक्रेड बुक आफ ईस्ट' ग्रन्थमाला में डा॰ ओल्डनवर्ग हारा क्र शित है।

· (५) वैखानस गृह्यसूत्र—तैत्तिरीय शाखा से सम्बद्ध यह गृह्यसूत्र अवातः कालीन माना जाता है। यह अनुष्ठानों में प्रयोजनीय मन्त्रों के केवल प्रतीकों का उत्ते करता है और इन सब मन्त्रों का स्वतन्त्र संकलन 'वैखानसीया मन्त्रसंहिता' के ह में किया गया है। गृह्य तथा मन्त्र-संहिता के परस्पर सम्बन्ध के विषय में विक्र में पूर्ण ऐकमत्य नहीं है। कुछ लोग मन्त्रसंहिता को गृह्य से प्राचीन मानते हैं बी कुछ अर्वाचीन या समकालीन । डा॰ कैलेण्ड ने इसका अंग्रेजी अनुवाद फ्राह्म किया है।

(६) अग्निवेश्य गृह्यसूत्र—इस गृह्य के रचयिता अग्निवेश नामक वैदिक वार्का हैं जिन्होंने तैत्तिरीयों की वाधूल शाखा के अन्तर्गत अग्निवेश उपशाखा का प्रका किया। अन्य गृह्यसूत्रों से इसका वर्ण्यविषय तथा रचनाकौशल नितान्त मिन वृष्टि गोचर होता है। इसमें वणित अनुष्ठानों में नारायणबलि, यति-संस्कार, संन्यास-विक वानप्रस्थविधि बादि के ऊपर अवान्तरकालीन धार्मिक सम्प्रदायों का प्रभाव सम्प्र लक्षित होता है। फलतः सामान्य गृह्यसूत्रों से इसकी दिशा भिन्न ही है। अनन्तरन संस्कृत ग्रन्थमाला में ( ट्रिवेन्ड्रम से ) प्रकाशित है।

(७) मानवगृह्यसूत्र—इसका अपरनाम मैत्रायणीय मानव-मृह्यसूत्र भी है। मैत्रायणी शास्ता के चरणव्यूह में निर्दिष्ट भेदों मानव, वराह, दुन्दुभ, छागलेय, हार्य वेय तथा श्यामायनीय के 'मानव' अन्यतम विभेद हैं। फलतः इस उपशाबा कार्य मानवगृह्यसूत्र मैत्रायणीय संहिता के मन्त्रों को प्रयोगों के अवसर पर निर्दिष्ट कर्ण

विवास हो है। गृह्य में दो पुरुष या प्रकरण हैं और प्रत्येक पुरुष में अनेक विवास है। इसमें विनायकपूजा का विशिष्ट वर्णन है। अष्टावक के भाष्य के साथ कि कि की की की की की कि में बड़ोदा से प्रकाशित। भाष्यकार इसके रचयिता का नाम कि कि की विवास के विवास में हमारा ज्ञान बहुत ही कम है। कि मानवाचार्य वस्तुत: कोई प्राचीन आचार्य थे अथवा मानव शासा से कि होने के कारण लेखक का यह अवान्तरकालीन नामकरण है।

(१) काठक-गृह्यसूत्र भी मानव-गृह्यसूत्र से मिलता जुलता है तथा कठशाखा से क्षा अपना सम्बन्ध रखता है। काठक-गृह्यसूत्र का ही नाम 'लौगाक्षिगृह्यसूत्र' है कि सी नाम से हेमाद्रि तथा अन्य निबन्धकारों ने इनका उद्धरण अपने ग्रन्थों में ब्राहै। इसके दो प्रकार के विभाग मिलते हैं—एक विभाग के अनुसार इसमें आरंभ कि कात तक ७३ कण्डिकायें हैं; दूसरे प्रकार में इसमें पाँच बड़े-बड़े खण्ड या कि ग्राह्म पंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम 'गृह्य-पश्चिका' है। इसी पंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम 'गृह्य-पश्चिका' है। इसी पंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम 'गृह्य-पश्चिका' है। इसी पंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम 'गृह्य-पश्चिका' है। इसी पंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम 'गृह्य-पश्चिका' है। इसी पंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम 'गृह्य-पश्चिका' है। इसी पंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम 'गृह्य-पश्चिका' है। इसी पंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम 'गृह्य-पश्चिका' है। इसी पंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम 'गृह्य-पश्चिका' है। इसी पंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम 'गृह्य-पश्चिका' है। इसी पंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम 'गृह्य-पश्चिका' है। इसी पंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम 'गृह्य-पश्चिका' है। इसी पंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम 'गृह्य-पश्चिका' है। इसी पंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम 'गृह्य-पश्चिका' है। इसी पंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम 'गृह्य-पश्चिका' है। इसी पंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम 'गृह्य-पश्चिका' है। इसी पंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम 'गृह्य-पश्चिका' है। इसी पंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम 'गृह्य न

## सामवेदीय कल्पस्त्र

चारं वर्तन

fe.

र्गा,

四

14

for

TO

बार्षेयकल्प-सामवेद के कल्पसूत्रों में इसका नाम सर्वोपिर है। मशक नामक ऋषि कि कता बताये गये हैं। यह एक विशाल ग्रन्थ है जिसमें एकादश अध्याय हैं। वाप कल्पका मुख्य उद्देश्य यह बतलाना है कि किस याग में किस विशिष्ट सामका किया जाता है। यह इस विषय की पूरी जानकारी देता है। यह तो कि हैं है कि सोमयाग के तीन प्रकार होते हैं (१) एकाह जो एक ही दिन में किया जाता है; (२) अहीन जो दो दिनों से लेकर ग्यारह दिनों तक चलते हैं विशेष द्रष्ट्य डा० रामगोपाल-इंडिया आफ वैदिक कल्पसूत्राज (दिल्ली १९५९)

हैं और (२) सत्र जो १२ दिनों से आरम्भ कर पूरे एक वर्ष अथवा उससे भी बींक काल तक चला करते हैं। आर्षेय—कल्पका सम्बन्ध ताण्ड्य महाबाह्मण के काल अर्थात् यह सामवेदीय ब्राह्मण यागों का जिस क्रम से उल्लेख करता है उसी काल अर्थात् यह कल्पसूत्र भी करता है। इनके यागों के अतिरिक्त यहाँ चार बिक्स यागों का भी उल्लेख है— स्थेन, इषु, संदंश तथा वजु का, जिनका वर्णन काल ब्राह्मण में उपलब्ध न होकर उसके पूरक षड्विंश ब्राह्मण में ही मिलता है। आर्थ कल्प इन यागों का क्रम तथा वर्णन पहिले के अनुसार न मानकर यजुर्वेद के अनुसार मानता है। आर्थ कल्प सामयोनि क्या का उल्लेख प्रतीक के द्वारा देता है जो एक ऋचा का संकेतक न होकर एक वृत्त संकेत करता है। सोमयाग के अवसर पर प्रयुक्त किये जाने बाले सामों के बाल प्रकार का बड़े विस्तार के साथ वर्णन करना इस कल्पसूत्र की विशिष्टता है।

ज्योतिष्टोम संस्था चार प्रकार की होती है—अग्निष्टोम, उक्य्य, पोड्यो कर अतिरात्र । अग्निष्टोम संस्था वाली सोमयागों का अंत अग्निप्टोम नामक साम गामा होता है । उक्य्य यागों का अन्त उक्य्य स्तोमों के द्वारा होता है । वोड्यो याग का अतिरात्र ष्टोमों के द्वारा होता है । वोड्यो याग का अतिरात्र प्टोमों के द्वारा होता है । वोड्यो याग का अतिरात्र प्टोमों के द्वारा होता यहाँ यह घ्यातव्य है कि 'ज्योतिष्टोम' में प्रयुक्त 'ज्योति.' शब्द पारिभाषिक हरी को त्रिवृत्, पञ्चदश, ससदश एवं एकविश स्तोमों का वाचक है जो अग्निस्टोम संस में बहिस्पवमान, आज्य माध्यन्दिन, पृष्ट, आर्भव और अग्निष्टोमं साम के का नियतक्रम में सम्बन्ध रखते हैं । इन विभिन्न यागों में प्रयुक्त सामों का यह कल्या विधिवत् अनुष्टान तथा प्रयोग बतलाता है । सामगायन के अनेक सूक्ष्म उपदेश विधिवत् अनुष्टान तथा प्रयोग बतलाता है । सामगायन के अनेक सूक्ष्म उपदेश विधिवत् अनुष्टान तथा प्रयोग बतलाता है । सामगायन के अनेक सूक्ष्म उपदेश विधिवत् अनुष्टान तथा प्रयोग बतलाता है । सामगायन के अनेक सूक्ष्म उपदेश विधिवत् अनुष्टान तथा प्रयोग बतलाता है । सामगायन के अनेक सूक्ष्म उपदेश विधिवत् अनुष्टान तथा प्रयोग बतलाता है । सामगायन के अनेक सूक्ष्म उपदेश विधिवत् अनुष्टान तथा प्रयोग बतलाता है । सामगायन के अनेक सूक्ष्म उपदेश विधिवत् अनुष्टान तथा प्रयोग बतलाता है । सामगायन के अनेक सूक्ष्म उपदेश विधिवत्य महा ब्राह्मण में विधिव्य महा ब्राह्मण में अपना प्रतिद्वन्द्वो नहीं रखता । एक प्रकार से यह कल्या तथा महा ब्राह्मण में विधिव्य महा ब्राह्मण मां का विवरण देता है । यह लाट्यायन श्रौतसूत्र से विधिव्य प्राचनित्र है, क्योंकि लाट्यायन ने इसका निर्देश किया है ।

आर्षेय कल्प का एक पूरक प्रन्थ भी है क्षुद्रकल्प । ये दोनों वस्तुतः एक हो कि सूत्र के दो भाग हैं । आर्षेयकल्प के विद्वान् टीकाकार का नाम बरदराज है किंदी अपनी टीका के आरम्भ में एक विस्तृत उपोद्घात दिया है जिसमें प्रन्थ में छोड़ हिं गये अग्निष्टोम, उक्थ्य तथा अतिरात्र का वर्णन आरम्भ में दिया है और सामगाय की सोमयाग विघान के विषय में बहुत ही उपादेय सामग्री देकर इस उपोद्धात में किंदी याजिक अनुशीलन एवं विश्लेषण का गाढ़ परिचय दिया है। इन्होंने अपने विवाह निवाह की नाम वामनार्य दिया है। इसके अतिरिक्त इनके विषय में कुछ भी जात नहीं है।

की विक्वीतमः तथा गोविन्दः प्रीयताम् इन शब्दों के द्वारा अध्याय की श्रमाप्ति का विष्णुक्षाता है कि ये श्रीवैष्णव मतानुयायी थे एवं तमिलनाडु के पत्र हैं। इन्होंने उपग्रन्थ सूत्र के एक परिच्छेदमूत प्रतिहारसूत्र पर अपनी कि क्रिहिंही है क्योंकि उपग्रंथ सूत्र के टीकाकार माधवाचार्य ने इस अंश पर टीका विक् ह हिन्दी थी। क्षुद्रकल्प पर टीका लिखने वाले श्रीनिवास ने आर्थेयकल्प पर का बितृति का अपनी टोका में कहीं उल्लेख नहीं किया है।

कि वार्वेयकल्प में ११ अध्याय हैं जिनमें प्रतिपाद्य विषयों का विवरण निम्न मा हिस्से हैं।

(१) ब॰ में 'गवामयन' का विवरण है जिसके अन्तर्गत प्रायणीयमहः, विस्ति विद्या कि स्वाप्त प्रायणीयमहः, विस्ति विद्या कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स लपुत्र पडह का विस्तृत निरूपण है। हे हैं

(२) ब॰ में गवामयन के ही आगे का विवरण है जिसके अन्तर्गत अभिजित, मर्वो हातापानः, विषुवान्, आवृत्तः स्वरसामानः, महाव्रत तथा उदयनीय का क्रमशः

वन संहं।

वा है।

TE!

संस् (

補

献

腋

杨

F

朝

TE

(३) अ॰ से लेकर पंचम अध्याय तक 'एकाह' का वर्णन है। तृतीय अ॰ में ग्रीतिष्येम, गी:, आयु:, रुयेन, एकत्रिक, चार व्रात्य स्तोम, बृहस्पतिसव, त्या सर्वस्वार का विवरण है।

(४) अ॰ में चातुर्मास्य का विस्तृत वर्णन है। इसी अध्याय के अन्तर्गत बाज-

लक्ष प्रजस्य का भी विस्तार से निरूपण है।

(५) ब० के अन्तर्गत राट्, यिराट्, औपशद, गरुस्तोम इन्द्रस्तोम, संदंश

मा विषय का वर्णन उपलब्ध है।

(६) ब॰ से लेकर ८ अध्यायों तक (तीन अध्यायों में ) अहीन यागों का के है। पष्ट अ॰ में ज्योतिष्टोम अतिरात्र, आसोर्याम, एक स्तोम, द्विरात्र, तिएन का निरूपण है।

(७) व॰ का विषय है—चतूरात्र, पञ्चरात्र, षडह, सप्तरात्र, अष्टरात्र एवं

क्षें निपत्र यागों का निरूपण ।

(८) व॰ में दशरात्र एवं एकादशरात्र भागों के वर्णन से अहीन यागवाछे कि की समाप्ति होतो है।

वरदराज की विवृति के साथ आर्षियकल्प के एक विशुद्ध संस्करण के लिए हिडा॰ वी॰ आर॰ शर्मा के अत्यधिक आभारी हैं। प्रकाशक-विश्वेश्वरानन्द कि बोध संस्थान, होशियारपुर (पंजाब), १९७६ ई०।

(९) अ॰ में साम का वर्णन है जिसके अन्तर्गत द्वादशरात्र से लेकर एक पिएक याग तक क्रमशः विद्याण यागों का वर्णन है। शतरात्र याग एक सौ दिनों तक कि है तथा संवत्सररात्र एक हजार दिनों तक व्याप्त रहता है। इस याग से इस बक्क की पूर्ति होतो है।

(१०) अ० तथा (११) अ० में नाना प्रकार के अयनों का वर्णन है जिनमें कि हैं आदित्यानामयन, अंगिरसामयन सारस्वतमयन आदि १० प्रकार के याणे के निर्देश है। यह ग्रन्थ सर्परात्र, प्रजापतेः सहस्रसंवत्सर तथा विश्वसृजामयन के संक्षि

वर्णन के साथ समाप्त होता है।

क्षुद्रकल्पसूत्र—कल्पसूत्र होने पर भी कल्पसूत्रों में गृहीत सूत्र शैली में हुए रचना नहीं हुई है। इसकी लेखन शैली ब्राह्मण-शैली में है। यह आपंकल हितीय भाग माना जाता है। तत्वतः यह आर्षेय कल्प का पूरक माना जाता है, क्यों उसमें अविणत यागों का यह वर्णन कर विषय की पूर्त करता है। इसीलिये क्यूक को दूसरे टीकाकार श्रीनिवास इसे 'उत्तर कल्पसूत्र' मानते हैं, परन्तु दोनों को क्यूक अमिन्न ग्रंथ मानने के वे पक्षघर हैं। इसीलिए अनेक अन्य श्रीतसूत्र दोनों का क्यूक मान कर इसे 'आर्षेय क्षुद्र कल्प' नाम्ना व्यवहृत करते हैं।

आर्षेयकल्प का आघार पञ्चिविश ब्राह्मण है। क्योंिक वह ब्राह्मण में के 'गवाममन' से आरम्भ कर 'विश्वसृजाममन' तक यागों का उसी क्रम से वर्णन हर परन्तु क्षुटकल्पसूत्र पञ्चिविश में अगृहीत एवं अविणित विषयों का निरूपण कर है। इसमें तीव प्रपाठक हैं जिनके अन्तर्गत छः अध्याय है। प्रथम अध्याय में कर यक्षों का तथा तत्प्रयुक्त साम प्रकारों का विश्वद वर्णन है। द्वितीय अध्याय का प्रायिचित्त है। तृतीय अध्याय का आरम्भ त्रिवर्ण द्वारा विधीयमान याग से हैं कि कल्प) ब्राह्मण कल्प का वर्णन ताण्डच ब्राह्मण (अ० ६-९ तक) में हो चुका है। यहाँ नहीं दिया गया है। अन्य वर्णों के हो यागों का निरूपण है। तदनन्तर उसका यक्ष, प्रवर्ह यक्ष एवं अग्निष्टोम क्रमशः विणित हैं (पृ० १०२-१४४ तक)। ज्ञाह्मण पृण्च , पडहानुकल्प तथा द्वादशाहानुकल्प विणित हैं (पृ० १४६नी पृण्च कर्मा के स्वाय में पृष्टच , पडहानुकल्प तथा द्वादशाहानुकल्प विणित हैं (पृ० १४६नी पृण्च करता है वहें सांगोपांग के साथ (पृण्च २२६-३३२ पृण्व तक)। विष्टि क्षुद्रकल्प के वर्ण्य विषयों का किञ्चित् संकेत प्राप्त हो सक्ता है।

इस कल्पसूत्र के टीकाकार का नाम श्रीनिवासाचार्य है। ये तिम्लिश् श्रीवैष्णव थे तथा उनका स्वीय वेद कृष्ण यजुर्वेद था। इनका कुल एकिन्छ है उत्कृष्ट वैदिक था। पिता का नाथ टीका की पुष्पिका में 'श्री रामातृज कि िएक त्यापनावार्य — ताताचार्य निर्दिष्ट हैं और टीकाकार अपने को शतक्रतु— त्यापनावार्य — वातक्रतु — ताताचार्य वतलाता है। फलतः ये वेदविद्या के पारंगत पण्डित थे कि कुर्वेदी — श्री निवासाचार्य वतलाता है। फलतः ये वेदविद्या के पारंगत पण्डित थे कि क्या त्यापन के सिद्धान्त के ममंज्ञ विद्यान् थे। इस तथ्य का उल्लेख टीकाकार क्या त्यापन विद्यान विद्यान परगम

शतक्रतुं तातगुरुं वेदवेदाङ्गपारगम् वेदान्तानां गुरुं वन्दे वेदान्ताचार्यलक्षणम् ॥६॥ श्री श्रीनिवास गुरुणा शतक्रतुतनूभुवा चतुराम्नाय–षट्सूत्री–पारगेन हरेमुदे ॥७॥

में मुख

ावों क

संक्रि

इसरं

ल इ

क्यांत

नुद्रक

ŲŦ?

क्र ऐंड

र्वात

i er

ा विक

(6

15

Her

15

1-11

Tr.

कृत हैं

नाड्

o or

2

इनके पिता शतकतु कुमार ताताचार्य के आश्रयदाता थे—तंजोर के राजा त्र (१५६१ ई० —१६१४ ई०)। कुमार ताताचार्य ने अपने नाटक 'पारिबाहरण' में अपने सात पुत्रों तथा उनके द्वारा प्रणीत अनंक ग्रन्थों का निर्देश किया
है। श्रीनिवास उनके सप्तपुत्रों में प्रमुख थे जिसके ग्रन्थों में इस क्षुद्रकल्पभाष्य का
है। श्रीनिवास उनके सप्तपुत्रों में प्रमुख थे जिसके ग्रन्थों में इस क्षुद्रकल्पभाष्य का
है। श्रीनिवास १७वीं शती के आरम्भिक
बाह में विद्यमान थे। इन्होंने अनेक यज्ञों का सम्पादन किया था जिसके कारण
हाकी शतुकतु तथा चतु वेंदी उपाधियों का औचित्य सिद्ध होता है। यज्ञसंस्था के
विद्यान एवं अनुष्ठान के ये मार्मिक ज्ञाता थे—यह तथ्य इनके भाष्य से निःसन्देह
बाह स्फुरित होता है। आर्थेयकल्प के समान आचार्य मशक गार्ग्य इस पूरक
कम्पसूत्र' के भी रचियता माने गये हैं।

लाट्यायन श्रौतसूत्र अग्निस्वामी के भाष्य के साथ बिब्लि॰ इं० में प्रकाशित हैं (१८७२ ई०)। सामवेद से सम्बद्ध होने के कारण यह उन सामों के गायन का वर्णन करता है जो अग्निष्टोम तथा इतर सोमयागों में प्रयुक्त किये जाते हैं। द्राह्मायन श्रौतसूत्र भी इसी वेद से सम्बद्ध है। इस ग्रन्थ में ३२ पटलों की सत्ता है। इनमें ख पटल प्रकाशित नहीं हैं। धन्वी की व्याख्या के साथ ग्रन्थ के आरम्भिक ११ पटल वे॰ एन॰ रायटर के द्वारा प्रकाशित किये गये हैं (लण्डन १९०४) ग्रन्थ का ११-१५ पटल इसी व्याख्या के साथ डा॰ रघुबीर ने 'जर्नल आफ वेदिक स्टडीज' (खण्ड १, भाग १, १९३३) में प्रकाशित किया है। १६-३२ पटल अर्थात् ग्रन्थ का उत्तरार्घ अभी कि अप्रकाशित ही है। लाट्यायन श्रौतसूत्र के साथ इसकी विपुल समानतार्थे विद्यमान है। जैमिनीय श्रौतसूत्र भी सामवेद की जैमिनीय शाखा से सम्बन्ध रखने वाला श्रौत-

शे श्रीनिवास के भाष्य के साथ क्षुद्रकल्पसूत्र का संस्करण होशियारपुर से डा॰ बी॰ बार॰ शर्मा के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ है, १९७४ ई॰ में। इस सुन्दर सं॰ में यज्ञीय परिभाषा कोश का भी उपादेय संकलन प्रकाशित है।

सूत्र है। इसमें किवल २६ कंडिकार्ये हैं जिसका सम्पादन गास्ट्रा ने किया ( कारोह) १९०६) विअन्त्याधेय और अग्निहोत्रहोम का यहाँ वर्णन है।

(क) गोभिल गृह्यसूत्र—का प्रकाशन अनेक स्थानों से किया गया है (क्नाजर १८८५-८६; बिब्लिंग ई० १८७१-७९; सत्यव्रत सामश्रमी १९०६)। अन्य विषयों है साथ यह पिण्डिपतृयज्ञ का वर्णन करता है। गोभिल गृह्यसूत्र का अंग्रेजी अनुवाद कि बुक आफ इस्ट' सीरीज के ३०वें खण्ड में डा० ओल्डेनबर्ग ने किया है। खिर गृह्यक् का अंग्रेजी अनुवाद २९वें खण्ड में प्रकाशित है। यह गृह्यसूत्र रुद्धस्कत्द की दीन के गृथ मैसूर से प्रकाशित है। जैमिनीय गृह्यसूत्र को डा० कैलेण्ड ने लाहीर से क्रा-शित किया है १९२२)।

तीनों सामवेदीय गृह्यसूत्रों में गोभिल गृह्यसूत्र बहुत ही प्रख्यात तथा ब्लू प्रचिलत कौ थुम शाखा से सम्बद्ध होने के कारण अतीव लोकप्रिय भी है। यह मत्र ब्राह्मण नामक सामवेदीय मन्त्र-संग्रहात्मक ग्रन्थ से अनुष्ठानों के अवसर पर मन्त्रों हा उद्धरण देता है, परन्तु प्रतीक रूप से ही। सामसंहिता के मन्त्र भी उद्घृत है। मत्र ब्राह्मण तथा गोमिल गृह्यसूत्र के पौर्वापर्य के विषय में विद्वानों में मतभेद है, पत्तु दोनों ग्रन्थों के तुलनात्मक समीक्षण से 'मन्त्र ब्राह्मण' निःसंशय गोमिल गृह्यसूत्र के प्राचीनतर सिद्ध होता है। इस ब्राह्मण के मन्त्र सम्प्रदाय में प्रसिद्ध थे। अत्यव उन्हें प्रतीकों का संकेत ग्रन्थकार करता है और उसमें अनुपलब्ध मंत्रों का उद्धरण समृषं रूप से करता है। यदि 'मंत्र ब्राह्मण' को पूर्व सत्ता नहीं रहती, तो प्रतीकों के उद्धरण देने की संगति कैसी ?

(ख) खादिरगृह्यसूत्र-सामवेदकी राणायणीय शाखासे सम्बद्ध यह गृह्यगोभिक्षा के ऊपर सर्वात्मना आघारित है। उसके आदेश तथा नियम यहाँ संक्षिप्त रूप में प्रख़ किये गये हैं। फलतः यह एक प्रकार से गोमिल गृह्यसूत्र का ही संक्षिप्त संस्करण है।

(ग) जैमिनोयगृह्यसूत्र—दो खण्डों में विभक्त है—प्रथम खण्ड में २४ किंद्रकार और दूसरे खण्ड में ९ किंद्रकार्ये हैं। इसकी टीका (सुबोधिनो) श्री निवासाध्वरी के द्वाण निर्मित है। इस टीका के किंदिय महत्त्वपूर्ण उद्धरण ही मूल प्रन्थ के साथ डा॰ कैंद्रेय ने प्रकाशित किये हैं (पंजाब संस्कृत सीरोज ग्रन्थसंख्या २, लाहौर)। जैमिनी श्राण के अनेक तथ्य उपलब्ध हैं। पुरुषसूक्त की सात ही ऋ चार्ये का यहाँ निर्दिष्ट हैं, बे इसकी सामशाखा के अनुसार है।

अथर्ववेदीय कल्पसूत्र

अथर्ववेद का एकमात्र कल्पसूत्र वैतान श्रौतसूत्र है जो गोपथ ब्राह्मण के कर आधारित है तथा कात्यायन श्रौतसूत्र से भी धनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। इसमें अध्याय हैं जो कण्डिकाओं में विभक्त हैं। श्रौतसूत्रों के इतिहास में यह सबसे अवार्तर

हेन,

190

fñ

in

सुन

ोका

1

**IN** 

न्त्र-

7

लु

ì

नके

यूर्ष

1

सूत्र

90

訓

Ħ

10

B

đ

ì

TT TO

कार्तन ग्रन्थ माना जाता है। यह परिमाण में स्वल्प है और ब्रह्मा नालक ऋत्विज्
त्रार्तन सहायक तथा यजमान के कर्तव्य तथा अनुष्ठानों का विवरण देता है। यह गोपथ
क्रिंग का अनुसरण अनेक अंशों में करता है, यद्यपि कात्यायन श्रौतसूत्र का भी प्रभाव
क्रिंग कपर विशेष है। कौशिकगृष्ट्मसूत्र अर्थववेद का एकमात्र गृह्मसूत्र है। यह
श्वार्थायों में विभक्त है तथा इसके ऊपर हारिल एवं केशव की संक्षिप्त व्याख्यायें
व्यक्त्य होती हैं। यह ग्रन्थ प्राचीन भारतीय यातुविद्या (जादू विद्या) की जानकारी के
लिए अनुपम सामग्री प्रस्तुत करता है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। इस ग्रंथ की सहायद्रा से
स्म अथवंवेद के नाना अनुष्ठानों के विधिविधान पूर्णरूपेण जान सक ते हैं। अर्तः इसके
बनुशीलन के अभाव में अथवं का रहस्य उन्मीलित नहीं होता। यही इसकी उपादेयता
हा बीज है। वैद्यक शास्त्र के अीषधों के लिए तो यह एक अक्षय निधि है।

## धर्म-सूत्र

धर्मसूत्र कल्प के अविभाज्य अंग हैं। नियमतः प्रत्येक शाखा का अपना विशिष्ट गर्मसूत्र होना चाहिए, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। आश्वलायन, शांखायन तथा गानव शाखा के श्रौतसूत्र तथा गृह्यसूत्र दोनों उपलब्ध हैं परन्तु उनका धर्मसूत्रात्मक वंश्व उपलब्ध नहीं है। आश्वलायन-धर्मसूत्र तथा शांखायन धर्मसूत्र की नितरां उप-किथ नहीं होती। मानव-धर्मसूत्र भी, जिसके आधार पर कालान्तर में मनुस्मृति का निर्मण हुंबा, अभी तक उपलब्ध नहीं है। केवल बौधायन, आपस्तम्ब तथा हिरण्य-केशों के कल्पसूत्रों की ही उपलब्ध पूर्णरूपेण होती है और इसीलिए इनके धर्मसूत्र भी मिलते हैं। कुमारिल भट्ट ने तन्त्रवार्तिक (मीमांसासूत्र १।३।११) में भिन्न-भिन्न वेंगें के धर्मसूत्रों का प्रामाणिक निर्देश किया है। गृह्यसूत्र पाकयज्ञ तथा संस्कारों का, विश्वतः उपनयन, विवाह तथा श्राद्ध का विशेष वर्णन करते हैं। धर्मसूत्र भी इन विश्वो का वर्णन निश्चय ही करते हैं, परन्तु दृष्टिभेद से। गृह्य में अनुष्ठानोंक आकार-कार तथा विधान पर ही विशेष आग्रह है; धर्मसूत्र में इससे भिन्न आचार, कर्तव्य को एवं व्यवहार को महत्त्व दिया गया है। धर्मसूत्र में चतुर्वर्णों के कर्तव्य कर्म तथा किन्नकार के साथ-साथ राजधर्म का वर्णन मुख्य है। राजा के कर्तव्य, प्रजा के साथ-साथ राजधर्म का वर्णन मुख्य है। राजा के कर्तव्य, प्रजा के साथ-साथ राजधर्म का वर्णन मुख्य है। राजा के कर्तव्य, प्रजा के साथ-साथ राजधर्म का वर्णन मुख्य है। राजा के कर्तव्य, प्रजा के साथ-साथ राजधर्म का वर्णन मुख्य है। राजा के कर्तव्य, प्रजा के साथ-साथ राजधर्म का वर्णन मुख्य है। राजा के कर्तव्य, प्रजा के साथ-साथ राजधर्म का वर्णन मुख्य है। राजा के कर्तव्य, प्रजा के साथ-साथ राजधर्म का वर्णन मुख्य है। राजा के कर्तव्य को महत्त्व स्वत्य को महत्त्व व्यवहार के नियम, अवस्थाविशेष में प्रायश्चित्त का विधान धर्मसूत्र को महत्त्व को महत्त्व को महत्त्व का विधान धर्मसूत्र को महत्त्व को महत्त्व को महत्त्व को महत्त्व का विधान धर्मसूत्र को महत्त्व को महत्त्व को महत्त्व को महत्त्व को सहत्त्व का विधान धर्मसूत्र को महत्त्व को सहत्त्व को सहत्त्व को सहत्त्व को सहत्त्व को सहत्त्व को सहत्त्व का विधान धर्व को सहत्त्व को सहत्त्व का सहत्त्व का स्वाप का सहत्त्व का सहत्त्व का स्वाप क

रे. सं बा ब्लूमफील्ड द्वारा न्यूहावेन (अमेरिका) १८९ में तथा हिन्दी अनुवाद के साथ उदयनारायण सिंह द्वारा इसी का पुनर्मुद्रण, मुजफ्फरपुर (बिहार) से १९४२। ब्लूमफील्ड ने अथर्व मंत्र के अपने अनुवाद की टिप्पणियों में भी इसका विशेष उपयोग किया है तथा डा कैलेण्ड ने कित्रपय महत्त्वशाली अंशों का जर्मक अनुवाद किया है।

प्रदान करता है। विवाह के नाना प्रकारों का उभयत्र वर्णन है, परन्तु गृह्यसूत्र का मुख्य उद्देश्य केवल उसकी धार्मिक पद्धित तथा अनुष्ठान के प्रकार के विवरण थे है। धर्मसूत्र में विवाह से उत्पन्न पुत्रों के बीच सम्पत्ति के विभाजन का प्रश्न मुख्य है। दाय भाग का विचार स्त्रियों का पारतन्त्र्य, व्यभिचार के लिए प्रायश्चित्त, नियोग के नियम, गृहस्थ के नित्य तथा नैमित्तिक कर्तव्यों का वर्णन सब धर्मसूत्रों में नियमत थोड़ी या अधिक मात्रा में आता है। इन्हीं धर्मसूत्रों का संक्षिप्त वर्णन यहाँ प्रसुद्ध किया जा रहा है।

- (१) ग़ौतम-घर्मस्त्र घर्मसूत्रों में प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है जिसका सम्बन्ध कुमारिल के प्रामाण्य पर सामवंद से हैं। चरणव्यूह में निर्दिष्ट राणायनीय आसा को ९ अवान्तर शाखाओं में गौतम अन्यतम है। गोभिल ने गृह्यसूत्र में गौतम को उद्दुर्श किया है। प्राचीन घर्मकारों में केवल मनु का उल्लेख यहाँ मिलता है। बौधायन धर्मकृष्ट में इसका केवल उल्लेख ही नहीं है, प्रस्तुत तीसरे प्रश्न के दशम अध्याय में गौतम का पूत्र के १९ वें अध्याय से प्रायश्चित्त-विषयक सब सामग्री ली गई है। इसी प्रकार विषष्ट-धर्मसूत्र का १२ वां अध्याय गौतम के १९ वें अध्याय से लिया गया है। इस ग्रंव में २८ अध्याय हैं जिनमें वर्णधर्म, राजधर्म, नित्यकर्म तथा प्रायश्चित का विशेष प्रक्ति पादन है। गौतम-धर्मसूत्र का निर्देश याज्ञवल्क्य, कुमारिल, शंकराचार्य तथा मेधालि ने किया है। इसका ६०० वि० पू० और ४०० वि० पू० के बीच में आ वर्भाव गाज सकता है। इसका ६०० वि० पू० और ४०० वि० पू० के बीच में आ वर्भाव गाज का सकता है। इसका ६०० वि० पू० और ४०० वि० पू० के बीच में आ वर्भाव गाज का सकता है। इसका ६०० वि० पू० और ४०० वि० पू० के बीच में आ वर्भाव गाज सकता है। सकता है। इसका ६०० वि० पू० और ४०० वि० पू० के बीच में आ वर्भाव गाज सकता है। इसका ६०० वि० पू० और ४०० वि० पू० के बीच में आ वर्भाव गाज सकता है। सकता है। इसका कि याख्या है। यह हरदत्त की व्याख्या के साथ आनन्ता प्रमा तथा मस्करी ने अपने भाष्य अनन्ता प्रमा तथा मस्करि ने अपने भाष्य अनन्ता है। यह हरदत्त की व्याख्या के साथ अनन्ता प्रमा तथा मस्करि ने अपने भाष्य से सुर से प्रकाशित है।
  - (२) बौधायन धर्मसूत्र उनके कल्पसूत्र का ही एक अंशमात्र है। बौधायन धर्मकृष्में चार प्रश्न या खण्ड हैं। प्रथम प्रश्न में ब्रह्मचर्य, शुद्धाशुद्ध विचार, राजकीय विधि के अप्टिवध विवाह का वर्णन है। द्वितीय प्रश्न प्रायद्भित, उत्तराधिकार, चारों बाक्ष, गृह्मस्य के घर्म तथा श्राद्ध का विवरण देता है। तृतीय प्रश्न में वैखानस तथा संचाल के धर्म, तथा चान्द्रायण आदि व्रतों का विधान है तथा चतुर्थ प्रश्न में काम्य विक्री का वर्णन है। इन प्रश्न-चतुष्ट्यों में अन्तिम प्रश्न की भाषा तथा शैली प्रथम विधा प्रश्नों से पार्थक्य रखती है। यह मुख्यतया श्लोकबद्ध है तथा उसमें विधा पूर्व प्रश्नों में प्रतिपादित विषयों की आवृत्ति करते हैं। अतएव चतुर्थ प्रश्न विवा पूर्व प्रश्नों में प्रतिपादित विषयों की आवृत्ति करते हैं। अतएव चतुर्थ प्रश्न विवा काल में जोड़ा गया प्रतीत होता है। तृतीय प्रश्न की मौलिकता में भी वर्ष किया जाता है। इस प्रश्न का दशम अध्याय गौतम धर्मसूत्र के १९ वें अव्य से पूर्ण समता रखता है। अतएव आरम्भ के दोनों प्रश्न ग्रन्थ के गौलिक वि

निसन्देह माने जाते हैं। बोबायन गृह्यसूत्र के निर्माण को बौधायन घर्मसूत्र के निर्माण के प्राचीनतर मानना चाहिये, क्योंकि उसका निर्देश धर्मसूत्र में दो बार किया वर्षा है।

र तित्तरीय शाखा का बौधायन कल्पसूत्र समस्त कल्प-साहित्य के इतिहास में प्राचीनतम है। इसके अनेक पुष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं। तैत्तिरीय संहिता के टीकाकार अट्टमास्कर मिश्र ने अपनी टोका के आरम्भ में प्राचीन ग्रन्थकारों में बौघायन का गुरुगा उत्लेख किया है । भास्कर मिश्र का और भी कहना है कि उन्होंने अवस्वामी त्या अन्य टीकाकारों की व्याख्याओं के अध्ययन के बाद संहिता पर अपनी टीका लिसी। ये भवस्वामी बौघायन श्रौतसूत्र के सर्वप्राचीन भाष्यकार हैं। अन्य तथ्य इस विषय में बड़े महत्त्व का है और वह यह है कि बीघायन शाखा के अनुयायियों की उत्सर्जनविधि के वर्णनावसर पर बौधायन 'प्रवचनकार' कहे गये हैं, जब अन्य सुत्रों के रचियता 'सूत्रकार' माने गये हैं । 'प्रवचन' से तात्पर्य यह है कि बौधायन ने भौत विषयों का विधिवत उपदेश प्रथम बार किया, फलतः वे अपने विषय के मोलिक ग्रन्थकार हैं। इतर आचार्यों ने पूर्वोपलब्ध सामग्री का निवेश सुत्रों में किया। फलतः उनका कार्य मौलिक अनुशीलन न होकर केवल संकलनमात्र है। इनकी भाषा पाणिनीय संस्कृत से भिन्नता रखती है। अनेक प्राचीन घर्माचार्यों के नाम तथा मत का ज्लेख ग्रंथ में पाया जाता है । आपस्तम्ब तथा विश्व के अनेक धर्मविषयक सूत्र बौधायन में अक्षरशः मिलते हैं जिससे बौधायन का उन दोनों की अपेक्षा प्राचीनतर होना अनुमान-सिंद है। अतएव इनका समय विक्रमपूर्व पञ्चमशती के आसपास मानना उचित है। गोविन्द स्वामी के भाष्य के साथ काशी संस्कृत सीरीज में प्रकाशित है।

बौधायन का जन्मस्थान—डा० ब्यूलर ने बौधायन का जन्म स्थान दक्षिण भारत माना था। इस विषय के उनके साधक प्रमाण नितान्त दुर्बल तथा भ्रान्त हैं। बाजकल बौधायन शाखा मानने वालों की सत्ता दक्षिण भारत के आन्ध्र प्रदेश में ही हैं, अन्यत्र ये लोग उपलब्ध नहीं होते। बौधायन सूत्र के हस्तलेख भी दक्षिण भारत में ही प्राप्य हैं, अन्यत्र नहीं। ब्यूलर के ये दोनों तर्क दुर्बल हैं। वर्तमान काल को स्थिति से सुदूर प्राचीन काल की स्थिति का अनुमान लगाना उचित नहीं है। बहुत सम्मव है कि पिछले युगों में ये लोग अपने मूल स्थान से दक्षिण में चले आये हों।

रे. प्रणम्य शिरसाऽऽचार्यान् बोधायनपुरः सरान् ।

व्यास्यैषाञ्च्यपुंवेदस्य यथाबुद्धि विधीयते ॥

कण्वाय (काम्वाय ?) बोधयनाय प्रवचनकाराय आपस्तम्बाय सूत्रकाराय आदि—
कौधायन गृह्यसूत्र ३, ९, ६।

उत्तर भारत में भुसलमानों के आक्रमण के कारण हस्तलेखों की सुरक्षा नहीं हो सकी। अतः यदि वे दक्षिण भारत में सुरक्षित उपलब्ध हैं, तो कौन सा आश्चय है ? जतर भारत के निःसंदिग्ध ग्रंथकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र की उपलब्धि दक्षिण भारत है ही तो हुई है। बौवायन ने समुद्र संयान ( अर्थात् समुद्र यात्रा ) को पतनीय कर्मी में (अर्थात् पातक कर्मों में ) गिना है जिसे उत्तर भारतीय लोग किया करते थे उस युग में । इस कथन से वे दक्षिण भारतीय भ ने गये हैं । ब्यूचर का यह भी तई प्रमाण-मिद्ध नहीं है, प्रत्युत यह इस तथ्य का सूचक है कि उस समय के उत्तर भारतीय समुद्र यात्रा करने वाले साहसी जन थे। तथ्य तो यह है कि बौधायन सूत्रों में प्रमुक्त उदीच्य और दक्षिणात्य की विभाजक रेखा विन्ध्य पर्वत न होकर आर्यावर्त का प्रदेश हो था। बौधायन आर्यावर्त के आचार को प्रमाणभूत मानते थे। वह उनका केन्द्र बिन्दु है जहाँ से उदीच्य ओर दक्षिणात्य के विभाजन की सीमा आरम्भ होती है। आर्यवर्त का आचार तो बौघायन की दृष्टि में 'प्रकृति आचार' आदर्श आचार था; उससे विकृत होनेबाले आचारों का —चाहे वे आर्यावर्त से उत्तर में हों या दक्षिण में हों —बीधायन ने स्पष्ट उल्लेख किया है। आर्यावत्तं की सीमा का निर्देश उन्होंने इस प्रकार किया है (बीघा घ० सू० १।२।१०-११)—प्रागदर्शनात् प्रत्यक् कालकवनात् दक्षिणे हिमवन्तमुदक् पारियात्रमेतावत् आर्यावर्तम् । तस्मिन् य आचारः स प्रमाणम्। गङ्गयमनुयोरन्तरमित्येके ।

यहाँ आर्यावर्त के विषय में मतद्वय का उल्लेख है। प्रथम मत के अनुसार बदर्शन से पुरब, कालकवन से पिश्चम, हिमालय से दक्षिण तथा पारियात्र पर्वत से उत्तर वाले भू-भाग को आर्यावर्त कहते हैं। द्वितीय मत गङ्गा तथा यमुना के मध्यवर्ष प्रदेश को (जिसे अन्तर्वेदी की संज्ञा दी जाती है) आर्यावर्त मानने के पक्ष में है। जो कुछ भी हो, बोधायन का जन्मस्थान यही आर्यावर्त प्रदेश प्रतीत होता है जह के आचार का प्रामाण्य मनुस्मृति तथा अहामाध्य में भी उल्लिखत है। वे आर्यावर्र के समीपस्थ स्थानों से भी परिचय रखते हैं। वे कुरुक्षेत्र के विसवती नामक पुष्किणी से परिचित है तथा कुरुपञ्चाल के कुछ कुटुम्बों और व्यक्तियों का निर्देश अपने श्रीतर् में करते हैं (१८।२६;१८।३८)। दक्षिणापथ को वे संकीर्णयोनि मानते हैं। विद्वर्ष यह है कि बौधायन का बहुशः परिचित तथा चित्र भूभाग उत्तरीय भारत का आर्यावर्त ही उनका निवास स्थान है। यही दशा हिर्ण्यकेशी की है। हिर्ण्यकेशी गृह्यसूत्र में सीमन्तोन्नयन के प्रसंग की गाथा गंगा का उल्लेख कर उन्हें इसी प्रदेश का निवासी सिद्ध करती है (३।१।३)—

सोम एव नो राजेत्याहुर्बाह्मणीः प्रजाः। विवृत-चक्रा आसीनास्तीरे तुभ्यं गङ्गे॥ (३) आपस्तम्ब कल्पसूत्र के दो प्रश्न (२८ तथा २९) आपस्तिम्ब-धर्मसूत्र के बाम से विख्यात हैं। बौधायन की अपेक्षा इसकी भाषा अधिक प्राचीन तथा अपाणिनीय प्राचीनों से युक्त नहीं है और अनेक अप्रचलित तथा विरल शब्दों की भी यहाँ उपलब्धि नहीं होती है जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध नहीं होती। संहिता के अनन्तर ब्राह्मणों के अनेक उद्धरण दिये गये हैं। उन्होंने प्राचीन धर्म के ऊपर दस ग्रन्थकर्ताओं के नाम तथा मतों का उल्लेख किया है, जिनमें काण्य, कुणिक, कुत्स, कौत्स, पुष्करसादि, वाध्यी-विण, स्वेतकेतु, हारीत आदि मुख्य हैं। आपस्तम्ब-धर्मसूत्र में मीमांसा के पार्मिश्व का बहुत अधिक निर्देश मिलता है तथा अनेक विषयों में इनका निर्णय जैमिनि से मिलता है। आपस्तम्ब के ग्रन्थ में धर्मशास्त्र के अनेक माननीय विषयों तथा सिद्धान्तों का विवेचन इनकी व्यापक दृष्टि का परिचायक है। गीतम (४।४–१७) तथा बौधायन (१।८।७–१२) ने वर्णसंकर जातियों का वर्णन किया है, परन्तु आपस्तम्ब इस विषय में मौन है। ये नियोग की निन्दा करते हैं तथा प्रावापत्य विवाह को उचित विवाह मानने के पक्ष में हैं। इनका समय बौधायन के क्वात् मानना चाहिये।

बापस्तम्ब के निवास-स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। डा॰ बूलर ने इन्हें दक्षिण भारत का ग्रन्थकार माना है। आपःतम्ब अपने धर्म सूत्र (११९७१७) में बासन पर उपविष्ठ पुरुषों के हाथ में जल देने को श्राद्धीय प्रथा को उदीच्यों का सम्प्रदाय बतलाया है (उदीच्यवृत्ति श्चेदासनगतेषूदपात्रानयनम्)। इसी के प्रमाण पर बूलर ने उन्हें दक्षिणदेशोय सिद्ध किया है, परन्तु वस्तुस्थिति ठीक इसके विपरीत है:—
(क) अनेक प्रमाणों से वे उत्तरदेशीय प्रतीत होते हैं। सीमन्त-प्रकरण (आप॰ गृह्य श्वा ) में वीणा गाने वालों को इस मन्त्रद्व य के गाने का विधान किया गया है—

यौगन्धरिरेव नो राजेति साल्वीरवादिषुः। विवृत्तचका आसीनास्तीरणं यमुने! तव॥ सोम एव नो राजेत्याहुर्काह्मणीः प्रजाः। विवृत्तचका आसीनास्तीरेणासौ तव॥

इसके प्रथम मन्त्र में यमुना के तीर पर निवास करने वालो साल्वदेशीय प्रजा का जलेख ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। साल्व देश वस्तुतः राबी नदी के पास पंजाब का एक अंश था। पाणिनि ने साल्व देश का उल्लेख राजशासित जनपद के रूप में किया है (४१२११३५) तथा साल्वदेश के अवयव का भी निर्देश उन्होंने अपने सूत्र 'साल्वा-ज्यवप्रत्यप्रय-कलकूटाश्मकादिल्' [४।१।१७३] में किया और इन अवयवों के नामों का निरंश इसी सूत्र की काशिका में किया गया है—

ः उदुम्बरास्तिलखला भद्रकारा युगन्धराः। भूलिङ्गाः शरदण्डाश्च साल्वावयवसंज्ञिताः॥

इन अवयवों में युगन्वर के राजा का उल्लेख ऊपर निर्दिष्ट आपस्तम्ब गृह्य के प्रथम पद्य में 'योगन्वरिः' में किया गया है। इस उल्लेख का कर्ता आपस्तम्ब यमुना बोर

पद्य भ पारिचित निःसन्देह कोई उत्तर भारतीय व्यक्ति है।

(ख) श्रीतस त्र में आपस्तम्ब ने कुरु क्षेत्र के समीपवर्ती प्रख्यात स्थानों का नामाः (ख) श्रीतस त्र में आपस्तम्ब ने कुरु क्षेत्र के समीपवर्ती प्रख्यात स्थानों का नामाः निर्हेश किया है। इनमें से महत्व के स्थान हैं— परिणः, प्लाक्ष प्रस्न वण, त्रिप्लक्ष तथा अप्यय [ दृषद्वती नदों के लुप्त हो जाने का स्थान । ] । वे कुरु तथा पञ्चालों का अप्यय [ दृषद्वती नदों के लिमत्त विशेष यज्ञों का निर्देश करते हैं। उन्होंने बहुशः उल्लेख करते हैं तथा उनके निमात्त विशेष यज्ञों का निर्देश करते हैं। उन्होंने नैमिषीयों— [ नैमिष अरण्य के निवासियों ] के लिए भी यागविधान का उल्लेख किया है। फलतः आपस्तम्ब श्रीतस त्रों का भौगोलिक देश कुरु क्षेत्र तथा उद्देश सम्पास का मूक्षेत्र है। फलतः आपस्तम्ब का परिचय उत्तर भारत से विशेष है। इसके विपरीत इन सूत्रों में है इससे आपस्तम्ब का परिचय उत्तर भारत से विशेष है। इसके विपरीत इन सूत्रों में मलता। दक्षिण भारत के देश तथा वहाँ के निवासियों के विषय में कोई भो निर्देश नहीं 'मलता।

(ग) इन सूत्रों में प्रयुक्त शब्द संस्कृत में अप्रसिद्ध तथा कुरुपाञ्चाल की देवी भाषा में आज भी प्रचलित हैं। आपस्तम्ब श्रीतसूत्र १५।३।१२ में अस्व के लिए प्रयुक्त 'घोट' शब्द हिन्दी का 'घोड़ा' ही तो है तथा जंगली भेड़ा के अर्थ में प्रयुक्त 'भयेड़क' शब्द (आप० श्रौ० सू० १५।१९।४) हिन्दी के 'भेड़ा' से साम्य रखता है। द्राविडी भाषा का कोई भी शब्द यहाँ प्रयुक्त नहीं है। डा॰ गार्वे का यह बनुमन कि 'तम्बल-वीणा' का प्रयोग तिमलदेशीय वीणा के लिए सूत्रों में किया गया है अप्रामाणिक है। गोमिल गृह्यसूत्र (२।१०।९) में ब्रह्मचारो के विभिन्न वर्णो के रक्ष्य-विधान के लिए 'तम्बल' शब्द का प्रयोग करता है जहाँ टीकाकार भट्ट-नाराक्ष ने तम्बल का अर्थ 'शण' (सन) किया है—मुझकाशी प्रसिद्धी तम्बलः रण उच्यते । जैमिनि गृह्यसूत्र (१।१२) वैश्य के लिए 'तमल' से बनी रशना (तामली) का विघान करता है। हरदत्त ने अपनी टीका में तमल को मूलोदक संज्ञक वृक्ष माना है (तमलो मूलोदकसंजो वृक्षः, तस्य त्वचा तामलो ) तथा गोपीनाथ भट्ट ताम्बर्ध और तामली को पयाय मानते हैं (ताम्बली तामली शब्दौ पर्यायौ )। तमल या तम्ब वृक्षविशेष का अभिघान है। फलतः आपस्तम्ब श्रौ० सूत्र में प्रयुक्त 'तम्बल-वीर्षा शब्द का अर्थ तम्बल वृक्ष को छ।ल से बनी वीणा है। इसलिए इस शब्द को ब्राविधी का शब्द मानना नितान्त अनुचित है।

इन सब प्रमाणों से आपस्तम्ब का जन्मस्थान उत्तर भारत ही निश्चित ह्र्णेण है

दक्षिण भारत नहीं।

१. द्रष्टव्य डा॰ रामगोपाल—इण्डिया आफ वैदिक कल्पसूत्रज, पू॰ ९४-१८ (दिल्ली, १९५९)

(४) हिरण्यकेशि-धर्मसूत्र — इस शाखा के कल्पसूत्र का दो प्रश्न मात्र (२६ ह्वा२७) है। इसे स्वतन्त्र प्रन्य मानना उचित नहीं है। यह एक प्रकार से आपस्तम्ब धर्मसूत्र का ही संक्षिप्त प्रवचन है। इन्होंने आपस्तम्ब से सैकड़ों सूत्रों को अक्षरशः अपने वर्ष गं उद्घृत किया है। इनके सूत्रों का पाठ पाणिन के विशेष अनुकूल है। इनके हे कार महादेव ने अनेक स्थलों पर हरदत्त की अपेक्षा अनेक आवश्यक विषयों का वर्ष किया है, जो विशेष उपादेय तथा संग्राह्य हैं।

(५) वसिष्ठ धर्मशास्त्र

महर्षि वसिष्ठ हमारे स्मृतिकारों में एकान्त उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित धर्म मुकार है, जिनका धर्मशास्त्र मात्रा में स्वल्पकाय होने पर भी गुणों में विपुल बीर महनीय है। कुमारिल तन्त्रवार्तिक में विसष्ठ धर्मशास्त्र का सम्बन्ध ऋग्वेद के सप बतलाते हैं, परन्तु यह प्रायोवाद है। ऋग्वेदियों के पास अपना स्वतन्त्र धर्मसूत्रः हीं था। फलतः स्वतन्त्ररूपेण निर्मित इस धर्मसूत्र को स्वायत्त कर इन्होंने इसके अर अपने वेद की छाप लगा दी। इस ग्रन्थ के प्रायक्चित्तप्रकरण (२८वें अध्यायः) मंजिस प्रकार ऋग्वेद के अस्यवामीय (१।१६४), हविष्पान्तीय (१०।८८) और बावर्षण (१०।१९०) सुक्त के मन्त्रों का उल्लेख किया गया है, उसी प्रकार तैत्तिरीय र्गह्या के भो अनेक मन्त्रों का निःसन्दिग्ध उद्धरण विद्यमान है। यह सत्य है कि गीविष्ठ घर्मशास्त्र ऋग्वेद का अंग नहीं था, तथापि ऋग्वेद के साथ इसे सम्बद्ध मानके हें लिए तर्क की कमी नहीं है। यह घ्यान देने की बात है कि वासिष्ठ धर्मशास्त्र 🃭 विषयों ( जैसे उपनयन, अनव्याय, स्नातक के नियम तथा पञ्चमहायज्ञ आदि ) के ल्ए सांस्थायन गृह्यसूत्र के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। ये विषय एकदम मिलते है। वा॰ घ॰ शा॰ के अनेक सूत्र ऋग्वेद के तीनों गृह्य सांख्यायन, आख्वलायन तथा भेगीतिक-के साथ आश्चर्यजनक समता रखते हैं। ऐसी दशा में वा॰ घ॰ शा॰ को रेषेद से सम्बद्ध मानने में विशेष विप्रतिपत्ति न होनी चाहिये। वसिष्ठ का मूल धर्म-भार कालान्तर में परिवृंहित, परिवर्धित और परिवर्तित होता आया है, क्योंकि लिलेबों में अध्यायों की संख्या एकसमान नहीं है। कहीं ६, कहीं २ और कहीं ३० बियायों का मिलना इस परिवृंहण का परिचायक है। तीस अध्यायों वाला ही ग्रंथ वाव प्रमाणमूत सर्वत्र उपलब्ध होता है।

गौतम वर्मशास्त्र के साथ इस ग्रंथ का विशेष सम्बन्ध लक्षित होता है। विसष्ठ-भित्र के २०वें अध्याय और गौतम-धर्मसूत्र के १९वें अध्याय में अक्षरशः साम्य

<sup>ै.</sup> बापस्तम्ब तथा हिरण्यकेशि के कल्पसूत्रों का संस्करण आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्था-वेली में हुआ है।

है। अन्यत्र मी अर्थतः तथा शब्दतः समानता का अभाव नहीं है। प्रमाणों के अगत में यह निर्णय किठन है कि कौन किससे उद्घृत कर रहा है; विसष्ठ गौतम से ? अखा गौतम विसष्ठ से ? बहुत सम्भव है कि ये दोनों श्रद्धेय धर्मशास्त्र उस युग की रक्ताएं हों, जिसमें परस्पर में आदान-प्रदान न्याय्य माना जाता था। वर्तमान मनुस्मृति तब विसष्ठ-धर्मशास्त्र में लगभग १० श्लोक अक्षरशः एक हो है। मनुस्मृति के श्लोक गई गद्धात्मक सूत्रों में परिणत दृष्टिगोचर होते हैं। अतः विद्वानों की दृढ़ धारणा है कि विसष्ट का धर्मशास्त्र ही वर्तमान मनुस्मृति से अथवा इसके विशुद्ध प्राचीन मूल्हमा इन श्लोकों को उद्घृत करता है।

स्मृतिकार विसष्ठ की ख्याति प्राचीन स्मृति ग्रन्थों में बहुशः मिलतो है। याज्ञवला ने अपनी स्मृति में (१।४) प्राचीन स्मृतिकारों में विसष्ठ का उल्लेख कियाहै। कुमारिल ने भी इनका सादर निर्देश तन्त्रवातिक में किया है। विश्वरूप ने याज्ञवला स्मृति की टीका में तथा मेघातिथि ने मनुभाष्य में वसिष्ठ घर्मशास्त्र के मतों का उद्दर्श सम्मानपूर्वक बहुशः किया है। इससे स्पष्ट है कि इस स्मृति का आदर धर्मशाल है इतिहास में प्रामाण्य तथा उपयोग की दृष्टि से बहुत ही किया जाता था। एक का च्यान में रखने की यह है कि 'वसिष्ठ' तथा 'वृद्ध वसिष्ठ' नामक दो स्वतन्त्र सुक्रि कार हो गये हैं। वृद्ध विसष्ठ का कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ यद्यपि आज उपलब्ध नहीं है तथापि अवान्तरकालीन भाष्य तथा निबन्धकर्ताओं के साक्ष्य पर वृद्ध विसष्ठ के इन की सत्ता निःसन्देह प्रमाणित होती है। विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य के एक श्लोक (१।१९) की टीका में वृद्ध वसिष्ठ के मत का उल्लेख किया है । मिताक्षरा (२।१९) में 'जबार ( अर्थात् फैसला ) का लक्षण इनके ग्रन्थ से उद्घृत किया है । स्मृतिचन्द्रिका में लक्ष २० रलोक बाह्निक तथा श्राद्ध के विषय में उद्घृत हैं। इससे यही निष्कर्ष निष्का है कि वृद्ध वसिष्ठ की स्मृति भी प्राचीन है, जो याज्ञवल्क्य स्मृति के समान ही बाजा के साथ अन्य सभी व्यवहारों का भी विशेष वर्णन करती है। ग्रंथ के अभाव में ह वंसिष्ठ तथा वृद्ध-वसिष्ठ के परस्पर सम्बन्ध का पता नहीं लगा सकते। विष्ठ है श्लोकबद्ध स्मृति अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, परन्तु इसके हस्तलेख वन्न विद्यमान हैं। यह स्मृति परिमाण में काफी बड़ी है। इसके १० अध्यायों में ११॥ रलोक हैं, जिसमें स्मृति से सम्बद्ध नाना विषयों—जैसे स्त्रीवर्म, श्राह, वर्गेर विष्णुम् ति-प्रतिष्ठा, विष्णु-पूजन आदि-का विस्तृत विवेचन है।

१. कलकत्ता से जीवानन्द विद्यासागर ने तथा बाम्बे संस्कृत सरीज में डा॰ प्यूरिंगे श्रिट ई० में इसके मूल का संस्करण निकाला है। काशी से विद्यन्मोदनी वैक्षि के साथ यह कभी प्रकाशित हुआ था, परन्तु आज यह संस्करण विक्षि दुर्लम है।

वीतळ का घामिक मत

स्मृतिकार वसिष्ठ के सिद्धान्त तथा मत की जानकारी का आज एकमात्र साधन स्मृतिकारत है है, जो ३० अध्यायों में विभक्त है तथा मुख्यतया सूत्रों में बित हाकहीं कहीं वलोक भी दिये गये हैं। आचार, व्यवहार तथा प्रायश्चित स्पृति है तंनों विषयों का वर्णन इसे पूर्ण और पुष्ट सिद्ध कर रहा है। आरम्भ के १४ अध्यायों में आचार का, बीच के ५ अध्यायों (१५-११ अ०) में व्यवहार इतिया अन्त में ११ अध्यायों (२० – ३० अ०) में प्रायश्चित्त का सूचारु वर्गन ग्रंथ की उपादेयता का स्पष्ट प्रमाण है। वसिष्ठ ने अपने मतों का प्रतिपादन बोहें में, परन्तु बड़ी ही स्पष्ट भाषा में किया है। मौलिक विचार और प्रौढ़ विवेचना क्षं छाप ग्रंथ के प्रतिपृष्ठ पर वर्तमान है। अन्य स्मृतिकारों के समान विसष्ठ का भी श्त आग्रह 'आचार' पर है। आचार ही व्यक्ति तथा समाज को मान्यता, दीव जीवन बीर सत्कार प्राप्त कराता है। शास्त्र का अम्यास, विद्या का अर्जन तथा विज्ञान का सार्जन अवस्य ही काम्य तथा उपादेय वस्तु है, परन्तु व्यवहार में बिना लाये, अर्थात बाबार के रूप में परिणत किये बिना यह सब केवल भारमात्र है—उपयोग से हीन होते के कारण केवल बोझा है। इसलिए वसिष्ठ का कथन है (६।१)—

> आचारः परमो धर्मः सर्वेषामिति निश्चयः। हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह च नश्यति॥

बाचार से हीन व्यक्ति के लिए यह लोक भी नष्ट है और परलोक भी असिद्ध ही है। बाचार-रहित व्यक्ति के हेतु समस्त यज्ञयाग तथा षडङ्गों से युक्त वेद भी उसी कार प्रीति उत्पन्न नहीं करता जिस प्रकार अंधे के हृदय में सुन्दरी भार्या (६।४)—

**आचारहीनस्य तु ब्राह्मणस्य वेदाः षडङ्गास्त्विष्ठाः सयज्ञाः।** कां प्रीतिमुत्पादयितुं समर्था अन्धस्य दारा इव दर्शनीयाः॥

इसी प्रसङ्ग में चारों आश्रमों के स्नातक तथा गृहस्थ के नियमों का सांग विवेचन बड़ी ही सरलता से किया गया है। गृहस्थों के लिये निर्दिष्ट अनेक नियम आज के बावुबों को भले हो विचित्र मालूम पड़ें, परन्तु उनके भीतर कुछ मान्य तथ्य अवश्वमेव निह्य है। १३ वें अध्याय में श्रावणी कर्म, अर्थात् वेदाध्ययन के आरम्भ और अन-ध्याय का विषय भी सुन्दरता से निबद्ध है। १४ वें अध्याय में भक्ष्य और अभक्ष्य का निर्णय भी तत्कालीन समाज की रूप-रेखा जानने में नितान्त सहायक सिद्ध होता है।

भारतवर्षं का समाजशास्त्री आर्यसमाज की अविच्छिन्तता का सर्वदा अभिलाषुक वा। वैदिक आर्यगण देवता की भव्य स्तुति करने के अनन्तर उससे योग्य पुत्रों के लिए २२ वै० सा॰

0,

प्रार्थना करते थे — सुवीरासः स्याम । लातीनी भाषा के 'विरुस' शब्द से सम्बद्ध संस्म में 'वीरस्' शब्द मुख्यतया पुरुष का द्योतक है । पुरुष के साथ 'पौरुष' की करन संविलत होने से इसका 'पराक्रमी' अर्थ गौण है । इसका मुख्य अर्थ है — मनुष्य, पृ जिसके लिए वेद में बहुशः प्रार्थना है । 'प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः', 'अपुत्रस्य से नास्ति' — आदि श्रुतिवाक्य इसी तथ्य के द्योतक हैं । अन्य स्मृतिकारों के समान कि भी प्रजातन्तु के छेदन का निषेध करते हुए कह रहे है (१७।१)—

ऋणमस्मिन् संनयत्यमृतत्वं च गच्छति। पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येचेद् जीवतो मुखम्॥

इसका १७ अ० नाना पुत्रों के लक्षण और तुलनात्मक महत्त्व की दृष्टि दे हों काम का है, जिससे दायभाग के निर्णय के लिये बड़ी सहायता मिलती है। विस्ति किताय स्वतन्त्र मत हैं जो प्राचीनतर स्मृतियों ( जैसे गौतम और आपस्तम्व बाहे) में उपलब्ध नहीं होते। ऐसे स्वतन्त्र मतों में जूद्रा से ब्राह्मण के विवाह का कित दत्तक का विवान ( १५ अ० ) तथा व्यवहार के प्रसङ्घ में 'लेख' का भी साक्ष्य में कियोग—ये तीनों महत्त्वपूर्ण माने गये हैं। राजा तथा पुरोहित के धर्म भी विष्ठ के दृष्टि में अन्य स्मृतिकारों के सथान ही विशेष गौरव रखते हैं (अध्याय १९)। एक तथा पुरोहत का आनुकूल्य एवं ऐकमत्य राष्ट्र की समृद्धि का मुख्य कारण बख्य गया है। भारतीय राजनीति का मूल सिद्धान्त रहा है कि राष्ट्र के परिचालन में का तेज के साथ ब्रह्मवर्चस का पूर्ण सहयोग होने पर ही देश तथा राष्ट्र की समृद्धि कित रहती है। विसन्ध ने इस विषय में ब्राह्मण-प्रन्थों से एक बहुमूल्य उद्धरण दिवाई 'ब्रह्म पुरोहितं राष्ट्र मृष्टनोनीति' ( १९।४ )। महाकवि काल्वितास ने अनेक ब्रवाबितं के अनन्तर इस राष्ट्र भावना को पवन तथा अग्नि का परिचित दृष्टान्त देकर पिए किया है ( रघु ८।४ )—

स बभूव दुरासदः परेर्गुरुणाथर्वविदा कृतिक्रयः। पवनाग्निसमागमो ह्ययं सहितं ब्रह्म यदस्रतेजसा॥

राजा का यह प्रधान कार्य है—देश का रक्षण और अपराधियों का दण्डतं। हैं से दण्डित अपराधी अपने पापों से मुक्त होकर निर्मल बन जाता है तथा पृष्यात्मी के समान स्वर्ग जाता है। यदि राजा अपराधी को दण्ड नहीं देता, तो बहु जिस राजा को पकड़ लेता है। अतः अपने कल्याण; समाज के कल्याण और अपराधी को कल्याण के लिए भी अपराधी को दण्ड देना राजा का मुख्य कर्तव्य होता (१९१४५)—

राजभिर्वृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः। निर्मेला स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा॥ अतिम आठ अध्यायों में प्रायक्षित के अवसर पर अनेक वैदिक मन्त्रीं के जपने वित्तम अठ अध्यायों में प्रायक्षित के अवसर पर अनेक वैदिक मन्त्रीं के जपने वित्तम हिंदारा हवन करने का विशेष विधान भी मिलता है (२८ अ०) अन्तिम विश्वय समग्र धर्मशास्त्र की कुर्जी हैं—धर्ममहिमा की प्रशस्ति हैं। भारतीय स्मृतिइसों के स्वर मिलाकर विशिष्ट यह उच्च घोषणा करते हैं (३०।१)—

धर्म चरत माऽधर्म सत्यं वदत माऽनृतम्। दीर्घ पश्यत मा हस्वं परं पश्यत माऽपरम्॥

धर्म का आचरण करो, अधर्म का आचरण मत करो; सत्य बोलो, झूठ मत बेलो; दीर्घ देखो, ह्रस्व मत देखो—अर्थात् किसी वस्तु के विषय में दूरदर्शी देनो । होरो वस्तु को देखकर अपने विचारों को छोटा, हीन तथा क्षुद्र मत बनाओ । सदा बेठवस्तु को देखो । जीवन का लक्ष्य सदा ऊँचा बनाये रखो । वसिष्ठ की यह शिक्षा विश्वासरों में लिखने योग्य है ।

ये आर्य-सम्यता के उन्नायक महिंपियों में अन्यतम हैं। अतएव यूनानी सम्यता के सम्भवतः परिचित होकर भी यह महिंप हमें आर्य-भाषा संस्कृत के पठन-पाठन का लक्षेत्र देते हैं और म्लेच्छ भाषा के शिक्षण का निषेघ करते हैं—'न म्लेच्छभाषां क्रितेत' (६।४१)। इस प्रकार अन्तरंग तथा विहरंग प्रमाणों के आधार पर विसय्व के इस वर्मशास्त्र का समय विक्रमपूर्व तृतीय शतक माना जा सकता है, जिस समय भाष्त्रोय लोग यूनानी लोगों की सभ्यता, भाषा तथा रीतिरिवाज से प्रथम परिचत हए।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विसष्ठ का 'जीवन-दर्शन' नितान्त उदात्त, एकान्त क्षिंन्छ तथा पूर्णतः आध्यात्मिक है। वह हमें स्वस्थ, शिष्ट तथा संस्कृत भारतीय किर बीवन-यापन का उपदेश देते हैं, तथा उस तृष्णा के परिहार की शिक्षा देते हैं कि हुवुंद्य कठिनता से छोड़ सकता है, जो व्यक्ति के जीर्ण होने पर भी स्वयं जीर्ण क्षें होती और जो प्राणान्तिक व्याधि है:——

या दुस्त्यजा दुर्मतिभियां न जीर्यति जीर्यतः। याऽसौ प्राणान्तिको व्याधिस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्॥

विसिष्ठ की दृष्टि में 'दैव' नितान्त निरर्शक है। उनका कथन है कि संसार में मृत
विरोध के विवाय सभी में क्रिया दिखाई पड़ती है और उचित क्रिया के द्वारा ही फल
को प्राप्ति होती है। अतएव 'देव' की कल्पना ही निरर्शक है—

न च निःस्पन्दता लोके दृष्टेह शवतां विना। स्पन्दाच्च फलसंप्राप्तिस्तस्माद् दैवं निरर्थकम् ॥ (योगवासिष्ठ)

(६) वेखानस धर्मसूत्र—यह धर्मसूत्र वेखानस स्मितसूत्र (कैलेण्ड द्वारा क्ष्मादित ) का अष्टम, नवम तथा दशम प्रक्त है। ये तीन मिलकर इसे निष्पन्न करते हैं। व्हसकी महती विशिष्टता है आश्रमों तथा वर्णों का विशद विवेचन । क्राप्ट्रिय, संन्यास तथा गृहस्थ आश्रम के अवान्तर प्रकारों का इतना विशद वर्णन क्षे उपलब्ध होता है जो इतर धर्मशास्त्रों में प्राप्य नहीं है। सङ्कर जातियों के विश्व प्रकारों का भी यहाँ वर्णन है, परन्तु राजा के कर्तव्य, न्याय का विधान, श्राह्म अनुष्टान आदि धर्मशास्त्रों में नियमतः प्राप्त विषयों का यहाँ सर्वथा अभाव है। क्षे इलोक मनुस्मृति के पद्यों से विशेष साम्य रखते हैं। वैखानस गृह्य की भी विश्व ध्यातव्य है। इसका सम्पादन डा० कैलेण्ड ने किया है। (बिब्ल० इं०, कलकत्ता १९०) तथा अंग्रेजी अनुवाद भी उन्होंने ही किया है (कलकत्ता, १९२९) फलतः वैद्यास धर्मसूत्र भी वहाँ अनूदित है।

(७) विष्णु धर्मसूत्र — यही एक धर्मसूत्र है जो किसो मानव ग्रन्थकार की का न होकर अपनी दिव्य उत्पत्ति में श्रद्धा रखता है। इसमें गद्यात्मक सूत्रों तथा पहीं एकत्र सन्निवेश है। इसके स्वरूप के विषय में पर्याप्त मतभेद है। मनुस्मृति के सा इस सूत्र का सम्बन्ध तथा पौर्वापर्य विप्रतिपत्ति का विषय है। इस धर्मसूत्र के कि क्लोक मनुस्मृति में अक्षरशः मिलते हैं तथा इसके अनेक सूत्र अपने विषय विवेचन निमित्त मनुस्मृति के पद्यों से साम्य रखते हैं। इस ग्रन्थ के सम्पादक ड ० जालो ह घर्मसूत्र को मनुस्मृति से प्राचीनतर मानने के पक्ष में हैं परन्तु दोनों की तुलंग करें पर विष्णुधर्मसूत्र ही मनुस्मृति का अधमर्ण प्रतीत है, क्योंकि उसने मनुके बक्क श्लोकों के यत्र तत्र परिवर्तन कर अपने में सम्मिलित कर लिया है। मनुस्ति अनेक क्लोकों में मनुके नाम को छाप है। उन क्लोकों में यह छाप अन्य क्लों द्वारा हटा दो गयी है। मनुस्मृति (५।४१) में इत्यव्रवीन्मनुः के स्थान पर क ञ्चन' शब्द प्रयुक्त है। विष्णुधर्म [५१।६४] में इसी प्रकार [५।६३] का मृत ब्रवीत्' का परिवर्तन 'परिकीर्तितम्' में कर दिया गया है। [वि॰ घ॰ सू॰ २३॥। इस प्रकार सैकड़ों स्थलों की सत्ता यही बतला रही हैं कि विष्णु धर्नसूत्र मनुस् से अवान्तर कालीन रचना है जिसने अपनी प्रतिष्ठा तथा प्रामाण्य के लिए गुर्ग रलोकों का किञ्चित् परिवर्तन के साथ उपयोग किया है। इसी प्रकार याज्ञवल्य स्वि गौतम घर्मसूत्र, वसिष्ठ धर्म सूत्र, भगवद्गीता आदि के क्लोक तथा सूत्र अक्षरकार्य किञ्चित् परिवर्तन के साथ यहाँ उपलब्ध होते हैं। काठक गृह्यसूत्र के भी वैसर्व बलि, श्राद्ध तथा वृषोत्सर्ग-विषयक अनेक सूत्रों के साथ यहाँ साम्य उपलब्ध होता ऐसी दशा में विष्णु धर्मसूत्र की प्राचीनता तथा मौलिकता नितान्त संदिग्ध है। तो यही प्रतोत होता है कि इसी ने उपरिनिर्दिष्ट ग्रन्थों से सामग्री लेकर अपने में

मधुपकों च यज्ञे च पितृदैवत कर्मणि । अत्रैव पश्चवो हिस्या नान्यत्रेत्यव्रवीत्मवः।

श्वा है। यह साम्य है कहीं अक्षरशः और अंशतः, परन्तु है अवश्य । फलतः के पत्र्व शतीका संकलन मानना तथ्य से विपरीत नहीं होगा । डा॰ जाली ने कलका से इसका प्रकाशन तथा अंग्रेजी अनुवाद 'सेक्रेड बुक सोरीज' के सप्तम खण्ड में कि हैं [आक्सफोर्ड, १८८०] इन धर्मसूत्रों के अतिरिक्त हारीत का धर्मसूत्र तथा शंकि खिलत का धर्मसूत्र भी उपलब्ध हं, परन्तु उनका सम्बन्ध कल्पसूत्रों के साथ श्वाह होगा सिद्ध नहीं होता है। अतः उनका वर्णन यहाँ नहीं किया गया है। र

# शुल्बसूत्र

.

भारतवर्ष में रेखा-गणित के प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए शुल्बस त्रों सबध्यम नितान्त आवश्यक है। शुल्बस त्र वेदाङ्ग के अन्तर्गत कल्पस त्रका अन्यतम हु । कल्पस त्र का मुख्य विषय है वैदिक कर्मकाण्ड । ये मुख्यतया दो प्रकार के निवाहाद संस्कारों सित्त तथा श्रौतस त्र, जिनमें गृह्य स त्र का मुख्य विषय है विवाहादि संस्कारों सित्त वर्णन । श्रौतस त्रों श्रुति में प्रतिपादित नाना यज-याज्ञों का विशद विवरण अतुत किया गया है। शुल्बस त्र इन्हीं श्रौतस त्रों का एक उपयोगी अंश है। 'शुल्ब' व्यक अर्थ है—रज्जु, अतः रज्जु के द्वारा मापी गयी वेदि की रचना शुल्बस त्र अर्थिणा विषय है।

मिद्धान्त की दृष्टि से तो प्रत्येक वैदिक शाखा का अपना विशिष्ट 'शुल्बसूत्र' होता है गिल्लु व्यवहारतः ऐसी बात नहीं है। कर्मकाण्ड के साथ मुख्यतः सम्बद्ध होने के कारण शुल्बसूत्र यजुर्वेद की ही शाखा में पाये जाते हैं। यजुर्वेद की अनेक शाखाओं शृल्बसूत्रों का अस्तित्व पाया जाता है। शुल्क यजुर्वेद से सम्बद्ध एक ही शुल्बसूत्र के कारण यजुर्वेद से सम्बद्ध एक ही शुल्बसूत्र के कारण यजुर्वेद से सम्बन्ध छः शुल्बसूत्र मिलते हैं— वैषयन, आपस्तम्ब, मानव, मैत्रीयणीय, वाराह तथा बाघूल। इनके अतिरिक्त विषयन, आपस्तम्ब, मानव, मैत्रीयणीय, वाराह तथा बाघूल। इनके अतिरिक्त विषयन शुल्ब (११।११) टीका में करविन्दस्वामी ने मशक-शुल्ब तथा हिरण्यकेशी-शुल्ब का उल्लेख किया है, जो आजकल उपलब्ध नहीं है। आपस्तम्ब शुल्ब (६।१०) विषयकेशी-शुल्ब से एक उद्धरण भी उपलब्ध होता है।

श्न सात उपलब्ध सूत्रों में बौधायन-शुल्ब ही सबसे बड़ा तथा सम्भवतः सबसे प्रवीन शुल्बसूत्र है। इसमें तीन परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में ११६ सूत्र हैं, जिनमें पिकारण के अनन्तर वर्णन है शुल्ब में प्रयुक्त विविध मानों का (सूत्र रं-२१); विकिक्वेदियों के निर्माण के लिए मुख्य रेखागणितीय तथ्यों का (सूत्र २२-६२)

<sup>े.</sup> विशेष द्रष्टव्य डा० रामगोपाल-इण्डिया आफ वैदिक कल्पसूत्रज (पृष्ठ ६१–६६) ते. विशेष द्रष्टव्य काणे-हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र भाग १ पृ० १२-७९।

तथा विभिन्न वेदियों के क्रिमिक स्थान तथा आकार-प्रकार का (सूत्र ६३-११६)। तथा विभन्न विषया के तिर्माण के सामान्य निर्माण के सामान्य निर्माण के सामान्य निर्माण हिताय पार्च्छप । १-६१सूत्र ) के पाश्चात् गार्हपत्य-चिति तथा छन्दिश्चिति क बहुश. वर्णा ( ) प्रस्तुत किया गया है। तृतीय परिच्छेद में ३२३ सूत्र है क बनावट का रियों के १७ प्रभेदों के लिए वेदि के निर्माण का विशद विवरण है। इनमें से कई वैदियों को रचना बड़ी हो पेचीदी है, परन्तु अन्यों की रचना अपेशक्ष सर्ि है।

आपस्तम्ब का शुल्बसूत्र ६ 'पटलों (अध्याय ) में विभक्त है, जिनके भीतर क अवान्तर वर्ग हैं। इस प्रकार इसमें २१ अघ्याय तथा २२३ सूत्र हैं। प्रथम एक (१-३ अध्याय) में वेदियों की रचना के आधारभूत रेखागणितीय सिदानों न निर्वचन है। द्वितीय पटल (४-६ अघ्याय ) वेदि के क्रमिक स्थान तथा उनके हो का वर्णन करता है। यहाँ इनके बनाने के ढंग या प्रक्रिया का भी विवरण दिवास है। अन्तिम १५ अध्यायों में काम्य इष्टि के लिए आवश्यक विभिन्न वेदियों के बाक्क प्रकार का विशद विवेचन है। यहाँ बौधायन तथा आपस्तम्ब ने प्रायः सम्ब काम्येष्टियों का समान रूप से विवेचन किया है। अन्तर इतना हो है कि आपस्तव। अपेक्षा वौघायन में अधिक विस्तार तथा विभेदों को सत्ता मिलती है। बापतन अपेक्षाकृत सरल तथा संक्षिप्त है:

बौघायन शुल्व के टीकाकार

बौघायन के दो टीकाकारों का पता चलता है जिनमें से एक उतने प्राचीन क्रं नहीं होते, परन्तु दूसरे टीकाकार पर्याप्तरूपेण प्र चीन प्रतीत होते हैं-

(क) द्वारकानाथ यज्वा—ये आर्यभट के पाश्चाद्वर्ती निश्चित रूप हे क्र होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी टीका में आर्यभटोय के एक सिद्धान्त का निर्देश नि है। शुल्वसूत्र के अनुसार व्यास तथा परिघि का सम्बन्ध गर होता है, परन्तु होति नाय यज्वा ने इस नियम में संशोधन उपस्थित किया है जिससे गर का मूल्य बार्ज़ गणना के अनुसार हो ३.१४१६ तक सिद्ध होता है। इसी प्रकार अन्य गणना के हि भो यज्वा ने अपनी विमल प्रतिभा का परिचय दिया है। इस व्याख्या का नाम है

१. 'छन्दश्चिति' मन्त्रों के द्वारा निर्मित वेदि हैं। इसमें वेदि का निर्माता वार्य आकृतिवाली वेदि की रूपरेखा पृथ्वों के ऊपर खींचता है तथा मन्त्रों का उन्हरित करता है। ईटों की रखने की वह कल्पना करता है, अर्थात् मन्त्रों की जाता है तथा इटों को रखने की कल्पना करता है, परन्तु वस्तुतः वह रखा है। इसोलिए यह वेदि छन्दश्चिति के नाम से प्रसिद्ध है।

ब्दिनीपिका। द्वारकनाथ यज्वा ने अपने को टीका की पुष्पिका में 'महाश्मज' लिखा हुत्वन्या हो ज्ञात है। इस शुल्ब सूत्र का यज्वा की टीका तथा अंग्रेजी अनुवाद एवं श इतना ए जन्म अपूर्वाद एवं विस्तृत टिप्पणियों के साथ डा० थीबों ने एक सुन्दर संस्करण प्रकाशित अस्वित्रार्थ । इसका पुनर्मुद्र ण महालक्ष्मी पव्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से अभी १९८० में क्रांशित हुआ है।

(ख) वेंकटेश्वर दीक्षित—इनकी टीका का नाम शुल्व-मीमांसा है। ये यज्वा की

वोजा अर्वाचीन ग्रन्थकार प्रतोत होते हैं।

बापस्तम्ब-शुल्ब के टीकाकार

रीका की दृष्टि से यह शुल्बसूत्र बहुत ही लोकप्रिय रहा है। इसके ऊपर चार रीकार्ये हैं -

- (क) कर्पादस्वामी इन टीकाकारों में ये ही सबसे प्राचीन प्रतीत होते हैं। इहोंने इन ग्रंथों की टीकायें की हैं —आपस्तम्ब-श्रौतसूत्र, आपस्तम्ब-सूत्रपरिभाषा, क्षंपीर्णमाससुत्र, भारद्वाज-गृह्यसूत्र आदि । शूलपाणि, हेमाद्रि, तथा नीलकण्ठ ने इनके मत का उद्धरण अपने ग्रंथों में किया है। इस निर्देश से इनके समय का निरूपण किया जा सकता है। शूलपाणि का समय ११५० ई० के आसपास है। वेदार्थदीपिका है रचियता षड्गुरुशिष्य (११४१ ई० --११९३ ई०) के ये गुरु थे। हेमाद्रि का भी काल १३वीं शती है, क्योंकि ये देवगिरि के राजा महादेव (१२६०ई०-१२७१ ई०) व्या उनके भतीजे और उत्तराधिकारी रामचन्द्र (१२७१ ई०-१३०९ ई०) के म्ह्रमात्य थे। इस प्रकार शूलपाणि तथा हेमाद्रि के द्वारा उद्घृत किये जाने के कारण स्मिंदिनामो का समय १२वीं शती से प्राचीन होना चाहिए। ये दक्षिण भारत के विवासी प्रतीत होते हैं। अपनी टीका में इन्होंने कतिपय नियमों तथा रचनाप्रकारों का बरल विवरण दिया है।
- (स) करविन्दस्वामी—इन्होंने आपस्तम्ब के पूरे श्रोतसूत्र के ऊपर अपनी बाह्या लिखी है। इनके समय का निर्घारण अभी तक ठीक ढंग से नहीं किया जा का है। इन्होंने बिना नाम निर्देश किये ही आर्यभट प्रथम ( जन्मकाल ४७६ ई० ) वे येथ आर्यमटीय (रचनाकाल ४९९ ई०) के कतिपय निदंशों को अपने ग्रन्थों में विलिखित किया है जिनसे ये पञ्चमशती से तो निश्चित रूप से अविचीन प्रतीत होते है। इनकी टीका का नाम शुल्ब-प्रदीपिका है और यह मूलग्रन्थ को समझने के लिए क उपयोगी व्याख्या है।
- (ग) सुन्दरराज—इनकी टीका का नाम 'शुल्बप्रदीप' है, जो ग्रन्थकार के नाम भ भुन्दरराजीय के भी नाम से प्रख्यात है। इनके भी समय का ठीक-ठीक पता

नहीं चलता । इस ग्रंथ के प्राचीन हस्तलेख का समय संवत् १६३८ (१५८१ रेले) है; जो तंजोर के राजकीय पुस्तकालय में (सं० ९१६०) सुरक्षित है। फलतः क्ष्म समय १६वीं शती से प्राचीन होना चाहिए। इन्होंने बौधायन-शुल्ब के टीकाकार बाद्ध नाव यज्वा के कतिपय वाक्यों को अपनी टीका में उद्घृत किया है।

(घ) गोपाल — इनकी व्याख्या का नाम है — आपस्तम्बीय शुल्बभाष्य। को पिता का नाम गातर्य नृसिंह सोमसुत् हैं। इससे प्रतीत होता है कि ये कर्मका में द्रीक्षित वैदिकपरिवार में उत्पन्न हुए तथा कर्मकाण्डीय परम्परा से कुर्परिवित थे।

कात्यायन-शुल्बसूत्र का प्रसिद्ध नाम है कात्यायन-शुल्ब-परिशिष्ट, बच्च कातीय शुल्ब-परिशिष्ट । यह दो भागों में विभक्त है । प्रथम भाग सूत्रात्मक है व्य ७ कंडिकाओं में विभक्त होकर इसमें ९० सूत्र हैं । इसमें वेदियों की रचना के व्य अवस्यक रेखागणितीय तथ्य, वेदियों का स्थान-क्रम तथा उनके परिमाण का पृराक्ष है । यहाँ काम्य इष्टियों को वेदियों का वर्णन नहीं है- क्योंकि काल्यायन श्रीतसूत्र के १७वें अञ्याय में इसका वर्णन पहिले हो किया गया है । द्वितीय खण्ड कलेकालक है जिसमें ४० या ४८ कलेक मिलते हैं । यहाँ नापनेवाली रज्जु का, निपुण वेदिनिर्का के गुणों का तथा उनके कर्तव्यों का तथा साथ ही साथ पूर्वभाग में विणव रचनापर्का का भी विवरण दिया गया है । इसी द्वितीय खण्ड का नाम कातीय परिशिष्ठ है क्योंकि इसमें पूर्वखण्ड के विषयों का संक्षेप में पुनः वर्णन दिया गया है । पूर्व के के शुल्वसूत्रों की अपेक्षा इसमें कितपय रोचक विशिष्ठतायों पाई जाती हैं । कात्यावर्ष वेदि-निर्माण के आवश्यक समस्त रेखागणितीय विषयों का विवरण विशेष क्रमव्ह है से यहाँ प्रस्तुत किया है ।

इसके ऊपर दो टीकायें उपलब्ध होती हैं-

(क) राम या रामवाजपेय—ये नैमिष (= लखनऊ के पास निमिखार) निवासी थे। इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की है जिनमें मुख्य हैं—क्रम-वीर्षित, कुण्डाकृति (टीका के साथ), शुल्ब-वार्त्तिक, सांख्यायन गृह्यपद्धित, समर्ता (टीका के साथ), समरसारसंग्रह, शारदातिलक तन्त्र की व्याख्या तथा कर्षे शुल्ब-सूत्र की टीका। कुण्डाकृति की रचना का समय १५०६ विक्रमी (=१४४६) दिया गया है। फलतः राम का आविर्मावकाल १५वीं शती का मध्य भाग है। ए अपने विषय के विज्ञ पण्डित प्रतीत होते हैं। इन्होंने शुल्बसूत्रों में उल्लिखित रिक्ष जो मूल्य दिया है वह शुल्ब-सूत्र में दिये गये मूल्य की अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म है। ठीक है। शुल्ब के अनुसार रिश्व का मूल्य है—१ ४१४२१५६८६३ तथा राष्टि अनुसार रिश्व का मूल्य है—१ ४१४२१५६८६३ तथा राष्टि

/२ का मूल्य है १.४१४२१३५६। इन तीनों की तुलना करने से स्पष्ट है कि शुल्ब-११ का मूल्य है १.४१४२१३५६। इन तीनों की तुलना करने से स्पष्ट है कि शुल्ब-शों का निर्णय ५ दशमलव अंकों तक ही ठीक है, परन्तु राम की गणना ७ दशमलव शों का निर्णय ५ दशमलव अंकों तक ही ठीक है, परन्तु राम की गणना ७ दशमलव शों का निर्णय ५ दशमलव अंकों तक ही ठीक है, परन्तु राम की गणना ७ दशमलव शों का निर्णय ५ दशमलव अंकों तक ही ठीक है, परन्तु राम की गणना ७ दशमलव

(स) महीघर—महीघर काशी के रहने वाले प्रकाण्ड वैदिक थे। वेद तथा कि के विषय में इनके अनेक प्रौढ़ ग्रंथरत्न आज भी मिलते हैं। इन्होंने अपने भूत्र-महोदिध की समाप्ति १५८९ ईस्वी में तथा विष्णुभक्तिकल्पलता-प्रकाश की विष्णुभक्तिकल्पलता-प्रकाश की विष्णुभक्तिकल्पलता में की।

महीघर ने अपने कात्यायन शुल्बसूत्र भाष्य की पृष्पिका में अनेक ज्ञातव्य बातें हैं। अपने गुरु रत्नेश्वर मिश्र के (जो केशव के पुत्र थे) आज्ञा से इन्होंने भाष्यवृत्ति अनुसारिणी विवृति लिखी। भाष्य तो कर्काचार्य का प्रतीत होता है। वृत्ति राम
वृत्ति विन्ति है—जिससे स्पष्ट है कि महीघरने रामवाजपेयी की वृत्ति के अनन्तर अपनी।
विवृति लिखी। विवृति का रचनाकाल १६४६ सं० (= १५८९ ई०) है।

(ग) महामहोपाघ्याय पण्डित विद्याधर गौड ने भी कात्यायन श्रौतसूत्र तथा कातीय शुल्बसूत्र पर अपनी सरल-सुबोध व्याख्या का निर्माण कर इन ग्रन्थों के विषय को साधारण जन के लिए भी बोब गम्य बनाया। विद्याघर जी का जन्म १९४३ कि कमी संवत् (१८८६ ई०) में हुआ। इनके पूज्य पिता महामहोपाघ्याय पण्डित प्रभुत्त गौडजी वेद तथा कर्मकाण्ड के अद्वितीय विद्वान थे। उत्तर भारत में सम्पन्न शब्द ही कोई यज्ञ-भाग होगा जिसे प्रभुदत्त जी के आचार्यत्व का पूरा सहयोग प्राप्त वृंगि था। पिता-पुत्र दोनों ही महामहोपाघ्याय थे और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वेदनियाण के अध्यक्ष थे। विद्याघर गौड रचित कात्यायन श्रौतसूत्रों की 'सरला' गानी व्याख्या कर्काचार्य के भाष्य का बहुशः अनुगमन करती है, परन्तु भाष्य के शिक्य के स्थान पर यहाँ सारल्यकी धारा प्रमुवाहित होती है। सरला वृत्ति के उपोद्घात में श्रौतयागविषयक समस्त प्रमेयों का बड़ी ही सरल शैली में विस्तार से प्रतिपादन हैं

<sup>ै.</sup> रसवेदाङ्गमूवर्षे भाष्यंते घवले दले विशेषक्यां रवेदि वाराणस्यां महीघरः ।। श्री रत्नेश्वरमिश्रस्य गुरोः केशवजन्मनः बाज्ञया विवृति शौल्बी भाष्यवृत्त्यनुसारिणीम् ।। विदुषां सुखबोधाय व्यधाद् बुद्ध्यनुसारतः भाष्यं रामकृतां वृत्ति सूत्राण्यालोच्य तत्त्वतः ।। दिष्ट्या डा० गाडेः स्टडीज इन इंडियन लिटररी हिस्ट्री भाग २, पृष्ठ १०७-१२१ के

जिसमें ग्रंथक़ार का वैदिक शास्त्रों का आलोड़न एवं मीमांसा शास्त्र का गर्भार अध्ययन स्पष्टतः परिस्फुरित होता है। कातीय शुल्बसूत्र की टीका की भी ऐसी है। विशिष्टता है। विश्वयका प्रतिपादन सुबोध रीति से उदाहरणों के सहारे किया गया है। कल्पसूत्र के दोनो प्रकारों पर निर्मित व्याख्या सर्वथा अभिवन्दनीय है। इनका निम्म काशी में ही वि० सं० १९९८ (= १९४१ ई०) में ५५ वर्ष की आयु में हुआ।

शुल्बसूत्रों में प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण ये हो तीनों ग्रन्थ हैं — बौधायन, बापत्तव तथा कात्यायन के शुल्बसूत्र, जिनके अनुशोलन से जैनधर्म के उदय से पूर्व गातीत रेखा गैरिंगत का विशिष्ट रून आलोचकों के सामने प्रस्तुत हो जाता है। इन तीनों वे अनेक नवीन तथ्यों का संकलन है, जो एक दूसरे के परिपूरक हैं। इनके अविदिः शुल्बसूत्र उतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं तथा महत्त्व की दृष्टि से सामान्य ग्रन्थमात्र है। ज्ञ ग्रंथों का परिचय इस प्रकार है—

- (क) मानव-शुल्बसूत्र—गद्य तथा पद्य से मिश्रित यह छोटा ग्रंथ है। इसने अनेक नवीन वेदियों का वर्णन मिलता है जो पूर्वोक्त ग्रंथ में नहीं मिलता। यह 'सुपर्ण-चिति' के नाम से उस प्रसिद्ध वेदि का वर्णन है जो 'श्येन-चिति' के नाम से अन्यत्र प्रसिद्ध है।
- ( ख ) मैत्रायणीय शुल्ब-सूत्र--मानव शुल्व का यह एक दूसरा संस्करण है। दोनों का विषय ही एक समान नहीं है, बल्कि दोनों में एक समान श्लोक भी किं हैं, परन्तु दोनों में कतिपय अन्तर भी है, विशेषतः क्रम-व्यवस्था में।
- (ग) वाराह-शुल्बसूत्र--यह मानव तथा मैत्रायणीय शुल्ब के समान ही है। कृष्णयजुः से सम्बद्ध होने के कारण इन तीनों में समानता होना कोई आश्चर्य की ध्या नहीं है।

टोकाकार—काशी के निवासी तथा नारद के पुत्र शिवदास ने मानव-शुलां पर एक टीका लिखी है। शिवदास के अनुज शंकरभट्ट ने मैत्रायणीय शुल्व पर टीका रची है। दोनों माइयों ने अपनी टीकाओं में रामवाजपेयी के मत का उल्लेख किया है जो निश्चय ही कात्यायन शुल्ब के टीकाकार राम ही हैं। शिवदास ने वेदभाषकार सायण के मत का उल्लेख किया है जिससे इनका समय १४वीं शदी से पूर्ववर्ती की हो सकता। शुल्बस्त्रों से सम्बद्ध प्राचीन साहित्य को यह रूपरेखा है।

२. दोनों का सं० अच्युत ग्रन्थमाला, काशीं

SCHOOL WAY

व्याकरण भी प्रकृति और प्रत्यय का उपदेश देखकर पद के स्वरूप, तथा उसके अर्थ के निर्णय के लिए प्रयुक्त होता है। व्याकरण का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ है पदों की मीमांसा कर्त वाला शास्त्र—व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्। व्याकरण वेद-पुरुष का मृत माना जाता है —मुखं व्याकरणं स्मृतम्। मुख होने से ही वेदांगों में व्याकरण की मृह्यता है। जिस प्रकार मुख के बिना भोजनादि के न करने से शरीर की पृष्टि असम्भव है, उसी प्रकार व्याकरण के बिना वेदरूपो पृष्ठप के शरीर की रक्षा तथा विवित्त असम्भाव्य है। इसीलिये हमारे प्रचीन ऋषियों ने व्याकरण की महत्ता का प्रतिवादन बड़े ही गम्भीर शब्दों में किया है।

स्वयं ऋक् सहिता में इस व्याकरण-शास्त्र की प्रशंसा में अनेक मन्त्र मिन्न-भिन्न स्थानों में उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद के एक सुप्रसिद्ध मन्त्र में शब्द-शास्त्र (व्याकरण) का वृषम से रूपक बाँघा गया है, जिसमें व्याकरण ही कामों (इच्छाओं) की पूर्ति (वर्णन) करने के कारण वृषम नाम से उिल्लेखित किया गया है। इनके चार सींग है—(१) नाम (२) आख्यात (क्रिया) (३) उपसर्ग और (४) निपात। वर्तमान, भूत और भविष्य—ये तीन काल इसके तीन पाद हैं। इसके दो सिर हैं—सुप् और तिङ्। इसके सात हाथ सात विभक्ति—प्रथमा, द्वितीया खादि के रूप में है। यह उर, कण्ठ और सिर इन तोनों स्थानों में बाँघा गया है। यह महान् देव हैं जो मनुष्यों में प्रवेश किये हुए हैं (ऋ. वे ४।५८।६)—

ष्ट्रत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यों आविवेश॥

म्हावेद के एक दूसरे मन्त्र में व्याकरण-शास्त्र के विशेषज्ञ तथा अनिभज्ञ व्यक्तियों की तुल्ना बड़ी ही मार्मिक रीति से की गई है। व्याकरण से अनिभज्ञ व्यक्ति एक ऐसा बीव है जो वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता और सुनता हुआ भी नहीं सुनता, पत्लु व्याकरण के विद्वान् के लिए वाणी अपने रूप को उसी प्रकार से अभिव्यक्त करती है जिस प्रकार शोभन वस्त्रों से सुसज्जित कामिनी अपने पित के सामने अपने को समर्पण करती है (ऋ०१०।७१।१)।

रै. उत त्वः पश्यन् न ददर्श वाचम् उत त्वः श्रुण्वन् न श्रुणोत्येनाम् । उतो त्वस्मै तन्वं विसस्ने जायेव पत्ये उश्रती सुवासाः ॥

इसी प्रकृार आचार्य वररिव ने व्याकरण-शास्त्र के महत्त्व को बतलाते हुए इसके अध्ययन के पांच प्रधान प्रयोजन बतलाये हैं। महिंच पतञ्जलि ने इसके अविक्ति व्याकरण के तेरह प्रयोजनों का वर्णन महाभाष्य के आरम्भ (पस्पशाह्निक) में वही ही सुन्दर भाषा में किया है। यहाँ हम कितपय प्रयोजनों का ही उल्लेख करेंगे। बर्धिक के अनुसार व्याकरण के मुख्य पाँच प्रयोजन निम्नलिखित हैं:—(१) खा (२) अह (३) आगम (४) लघु तथा (५) असन्देह (रक्षोहागम-लघ्यसन्देह प्रयोजनम्—महाभाष्य)।

- (ै?) रक्षा—क्याकरण के अध्ययन का प्रधान लक्ष्य वेद की रक्षा है। वेद का उपयोग यज्ञ-याग के विधान में है। इन्हीं प्रयोगों में उपयुक्त होने वाले मन्त्रों का समृज्य वेद की संहिताओं में किया गया है। किस मन्त्र का उपयोग किस यज्ञ में किया जाय? किस मन्त्र का विनियोग कहाँ सम्पन्त हो? इन प्रश्नों का उत्तर वही विद्वान् दे सकता हैं जो इन मन्त्रों में आये हुए पदों के स्वरूप को पहचानता है तथा उनके अर्थ से परिचय रखता है। इसीलिए वेद की रक्षा का प्रधान भार वैयाकरण के ऊपर है।
- (२) ऊह्— ऊह का अर्थ नये पदों को कल्पना से हैं। वेद में मन्त्र न तो स्व िं लगों में दिये गये हैं और न सब विभक्तियों में; यज्ञ की आवश्यकता के अनुसार झ मन्त्रों के शब्दों का भिन्त-भिन्न विभक्तियों, तया भिन्न लिङ्कों में परिणाम अनिवार्थ होता है। इस विपरिणाम का सम्पादन वही पुरुष कर सकता है जो व्याकरण सम्ब शब्द के रूप से परिचित हो।
- (३) आगम—स्वयं श्रुति ही व्याकरण के अध्ययन के लिए प्रमाणभूत है। इ कहती है कि ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि वह निष्कारण धमे तथा अङ्ग सहित वेर के अध्ययन एवं ज्ञान प्राप्त करे। ऊपर अभी प्रतिपादित किया गया है कि षडड्रों के व्याकरण ही मुख्य है। मुख्य विषय में किया गया यत्न विशेष फलवान् होता है। इसलिए श्रुति के प्रामाण्य को स्वीकार कर व्याकरण का अध्ययन करना प्रत्येक वि का कर्तव्य है।
- (४) लघु लघुता के लिये भी व्याकरण का पठन-पाठन आवश्यक है। संस्थान भाषा के प्रत्येक शुद्ध शब्द का यदि हम अध्ययन करना चाहें तो इस लघु जीवन की वे बात ही क्या, अनेक जीवन व्यतीत हो जाय, परम्तु इस शब्द-वारिधि के अन्त तक हम नहीं पहुंच सकते। व्याकरण हीं वह लघु उपाय है जिसका आश्रय लेकर हम बर्फ मनोरथ को पूरा कर सकते हैं। व्याकरण का अध्ययन सकल शास्त्रों की वह कुड़ी है जिसके सरलता से उनके रहस्य का उद्घाटन हो सकता हैं।

(५) असन्देह —वैदिक शब्दों के विषय में उत्पन्न सन्देह का निराकरण व्याकरण ही कर सकता है। ऐसे अनेक समासयुक्त पदों का प्रयोग मिलता है जिनमें अवैक प्रकार के समासों की सम्भावना बनी रहती है। वह बहुवीहि भी हो श्वकता है और विष्कृत भी। अब इस सन्देह का निराकरण करे तो कौन करे ? स्वर की सहायता से हैं इसका निर्णय किया जा सकता है। यदि यह पद अन्तोदात्त हो तो कर्मधारय होगा और यदि वह पूर्वपद प्रकृति-स्वर हो तो बहुवीहि होगा। स्वर की इन सूक्ष्म बातों का बता वैयाकरण को ही रहता है। इसलिए वैदिक अध्ययन के निमित्त व्याकरण-शास्त्र को भूगसी प्रतियोगिता है।

इन उपयुंक्त पाँच प्रयोजनों के अतिरिक्त पतक्षिल ने अन्य १३ प्रयोजनों का भी अलेख बड़े विस्तार के साथ किया है; जिनमें कितपय नीचे दिये जाते हैं:—

- (१) अपभाषण—शब्दों के अशुद्ध उच्चारण के दूर हटाने का मार्ग ब्याकरण ही कृष बतलाता है। सुना जाता है कि असुर लोग 'हेलयः,हेलयः' ऐसा उच्चारण करते कृष पराजय को प्राप्त हुए। वर्णों तथा शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करना ही म्लेच्छ और गृद्ध उच्चारण करना आर्य है। अतः हम म्लेच्छ न हो जायें, इसलिए व्याकरण का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है।
- (२) दुष्ट राब्द—राब्दों की शुद्धि तथा अशुद्धि का ज्ञान व्याकरण के अधीन है। बश्दुद शब्दों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले अनर्थों से हम भलो-भाँति परिचित है। बतः दुष्ट शब्दों के प्रयोग से अपने को बचाने के लिये व्याकरण का अध्ययन बावस्थक है।
- (३) अर्थज्ञान—वेद के अर्थ को जानने के लिए व्याकरण का जानना आवश्यक है। बिना अर्थ को जाने हुए शास्त्र का अध्ययन उसी प्रकार फल नहीं देता जिस प्रकार आग में न रखी गई सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी में जलने को योग्यता अवश्य हैं, पर उसका आग के साथ संयोग होना भी आवश्यक है। इसी प्रकार अर्थ-ज्ञान के सम्मल होने पर ही शब्द-ज्ञान सफलता प्राप्त करता है।
- (४) धर्म-लाभ जो कुशल व्यक्ति व्यवहार के समय शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया है, वह स्वगं लोक में अनन्त फल प्राप्त करता है, परन्तु जो केवल अपशब्दों का है प्रयोग करता है, वह अनेक पाप का भाजन बनता है। शुद्ध शब्द एक ही होता हैं। पर उसी के अनेक अपभ्रंश उपलब्ध होते हैं। 'गौ' शब्द व्याकरण से शुद्ध है, पर उसी के स्थान पर गावी; गोणी, गोता, गोपोतलिका आदि अनेक अपभ्रंश मिलते हैं। भांचाम के लिए शुद्ध पदों का प्रयोग न्याय्य है, अपभ्रंश का नहीं।
- (५) नामकरण—गृह्यकारों का कहना है कि उत्पन्न हुए जातक का नामकरण कि विशिष्ट नियम हैं, जिनमें एक यह है

कि वह क़दस्त होना चाहिए, तद्धितान्त नहीं। इन सूक्ष्म बातों का परिचय को प सकता है जिसने व्याकरण का अनुशोलन किया हो।

इन कितपय सिद्धान्तों से ही ज्याकरण की महती आवश्यकता का पर्याप्त परिव हमें प्राप्त हो सकता है। प्राचीन ज्याकरण के विषय का निर्देश 'गोपथ-प्राह्मण' (११२४) में स्पष्टतया किया गया है। घातु, प्रातिपदिक, नाम आख्यात, लिङ्ग, वचन, विभिन्न प्रत्यय, स्वर, उपसर्ग, निपात, मात्रा, वर्ण, अक्षर, पद-संयोग, स्थानानुप्रदान—ग्रीत पारिस्माषिक शब्द उस समय के ज्याकरणशास्त्र के मान्य शब्द थे। इस उद्धरणश 'शिक्षिकाः' शब्द भी पारिभाषिक है। इस शब्द का प्रयोग शुद्ध उच्चारण को विश्व देने वाले व्यक्ति के लिए किया गया है। 'ज्याकरण' शब्द का प्रयोग भी इस वात श स्पष्ट प्रतिपादक है कि गोपथ-न्नाह्मण को रचना से बहुत पूर्वकाल में ही इस शास्त्र शे उत्पत्ति हो चुकी थी।

अब विचारणीय प्रकृत यह है कि वेद के इस अङ्ग का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन साहै? आजकल प्रचिल्त व्याकरणों में पाणिनीय व्याकरण ही प्राचीनतम है, यह निसन्दे बात है और प्राचीनतम होने की दृष्टि से यही व्याकरणनामक वेदाङ्ग का प्रतिकि माना जाता है, परन्तु पाणिनि से भी पूर्वकाल में 'ऐन्द्र व्याकरण' की सत्ता थी कि प्रबल तथा पृष्ट प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। बहुत पहले से ही यह व्याकरण कालकाल हो गया है, परन्तु उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह कथन अनुचित न होगा कि वैदिक काल में इन्द्र के प्रथम वैयाकरण होने की घटना का स्पष्ट निर्देश है। पिछे वैयाकरणों ने भी इसकी आवृत्ति को है। अतः इसकी सत्ता में सन्देह करने का को स्थान नहीं है।

महाँच शाकटायन ने ऋक्-तन्त्र (पृ० ३) में लिखा है कि व्याकरण का कम ब्रह्मा ने वृहस्पित से किया, वृहस्पित ने इन्द्र से, इन्द्र ने भरद्वाज से, भरद्वाज ने ऋषिं से और ऋषियों ने ब्राह्मणों से । इस शास्त्र को 'अक्षर-समाम्नाय' कहते हैं । तैतिरोक्ष संहिता में इस विषय का सर्वप्रथम तथा प्राचीनतमं उल्लेख मिलता है । पूर्वकार्य वाक् 'अव्याकृत' थो—इसमें पद प्रकृति की कथमिप व्याख्या न थी —उसका ब्याकरण नहीं था और इस व्याकरण का नियमन भगवान् इन्द्र ने ही किया । इसी निर्देश ने

१. वाग् वै पराच्यव्याकृताऽवदत् । ते देवा इन्द्रमञ्जुवन् — 'इमां नो वाचं व्याकृषि। सोऽज्ञवीत्' — बरं वृणे, मह्मं चैवैष वायवे च सह गृह्याता इति । तस्माद् ऐन्द्रवायः सह गृह्यते । तामिन्द्रो मव्यतोः वक्रम्य व्याकरोत् । तस्मादियं व्याकृता वाषुकी (तै॰ सं॰ ६।४।७।३)

तह कर पतञ्जिल ने महाभाष्य में लिखा है कि वृहस्पति ने इन्द्र को करयेक पद का तलेब कर दिन्य सहस्र वर्षों तक शब्द-पारायण किया, परन्तु अन्त को न प्राप्त हो कि इतना अगाध तथा अनन्त है यह शब्दरूपी महार्णव। इसीलिए पण्डित समाज में कि प्राचीन गाथा प्रख्यात हैं—

समुद्रवद् व्याकरणं महेरवरे तदर्धकुम्भोद्धरणं वृहस्पतौ। तद्भागभागाच्च शतं पुरन्दरे कुलाग्रबिन्दूत्पतितं हि पाणिनौ॥

माहेश्वर व्यांकरण समुद्र के समान विस्तृत था, वृहस्पति का व्याकरण आधि हुई में जल रखने के समान था। इसके टुकड़े का भी शतांश इन्द्र व्याकरण में विद्यान था और पणिनि में तो कुश के अग्रभाग से गिरने वाले जल का बिन्दु ही वर्तमान है। इन चारों व्याकरणों के परस्पर परिमाण का यह सापेक्षिक वर्णन घ्यानः क्षेयोग्य है।

ऐन्द्र व्याकरण

इत निर्देशों से इन्द्र के द्वारा व्याकरण की रचना किये जाने का वर्णन स्फुट क्रीत होता है। यह व्याकरण ग्रन्थरूप में था, इसका भी परिचय हमें इन प्रमाणों से क्रता है—

- (१) नन्दकेश्वर स्मृत 'काशिका' वृत्ति की तत्त्विवमिशिनी व्याख्या में उपमन्यु नेसष्ट लिखा है—तथा चोक्तम् इन्द्रेण 'अन्तर्वर्णसमुद्भूता धातवः परिकीर्तिताः' इति।
  - (२) वररुचि ने 'ऐन्द्र निघण्टु' के आरम्भ में ही इसका निर्देश किया है—

    पूर्व पद्मभुवा प्रोक्तं श्रुत्वेन्द्रेण प्रकाशिनम्।

    तद् वुधेभ्यो वररुचिः क्रुतवानिन्द्रनामकम्।
- (३) बोपदेव ने संस्कृत के मान्य व्याकरण-सम्प्रदायों में प्रथम स्थान इन्द्र को स्थि। है—

इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः। पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः॥

(४) सारस्वत-प्रक्रिया के कर्ता अनुभूति स्वरूपाचार्य ने भी इन्द्र को ही शब्दसागर के पार करने वाले उद्योगों पुरुषों में प्रथम बतलाया है—

रे. वृहस्यतिश्च वक्ता । इन्द्रश्च अन्येता । दिन्यं वर्यसहस्रमध्ययनकालः । अन्तं च नः वगाम । (महामाष्य-पस्पशाहितक ) । इन्द्रादयोऽपि यस्यान्तं न ययुः शब्दवारिधेः। प्रक्रियां तस्य कृत्स्नस्य क्षमो वक्तुं नरः कथम्॥

डाक्टर बर्नल का कथन है कि तिमल भाषा के आद्य व्याकरण 'तीलकिष्यं रें ऐन्द्र व्याकरण से विशेष सहायता ली गई है। हरप्रसाद शास्त्री का कहना है। कातन्त्र या कलाप व्याकरण का निर्माण इसी सम्प्रदाय के अनुसार किया गया है। वरहिंच ने 'भवन्ती, अद्यतनी, ह्यस्तनी' आदि जिन पारिभाषिक शब्दों का कले किया है वे पाणिनि के 'लट्, लुङ्, लिट्' आदि शब्दों से प्राचीन हैं और इनका प्रके ऐन्द्र व्याकरण में किया गया था, ऐसा पण्डितों का अनुमान है ।

याणिनि व्याकरण

आजकल व्याकरणरूपी वेदाङ्ग का प्रतिनिधित्व करनेवाला एक हो व्याकता और वह हैं 'पाणिनीय व्याकरण'। महर्षि पाणिनि ने लगभग ४००० अल्पासरका के द्वारा संस्कृत भाषा का नितान्त वैज्ञानिक व्याकरण प्रस्तुत कर विद्वानों को बात में डाल दिया है। वैज्ञानिक दृष्टि से देवभाषा का जितना सुन्दर शास्त्रीय विक्र पाणिनि ने किया है वैसा विवेचन अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। हम डंके को चीर स सकते हैं कि पाणिनि जैसा भाषा-मर्मज्ञ वैयाकरण संसार में अन्यत्र कहीं नहीं हुए। पाणिनि का ग्रंथ बाठ अध्यायों में विभक्त है, इसीलिए इसे 'अष्टाध्यायी' कही है। इसका समय ईसा-पूर्व षष्ठ शतक है। पाणिनि के द्वारा अन्याख्यात संस्कृत में क् होनेवाले शब्दों को व्याख्या करने के उद्देश्य से कात्यायन ने ई० पूर्व चतुर्थ कहा वार्तिकों की रचना की। तदन्तर ई० पूर्व द्वितीय शतक में पतझिल ने महामा का निर्माण किया। सूत्रों पर भाष्य अनेक हैं परन्तु विषय की व्यापकता, विवार गम्भीरता के कारण यही भाष्य 'महाभाष्य' के गौरवपूर्ण अभिघान को प्राप्त कर स .है। इसे व्याकरण का ही ग्रन्थ मानना अनुचित होगा; व्याकरण के दार्शनिक विवार की मोमांसा सर्व-प्रथम हमें यहीं उपलब्ध होतो है। इसका गद्य नितान्त प्राञ्जन होते साहित्यिक है। ग्रन्थकार ने कथनोपकथन की शैली में समग्र ग्रंथ की रचना कि मनोरखन रूप में की है। व्याकरण के ये ही मुनित्रय हैं—पाणिनि, कात्यावन के (पतञ्जलि ।

विक्रम-सम्वत् के आरम्भ से ही इन ग्रन्थों का विशेष मनन तथा समीक्षण पीर्ध समाज में होने लगा। व्याकरण का साहित्य विशाल तथा प्रतिभासम्पन्न हैं। ईं

१. वर्तमाने लट् (३।२।१२३) । वार्तिक-प्रवृत्तस्य विरामे शिष्या भवन्त्यावर्तमान्त्री 'मवन्तीति लटः पूर्वीचार्य-संज्ञा'—कैयट

कु बंध तो सदा के लिए लुत हो गये हैं। ऐसे ग्रन्थों में व्याहि महिंध रिवत 'संग्रह' बाबा बड़े बादर से लिया जाता है। इसका ग्रंथ-परिमाण एक लाख रलोक बतलाया बा है। वामन तथा जयादित्य ने अष्टाष्ट्यायों के ऊपर सिम्मलित रूप से एक बड़ी बाई। वामन तथा जयादित्य ने अष्टाष्ट्यायों के ऊपर सिम्मलित रूप से एक बड़ी बाई । वास्या लिखी। इसका नाम है— का। राका वृत्ति। ये दोनों ग्रन्थकार करमीर हिंदी बाले थे और षष्ट शतक के आरम्भ में विद्यमान थे। इस काशिका-वृत्ति के अर्थ (पछली शताब्दी में व्याख्याओं की परम्परा निबद्ध की गई। एक प्रकार की बाला को 'त्यास' कहते हैं। न्यास अनेक थे, परन्तु वे घीरे-घीरे लुत हो गुए। वाकल जिनेन्द्र—बुद्ध (७०० ई०) का न्यास ही न्यास-ग्रन्थों का एकमात्र निदर्शन शिह्यत की पदमक्षरों भी काशिका-वृत्ति की एक सर्वमान्य टीका है। ये हरदत्त विद्यमान थे।

महामाष्य के अनन्तर व्याकरण-दर्शन का सबसे प्रधान ग्रन्थ 'वाक्यपदीय' है। क्ले रविवा आचार मर्तृहरि थे (षष्ठ शतक)। वाक्यपदीय में व्याकरणशास्त्र का वर्शनिक रूप स्फुट रूप से अभिव्यक्त होता है। व्याकरण शैवागम के अन्तर्गत है शिर बसकी अपनी विशिष्ट साधन-प्रक्रिया है। इसका पूर्ण परिचय विद्वानों को वाक्यक्षिय के अनुशीलन से होता है। मर्तृहरि शब्दाद्वैत के संस्थापक थे। उनकी दृष्टि में लोट ही एकमात्र परम तत्त्व है और यह जगत् उसीका विवर्त—रूप है। उन्होंने क्लामात्र परम तत्त्व है और यह जगत् उसीका विवर्त—रूप है। उन्होंने क्लामात्र परम तत्त्व है और यह जगत् उसीका विवर्त—रूप है। उन्होंने क्लामात्र के कपर भाष्यदीपिका नामक टीका लिखी थी, परन्तु आजकल 'त्रिपादी' ही क्लाम है। कश्मीर के निवासी कैयट द्वारा विरचित भाष्य-प्रदीप ही महाभाष्य के क्लामों को प्रदीप के समान प्रकाशित करने वाला एकमात्र ग्रन्थरत्त है। प्रदीप के अर नागे ग्रह ने उद्योत को रचना कर प्रदोप के सिद्धान्तों का नितान्त स्पष्ट बनाने ग्रह्मानीय उद्योग किया।

विव तक जो टीकामें लिखी गई हैं ये अष्टाच्यायी के क्रम को मान कर प्रवृत्त हुई, लि रामचन्द्राचार्य ने पञ्चदश श्रवक में अष्टाच्यायी के सूत्रों को प्रक्रिया के अनुसार कर्य कम से निबद्ध किया। इस क्रम में पदों की हो सिद्धि प्रधान लक्ष्य रक्षी, गई विद्धी क्रम को अप्रसर करने वाले विख्यात वैयाकरण हुए भट्टोजिदीक्षित। ये क्षित्रों के ही रहने वाले थे। उनके गुरु थे 'आचार्य शेष श्रीकृष्ण।' शेष जी अपने क्ष्म के बड़े ही मर्मज्ञ वैयाकरण थे। भट्टोजिदीक्षित ने उन्हीं से शिक्षा ग्रहण कर बाकरण के इतिहास में एक नवीन युग उपस्थित कर दिया। इनके तीन ग्रन्थ सुप्रसिद्ध किए के इतिहास में एक नवीन युग उपस्थित कर दिया। इनके तीन ग्रन्थ युप्रसिद्ध किए। शिद्धान्तकौ मुदी, (२) शब्दकौ स्तुभ तथा (३) मनोरमा। नव्य व्याकरण हिं ग्रन्थों के अध्ययन-अध्यापन, मीमांसा तथा समीक्षा में व्यस्त रहा है। दीक्षित कि विद्यान में नागेश भट्ट उद्भट्ट वैयाकरण हुए। इनकी प्रतिभा बहुमुखी है। कि परिभाषेन्दुशेखर' पाणिनि-व्याकरण की उपयोगी परिभाषाओं का निदर्शन करने कि सर्वमान्य ग्रन्थ है। इनका 'शब्देन्दुशेखर' मनोरमा की विस्तृत व्याख्या है। रे वैश्व पर

इनकी 'लर्घुमंजूषा' शब्द और अर्थ के सिद्धान्तों की विस्तृत मीमांसा करने वाला सके। प्रन्य है। नागेश काशी के ही निवासी थे और अष्टादश शतक के पूर्वार्थ में विषक्त थे। आज भी काशी पाणिनि-व्याकरण का महान् दुर्भ है। काशो के वैयाकाली पाणिनि के सूत्रों, तथ्यों तथा सिद्धान्तों के उन्मीलन करने का जितना श्लावनीय किया है उतना किसो अन्य प्रान्त के वैयाकरणों ने नहीं।

### संस्कृत भाषा

पाणिनि के समय में संस्कृत बोल-चाल की भाषा थी, जिसमें शिष्ट लोग को मनोभावों का प्रकटीकरण अनायास बिना किसी प्रकार की शिक्षा-दीक्षा के किया को थे। इस विषय की पुष्टि में अनेक प्रमाण अन्यत्र दिये गये हैं<sup>२</sup>। पाणिनि ने सप्त की संस्कृत को 'भाषा' शब्द के द्वारा व्यवहृत किया है। उसके विरोध में प्राचीन वैह्न भाषा के लिए मन्त्र, छन्दिस तथा निगम इन तीन शब्दों का प्रयोग किया है कि मन्त्र से तात्पर्यं सहिता-विषयक मन्त्र से, तथा छन्दिस का तात्पर्य मन्त्र तथा शक् दोनों से हैं। 'निगम' का प्रयोग यास्क ने सामान्यतः वेद के लिए किया है के पाणिनि ने भी इसी अर्थ में इसे प्रयुक्त किया है ( ६।३।११३ ) पाणिनि वैदिक संह की विशेषता बतलानेवाले सूत्रों के साथ 'छन्दिस' शब्द जोड़ते हैं जो मन्त्र और क्या दोनों की भाषा की विशिष्टता सामान्यरूपेण सूचित करता है। 'छन्दिस' के ता ब्राह्मण की भाषा का एक संकेत देखिये 'शीर्ष छन्दिस' (६।१।१५०) सूत्र में किल उवाहरणं 'शीर्ष्णा हि सोमं क्रीतं हरन्ति' ब्राह्मण का उदाहरण है। 'छन्दिसं के सामान्य संकेत करके ही पाणिनि ने वैदिक भाषा के विवेचन को अस्पष्ट नहीं छोतां। अपि तु मन्त्रभाग (यथा मन्त्रे २।४।८०; ३।२।७१ आदि; मन्त्रेषु ६।४।१४१; लि (६।३।११३; ६।४।९) तथा ब्राह्मण भाग ( ब्राह्मणे २।३।६०; अमन्त्रे ३।१।३४)ई भाषा के वैशिष्ट्य का पृथक् उल्लेख भी किया है। इतने से ही पाणिन को ल नहीं हुआ, प्रत्युत उन्होंने वैदिक वाङ्मय के विभिन्न ग्रन्थों की भाषा की विशिक्षा का भी स्पष्ट निर्देश किया है। यथा ऋचि (६।१।१३ ३, ७।४।३९); ऋसु (८।६) यजुषि ( ६।१।११७ ); यजुषि काठके (७।४।३८) इतना ही नहीं ६।१।११७ (वजुष सूत्र का यजुषि पद की अनुवृत्ति उसके अनन्तर चार सूत्रों में जाती है जहाँ की की भाषाविलक्षणता का पूरा परिचय दिया गया है। ऋग्वेद की भाषा की की विशिष्टता पर पाणिनि ने विशेष घ्यान दिया है। उन्होंने अपने टाराहर का ऋग्वेद १०।१३९।५ में प्रयुक्त प्लुति के स्वर के सम्बन्ध में तथा ७।१।४३४

२. द्रष्टव्य बलदेव उपाच्याय—संस्कृत साहित्य का इतिहास, पु॰ १२-१६।

१. व्याकरण के इतिहास के लिए द्रष्टव्य बलदेव उपाच्याय संस्कृत शास्त्रों का की पूछ ३८०-६२६ (काशी १९६)

हुँ ८।३।३७ के 'यजध्वनम्' के सम्बन्ध में विचार किया है (यजध्वनं प्रियमेधाः)।

पाणिति के अनन्तर कात्यायन तथा पत्रञ्जलि का भो इस विषय के संकेत कम

हाँ है। पाणिति के द्वारा अध्याख्यात वैदिक तथा लौकिक शब्दों का व्याख्यान
कात्यायन ने अपने वार्तिकों में किया। पत्रञ्जलि ने भी अपने महाभाष्य में वैदिक
न्नापा-सम्बन्धी बहुत से सूत्रों और वार्तिकों का व्याख्यान आकर ग्रन्थों के उद्धरण

हे साथ किया है। पत्रञ्जलि का वैदिक वाङ्मय का अध्ययन बड़ा हो गम्भीर था।

हत्य वनके द्वारा वैदिक शब्दों की सिद्धि का उल्लेख नितान्त प्रामणिक है। केशिका
ह्या कीमृदी में भी वैदिक शब्दों की व्याख्या उल्लेख-योग्य है। इस प्रकार पाणिनीय
आकरण के सम्प्रदाय में वैदिक शब्दों की साधुता तथा वैदिक स्वर-प्रक्रिया की मीमांसा
गामिक ढंग से की गई है। अतएव इस व्याकरण की 'व्याकरण' वेदाङ्ग की प्रतिनिधि
भानना सर्वथा उपयुक्त तथा उचित है।

पाणिनि के द्वारा व्याकृत भाषा मध्यदेश में प्रयुक्त संस्कृत भाषा थी। उन्होंने 'प्राचा' तथा 'उदीचां' शब्दों के द्वारा पूरबी भारत तथा उत्तरी भारत में होने वाली प्रयोग भिन्नता को प्रदर्शित किया है। यथा—'कुषिरजोः प्राचां श्यन् परस्मैपदं च' र।३।९० सूत्र के अनुसार कर्मकतरि प्रयोग में 'कुष्यित' बनता है पूरव देश में, अन्यत्र बात्मनेपद प्रयुक्त होता है। कहीं 'प्राचां' तथा 'उदीचां' के परस्पर प्रयोग विरोध का प्रदर्शन है (मिलाइए ३।४।१८ तथा ३।४।१९)। इस प्रकार पाणिनि के समय में भारत के तीन विभिन्न खण्ड प्रतीत होते हैं - पूरबी देश, उत्तर देश तथा मध्य रेश । 'प्राचां' तथा 'उदीचां' की भेदिका नदीं, काशिका के अनुसार, श्रावती थो, श्रे जो पंजाब की 'शरदण्डा' नदी प्रतीत होती है। इस प्रकार शरावती भारत को दो भागों में विभक्त करती है-पूरबी तथा उत्तरी। अहन्नवं नगरेऽ-गुराचाम् (६।२।८९) में 'अनुदीचाम्' के द्वारा मध्य देश की ओर संकेत है। पाणिनि स्वयं उदीच्य थे। अतः उत्तरं मारत के नगरों, प्रामों, निदयों तथा जातियों वे उनका घनिष्ठ परिचय होना स्वामाविक है। कभी उदीच्य देश की भाषा का प्रमुख विशेष रूप से था; वहाँ की ही भाषा नितान्त विशुद्ध मानी जाती थी। उस समय के लोग संस्कृत भाषा सीखने के लिए उदीच्य प्रान्त में जाते थे और देश में लौटने पर बादर और सत्कार के पात्र माने जाते थे ( उदच्च एव यन्ति वाचं शिक्षितुम । यी वै वत बागच्छति तं शुश्रूषन्ते; शांखायन ब्राह्मण ८१६)। मध्य देश ही आर्य् संस्कृति का निल्पक तथा प्रतिष्ठापक था और इसीलिए उस देश की भाषा भी कालान्तर में समस्त आर्यावर्त की मान्य भाषा हुई; यही न्याय-संगत स्थिति प्रतीत होती है।

i

( १।१।७५ पर काशिका में उद्घृत )

रे प्राङ्दिञ्ची विभजते हंसः क्षीरोदके यथा। विदुषां शब्दिसिब्यर्थं सा नः पातु शरावती।

## (४) निरुक्त

'निरुक्त' निषण्टु की टीका है। निषण्टु में वेद के कठिन शब्दों का समृज्य कि गया है। 'निषण्टु' की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। आजकल उपलब्ध निष्टु एक ही है और इसी के ऊपर महाँच यास्क-रचित 'निरुक्त' है। कतिपय विद्वान् गार को ही 'निषण्टु' का भी रचियता मानते हैं', परन्तु प्राचीन परम्परा के अनुशीका वे यह ब्रात प्रमाणित नहीं होतीं। निरुक्त के आरम्भ में 'निषण्टु' को 'समाम्नाय' क् गया है और इस शब्द की जो व्याख्या दुर्गांचार्य ने की है उससे तो इसका प्राचीकत ही सिद्ध होता है । महाभारत (मोक्षधर्म पर्वं, अ० ३४२, क्लोक ८६-८७) के अनुसार प्रजापित कश्यप इस 'निषण्टु' के रचियता हैं—

वृषो हि भगवान् घर्मः ख्यातो लोकेषु भारत । निघण्डुकपदाख्याने विद्धि मां वृषमुत्तमम् ॥ कपिर्वराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते । तस्माद् वृषाकपि प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः ॥

वर्तमान निघण्टु में 'वृषाकिप' शब्द संगृहीत किया है। अतः पूर्वोक्त कथा के अनुसार यही प्रतीत होता है कि महाभारत-काल में प्रजापित कश्यप इसके निर्मात मले जाते थे। निघण्टु में पाँच अध्याय वर्तमान हैं। आदिम तीन अध्यायों को 'नैक्ष्ण काण्ड' कहते हैं। चतुर्थ अध्याय 'नैगम काण्ड' और पञ्चम अध्याय 'दैवत काण्ड' स्लाता है। प्रथम तीन अध्याय में तो पृथ्वी आदि के बोधक अनेक पदों का एकश्र संह है। द्वितीय काण्ड को 'ऐकपदिक' भी कहते हैं। 'नैगम' का तात्पर्य यह है कि इले प्रकृति-प्रत्यय का यथार्थ अवगमन नहीं होता—'अनवगतसंस्कारांश्च निगमा।' दैवत काण्ड में देवताओं के स्वरूप तथा स्थान का निर्देश है।

निचण्डु के व्याख्याकार

अाजकल निषण्टु की एक ही व्याख्या उपलब्ध होती है और इसके कर्ता का की है देवराज यज्वा । इनके पितामह का भी नाम था—देवराज यज्वा और पिता नाम था—यज्ञेश्वर । ये रंगेशपुरी के पास ही किसी ग्राम के निवासी थे। नाम ने प्रतीत होता है कि ये सुदूर दक्षिण के निवासी थे। इनके समय के विषय में दो के प्रचलित हैं—कुछ लोग इन्हें सायण से अर्वाचीन मानते हैं, परन्तु, इन्हें सायण से अर्वाचीन मानते हैं, परन्तु, इन्हें सायण से अर्वाचीन मानते हैं, परन्तु, इन्हें सायण में अर्वाचीन मानना ही न्यायसंगत है। आचार्य सायण ने ऋ खेद (११६२।३) के बार्व में निषण्टु-भाष्य के वचनों का निदेश किया है जो देवराज के भाष्य में थोड़े पाठावर से उपलब्ध होते हैं। सिवाय इस भाष्य के और कोई 'निषण्टु-भाष्य' विद्यान है

१. वैदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग १, खण्ड २, पृ० १६२। २. दुर्गवृत्ति, प०३।

वहाँ है। देवराज ने अपने भाष्य के उपोद्घात में क्षीरस्वामी तथा अनद्भताचार्य की क्षिण्ट-व्याख्याओं' का उल्लेख किया है—इदं चः 'क्षीरस्वामी-अनन्ताचार्यादिकतां क्षिण्ट-व्याख्याओं' का उल्लेख किया है—इदं चः 'क्षीरस्वामी-अनन्ताचार्यादिकतां क्षिण्ट्याख्यां 'क्षिप्ट क्रियते'। अनन्ताचार्य का निर्देश तो यहाँ प्रथम बार ही हमें क्षिण्ट हैं। क्षीरस्वामी के मत का निर्देश यहाँ बहुळता से किया गया है। क्षीरस्वामी क्षिण्ट के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। देवराज के उद्धरण अमरकोष—टीका (अमरक्षिण्ट ) में ज्यों के त्यों उपलब्ध होते हैं। अतः 'निघण्ट च्याख्यां से देवराज का बिम्प्राय इसी अमरकोश्च की व्याख्या से प्रतीत होता है। इस भाष्य का नाम है—
क्षिण्ट निर्वचन। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार देवराज ने 'नैघण्टुक' काण्ड की ही क्षिण्ट निर्वचन। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार देवराज ने 'नैघण्टुक' काण्ड की ही क्षिण्ट निर्वचन श्रिण्ट के साथ किया हैं (विरचयित देवराजो नैवण्टुक-काण्डक्षिण्ट निर्वचन के साथ किया हैं (विरचयित देवराजो नैवण्टुक-काण्डक्षिण्ट निर्वचन के साथ काण्डों की व्याख्या बहुत ही अल्पाकार है। इस भाष्य अपोद्वात वैदिक भाष्यकारों के इतिवृत्त जानने के लिए नितान्त उपयोगी है।
बाख्या बड़ी ही प्रामाणिक और उपादेय है। इसमें आचार्य स्कन्दस्वामी के ऋरमाष्य स्वास्त्य सक्त्य महत्वर की निरुक्त-भाष्य-टीका से विशेष सहायता ली गई है, प्राचीन प्राणों का भी उद्धरण बड़ा ही सुन्दर है। सायणपूर्व होने से देवराज की व्याख्या तथा किक्त का विशेष महत्त्व है।

प्रसिद्ध तान्त्रिक भास्करराय-रचित एक छोटा ग्रंथ उपलब्ध होता है जिससे निघण्टु के शब्द अमर को शैली पर क्लोकबद्ध कर दिये गये हैं। इससे इन्हें याद करने में बड़ी युविधा होती है।

#### निरुक्त-काल

निक्क युग—निघण्डु काल के अनन्तर निक्कों का समय आरम्भ होता है।
रुर्गावार्य के अनुसार निक्क संख्या में १४ थे—'निक्कं चतुर्दशप्रमेदम्' (दुर्गवृत्ति १११३)
याल के उपलब्ध निक्क में बारह निक्ककारों के नाम तथा मत निर्दिष्ट किये गये हैं।
रिक्के नाम अक्षरक्रम से इस प्रकार हैं—(१) अग्रायण, (२) औपमन्यव, (३) औदुः
नित्यण, (४) औणंवाम, (५) कात्थक्य, (६) क्रीच्टुकि, (७) गार्ग्य, (८) गाल्व,
(१) तैटीकि (१०) वार्घ्यायणि, (११) शाकपूणि, (१२) स्थौलाष्टीवि; तेरहवें निक्कः
कार स्वयं यास्क हैं। इनके अतिरिक्त १४ वा निक्ककार कौन था? इसका ठोक-ठीक
पित्य नहीं मिलता। ऊपर निर्दिष्ट निक्ककारों के विद्याष्ट मत की जानकारी निक्क
के बनुशीलन से मली-भाति लग सकती है । इन ग्रन्थकारों में 'शाकपूणि' का मत
विक्ता से उद्घृत किया गया है-। बृहद्वेता में भी इनका मत निर्दिष्ट किया है।
रिह्देनता में तथा पुराणों में शाकपूणि का 'रथीतर शाकपूणि' नाम से स्मरण है तथा
पास्क से इन्हें विरुद्ध मत मानने वाला कहा गया है।

रे. वैदिक वाङ्मय का इतिहास (१।२) पू० १६६-१८०।

### यास्क का निरुक्त

'निरुक्त' वेद के षडज़ों में अन्यतम है। आजकल यही यास्करिवत निरुक्त स्व वेदाज़ का प्रतिनिधि-ग्रन्थ है। निरुक्त में बारह अध्याय हैं, अन्त में दो अध्याय परिष्टि रूप में दिये गये हैं। इस प्रकार समग्र ग्रन्थ चौदह अध्यायों में विभक्त है। परिश्विष्ट वाले अध्याय भी अर्वाचीन नहीं माने जा सकते, क्योंकि सायण तथा उब्बट क़ अध्यायों से मली-मौति परिचय रखते हैं। उब्बट ने यजुर्वेदभाष्य (१८१७७) में निर्क्त १३११३ में उपलब्ध वाक्य को निर्दिष्ट किया है। अतः इस अंश का भीजराब के प्राचीन होना स्वतः सिद्ध है।

# निघण्डु तथा निरुक्त का परस्पर सम्बन्ध-बोधक विवरण

| ानवण्डु तथा । नएका का बरत्वर तक्वावक विवर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| निघण्टु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | निरुक्त                                                         |
| (१) नैवण्टुक काण्ड १ अध्याय ।<br>(गौ:—अपारे) २,,<br>६,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १ अघ्याय (मूमिका)<br>२ अघ्याय (मूमिका)                          |
| R <sub>11</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ु अघ्याय<br>३ अघ्याय                                            |
| (३) नैगम काण्ड ४ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| (जहा-ऋषीसम्) (क) १ खण्ड-६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| (ब) २ बण्ड-८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४ पद ५ अघ्याय                                                   |
| (ग) ३ खण्ड—३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३ पद ६ अघ्याय                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पूर्व षट्क                                                      |
| (३) दैवत काण्ड ५ अघ्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A SHEET THE SOUND THE                                           |
| (अग्नि-देवपत्नी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOTES AND THE STREET WAS THE                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (क) १ खण्ड-३ पद ७ अध्याय (देवता-विषयः<br>विशिष्ट भूमिका के साप) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (朝 年 ,, 代 + ,, 元 ,,                                             |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (ग) ३ ,, ३६ ,, ९ ,,                                             |
| <b>a b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (घ) ४ ,, ३२ ,, १० ,,                                            |
| THE RESERVE OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF T | (事) 4 ,, 3年 ,, 22 ,,                                            |
| THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF TH | (च) ६ ,, ३१ ,, १२ ,,                                            |
| <b>31418</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - उत्तर षद्क                                                    |

१. इस काण्ड में सब मिलाकर १३४१ पद हैं; जिनमें से केवल साड़े तीन सै खें की निचिक्त यास्क ने यत्र-तत्र की है। स्कन्दस्वामी ने इनसे भिन्न दो सै खें की व्याख्या की है—ऐसा देवराज का कथन है, पृ० ३। ग्रस्क की प्राचीनता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं होता। ये पाण्जिन से भी श्रीत है। संस्कृत भाषा का जो विकास इनके निरुक्त में मिलता है वह पाणिनीय श्रीयायों में व्याख्यात रूप से प्राचीनतर है। महाभारत के शान्तिपर्व में (अ० ३४२) कि के निरुक्तकार होने का स्पष्ट निर्देश है—

यास्को मामृषिरव्यग्रों नैकयज्ञेषु गीतवान्। शिपिविष्ट इति ह्यस्माद् गुह्यनामधरो ह्यहम् ॥७२॥ स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्क ऋषिरुदारधीः। यत्प्रसादादधो नष्टं निरुक्तमभिजग्मिवान्॥७३॥

इस उल्लेख के आधार पर भी हम यास्क को विक्रम से सात-आठ सौ वर्ष पूर्व मनने के लिए बाध्य होते हैं। यास्क के इस प्रन्थ की महत्ता बहुत ही अधिक है। मंके बारम्भ में यास्क ने निरुक्त के सिद्धान्त का वैज्ञानिक प्रदर्शन किया है। कि समय में वेदार्थ के अनुशीलन के लिए अनेक पक्ष थे, जिनका नाम इस प्रकार क्या गया है—(१) अधिदैवत, (२) अध्यात्म, (३) आख्यान-समय, (४) विहासिकाः, (५) नैदानाः, (६) नैरुक्तः, (७) परिन्ना अकाः, (८) याज्ञिकाः। स्मात-निर्देश से वेदार्थानुशीलन के इतिहास पर विशेष प्रकाश पड़ता है। यास्क का आव अवान्तरकालीन वेदभाष्यकारों पर बहुत ही अधिक पड़ा है। सायण ने इसी खित का अनुसरण कर वेदभाष्यों की रचना में कृतकार्यता प्राप्त की। यास्क की प्रक्रिया आधुनिक भाषावेत्ताओं को भी प्रधानतः मान्य है। निरुक्त का एकमात्र प्रतिनिधि हैं। के कारण यास्क के ग्रन्थ का महत्त्व सर्वातिशायों है।

निक्क स्वयं भाष्यरूप है, फिर भी वह स्थान-स्थान पर इतना दुल्ह है कि विद्वान् देकाकारों को भी उसके अर्थ समझने के लिए माथापच्ची करनो पड़ती है। तिस पर व्यक्त पाठ यथार्थ रूप से परम्परया प्राप्त भी नहीं होता। भाषा की दुल्हता के साथ-वाय उसके पाठ भी स्थान-स्थान पर इतने भ्रष्ट हैं कि दुर्ग जैसे विज्ञान् टीकाकार को भी कठिनता का अनुभव करना पड़ा है। निरुक्त की व्याख्या करने की ओर विक्रम से वृत्व पूर्व विद्वानों का घ्यान आकृष्ट हुआ था। इसका पता हमें पतञ्जिल के महाभाष्य वे ही चलता है। अष्टाघ्यायी ४।३।३६ के भाष्य में ये लिखते हैं—''शब्द्ग्रन्थेषु वेपा प्रभूततरा गितभिवति। निरुक्तं व्याख्यायते। न कश्चिदाह पाटलिपुत्र व्याख्यायत इति।'' परन्तु पतञ्जिल का संकेत किस व्याख्यान की ओर है? इसका विवास हों चलता।

#### निरुक्त के टीकाकार

सबसे विस्तृत तथा सम्पूर्ण टीका जो आजकल निरुक्त के ऊपर उपलब्ध हुई है. विषय का आदिम ग्रन्थ नहीं है, इतना जो निश्चित :

ही है। दुर्श्वृत्ति में चार स्थलों पर किसी वार्तिककार के रलोक उद्घृत किये वर्षे प्रसंद्ध से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि वह वार्तिक इसी निरुक्त पर ही था। निरुक्त को सत्ता एक अन्य ग्रन्थ से भी प्रमाणित होतो है। मण्डन मिश्र रचित 'स्फोटिंग्रिं नामक ग्रन्थ की 'गोपालिका टीका' में निरुक्त वार्तिक से छः रलोक उद्घृत किये को ये सब रलोक निरुक्त १।२० के व्याख्यारूप हैं। अतः इन दोनों प्रमाणों को एक कर्ते से हुन इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि निरुक्त-वार्तिक ग्रन्थ अवस्य था और बत्तव प्राचीन भी था, परन्तु अभी तक इस ग्रन्थ का पता नहीं चलता। यदि इसका उद्धा हो जाय तो वेदार्थानुशीलन के इतिहास ने एक अत्यन्त प्रामाणिक वस्तु प्राप्त हो जाय विवर्षानुशीलन के इतिहास ने एक अत्यन्त प्रामाणिक वस्तु प्राप्त हो जाय विवर्षानुशीलन के इतिहास ने एक अत्यन्त प्रामाणिक वस्तु प्राप्त हो जाय विवर्ष स्वामी की टीका की भी यही दशा है। स्कन्दस्वामी ने इन्हें पूर्व के टीकाकारों विल्लिखत किया है तथा इन्हें दुर्गाचार्य से भी प्राचीनतर माना जाता है। जब कर इस ग्रन्थ की उपलब्धि नहीं होती तब तक हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हि वर्षर स्वामी पूर्व-निर्विष्ट वार्तिकार से भिन्न हैं या अभिन्न?

(१) दुर्गाचार्य-निरुक्त के प्राचीन उपलब्ध टीकाकार दुर्गाचार्य ही हैं, परन्तु ये बार टीकाकार नहीं हैं। इन्होंने अपनी वृत्ति में प्राचीन टीकाकारों की व्याख्या की बोर अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है। वेदों के ये कितने बड़े मर्मज्ञ थे? इसका परिस्त तो दुर्गवृत्ति के साधारण पाठक को भी लग सकता है। इस वृत्ति में निरुक्त की बढ़े उसमें उल्लिखित मन्त्रों की बड़े विस्तार के साथ व्याख्या प्रस्तुत की गई है। निरुक्त प्रति-शब्द उद्घृत किया गया है। इस वृत्ति के आधार पर समग्र निरुक्त का शाबिक रूप खड़ा किया जा सकता है। विद्वत्ता तो इतनी अधिक है, साथ ही साथ इक्त नम्नता भी क्लाधनीय है। निरुक्त के दुरूह अंशों की व्याख्या करने के बरहर पर इन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्त्रीकार किया है कि ऐसे कठिन मन्त्रों के व्याख्यान में विद्वत् भें भी मित रुद्ध हो जाती है। हम तो इसके विषय में इतना ही जानते हैं—

"ईदृशेषु शब्दार्थन्यायसंकटेषु मन्त्रार्थघटनेषु दुरवबोधेषु मित्रवं मत्यो न प्रतिहन्यन्ते, वयं त्वेतावदत्रावबुध्यामह इति"—७३१। कहीं कहीं इन्होंने स्वयं नवीन पाठ की योजना की है। इससे स्पष्ट है कि इन्होंने एक के अर्थ में वड़ी छानबीन से काम लिया है। यदि हमें यह वृति बाज उपका नहीं होती तो निरुक्त का समझना एक दुरुह ही व्यापार होता, परन्तु दुःख की बार्ध कि दुर्गाचार्य के विषय में हमारा ऐजिहासिक ज्ञान बहुत ही स्वल्प है। ४११४ विष्य में इन्होंने अपने को कापिष्ठल शाखाध्यायी वसिष्ठगोत्री लिखा है। प्रत्येक अध्याव के समाप्ति पर वृत्ति की पृष्टिका इस प्रकार है—

रै: निक्क-वृत्ति १।१, ६। ३१, ८।४१।११।१३ ।

रः तस्य पूर्वटीकाकारैर्वर्वरस्वामिभगवद्दुर्गप्रभृतिभिविस्तरेण व्याख्यातस्य ।

"इति जम्बूमार्गाश्रमवासिन आचार्यभववद्दुगस्य कृतो ऋज्वर्यायां निरुक्तवृत्तौ—अध्यायः समाप्तः ।"

इससे ज्ञात होता है कि ये जम्बू-मार्ग आश्रम के निवासी थे, परन्तु यह स्थान हाते हैं? इसका ठीक-ठीक उत्तर देना आजकल कठिन हैं। डाक्टर लक्ष्मण स्वरूप इसे क्षिते राज्य का प्रसिद्ध नगर जम्बू मानते हैं, परन्तु भगवहत्त जी का यह अनुमान है कि ये गुजरात प्रान्त के निवासी थे। उन्होंने मैत्रायणी संहिता से अधिक उद्घरण क्षिती वृत्ति में दिया है। प्राचीन काल में यह संहिता गुजरात प्रान्त में विशेष रूप से क्षित्व थी। इस अनुमान के लिए यही आधार है।

हुर्गाचार्य का समय-निरूपण अभी यथार्थ रीति से नहीं हुआ है। इस वृत्ति की सबसे प्राचीन हस्तिलिखित प्रति १४४४ संवत् की है। अतः दुर्गाचार्य को इस समय से प्राचीन मानना पड़ेगा। ऋग्वेद के भाष्यकार उद्गीय दुर्गाचार्य की वृत्ति से परिचित सहम पड़ते हैं। आचार्य उद्गीथ का समय विक्रम की सप्तम शताब्दी है। अतः सुर्गाचार्य का सप्तम शताब्दी से अवीचीन नहीं माना जा सकता।

(२) स्कन्द महेरवर की — निरुक्त के अन्य टीकाकारों में टीका लाहौर से कािका हुई है। यह टीका प्राचीन, और पांडित्यपूर्ण है। ये स्कन्द स्वामी वही व्यक्ति है किन्होंने ऋष्वेद के ऊपर भाष्य लिखा है। ये गुजरात की प्रस्थात नगरी वलभी के एसे वाले थे। इनके पिता का नाम भर्तृष्ठ्रव था। इनका समय ससम शतक विक्रमी का उत्तराघं है। इनका ऋष्वेद का भाष्य प्रामाणिक है तथा अल्पाक्षर होने पर भी सार्णामत है। ऐसे विशिष्ट विद्वान् के द्वारा विरचित् होने से यह निरुक्त टीका भी व्यनी विशिष्टता रखती है।

(३) निरुक्त-निचय—इस ग्रन्थ के रचियता कोई वरहिच हैं। यह निरुक्त की सिक्षा व्याख्या नहीं है, अपि तु निरुक्त के सिद्धान्तों के प्रतिपादक लगभग एक सौ को को स्वतन्त्र व्याख्या है। निरुक्त की इन टीकाओं के अनुशीलन करने से हम मिलास्त्र-सम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य विषयों पर पहुँचते हैं। निरुक्त तथा उसकी वृत्तियों में दिये गये संकेतों को ग्रहण कर मध्ययुग के विद्वानों ने वेद के भाष्य निबद्ध करने में क्फलता प्राप्त की है। मध्यकालीन भाष्यकारों को अपने सिद्धान्तों के निर्माण करने में क्लिंग ग्रन्थों से स्फूर्ति तथा प्रेरणा मिली, इस विषय में सन्देह के लिये स्थान नहीं है। का ग्रन्थों का ऐतिहासिक महत्त्व वेद के अर्थानु चिन्तन के विषय में बहुत हो अधिक है। सायणाचार्य तो यास्क एवं दुर्गाचार्य के तथा अन्य व्याख्याकारों के विशेष ऋणी हैं; स्व तथ्य को उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है।

निरुक्त का महत्त्व

'निरुक्त' शब्द की व्याख्या सायणाचार्य के अनुसार यह है-"अर्थाऽवबोधे निरपे-क्षत्या पदजातं यत्र तद् निरुक्तम्"--अर्थात् अर्थ जानकारी के लिये स्वतन्त्र रूप से जो पदों का संग्रह है वही निरुक्त कहलाता है। दुर्गाचार्य का कहना है कि अर्थ का परिज्ञान कराने के कारण यह अंग इतर वेदाङ्गों तथा शास्त्रों में प्रधान है। अर्थ प्रका होता है और शब्द गीण होता है। व्याकरण में इस शब्द का ही विचार है। कर्य के मन्त्रों के विनियोग का चिन्तन होता हैं। जो मन्त्र जिस अर्थ को शब्दतः संस्कार कर्त में समर्थ होता है वहीं उसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कल्प भी मन्त्रों के अर्थानुसन्धान के ऊपर विनियोग का विधान करता है। अतः निरुक्त कल्प से अ अर्थानुसन्धान के ऊपर विनियोग का विधान करता है। अतः निरुक्त कल्प से अ अर्थानुसन्धान के ऊपर विनियोग का विधान करता है। अतः निरुक्त कल्प से अ अर्थानुसन्धान के ऊपर विनियोग का विधान करता है। अतः निरुक्त कल्प से अ अर्थानुसन्धान के ऊपर विनियोग का विधान करता है। अतः निरुक्त कल्प से अर्थ का लक्षण तो व्याकरण के अनुसार क्रिय जाता है, परन्तु शब्द और अर्थ के निर्वचन का ज्ञान निरुक्त के द्वारा ही जाता सकता है। इस प्रकार निरुक्त वेद के अर्थ को जानने के लिए नितान्त आवश्यक है। यह व्याकरण-शास्त्र का पूरक है।

निरुक्त में वैदिक शब्दों की निरुक्ति दी गई है। 'निरुक्ति' शब्द का अर्थ है-अ्युतिता निरुक्त का यह सर्वमान्य मत है कि प्रत्येक शब्द किसी न किसी धातु के साथ अवस्थ सम्बन्ध रखता है। इसिल्ये निरुक्तकार शब्दों की ब्युत्पत्ति दिखलाते हुए धातु के साथ विभिन्न प्रत्ययों का निर्देश बतलाते हैं। निरुक्त के अनुसार सब शब्द ब्युत्पन्न हैं, वर्षातृ किसी न किसी धातु से बने हुए हैं (धातुजं)। वैयाकरण शाकटायन का भी यही मत था। इसका उल्लेख यास्क तथा पतञ्जिल ने अपने ग्रन्थों में किया है । शब्दों की ब्युत्पित अनेक प्रकार से की गई हैं। 'दूहिता' शब्द की ब्युत्पत्ति के विषय में यास्क लिखते हैं कि वह पिता से दूर रक्खे जाने पर ही उसका हित करती है (दूरे हिता) अथवा वह पिता से सदा द्रव्य को दुहा करती है अथवा वह स्वयं गाय दुहती है।

निरुक्त जिस आधार पर प्रवृत्त होता है—अर्थात् प्रत्येक संज्ञा पर धातु है व्युत्पन्त हुआ है—वह आधार नितान्त वैज्ञानिक है। इसी का आजकल नाम है गापित्रान । इसकी उन्नित पादचात्य जगत् में १०० वर्ष के भीतर ही हुई है और हा भी संस्कृत भाषा के यूरोप में प्रचार होने पर ही । परन्तु आज से २००० वर्ष पहले वैदिक ऋषियों ने इस शास्त्र के सिद्धान्तों का वैज्ञानिक रीति से निरूपण किया था। भाषाशास्त्र के इतिहास में भारतवर्ष ही इसका मूल उद्गम स्थान है; इसमें तिक भी सन्देह नहीं है। निरुक्त के आरम्भ में इस विषय के जिन नियमों का प्रतिपाल उपलब्ध होता है वह विशेष महत्त्व रखता है ।

र. प्रधानं चेदमितरेम्योऽङ्गेम्यः सर्वंशास्त्रेम्यश्च अर्थपरिज्ञानाभिनिवेशात्। अर्थो हि प्रधानं तद्गुणः शब्दः, स च इतरेषु व्याकरणादिषु चिन्त्यते। यथा शब्दः लक्षण-परिज्ञानं सर्वः शास्त्रेषु व्याकरणात्। एवं शब्दार्थनिवंचनपरिज्ञानं निरूक्तात्। (दुर्गाचायं वृति, पृषः )

१. तत्र नाना आख्यातजानीति शकटाय्नो निरुक्तसमयस्य । (निरुक्त १।१।२।२) नाम च घातुजमाह निरुक्ते, ज्याकरणे शकटस्य च तोकम् । (महाभाष्य)

२. निरुक्त के अनेक संस्करण आरत में प्रकाशित हुए हैं:-

### निरुक्ति की शैली

विश्क भाषाशास्त्र की दृष्टि से एक अनुपम रत्न है। निश्क का मान्य सिद्धान्त कि नाम धातु से उत्पन्न होने वाले हैं। वैयाकरणों में केवल शाकटायन का ही कि बा (सर्व धातुजमाह निश्कों व्याकरणे शकटस्य च तोकम्) इस मत की वृक्ष था। (सर्व धातुजमाह निश्कों व्याकरणे शकटस्य च तोकम्) इस मत की वृक्ष थार्म किसी प्राचीन आचार्य ने बड़ी युक्तियों के बल पर की जिनका वृक्ष थार्म ने प्रबलतर युक्तियों से किया। भाषा का मूल धातु ही होता है; क्य का उद्घाटन यास्क ने आज से तीन हजार वर्ष पहिले किया था। यह तथ्य का वृक्ष तुलनात्मक भाषाशास्त्र का मेहदण्ड है। यास्क ने अपने वैज्ञानिक मत की वृक्ष तुलनात्मक भाषाशास्त्र का मेहदण्ड है। यास्क ने अपने वैज्ञानिक मत की वृक्ष तिल से लिए अनेक सबल युक्तियों दी हैं जिनसे परिचय आवश्यक है।

गार्य की पहली आपत्ति "वस्तु का क्रियानुसार नाम रखने से अनेक वस्तुओं है कि क्रिया होने से अनेक का एक नाम हो सकता है" असंगत है। तुल्यकर्म इति बाले लोगों में भी उसी कर्म द्वारा उनमें से व्यक्ति-विशेष या श्रेणी विशेष का है गाम हुआ करता है, सबका नहीं। लोक-व्यवहार की यही शैली है। 'तक्षण' का और 'परिव्रजन' (चारों ओर फिरना) क्रियाओं के अनेक व्यक्तियों के इति पर भी बढ़ई का नाम 'तक्षा' तथा संन्यासी का नाम 'परिव्राजक' है, अन्य का औं। शब्द का स्वभाव ही ऐसा है कि किसी क्रिया द्वारा किसी एक ही वस्तु का जिलाइन करता है, सब वस्तुओं का नहीं। एक वस्तु के साथ अनेक क्रियाओं का के एहने पर भी किसी क्रिया के अनुसार उसका नाम हुआ करता है —यह शब्द भे स्वाय लोकप्रसिद्ध व्यवहार है। 'तक्षा' तथा 'परिव्राजक' अन्य क्रियाओं

<sup>.(</sup>क) सत्यवत सामश्रमी (एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, १८८०) ने दुर्गवृत्ति के साथ इसका एक संस्करण निकाला है।

<sup>(</sup>ह) पं शिवदत्त शर्मा के सम्पादकत्व में वेंकटेश्वर प्रेस, मुम्बई सं १९६९ विक में प्रकाशित ।

<sup>(</sup>ग) डाक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने पंजाब विश्वविद्यालय से इस ग्रन्थ का मूलपाठ, अंग्रेजी अनुवाद, स्कन्द महेश्वरी की टीका टिप्पणियों के साथ प्रामाणिक तथा वैज्ञानिक संस्करण अनेक भागों में सम्पादित किया है।

<sup>(</sup>व) पूना के प्रोफेसर राजवाड़े ने दुर्गवृत्ति के साथ निरुक्त का संस्करण सम्पादित किया है। यह संस्करण बड़े वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। भाष्य बड़ी ही मौलिक रहस्योद्धाटक है। उन्होंने विस्तृत टिप्पणियों के साथ इसका मराठी भाषा में अनुवाद भी किया है।

<sup>(</sup>ह) पिंडत भगवद्त्त द्वारा सम्पादित तथा भाषार्थ और भाषा-भाष्य-संयुक्त निरुक्त । शास्त्रम् ( अमृतसर, सं० २०२१ )।

को भी करते हैं, परन्तु क्रिया की विशिष्टता के कारण तक्षण तथा परित्रका क्रियां के अनुसार ही उनका नामकरण हुआ है। निष्पन्न नाम के सहारे वस्तु की क्रियां परीक्षा या विचार करना असंगत नहीं होता। कारण, नाम की निष्पत्ति होने परं उसके योगार्थ की परीक्षा हो सकती है (भवित्त हि निष्पन्नेऽभिव्याहारे ग्रेम परीष्टिः—निरुक्त ११४) नाम के निष्पन्न न होने पर किसका अर्थ परीक्षित होगा? "प्रथनात् पृथिवी"—विस्तृत किये जाने के कारण पृथिवी का यह नाम है। शास्त्रक की इस व्याख्या पर गार्थ का यह कथन नितान्त अयुक्तिक है कि इसे किसने विद्या का या किस आधार पर स्थित होकर व्यक्ति ने इसे विस्तृत किया ? ग्रं को तर्कहीन हैं, क्योंकि पृथ्वी का पृथुत्व तो प्रत्यक्षदृष्ट है। इसके प्रथन के विषयं तर्कहीन हैं, क्योंकि पृथ्वी का पृथुत्व तो प्रत्यक्षदृष्ट है। इसके प्रथन के विषयं अक्षन ही व्यर्थ है। अतः गार्थ की यह भी आपत्ति सुसङ्गत नहीं है।

शाकटायन ने पदों की निरुक्ति के लिए एक-अभिन्न पद की व्याख्या अनेक पतुरं के योग से निष्यन्त की है। 'सत्य' शब्द को शाकटायन ने दो भागों में विभक्त कि है-सत् + य; जिनमें प्रथम अंश अस्ति से निष्यन्त है तथा द्वितीय अंश इल् पातु है 'आययित' रूप से गृहीत है। सन्तमेव अर्थम् आययित गमयतीति सत्यम्—अर्थत् विद्यमान अर्थ (यथार्थं अर्थ) का ज्ञान करावे वह 'सत्य' है। गार्ग्यं को इस पर मुले आपित है। यास्क का उत्तर है कि शब्दों को तोड़ मरोड़ करने पर भी शोकटायन है निरुक्ति अनुगतार्थ है और इसीलिए अमान्य नहीं है। अनन्वित अर्थ में शब्द का संस्था करने वाला पुष्य निन्दनीय होता है! शास्त्र नहीं (सेषा पुष्यगर्हीं न शास्त्रगर्ही)। निरुक्ति तथा पद का अन्वय होना ही न्याय्य है। उसके लिए पदों को विभक्त कल अनुचित नहीं है। बाह्मण ग्रन्थों में यह निरुक्ति-क्रम ग्राह्म माना गया है, गर्हें निर्हों। शत्यथ ब्राह्मण [१४।८।४।१] ने 'हृदय' शब्द को तीन भागों में विभक्त कर उनकी निरुक्ति क्रमशः हु, दा तथा इण् (आययित रूप से) घातुओं से प्रविधा के है। फलतः शाकटायन का मत यथार्थ है।

परमाविनी क्रिया के द्वारा पूर्वजात वस्तु का नामकरण होना उचित नहीं है, वर्षे की यह आपित भी अकिञ्चित्कर है। लोक में परभाविनी क्रिया के द्वारा पूर्वजाव कर की संज्ञा या व्यपदेश अनेक स्थानों पर देखा जाता है। भविष्यत् योग या सम्बन्धं सहारे किसी व्यक्ति का 'बिल्वाद' तथा 'लम्बचूडक' नामकरण लोक में होता है। स्मीमांसा दर्शन का भी यही सिद्धान्त है। रूढ़ शब्दों की भी व्युत्पत्ति अनावश्यक है यह कथन भी ठीक नहीं है; वेद में रूढ़ शब्दों की व्युत्पत्ति अनेकत्र दृष्टिगोवर हैं है यदसपंत तत् सिपः। सिपष् (भी) की व्युत्पत्ति गमनार्थक सुप् भातु से किंग होती है।

यास्क ने इस प्रकार के युक्ति-च्यूह से स्पष्टतः प्रतिपादित किया है कि समस्त वर्ष भातुज हैं और वर्तमान भाषाशास्त्र का यही मान्य सिद्धान्त है (निहक्त १११४)।

9'

छन्द वेद का पाँचवा अङ्ग है। वेद के मन्त्रों के उच्चारण के निमित्त छन्दों का बन इहा ही आवश्यक है। छन्दों का बिना ज्ञान हुए मन्त्रों का उच्चारण तथा पाठ कि हो से नहीं हो सकता। प्रत्येक सूक्त में देवता, ऋषि तथा छन्द का ज्ञान आवश्यक बना जाता है। कात्यायन का यह स्पष्ट कथन है कि जो व्यक्ति छन्द, ऋषि तथा देवता के ज्ञान से हीन होकर मन्त्र का अध्ययन, अध्यापन, यजन तथा याजन करता है उसका ह प्रत्येक कार्य निष्फल ही होता है।

प्रधान छन्दों के नाम संहिता तथा ब्राह्मणों में उपलब्ध होते हैं जिससे प्रतीत होता कि इस अङ्ग की उत्पत्ति वैदिक युग में हो गई थी। इस वेदाङ्ग का प्रतिनिधि प्रन्थ विषक्ष कि उत्पत्ति वैदिक युग में हो गई थी। इस वेदाङ्ग का प्रतिनिधि प्रन्थ विषक्ष कि छन्दः सूत्र । इस प्रन्थ के रचयिता पिङ्गल कब हुए ? इसका पर्यास विषय नहीं मिलता। यह प्रन्थ सूत्ररूप में है और आठ अध्यायों में विभक्त है। बारम से चौथे अध्याय के ७ वें सूत्रतक वैदिक छन्दों के लक्षण दिये गये हैं, तदनन्तर वैदिक छन्दों का वर्णन है। इसके ऊपर भट्ट हंलायुध कृत 'मृतसंजीवनी' नामक व्याख्या प्रविद है। इसका प्रकाशन अनेक स्थानों से हुआ है। र

लौकिक काव्यों में छन्द तथा पादबद्धता का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि पद्यों में ही इनों की योजना मानी जाती है तथा गद्य छन्द से सर्वथा विरिहत स्वीकारा जाता है। वैिक छन्द के विषय में यह घारणा नितान्त भ्रान्त है। प्राचीन आर्ष परम्परा के बृतार गद्य भी छन्दोयुक्त माने जाते हैं। दुर्गाचार्य ने निरुक्त ७१२ की वृत्ति में किसी बहुण के वाक्य को उद्घृत किया है जिसका यही आश्रय है कि छन्द के बिना विणी उच्चरित नहीं होती (नाच्छन्दिस वागुच्चरित)। भरतमुनि भी नाट्यशास्त्र (१४१४५) में छन्द से विरिहत शब्द स्वीकार नहीं करते (छन्दहीनो न शब्दोऽस्ति, किन्द शब्द-विजितम्) कात्यायन मुनि के नाम से प्रख्यात 'ऋग्यजुष' परिशिष्ट क्षिक तथ्य की स्वीकृति देता है—

छन्दोभूतिमदं सर्वं वाङ्मयं स्याद् विजानतः। नाच्छन्दसि न चापृष्टे शब्दश्चरति कश्चन॥

हन उद्घृत मतों के अनुसार वेद का ऐसा कोई भी मन्त्र नहीं है जो छन्द के विषय से निर्मित महीं है। फलतः यजुर्वेदके मन्त्र भी जो निरम्येन मद्यात्मक हैं

रे यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दो-दैवत-ब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयित वा अध्यापयित वा स्थाणुं वच्छिति गर्ते वा पात्यते या पापीयान् भवित (सर्वानुक्रमणी १।१)

रे वंगला अनुनाद के साथ पं० सीतानाथ भट्टाचार्य ने इसे कलकत्ता से प्रकाशितः किया है ( शक १८३५ )। यह संस्करण विशुद्ध तथा छात्रोपयोगी हैं।

छन्दों से रहित नहीं हैं। इसीलिए प्राचीन आचार्यों ने १ अक्षर से लेकर १०४ के तक छन्दों का विधान अपने ग्रन्थों में किया है।

तक छन्दा ना पर समिव के समस्त मनत्र छन्दोबद्ध ऋचाएँ हैं। हृदय के कोण्ड के की अभिव्यक्ति का नैसिंगिक माध्यम छन्द ही हैं। अन्तस्थल के मर्मस्पर्शी गावक करने के लिए कविजन छन्दों का कमनीय कलेवर ही खोजा करते हैं। मनी प्रधान उद्देश्य यज्ञों में उपास्य देवता के प्रसादन कार्य में ही है और यह भी कि छप से कहा जा सकता है कि देवताओं को प्रसन्नता उत्पन्न करने का मुख्य मन्त्रों का गायन ही हो सकता है। इस दृष्टि से भी छन्दों की महत्ता विशेष हैं। कि मन्त्र की फलवत्ता तभी हो सकती है जब उसके द्रष्टा ऋषि तथा विशेष हैं। कि साथ हम उसके छन्द से भी परिचित हों। अतः मन्त्रों के छन्दों से परिचा कि करना एक विशेष आवश्यक कार्य है। पाणिनीय शिक्षा (श्लोक ४) का कहना है। छन्दः पादौ तु वेदस्य—छन्द वेद के पाद हैं। जिस प्रकार बिना पैरों के सहरित मनुष्य खड़ा हो सकता है और न चल सकता है, उसी प्रकार छन्द के बिना वेद केंद्रें लगता है—चलने में असमर्थ रहता है।

यास्क ने 'छन्दः' की व्युत्पत्ति छद् घातु (ढकना) से बतलाई है। इतिं छन्द कहे जाने का रहस्य यही है कि ये वेदों के आवरण हैं—ढकने वाले सक्ती (छन्दांसि छादनात्—नि॰ ७।१९)। इसी अर्थं की पृष्टि में दुर्गाचार्य ने यह मार्गात वाक्य उद्घृत किया है—यदेभिरात्मानमाच्छादयन् देवा मृत्योविष्क, तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्। पीछे वेद के लिए 'छन्द' का प्रयोग उपचारवश्वहें लगा। वेदों का बाह्यरूप छन्दोबद्ध होने से यह गौण प्रयोग अवान्तर काल में हैं लगा। पाणिनि ने बोल-चाल की भाषा के लिए जहाँ 'भाषा' शब्द का प्रयोग है हैं सूत्रों में वैदिक भाषां के लिये 'छन्दस्' का प्रयोग किया है। हैं लेकि संस्कृत के शब्दरूपों तथा छन्दों में नियम का सामान्य अभाव है। हर्गीं से वेदिक संस्कृत के शब्दरूपों तथा छन्दों में नियम का सामान्य अभाव है। हर्गीं 'छान्दस' शब्द का अर्थ हो गया अनिश्चित, अनियमित और इसी अर्थ में हर आजकल बहुधा प्रयुक्त किया जाता है।

वैदिक छन्दों की विशेषता यही है कि ये अक्षर-गणना पर नियत रहते हैं, की जनमें अक्षरों के गुरु लघु के क्रम का कोई विशेष नियम नहीं है। इसीलिये कार्की ने 'सर्वानुक्रमणी' में इसका लक्षण 'यद्क्षरपरिमाणं तच्छन्दः' किया है, परनु की

१. द्रष्टक युंघिष्ठिर मीमांसक वैदिक छन्दोमीमांसा पृ० ८-९ (श्री रामकार इ.स्ट., अमृतसर १९५९)

२. यह वाक्य छान्दोग्य उपनिषद् (१।४।२) में भी पाया जाता है, परत् होते कुछ पाठमेद हैं; सारांश समान ही है। ३. यथा 'बहुल छन्दिसि' पाणिनि ७।१।८, ७।१।२०, ७।१।२६, ७।१।३७ बादि।

B

P

P

i

18

1

P

i

i

-

i

i

बंस्कृत के छन्दों में यह बात नहीं है। वहाँ तो वृत्तस्य अक्षरों को गुरुत्त और लघुता विषय कर दी गई है। यह भी याद करने की बात है कि अनेक शताब्दियों के अनन्तर वैदिक छन्दों से ही लौकिक छन्दों का आविर्भाव हुआ है। लौकिक छन्दों में चार ही ब्रुण होते हैं, परन्तु वैदिक छन्दों में यह नियम नहीं है।

भारतीय आचार्यों के मतानुसार वैदिक छन्दों के लक्षण-निर्धारण में इस बात का बिलेप महत्त्व नहीं है कि उसमें कीन अक्षर लघु हैं और कीन अक्षर गुरु हैं, परन्तु बावार्य शीनक ने ऋक् प्रातिशाख्य (१७१३९) में इस विषय का विचार किया है। उनका ऋत्वपूर्ण कथन है कि आठ अक्षर के पाद (गायत्र) में और बारह अक्षर के पाद (बागत) में उपोत्तम (अंतिम से पहिला) अक्षर लघु होता है। दस अक्षर के पाद (वैराज) में तथा ग्यारह अक्षर के (त्रैष्टुभ) पाद में उपोत्तम अक्षर गुरु होता है। इसे 'दत्त' की संज्ञा दी गई है। शीनक का यह कथन ऋग्वेदीय छन्दों में सुसंगत होता है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसी प्रकार के तथ्यों का आविष्कार अपने अनुशीलन के बहु पर किया है।

प्रत्येक संहिता के छन्दों का वर्णन अनुक्रमणियों में बड़ी सूक्ष्मता के साथ किया गया है। कात्यायन ने ऋग्वेद के प्रत्येक मन्त्र के छन्दों का निर्देश 'सर्वानुक्रमणी' में बड़ो आमणिकता से किया हैं। प्रातिशाख्यों में, विशेषतः ऋक्प्रातिशाख्य (पटल १६—पटल १८) में, छन्द का विस्तृत विवेचन है। पिङ्गल के ग्रन्थ में वैदिक यथा लौकिक रोनों प्रकार के छन्दों का विशेष वर्णन है। ये ग्रन्थ छन्दों की जानकारी के लिये विशेष माननीय हैं।

पहले बताया गया है कि वैदिक छन्दों में अक्षरों के गौरव-लाघव पर घ्यान न देकर उनकी संख्या का ही विचार किया जाता है। कभी कभी अन्य पादों के अक्षरों के अपखंख्यक होने पर भी एक पाद में कभी संख्या कम हो जाती है और कभी अधिक । यह मनमानी अनियमित नहीं है, अपि तु नियम से ही किया जाता है। एक या दो अक्षरों की अधिकता अध्वा न्यूनता से छन्द परिवर्तित नहीं होता। इससे उसके स्वरूप की हानि नहीं होती। यदि किसी छन्द के अक्षर एक कम हो तो उसे 'निचत्' विशेषण लगाते हैं और एक अधिक हो, तो उसे 'मुरिक्' विशेषण से युक्त। नियमतः विपदा अधिकरा गायत्री के अक्षरों की संख्या (८×३) २४ ही है, परन्तु २३ अक्षरों की गायत्री 'निच्द्गायत्री' और २५ अक्षरों की 'मुरिग्-गायत्री' कही जाती है। इसी प्रकार दो अक्षरों की हीनता वाले छन्दों को 'विराद्' तथा दो अक्षरों का अधिकता होने पर छन्द को 'स्वराद्' विशेषण से युक्त करते हैं। कहना न होगा कि 'विराद् गायत्री' (२४-२) २२ अक्षरों की और 'स्वराद गायत्री' (२४+२) २६ अक्षरों की होती है।

रे. जनाधिकनैकन निचृद्भुरिजौ। द्वाम्यां विराद्स्वराजौ-सर्वानुक्रमणी पृ०२।
एकद्वभूनाधिका सैव निचद् ऊनाधिका भुरिक् (ऋक्प्रातिशास्य १७,२)।

कभी-कभी देखने में आता है कि छन्द एक अक्षर के अभाव में लगहा जात पहा है। ऐसी दशाओं में छन्द को नियमबद्ध बनाने के अभिप्राय से एक अक्षर को दो बहा बना देने की अवस्था 'सर्वानुक्रमणी' में स्पष्टतः दी गई हैं—जिसका पारिमाणिक कर 'व्यूहन' है। इसका सूत्र है पावपूर्णार्थ क्षेत्र संयोगैकाक्षरीभावान् व्यूहेत् (सर्वां० आहे), अर्थात् पावपूरण के लिए क्षेत्रसंयोग (यकार तथा वकार के संयोग) तथा सन्विका एकाक्षरों को पृथक् कर देना चाहिए। कुछ उदाहरण के द्वारा इस नियम को सर करना उचित होगा:—

(१) जहाँ यण् सन्धि के द्वारा यकार तथा वकार हो, उसे पृथक् कर मूल को अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए, यथा—त्रिपदा उष्णिक् के उदाहरण में लि के मन्त्र के दूसरे चरण—पिबाति सौम्यं मधु—में ८ अक्षरों में एक अक्षर की कमीहै। अतः पादपूरण के लिए सोम्य = सोमिअं। जगती के अन्तिम चरण में सुमद् =िर्वस्। 'तत् सवितुर्वरेण्यं' में वरेण्यं = वरेणिअं।

(२) वकार का पृथक्करण—अधिकांश मन्त्रों में त्वं का उच्चारण तुबम् होता है। 'क्ष्विं गच्छ स्वः पते' में स्वः — सुअः।

(३) रेफ का पृथक्करण—अनेक मन्त्रों में 'इन्द्र' का उच्चारण 'इन्तर' होता है, यथा ऋ० ७।१९।२ त्वं ह त्यदिन्द्रः का उच्चारण होगा—तुअं ह स्यदिन्दरः।

(४) ए या बो (गुण) अथवा ऐ तथा औ (वृद्धिस्वर) का दो स्वरों में पृष् करण होता है—ज्येष्ठ = ज्ययिष्ठ (ऋ॰ ७।६५।१) घेष्ठ = घयिष्ठ (ऋ॰ ७९३॥ प्र ब्रह्म त्विति (ऋ॰ ७।३६।१) में होता हैं—ब्रह्म एतु इति ।

(५) एकार तथा ओकार के अनन्तर लुप्त अकार को (एङ: पदान्तावि-पाणिति ६।१।१०९) पुनः स्थापन कर उच्चारण करना चाहिए—इन्द्रं वाजेषु गोत्र (ऋ०१।७।४) में नोऽव = नो अव। इन्द्रं सखायोऽनु संरभव्वम् (ऋ०१०।१०।३।) में 'अनु' का उच्चारण पूरा होना चाहिए।

(६) दीर्घ सिन्ध से उत्पन्न आकार को दो अक्षरों के रूप में परिवर्तन करने चाहिए, यथा—वदन् ब्रह्मावदती वनीयान् (ऋ० १०।११७।७) में होता है—व्यावदती। आद्याद्या आदः (ऋ० ८।६१।१७) में आद्याद्या अव अद्या। इं ७।४०।६ में वात = व अत।

कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी में ऋष्वेद के समस्त मन्त्रों के छन्दों का निर्देश सिं है। उनके अनुसार ऋण्वेद में छन्दों की संख्या:—गायत्री = २४६७ उ किण्क् = १४१ अनुष्टुप् = ८५५, वृहती = १८१, पंक्ति = ३१२, त्रिष्टुप् = ४२५३; जगती = १३६८। पूरा योग = ९७६७। लगभग ३०० मन्त्र अति-जगती, शक्वरी, अतिशक्वरी, बिं अत्यष्टि आदि विविध छन्दों में निबद्ध हैं। एकपदा ऋचार्ये केवल ६ तथा नित्य कि

१. द्रष्टव्य-षड्गुविशव्य की पूर्वोक्त सूत्र की वृत्ति, पृ० ६३।

१७ हैं। इस सूची पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हैं कि ऋग्वेद में सर्वाधिक लीकप्रिय छन्द किछूप्' है जिसमें ऋचाओं का दो पंचमांश निबद्ध है। इससे उतर कर गायत्री का तम्बर है। गायत्री में ऋग्वेद का लगभग एक चतुर्थ अंश लिखित है। जगती इसके श्री पीछे बाती है। अतः त्रिष्टुप्, गायत्री, जगती—ये ही तीन वैदिक संहिताओं के शहरवपूर्ण जनप्रिय छन्द हैं।

वैदिक छन्दों का विभाजन

वेद में प्रयुक्त छन्दों में कहीं लघु-गुरु मात्राओं का अनुसरण नहीं किया ज्यता। केवल अक्षरों की ही गणना की जाती है। फलतः समस्त वैदिक छन्द अक्षर-छन्द ही है। इनके दो मुख्य भेद हैं—

(१) केवल अक्षर-गणनानुसारी तथा (२) पादाक्षरगणनानुसारी। प्रथम प्रकार के इंदों में केवल अक्षर गणना की जाती है। जिन छन्दों में पाद के विभाग की आवश्य- क्या नहीं रहती, वे केवल अक्षरगणनानुसारी माने जाते हैं। द्वितीय प्रकार के छन्दों में क्यारों के पादों में नियमतः विभक्त होने की व्यवस्था है अर्थात् वहां पाद में स्थित क्यारों की गणना पर आग्रह है। इसीलिए वे पादाक्षर-गणनानुसारी कहे जाते हैं। क्यारे से तात्पर्य स्वर से है।

वैदिक छन्दों के मुख्य भेदों के विषय में एक मत नहीं है, परन्तु समस्त वैदिक छन्दों की संख्या २६ मानी गई हैं। इनमें आरम्भिक पाँच छन्द वेद में प्रयुक्त नहीं किये बाते। उन्हें छोड़ देने पर अविशष्ट छन्दों को हम तीन सप्तकों में बाँट सकते हैं। शुक्त होने वाले छन्दों में गायत्री प्रथम छन्द है जिसके प्रत्येक पाद में ६ अक्षर होते हैं। शबम सप्तक इसीलिए गायत्री से आरम्भ होता है। इससे पूर्वके पाँच छन्द 'गायत्री- शुनं-प्रकार के नाम से विख्यात हैं। इसका नाम इस प्रकार है—

गायत्रीपूर्व पञ्चक छन्दों का नाम—मा (अक्षर संस्था ४), प्रमा (अ० सं०८), प्रतिया (अ० सं०१२), उपमा (अ० सं०१६), समा (अ० सं०१०)। ये नाम हिड्ड प्रातिशास्य (१७।१७) के अनुसार हैं। अन्य ग्रंथों में इनसे भिन्न नाम दिये गये हैं वा मस्त नाट्यशास्त्र (१४।४६) इन्हें क्रमशः उक्त, अत्युक्त, मध्यम, प्रतिष्ठा तथा प्रतिष्ठा नाम से पुकारता है।

(क) प्रथम सप्तक के सातों छन्दों के नाम सर्वत्र एक समान हैं। इसके नाम हैं— विशे (२४ अक्षर), उष्णिक् (२८ अ०), अनुष्टुप् (३२ अ०), बृहती (३६ अ०),

कि (४० अ०,) त्रिष्टुप् (४४ अ०) तथा जगती (४८ अ०)।

(ह) दितीय सप्तक के सातों छन्द 'अतिछन्द' के नाम से प्रस्थात हैं। इनकी

कार संख्या पूर्व की अपेक्षा चार अधिक होती है यथा

१-अति जगती = ५२ अक्षर; २-शनवरी = ५६ अ०; ३-अतिशनवरी = ६०अ०; । १-अप्टि = ६४ अ०; ५-अत्यष्टि = ६८ अ०; ६-धृति=७२ अ० ७-अतिघृति =

रे के जा का का माना माना माना माना माना के किया है।

ì

(ग) तृतीय सप्तक के ७ छन्दों के नाम इक्त प्रकार हैं :---

(ग) तृताय त्राप्तः । १-कृति = ८० अक्षरः; २-प्रकृति = ८४ अ०; ३--आकृति = ८८ अ०; ४-विकृतिः ९२ अ०; ५-संस्कृति = ९६अ; ६-अभिकृति = १०० अ०; ७-उत्कृति = १०४ व०।

समकों के विभिन्न नाम भी मिलते हैं। भरतने नाट्यशास्त्र (१४।११३) में इनक्ष नाम क्रमशः दिव्य, दिव्येतर तथा दिव्य-मानुष दिया है। अभिनवगुप्त ने इस नामकर के कारण का संकेत अपनी 'अभिनव भारती' में किया है। प्रथम सप्तक के छन्तें के प्रयोभ देवों की स्तुति के अवसर पर किया जाता है। इसलिए इन्हें दिव्य नाम पुकारते हैं। मनुष्य-सम्बन्धी स्तुतियों में बहुशः प्रयुक्त होने के कारण दितीय स्वक दिव्येतर अर्थात् मानव नाम से प्रसिद्ध है। दिव्य तथा मनुष्य उभय प्रकार के व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने के कारण तृतीय सप्तक दिव्यमानुष के नाम से प्रस्थात है।

लौकिक संस्कृत के छन्दों का विकास इन्हों वैदिक छन्दों से हुआ है। संस्कृत के किवयों ने श्रुति-माधुर्य तथा संगीतमय आरोह-अवरोह को घ्यान में रखकर इन्हों इन्हों असरों के गौरव तथा लाघव को नियम-बद्ध कर दिया है। अन्य लौकिक छन्दों आविष्कृतीओं का नाम लुप्त हो गया हैं, परन्तु अनुष्टुप् के आविष्कृतरक महींष वालोंकि की कहानी प्रसिद्ध है। ब्याध के वाणों से विद्ध कौञ्च को देखकर किस प्रकार महीं का हृदयगत शोक श्लोकरूप में परिणत हो गया; इसे यहाँ याद दिलाने की बार श्यकता नहीं है। वैदिक त्रिष्टुप् से ही एकादशक्षर छन्दों का, विशेषतः इन्द्रक्या तथा उपेन्द्रवच्या का उदय हुआ है। जगती से द्वादशाक्षर छन्द वंशस्य आदि की स्थामगों की अत्यन्त प्यारी शक्वरी से वसन्तितलका की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रभा अन्य लोकिक छन्दों का भी उदय समझ लेना चाहिए।

### छन्दों का विवरण

प्रथम सप्तक के निर्दिष्ट छन्दों का भेद केवल अक्षरगणनानुसारी छन्दों में गण जाता है। ये बाठ प्रकार के होते हैं—दैव, आसुर, प्राजापत्य, आर्ष, याजुव, बार, वार्च तथा ब्राह्म। इन बाठ छन्दों में भी दो चतुष्क हैं—प्रथम चार छन्दों का प्रवाद चतुष्क और अन्तिम चार छन्दों का द्वितीय चतुष्क। व्यात इं कि प्रथम चतुष्क के दैव, आसुर तथा प्राजापत्य तीनों छन्दों के जितने अक्षर होते हैं, उतने आर्थ छन्दें होते हैं जो इस चतुष्क का अन्तिम छन्द है। इसी प्रकार द्वितीय चतुष्क के याज साम्न तथा आर्च छन्दों के अक्षरों की सम्मिलित संख्या इस चतुष्क के अन्तिम इं बाह्म में उपलब्ध होती है। एक दृष्टान्त लोजिये। गायश्री छन्द के इन आठों श्रेवं पर्दे अक्षर होते हैं तथा इनकी सम्मिलित २४ संख्या आर्ष गायश्री में होती है। इं प्रकार गायश्री के याजुष, साम्न तथा आर्च मेदों में क्रमशः ६, १२, तथा १८ वर्ष प्रकार गायश्री के याजुष, साम्न तथा आर्च मेदों में क्रमशः ६, १२, तथा १८ वर्ष प्रकार गायश्री के याजुष, साम्न तथा आर्च मेदों में क्रमशः ६, १२, तथा १८ वर्ष प्रकार गायश्री के सम्मिलित संख्या ३६ अक्षरों की ब्राह्मी गायश्री में उपलब्ध होती है।

ल सबमें आर्ष प्रकार ही वेदों में सबसे प्रधान तथा बहु शः प्रयुक्त मिलत? है। अतः ली के अक्षर-गणनानुसारी छन्दों के उदाहरण यहा दिये जाते हैं—

र्वाणक् (८ अक्षर) = यजुर्वेद ८।९ (वृहस्पति ::: ऋष्यासम्) वृहती (३६ अ०) = यजुर्वेद ४।७ (आपो देवी :: स्वाहा);

वृह्या (४० अ०) = वही ८।१२ (यस्ते .... भक्षयामि);

त्रिष्टुप् (४४ अ०) = वही ८।१८ (सुगा वो देवा'''स्वाहा);

,, ,, = वही ८।१६ (संवर्षसा'''विलिष्टम्); जाती (४८ अ०) = वही ८।३० (पुरुदस्मो'''स्वाहा)

बब ऋचाओं में प्रयुक्त छन्दों का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। यह कहने ही बावस्यकता नहीं कि ऋचायें पाद-बद्ध होती हैं। अतः इनमें पादबद्ध अक्षरों की बना की जाती है। आर्ष छन्द के ही भेद-उपभेद का वर्णन शास्त्रों में किया गया है।

(१) गायत्री—इसमें मुख्यतया तीन पाद होते हैं, परन्तु इसमें एक से लेकर पाँच कि पाद देखे जाते हैं। फलतः यह एकपदा, द्विपदा, त्रिपदा, चतुष्पदा तथा पञ्चपदा है हम में ऋखेद में उपलब्ध होती है। परन्तु मुख्यतया त्रिपदा गायत्री का प्राचुर्य है। इसके मुख्य भेद हैं (क) तीनों पादों में एक-एक अक्षर की न्यूनता होने पर वह पादिनिवृत्' गायत्री कहलाती है। (ख) जब तीनों पाद क्रमशः एक अक्षर से बढ़ते औप (६+७+८=२१ अक्षर) तब वह 'वर्धमाना' कहलाती है। (ग) इसके कि विपरीत पादाक्षरवालो गायत्री (८+७+६=२१ अ०) प्रतिष्ठा गायत्री नाम वे प्रस्थात है। (घ) जब पादों के अक्षर क्रमशः ७+१०+७=२४ अ० हो, तब वह स्वमध्या गायत्री कहलाती हैं। (ङ) यवमध्या से विपरीत पादाक्षर वाली (९+६+९=२४ अ०) गायत्री पिपिलिका मध्या कहलाती है।

(२) उिष्णक्—इसमें २८ अक्षर तथा प्रायः तीन पाद होते हैं। गायत्री से समें चार अक्षरों की अधिकता है। उन बढ़े हुये अक्षरों को पाद के विचार से इसके बाग मेद होते हैं। (क) पुर उिष्णक—प्रथम पाद में १२ अक्षर तथा अन्तिम दोनों विदा में आठ आठ। (ऋक् ७।६६।१६); (ख) ककुबुष्णिक्—मध्यपाद में १२, बीर आदि अन्त में आठ-आठ। (उदाहरण ऋक् ५।५३।५)। (ग) परोष्णिक विका उिष्णक्—अन्त में १२ अ० तथा आरम्भ के दोनों आठ-आठ (ऋ० १।७९।४) विशेषिककामध्या उिष्णक्—पादों में क्रमशः ११+६+११ (= २८)

बतां की सत्ता होनेपर (ऋ० १०।१०५।२)
(३) अनुष्टुप्—इसमें अक्षरों की संख्या ३२ है तथा प्रधानतः चार पाद होते
हैं। पत्नु त्रिपाद अनुष्टुपों को पर्याप्त संख्या है। इनके अनेक भेद-प्रभेद हैं—(क)
विराह् अनुष्टुप—तीन पादों में अक्षर संख्या क्रमशः १०+१०+१०=३० अ०
(३० ७।२२।४); (ख) विराह् अनुष्टुप्—तीनों पदों में अक्षर संख्या प्रत्येक में ११

(ऋ॰ ३।१५।४); (ग) चतुष्पाद अनुष्टुप्-प्रत्येक पाद में आठ-आठ अक्षर (क्षे में अनेक उदाहरण)।

- (४) बृहती—अक्षरों की संख्या ३६ तथा पाद चार। इसके प्रवान मेर हैं
  (क) पुरस्ताद बृहती-पादों में अक्षर संख्या क्रमशः १२+८+८+८=३६ वं।
  (ऋ॰ १०।९३।१५)। (ख) उरो वृहती अथवा स्कन्धोग्रीवी अथवा न्यञ्जुसार्ति।
  हितीय पाद १२ अक्षर का तथा शेष आठ अक्षर के ८।१२।८।८ (ऋ१०।१३२॥।)
  (ग) पथ्या बृहती = तृतीय पाद में १२ अक्षर और अन्य तीनों में आठ-आठ ८।८।१३
  ८=३६ अ० (ऋ० ८।१।१); (घ) उपरिष्टात् बृहती = अन्तिम पाद १२ बक्षं
  का तथा शेष आठ-आठ; ८+८+८+१२=३६ अ०। (ऋ० १।१२६॥)
  (ङ) सतो बृहती, महाबृहती = तीन पाद १२ अक्षर प्रत्येक पाद में (ऋ०९।११०॥)
  इसे ऋक् सर्वानुक्रमणी में 'ऊर्घ्वं बृहती' का नाम दिया गया है।
- (५) पंक्ति-बृहती से चार अक्षरों की वृद्धि से पंक्ति छन्द बनता है (४० वक्षां का ) इसमें प्रायः चार पद होते हैं । पञ्चपादा पंक्ति बहुत ही स्वल्प है। इसके में में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकार हैं—(क) विराट् पंक्ति = दस-दस अक्षरों के ४ पाः, (१० + १० + १० + १० = ४० अक्षर; उदाहरण ऋ० ८।९६।४; (खं सतो वृद्धों पंक्ति चार पावों में अक्षरों की संख्या होती १२ + ८ + १२ + ८ = ४० वः, ऋ० १।३६।१८; (ग) विपरीता पंक्ति जिसमें पूर्व लक्षण का वैपरीत्य रहता है—८ + १२ + ८ + १२ = ४० अ० (ऋ० ८।४६।१२); (घ) आस्तार पंकि—किंगे ८ + ८ + १२ + १२ अक्षरों की सत्ता क्रमशः पादों में होती है (ऋ० १०।२॥। (ङ) पूर्व से विपरीत जहाँ १२ + १० + ८ + ८ अक्षरों की सत्ता होती है वह प्रतार पंक्ति छन्द कहलाता है (ऋ० १०।९३।९); (च) संस्तार पंक्ति जिसमें क्रमश् १२ + ८ + ८ + १२ १० अक्षरों के पाद हों (ऋ० १०।१७२।२; गई विष्टार पंक्ति जहाँ ८ + १२ + १२ अक्षरों के क्रमशः पाद हों (ऋ० १०।१४०।१); (ज) पथ्या पंक्ति या केवण कि जहाँ ८ अक्षरों के पाँच पाद हो (ऋ० १०।१४०।१); (ज) पथ्या पंक्ति या केवण कि जहाँ ८ अक्षरों के पाँच पाद हो (ऋ० १०।१४०।१); (ज) पथ्या पंक्ति या केवण कि जहाँ ८ अक्षरों के पाँच पाद हो (ऋ० १०।१४०।१, यहाँ यह समस्त इन्द्रमुक पैं हो निबद्ध है)।
- (६) त्रिष्टुप्—इसमें ४४ अक्षर तथा चार पाद होते हैं। इसके अने के उपमेद है—(क) त्रिष्टुप् जिसमें ११ अक्षरों के चार पाद हों (ऋ॰ ५।४१॥)। (ख) अभिसारिणी जिसमें १० + १० + १२ + १२ = ४४ अ०) अक्षर वाले क्रमी पाद हों (ऋ १०।२३।५); (ग महाबृहती जिसके पाँच पादों में क्रमी १११८ ८ + ८ + ८ + ८ (= ४४ अ०) अक्षर विद्यमान हो (ऋ ९ ८।३५।२३); (व) यवमध्या त्रिष्टुप् जिसके पांच पादों में क्रमशः ८ + ८ + १२ + ८ + ८ (= ४४ अ०) अक्षर विद्यमान हों (ऋ ९ ६।४८।७)।

(७) जगती—इसमें ४८ अक्षर तथा ४ पाद होते हैं अर्थात् प्रतिजद में १२ ब्रह्म होते हैं वही जगती का सामान्य रूप है (ऋ० ५।११।१)। इसके कितपय क्रह्म हैं (क) उपजगती जिसमें प्रथम दो पाद १२ अक्षर हो और अन्तिम दो पाद ११ ब्रह्म हों यह उपजगती नाम्ना प्रसिद्ध है (ऋ० १०।२३।४); (ख) महासतो क्रिती-जिसमें कोई तीन पाद आठ-आठ अक्षरों के हों तथा दो बारह-बारह अक्षरों हें। वह यह छन्द है (ऋ० ६।४८।६) यही 'पञ्चपदा' जगती भी कही जाती है) वो महापंक्त जगती जहाँ आठ-आठ अक्षरों के ६ पाद होते हैं (ऋ० ८।४७।१)।

वितीय तथा तृतीय सप्तक के छन्द 'अतिछन्द' के नाम से प्रस्थात हैं। आचार्य बीनक तथा वेंकट माघव के कथनानुसार दितीय सप्तक के छन्द तो ऋग्वेद में विद्यमान हैं, तृतीय सप्तक के छन्दों का यहाँ नितरां अभाव है। इसीलिए 'ऋक् सर्वानुक्रणणी' वृतीय सप्तक का उल्लेख नहीं मिलता, ऋक् प्रतिशास्य में आचार्य शौनक का स्वष्ठ कथन है—सर्वा दशतयीष्वेता, उत्तरास्तु सुभेषजे (१६।८७;८८) अर्थात् गायत्री वे बारम्म कर अतिघृति तक १४ छन्द ऋग्वेद के मन्त्रों में उपलब्ध होते हैं और उत्तर वर्थात् अगले सप्तक के छन्द सुभेषज ऋग्वाओं (१) में मिलते हैं। वेंकटमाधव ने भी छन्दोऽनुक्रमणी ने इस तथ्य की आवृत्ति की है।

द्वितीय सप्तक के छन्दों का क्रमशः वर्णन इस प्रकार है-

(१) अतिजगती—५२ अक्षरों वाले इस छन्द में पाँच पाद होते हैं। उदाहरण 'र्जान्द्रं जोहवीमि मघवानमुग्रं' ऋ० ८।९७।१३

(२) शक्वरी (५६ अक्षर; सात पाद) = प्रो ष्वस्मै (ऋ० १०।१३३।१)

(३) अतिशक्वरी (६० अक्षर; पाँच पाद; १६+१६+१२+८+८) गुगुग गातमद्विभिः (ऋ०१।१३७।१)

(४) अव्ट (६४ अक्षर; पाँच पाद; १६ + १६ + १६ + ८ + ८) त्रिकदुकेषु

महिषो यवाशिरं (ऋ० २।२२।१)

(५) अत्यष्टि (६८ अ०, सात पाद; १२+१२+८+८+८+८+८; वर्षात्र गातुरवे वरीयसी (१1१३६।२)

(६) घृति (७२ अ०, सातपाद; १२+१२+८+८+८+१६+८; सबे

सवायमस्या० ४।१।३)

b

ì

7

(७) अतिघृति (७६ अ०, आठ पाद; स हि शर्घों न मास्तं ऋ० १।१२७।६)
ऋक्प्रातिशास्य (१७।४६, ४७) में ऋग्वेद की सबसे बड़ी दो ऋचाओं का
निर्देश किया है। यदि अविकर्ष रहेगा अर्थात् ब्यूह न करने पर 'अवर्मह इन्द्र' (ऋ०
१।१३३।६) सबसे बड़ी ऋचा होगी जो भाष्यकार उवट के अनुसार ७० अक्षरों वाली

१. वतुरिवकच्छन्दांसि दशितानि चतुर्दश । यानि दशतयीष्ट्रासन् उत्तराणि सुभेषजे ।

है। और थिकर्ष (ब्यूह) करने पर 'स हि शर्घों न मारुतं (ऋ० १।१२७।६) को बड़ी होगी जो उन्बट के अनुसार ७६ अक्षरों की ८ पादों से युक्त ऋचा हैं।

# (६) ज्योतिष

वैदाङ्गों में ज्योतिष अन्तिम वेदाङ्ग है। वेद की प्रवृत्ति यज्ञ के सम्पादन के कि है। और यज्ञ का विधान विशिष्ट समयों की अपेक्षा रखता है। यज्ञयान के कि सम्पन्न सम्बन्ध सम्पन्न शुद्धि की बड़ी आवश्यकता रहती है। कुछ विधान ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध संबन्ध से हैं और किसी का ऋतु से। तैत्तिरीय ब्राह्मण का कथन है कि ब्राह्मण वस्त्र अनि का आधान (स्थापन) करे, क्षत्रिय ग्रीष्म में, वैश्य शरद् ऋतु में आधान है। कुछ यज्ञ विशिष्ट मासों तथा विशिष्ट पक्षों में पाया जाता है। प्रातःकाल तथा सम्वन्ध काल में प्रत्येक अनिहोत्री को अनि में दुग्ध या घृत से हवन करने करने का निम है। कि कहने का तात्पर्य यह है कि नक्षत्र, तिथि पक्ष, मास, ऋतु तथा सम्वत्सर—का के समस्त खंडों—के साथ यज्ञ-याग का विधान वेदों में पाया जाता है। इन नियमों विधान वेदों में पाया जाता है। इन नियमों विधान वेदों में पाया जाता है। इन नियमों विधान वेदों में पाया जाता है। इन नियमों विधान वेदों में पाया जाता है। इन नियमों विधान वेदों में पाया जाता है। इन नियमों विधान वेदों में पाया जाता है। इन नियमों विधान वेदों में पाया जाता है। इन नियमों विधान वेदों में पाया जाता है। इन नियमों विधान वेदों में पाया जाता है। इन नियमों विधान वेदों में पाया जाता है। इन नियमों विधान वेदों में पाया जाता है। इन नियमों विधान वेदों में पाया जाता है। इन नियमों विधान वेदों में पाया जाता है। इन नियमों विधान वेदों में पाया जाता है। इस नियमों विधान वेदों में पाया जाता है। इस नियमों विधान वेदों में पाया जाता है। इस नियमें विधान वेदों में पाया जाता है। इस नियमों विधान वेदों में पाया जाता है। विधान विधान वेदों में पाया जाता है। विधान वेदों में पाया जाता है। विधान विधान वेदों में पाया जाता है। विधान विधान वेदों में पाया जाता है। विधान विधान वेदों में पाया जाता है। विधान विधान वेदों में पाया जाता है। विधान वेदों में पाया जाता है। विधान वेदों में पाया जाता है। विधान वेदों में पाया जाता है। विधान विधान वेदों में पाया जाता है। विधान वेदों में पाया जाता है। विधान विधान विधान वेदों में पाया जाता है। विधान विधान विधान विधान विधान विधान विधान विधान विधान विधान विध

वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालाभिपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः। तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञम्॥

यज्ञ की सफलता केवल उचित विधान में ही नहीं है, प्रत्युत उचित नक्षत्र त्या उचित नक्षत्र त्या उचित समय में ही करने से होती है। इसीलिए असुरों को परिभाषा देते हुए पूर्ण का वचन हैं कि वे असुर यज्ञ से हीन होते हैं, दक्षिणा से विरहित होते हैं, नक्षत्र रे रिहत होते हैं, जो कुछ वे करते हैं वे कुत्या को ही समर्पित करते हैं। इसके के विपरीत देवताओं की स्थिति है। वे उचित समय में दक्षिणा के साथ यज्ञ का समाल करते हैं।

२. वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमादधीत, ग्रीब्मे राजन्य आदधीत। शरिद वैक्य आद्धी ( तै० ब्रा॰ ११)

वैदिक छन्दों के विस्तृत विवरण के लिए युधिष्ठिर मीमांसक—वैदिक छन्दोगीयाँ
 (अमृतसर १९५९) तथा डा० रामगोपाल—वैदिक व्याकरण (द्वितीय गर्फ १२ वाँ अध्याय; दिल्ली १९६९)

३. एकाष्टकायां दीक्षेरन् फाल्गुनी पूर्णमासे दीक्षेरन् । (ताण्ड्य ब्राह्मण ५।९।१७)

४. 'प्रातर्जुहोति सायं जुहोति ।—तै० व्रा० २।१।२ । ५० ते असुरा अयज्ञा अदक्षिणा अनक्षत्राः । यच्च किञ्चाकुर्वत तां कृत्यामेवाकुर्वत

यज्ञ-विधान के लिए ज्योतिष के इस महत्त्व को भास्कराचार्य ने भी स्प्रष्टः स्वीकार क्षिय हैं। वेदाङ्गज्योतिष की सम्मति में ज्योतिष समय वेदांगों में मूर्धस्थानीय है। क्षिय प्रकार मयूर की शिखा उसके सिर पर ही रहती है, सपों का मिण उनके मस्तक पर निवास करता है, उसी प्रकार षडङ्गों में ज्योतिष को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हैं। जिस प्रकार चक्षु-विहोन पुरुष अपने कार्य सम्पादन में असमर्थ रहता है उसी प्रकार ज्योतिष-ज्ञान से रहित पुरुष वैदिक कार्यों में सर्वथा क्षिया है।

191

ह्य

E .

M

đì

हरे।

अर्थ स्थान

N3

ŧı

f

q

H

i

I,

वेदाङ्ग-ज्योतिष का प्रतिनिधि ग्रंथ दो वेदों से, सम्बन्ध रखनेवाला उपलब्ध्रहोता है-यजुर्वेद से, तथा ऋग्वेद से जिसका नाम हैं याजुष ज्योतिष तथा आर्चे बोतिय। पहले में ४३ वलोक हैं और दूसरे में ३६। बहुत से बलोक दीनों प्रंथों में एक ज्याति । पुरा ने वेदकालीन प्राचीन ज्योतिष शास्त्र का वर्णन करते हैं । उस युग की बात इतनी अज्ञात है कि वेदाङ्ग-ज्योतिष के श्लोकों का रहस्य बतलाना आज भी क्द्वानों के लिए एक विषम समस्या है। अनेक वर्षों से पश्चिमीय तथा भारतीय विद्वान् इन हों के रहस्यों को समझने का प्रयत्न करते आ रहे हैं, परन्तु आज भी वेदांग-ज्योतिष के कुछ पद्य ऐसे हैं जिनके अर्थ का उद्घाटन अभी तक ठीक-ठीक नहीं हो सका है। हा॰ शीवो. शंकर बालकृष्ण दीक्षित, लोकमान्य तिलक तथा सुधाकर द्विवेदी आदि ब्हिनों ने इसके श्लोकों को समय-समय पर व्याख्या लिखी है। डा॰ थोबों ने एशिया-रिक सोसाइटी वंगाल वंगाल की पत्रिका में (१८७७ ई०), शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने 'नारतीय ज्योतिषशास्त्र' नामक मराठी ग्रन्थ में, लोकमान्य तिलक ने अपनी 'वेदाङ्ग चोतिष' नामक अंग्रेजी पुस्तक में तथा सुधाकर द्विवंदी ने वेदाङ्ग ज्योतिष के स्वनिर्मित संस्कृत भाष्य में इन क्लोको की विशद व्याख्या की है। वेदाङ्ग-ज्योतिष के ऊपर एक प्राचीन भाष्य भी प्रकाशित है जिसकी रचना शेषकुल में उत्पन्न, काशी निवासी सोमा-कर नामक किसी दाक्षिणात्य पण्डित ने की थी। सोमाकर ज्योतिषशास्त्र के परम मर्मज थे, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं, परन्तु दु:ख है कि उनके जीवन-चरित तथा समय का पता नहीं चलता है।

वेदाङ्ग-ज्योतिष के कर्ता का नाम लगध था । ये कौन थे तथा किस काल में

<sup>ै</sup> वेदास्तावद् यज्ञकर्मप्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण । शास्त्रादस्मात् कालबोघो यतः स्याद् वेदाङ्गत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात् ॥ (सिद्धान्तिशरोमणि)

रे. यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । तदृद् वेदाङ्गशास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम् (वे० ज्यो० ४)

र याजुष-ज्योतिष 'सीमाकर' तथा सुधाकर-भाष्य के साथ तथा आर्च ज्योतिष सुधाकर भाष्य तथा लघुविवरण के साथ मेडिकल हाल—काशी से एक जिल्द में प्रकाशित हुआ है (काशी १९०८ ई०) वेदाङ्ग-ज्योतिष के ये ही दोनों ग्रन्थ प्रतिनिधि हैं।

४. प्रणम्य शिरसा कार्लमभिवाद्य सरस्वतीम् । कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लग्धस्य महात्मनः ॥ (आर्चज्योतिष, व्लोक २)

'पैदा हुए थे दे इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता ।' गणना के लिए इस ग्रन्थ में पीत वर्ष का ग्रुग माना गया है। इन वर्षों के नाम हैं सम्वत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, वर्ष का ग्रुग माना गया है। इन वर्षों के नाम हैं सम्वत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, वर्ष वर्त्सर और इद्वत्सर। ये नाम तैत्तिरीय ब्राह्मणमें दियें गये हैं। उस समय वर्षमाय से आरम्भ होता था। ज्योतिष के सिद्धान्त ग्रन्थों में १२ राशियों से गणना को बाते हैं, परन्तु इस ज्योतिष में राशियों का कहीं नाम-निर्देश नहीं है, प्रस्तुत गणना के बाधार २७ नक्षत्र ही हैं। शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि अवदाङ्ग-ज्योतिष की रचना ई० पू० १४०० वर्ष में ही की गई होगी। सुदूर प्रकी काल से सम्बद्ध होने से ही ग्रन्थ इतना दुष्ह तथा दुर्बोध हो गया है।

### अनुक्रमणी-साहित्य

वेदों की रक्षा के लिए कालान्तर में एक नवीन शैली के ग्रंथों की रचना वाचारों ने की जिसमें तत्तद् वेद के ऋषि, देवता, छन्द आदि की सूची प्रस्तुत की गई है। ग्रंथ 'अनुक्रमणी' (= सूची) के नाम से प्रख्यात हैं। अनुक्रमणी प्रत्येक वेद की उपस्क होती हैं जिसमें अनेक ग्रंथ प्रकाशित भी हो गये हैं। अनुक्रमणी के रचिवताओं ग्रें शौनक और कात्यायन नितान्त प्रख्यात आचार्य हैं। शौनक ने ऋग्वेद के बौर कात्यायन ने शुक्लयजुर्वेद के प्रातिशाख्यों की रचना क्रमशः की थी। इनकी अनुक्रमणि वेदाङ्ग न होने पर भी वंद की रक्षा तथा तद्गत अवान्तर विषयों के विवेचन के निक्त महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं। 'ऋक् सर्वानुक्रमणी' की वृत्ति की भूमिका में वृत्तिकार 'ध्रुगुरु शिष्य' ने शौनक के ऋग्वेद की रक्षा के निमित्त जिन दस ग्रन्थों का उल्लेख कियाई वे ये हैं—(१) आर्षानुक्रमणी, (२) छन्दोऽनुक्रमणी, (३) देवतानुक्रमणी, (४) अनुवाक्-अनुक्रमणी, (५) सूक्तानुक्रमणी, (६) ऋग्विधान, (७) पादिवगत, (८) वृहद्देवता, (९) प्रातिशाख्य तथा (१०) शौनक स्मृति।

इन गंथों में आरम्भ की पाँच अनुक्रमणियाँ क्रमशः ऋग्वेद के दशों मण्डलें के ऋषियों को, छन्दों की, देवताओं की, अनुवाकों की तथा सूक्तों की संख्या, नाम तथा विद्यायक महनीय बातों का क्रमबद्ध विवरण अनुष्टुप् पद्यों में प्रस्तुत करती है। ऋषि धान में ऋग्वेदीय मन्त्रों का प्रयोग विशेष कार्य की सिद्धि के लिये। बतलाया गया है। इस प्रकार के विद्यान-ग्रंथ अन्य वेदों में भी प्रायः उपलब्ध होते हैं। सामवेद में कैं इसी पद्धित का ग्रंथ है—'सामविधान', जो वस्तुतः अनुक्रमणी होने पर भी बाह्य परिगणित किया गया है और जिसमें साम का प्रयोग विविध अनुष्ठान में विशेष कर्ज कामना के लिये बतलाया गया है। शीनकीय प्रातिशाख्य ऋग्वेद से ही सम्बन्ध रही है और इसका वर्णन प्रातिशाख्य वाले अंश में पहिले ही किया जा चुका हैं।

१. ज्योतिषशास्त्र के विस्तृत इतिहास के लिए द्रष्टव्य बलदेव उपाध्याय—संस्कृतशालें का इतिहास (द्वितीय परिच्छेद ), काशी, १९६९

9

ह्रहेवता-स्वरूप तथा परिचय वहद्देवता अनुक्रमणी-साहित्य का एक प्रभावान् रत्न हैं जिसके आलौक में बुरुदा के रहस्य स्पष्टतः आलोकित होते हैं। बारह सौ पद्यों में निर्मित हुनव मारे के दिवताओं के विषय में प्रामाणिक, प्राचीन तथा पर्यासरूपेण विस्तृत वह प्रव आठ अध्यायों में विभक्त है तथा प्रत्येक अध्याय में लगभग पाँच पद्यों हा पर वर्ग होता हैं, परन्तु इस विभाजन का सम्बन्ध ऋग्वेद के अष्टकों के साथ क्षी भी प्रकार से नहीं है। वर्गों के विभाजन भी बिल्कुल अव्यावहारिक तथा यथेच्छ इसित हैं। इसीलिए कभी-कभी आख्यान के बीच में ही वर्ग समाप्त हो जाता है। बुद्देवता का प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्याय के आदिम १५ वर्ग (=१२५ इलोक ) संकी उपादेय मूमिका है जिसमें देवता के स्वरूप का, स्थान का तथा वैलक्षण्य का विरण विस्तार के साथ दिया गया है। भूमिका के अंतिम सात वर्गों का पूर्णतया बाकरण से सम्बद्ध विषय निरुक्त से घनिष्ट सम्बन्घ रखता है और निपात, अव्यय, संनाम, संज्ञा, समास का वर्णन शब्द-विभाजन में यास्क की अशुद्धियों की आलोचना हे साथ किया गया है। द्वितीय अध्याय के २६वें वर्ग से लेकर अन्त तक यह प्रन्थ इबंद के प्रत्येक सूत्र के लिए (और कभी-कभी सुक्तान्तर्गत ऋचाओं के लिए) वेता का निर्देश क्रमशः बतलाता है, परन्तु यह केवल देवता की नीरस सूची नहीं है, समें तुक्तों के विषय में उपलब्ध आख्यानों का भी निर्देश बड़े सुन्दर ढंग से किया षा है और इस कार्य में इसका लगभग चतुर्थाश (३०० क्लोकों के आस-पास) व्य हुवा है। ये अख्यान वृहद्देवता के प्राण हैं। काव्यशैली में निबद्ध ये आख्यान रिवृतिक रीति से महाभारत में निर्दिष्ट्र अनेक आख्यानों के साथ सम्पर्क रखते हैं। स दृष्टि से वृहद्वेता कथासाहित्य का आदिग्रन्थ माना जा सकता है। महाभारतीय बाल्यानों तथा वृहद्देवता-गत आख्यानों का पारस्परिक तुलनात्मक सम्बन्द अभी तक

हैं प्रावर्णन प्रत्य है।

यह प्रंथ यास्क के निरुक्त तथा कात्यायन की सर्वानुक्रमणी के मध्यकाल की

वहाँ प्रंथ यास्क के निरुक्त तथा कात्यायन की सर्वानुक्रमणी के मध्यकाल की

वहाँ प्रंथ यास्क के निरुक्त तथा कात्यायन के सर्वानुक्रमणी के मध्यकाल की

विशेषतः

विवाद का विषय बना हुआ है, परन्तु अघिकांश विद्वानों की दृष्टि में प्राचीनतर
बृह्देवता का हो अनुकरण अवान्तर-कालीन महाभारत ने तत्तत् भाग में किया है।
बिद्धिवेद की 'नीतिमञ्जरी' (रचनाकाल १५ शतक) तो बृहद्देवता के ही अनुशीलन
अपिणत फल है। सर्वानुक्रमणी में कात्यायन ने तथा वेदभाष्य में सायण ने इन
बाह्यानों को यहीं से उद्घृत किया है। इस प्रकार आख्यानों के प्राचीनतम संग्रह
हैने के कारण बृहद्देवता साहित्य की सार्वभीम दृष्टि से भी नितान्त रोचक तथा

त्यों अल्प परिवर्तन के साथ स्वीकृत तथा उद्धृत किये गये हैं। अपाणिनीय प्रोहे बहुल सत्ता के हेतु सर्वानुक्रमणीकार कात्यायन वार्तिककार वैयाकरण कात्यायन सर्वथा भिन्न माने जाते हैं। 'सर्वानुक्रमणी' का मूल स्रोत होने के कारण कात्याय है समय तो पाणिनि से बहुत ही प्राचीन होगा तथा निस्कत से कुछ ही हटकर होगा अतः बृहह्वेवता पूर्व-पाणिनीय युग की मान्य रचना होने से कम से कम वि० पू० का ज्ञातक में प्रणीत हुआ होगा।

वृहद्देवता ने अपने कथन की पृष्टि में अनेक प्राचीन आचारों के मतों का उल्लेख कि है। ऐसे मान्य आचारों में यास्क का उल्लेख १८ बार, शौनक का १५ वार, शह टायन का ८ बार, ऐतरेय ब्राह्मण का ८ बार, शाकपूणि का ७ बार तथा गाल का ५ बार है। शौनक का उल्लेख 'आचार्य शौनक' के रूप में कई स्थानों पर बकें (२।१३६) तथा कहीं अन्य आचार्यों के साथ (५।३९; ७।३८) किया गवाहै। इससे इस ग्रन्थ के सम्पादक डा॰ मैक्डानल की सम्मति है कि वृहद्देवता का स्विध् स्वयं आचार्य शौनक नहीं है, प्रत्युत उसके सम्प्रदाय का कोई आचार्य है जो काल्कृ से उनसे बहुत दूर नहीं था। षड्गुरु शिष्य ने तो निश्चय रूप से शौनक को ही इसस प्रणेता बतलाया है ।

सर्वानुक्रमणी

ऋग्वेद के समस्त आवश्यक विषयों के ज्ञान के लिए कात्यायन रचित 'सर्वनुं क्रमणी' नितान्त प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक है । यह सूत्ररूप में निबद्ध है तथा कर सूक्त के आद्य पद, अनन्तर ऋचों की संख्या, सूक्त के ऋषि का नाम तथा गोत्र, कृते तथा तदनन्तर्गत मन्त्रों के देवता का निर्देश तथा मन्त्रों के छन्दों का क्रमबद्ध बर्देश किया गया है। इस प्रकार ऋग्वेद के विषय में आवश्यक सामग्री के संकल्प के बर्ता यह विशेष उपादेय है। माघवभट्ट की भी एक ऋग्वेदानुक्रमणी है जिसके दो खर्जी स्वर, आख्यात, निपात, शब्द, ऋषि, छन्द, देवता तथा मन्त्रार्थ-विषयक बाव कर क्रमणियों का एकत्र संग्रह है। यह स्वतन्त्र न होकर माघवभट्ट के भाष्य के बर्ता तत्तत् विषयों के प्रतिपादक क्लोकों का संग्रह है। सर्वानुक्रमणी की दशा इसके कि तत्तत्त् विषयों के प्रतिपादक क्लोकों का संग्रह है। सर्वानुक्रमणी की दशा इसके कि है। इसमें वृहद्देवता के क्लोकात्मक उद्धरण भी सूत्ररूप में परिणत कर निबद्ध कर है गये हैं। सर्वानुक्रमणी ऋग्वेदीय देवता के वर्णन में वृहद्देवता को ही अपना बाज

१. संस्करण डा० मैक्डानल द्रारा दो भागों में 'हारवर्ड ओरियण्टल सीरीज' (क्रिस्या ५ और ६), १९०४। प्रथम भाग में भूमिका तथा मूलप्रन्थ है तथा क्रिस्या माग में प्रन्थ का अंग्रेजी अनुवाद है। यह संस्करण बहुत ही विशुद्ध तथा क्रिस्य है। हिन्दी अनुवाद, चौखम्भा से २०२० सं०।

२. डा॰ मैक्डानल के द्वारा सम्पादित, आक्सफोर्ड, १८८६।

रे. संस्करण मद्रास विश्वविद्यालय की संस्कृत प्रन्थमाला में, मद्रास, १९३२।

श्रावि है और इसीलिए एक सौ के आस-पास उद्धरणों का यहाँ समावेश क्रिया गया है।
सर्वां तृक्षमणी के रचियता कात्यायन मुनि हैं, जो शुक्ल यजुर्वेदीय श्रोतस्त्र के कर्ता
से जिन नहीं प्रतीत होते। कात्यायन द्वारा प्रणीत 'शुक्ल यजुर्वेदीय अनुक्रमणिका' मी
ही कात्यायन की रचना प्रतीत होती है, क्यों कि इसका समस्त भूमिकाभाग सर्वाही कात्यायन की मूमिका से पूर्णतः साम्य रखता है। कात्यायन के इन ग्रन्थों के पदों में
हक्षणी की भूमिका से पूर्णतः साम्य रखता है। कात्यायन के इन ग्रन्थों के पदों में
हक्षे वैदिक विशिष्टता मिलती है तथा अनेक अपाणिनीय पदों का भी प्रयोग यहाँ
हिलता है। इससे हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनुक्रमणी के रचियता कात्यायन
सेवाकरण वार्तिककार कात्यायन से भिन्न व्यक्ति हैं। सर्वानुक्रमणी को पूर्व-पाणिनि युग
ही रचना मानना निःसन्देह युक्तियुक्त है।

गाजुष अनुक्रमणी

1

19

1

**4**,

P

和

阿前

4

वित

乖

नस

नि-स्त्रे

yri

त्रेष

IT!

ğį

ब्

·

IM

F

TOR

F

ST.

शुक्लयजु:-सर्वानुक्र मसूत्र—के भी रचियता कात्यायन ही माने जाते हैं। इसमें गंव बच्याय हैं। सूत्रों के ऊपर अर्थ को ठीक-ठीक समझाने के लिए माध्य भी प्रका- कित है जिसके रचियता महायाज्ञिक प्रजापति के पुत्र महायाज्ञिक श्री देव हैं। इसका गरिवय प्रति अच्याय में दी गई पुष्पिका से मिलता है। इसमें माध्यन्दिनसंहिता के देवता, ऋषि तथा छन्दों का विस्तृत विवरण दिया गया है। ग्रन्थ के आरम्म में ऋषि तथा छन्द की ज्ञान की महिमा प्रतिपादित है, बिना इसके ज्ञान के वेद का पढ़ने वाला गातो मृत्यु को प्राप्त करता है या पापीयान होता है (अथान्तराश्च गर्त वाऽऽपद्यते स्थाणुं वच्छेति प्रमीयते वा पापीयान् भावति—पृ० १०)। इसमें याग-विधान के नियम तथा अनुष्ठानों का भी वर्णन विशेष रूप से मिलता है। छन्दों का विस्तृत विवचन इस अनुक्रमणी की भूयसी विशेषता है।

सामवेदीय ग्रन्थ

सामवेद के श्रौत याग से सम्बद्ध अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं जिनमें बहुत से अभी.
कि ह्स्तिलिखित रूप में ही हैं। कितपय ग्रन्थों का यहाँ परिचय दिया जाता है जिनमें
के बनेक सामवेद की अनुक्रमणी का प्रयोजन सिद्ध करते हैं:—

(१) कल्पानुपद सूत्र—२ प्रपाठकों में और प्रत्येक प्रपाठक १२ पटलों में विभक्त है। यह आर्षेय कल्प तथा क्षुद्रसूत्र का परिशिष्ट प्रतीत होता हैं; क्योंकि इन दोनों से

, उदरण बिना नाम-निर्देश किये गये हैं [प्रकाशित ]।

(२) उपग्रन्थ सूत्र—४ प्रपाठकों में। सायण के अनुसार िताण्ड्च ७।४।८ के किलायन इसके कर्ता है। प्रथम तीन प्रपाठक क्षुद्र सूत्र के परिशिष्ट हैं और अन्तिम आक साम के प्रतिहार माग का परिचायक स्वतन्त्र ग्रन्थ है [प्रकाशित]। उ

रे माष्य के साथ मूलग्रन्थ काशी से प्रकाशित । रे सत्पत्रत सामश्रमी के द्वारा 'उषा' पत्रिका में कलकत्ता १८९७।

(३) अनुपद सूत्र—१० प्रपाठकों में । पञ्चिवशब्राह्मण की संक्षेप में आहा

( अप्रकाशित )।

(४) निदान सूत्र—१० प्रपाठकों में । इस ग्रन्थ के प्रणेता 'पतञ्जिल' प्रके होते हैं। ताण्ड्य-भाष्य (१४।५।१२) में सायण ने जो उद्धरण दिया है वह नित सूत्र से मिलता है—तथा निरालम्बरूपता भगवता पतञ्जलिना उक्तं समो हन्यर्कः कृताकृतो भवत्यत्राह्मण-विहितत्वादिति । यह उद्धरण निदान सुर्हे ( ४।७ ) उपलब्ब होता है। अन्य प्रमाणों में भी पतञ्जिल हो निदान सूत्र के स्वित्व प्रतीत होते हैं (प्रकाशित )।

(५) उपनिदान सूत्र—२ प्रपाठकों में । इसमें प्रथमतः छन्द का सामान चर्णन है। तदनन्तर दोनों आर्चिकों के मन्त्रों के छन्दों का विवरण है (अप्रकाशित)।

ये दोनों ग्रन्थ छन्दौविषयक वेदाङ्ग के अन्तर्गत आते हैं।

(६) पद्मविधान सूत्र-- २ प्रपाठकों में । सामों के पाँच विभाग का जो वर्षा कपर किया गया है उन्हों के विभाजन प्रकारों का यहाँ वर्णन है (प्रकाशित)।

- (७) लघु ऋक्तन्त्र संग्रह—यह ऋक्तन्त्र का संक्षेप न होकर एक स्वतन ग्रन्थ है। इसमें संहिता पाठ को पदपाठ के रूप में परिणत करने पर जो विशिक्षा लक्षित होती हैं उनका एक विपुल संग्रह यहाँ प्रस्तुत किया है। यहाँ ऐसे मनों ग्र निर्देश है जहाँ संहिता में 'ब' है, परन्तु पदपाठ में स ( क्लोक २५-३९ ), संहिता 'ब्ट' है, परन्तु पद में 'स्त' ( रुलोक ४०-४३ )। इसी प्रकार गुण, वृद्धि, पूर्वस् प्रकृतिभाव वाले स्यलों का निर्देश किया गया है। मन्त्रों के स्वरूप की जानकारी लिए यह नितान्त उपादेय है ( प्रकाशित )8 ।
- (८) साम-सप्तलक्षण-इस पद्मबद्ध छोटे ग्रन्थ में साम सम्बन्धी ज्ञातव्य तथी का संकलन है। (प्रकाशित) ।

#### अथर्ववेदीय ग्रन्थ

अथर्ववेद से सम्बद्ध अनेक ग्रन्थ हैं जिनके द्वारा अथर्व के विभाजन, मन्त्र, उन्नाप तथा विनियोग आदि की आवश्यक सामग्री प्रस्तुत की गई है। अथर्ववेदीय परिविध के अन्तर्गत ४९ वाँ परिशिष्ट 'चरणव्यूह' है जिसके अनुसार इस वेद के पाँच करा ग्रन्थ हैं—(१) चतुरघ्यायी, (२) प्रातिशाख्य, (३) पञ्चपटलिका, (४) इत्लोह विधि तथा (५) बृहत्सर्वानुक्रमणी । इन पञ्चलक्षण ग्रन्थों के आरम्भिक रोनों वर्व का विवरण शिक्षा के प्रसंग में पूर्व ही दिया जा चुका है। (३) पञ्चपटिलिका व

रे. सत्यवृत सामश्रमी द्वारा 'उषा' पत्रिका में, कल्कत्ता, १८९६ तथा दिल्ली से १९७।

२. जर्मन पण्डित साइमन द्वारा जर्मनी से प्रकाशित, १९१३।

३. डा॰ सूर्यकान्त शास्त्री द्वारा सम्पादित लाहौर, १९४०।

थ. महोदास की विवृत्ति के साथ मूल का संस्कृत सीरीज में, काशी १९३८।

वि वहरू या अध्याय हैं जिनमें अथर्व के काण्डों तथा तब्गत मन्त्रों की संख्या का विव पटल या जा सम्या का सम्या का सम्या का सम्या का विवय में विद्वानों में पर्याप्त बिरण १९५९ अर्थेद हैं। पाइचात्य विद्वानों ( जैसे ब्लूमफील्ड, ह्विटनी आदि ) ने अथर्व का मूल श्रीप हैं का एडों में माना है और अन्तिम दो काण्डों (१९ तथा २० काण्ड) को व्यक्तिरकालीन बताया हैं, परन्तु इस लक्षणग्रन्य में बीसर्वे काण्ड की सूक्त संख्या. ब्रुविदेवता आदि का निर्देश किया गया है। यह आश्वलायन के क्रमानुसार है। इसका हायपा यह मत है कि इस काण्ड के समस्त मन्त्र ऋग्वेद से लिए गए हैं और सिल्ए पञ्चपटलिका इस काण्ड के ऋष्यादि विवेचन में ऋग्वेदीय आश्वलायन के म का आश्रय लेती है। (४) दन्त्योष्टविधि " छोटा होने पर भी अथर्ववेदीय उच्चारण: है निमित्त विशेष महत्त्व रखता है । पवर्गीय बकार ओष्ट्य है, परन्तु वकार दन्त तथा बोह को सहायता से उच्चरित होने से दन्तोष्ट्य हैं। इस लक्षण ग्रन्थ में शब्दों का निरंश कर इनके स्वरूप का विवेचन है। इस प्रकार निर्णीत पदों की संख्या ११६ है इद्धस्वरूप के निर्णय में तथा अर्थनिर्णय के निमित्त इस स्वल्पकाय पुस्तिका की महनीय गिरमा को हम मलीभाँति आँक सकते हैं। अथर्व ४।३४।५ में (एव यज्ञानां विततो बहुछो ) में 'बहिष्ठः' पद को सायण, राथ, ह्विटीनी आर्दि—विटानों ने बकरादि याना है, परन्तु इस लक्षण ग्रन्थ के अनुसार (२।३) यह ओष्ट्य बकरादि है और गही शुद्ध पाठ शंकरपाण्डुरंग पण्डित के द्वारा सम्पादित अथर्व संहिता में अन्य हस्तलेखों के बाधार पर निर्णीत तथा स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार 'यावद् रोदसी विववाघे बिल' (अ०८।९।५) में भी 'वित्रबाघे' के द्वितीय वर्ण के स्वरूप का निर्णय यहाँ किया गया है कि यह स्पर्श वर्ण है (१।११)। इसका भाषाशास्त्र की दृष्टि से भी पूर्य कम नहीं है। इसमें दो अध्याय है जिनमें प्रथम अध्याय में १२ क्लोक तथा दूसरे में ११ रलोक हैं।

1

ì

(५) बृहत्सर्वानुक्रमणी रे—इस उपयोगो ग्रन्थ में प्रत्येक काण्ड के सूक्तों के मन्त्र, कृषि, देवता तथा छन्दों का पूर्ण विवेचन दिया गया हैं। 'सर्वानुक्रमणी' का जो स्थान कृषेदीय साहित्य में है, इस ग्रन्थ का भी वहीं महत्त्व अथवंबेदीय साहित्य में है। ग्रन्थ

वित्तृत है तथा संहिता के अनुसार ही २० काण्डों में विभक्त है।

सायणाचार्य ने अथर्ववेदीय भाष्य के उपोद्घात में पाँच विशिष्ट उपयोगी ग्रन्थों का विषय निर्देश किया है जिनमें कौशिक तथा वैतानसूत्र का परिचय पूर्व ही दिया गया है। तीसरा ग्रन्थ नक्षत्रकल्प है जिसमें क्षीस महाशक्तियों का निमित्तभेद से वर्णन है जिसमें अमृत शान्ति आदिम है और अभया महाशान्ति अन्तिम है। चतुर्थ ग्रन्थ अभिक्षरसकल्प में अभिचार के कालस्थानादि का निर्देश, कर्ता, कारियता और सदस्यों को आत्मरक्षा, तथा शत्रुकृत अभिचारों के निवारण के भी उपाय बत्लाये गये हैं।

रे. (३-५) इन तीनों का प्रकाशन, दयानन्द महाविद्यालय की ग्रन्थमाला में लाहौर में हुआ है पण्डित भगवद्दत के सम्पादन में।

पञ्चम ग्रन्थ रान्तिकल्प में विनायक ग्रह से गृहीत व्यक्ति का लक्षण, तथा विनायके शान्ति के लिए उपयुक्त होमादि का वर्णन है। अथर्व परिशिष्ट में अन्य वयनेके विषयों का विवरण दिया गया है। अथर्व का यह साहित्य भी अन्य वेदों के साहित्य समान उपयोगी और उपादेय है।

इसी विमाग से सम्बद्ध दो ग्रन्थ ऐसे हैं जो पिछले युग की रचना होने पर महत्वशाली हैं। इसमें प्रथम हैं महर्षि शौनक-प्रणीत चरणव्यूहसूत्र तथा दूसराई साद्विमेद-विरचित नीतिमञ्जरी। चरणव्यूह में ५ खण्ड हैं जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सा तथा अथर्व की शाखाओं का क्रमशः प्रतिखण्ड विवरण तथा अन्तिम खण्ड में फल्फ्र्यी है। इसके ऊपर महिदास ने १६१३ संवत् में (= १५५६ ई० में) काशी में रहते हा एक प्रनेयबहुल विवृत्ति (व्याख्या) लिखी है जिसमें मूल अर्थ की पुष्टि पुराणों के विश्वर उद्धरणों की सहायता से की गई है। नीतिमञ्जरी का वैशिष्टय यह है कि कुन्ने में उपलब्ध समस्त आख्यानों का और तज्जन्य उपदेशों का क्लाध्य संकलन इस क्ल में किया गया है। ऋग्वेद के आख्यानों का निर्देश वृहद्देवता में तथा तदमुसार साय-भाष्य में तत्तत प्रसंग में विशेष रूप से किया गया है। इस ग्रंथ के रचयिता दाहिक ने अष्टक क्रम से समग्र ऋग्वेद को आख्यान-संकलन को दृष्टि से छान डाला है ता जिस किसी घटना से किसी मनोरम व्यावहारिक शिक्षा की प्राप्त होती है उसे एक क्लोक में निबद्ध कर दिया है। ऋग्वेदीय आख्यान तथा तदुपदेश का संग्रह एक है क्लोक में किया गया है। प्रति-क्लोक में निर्दिष्ट मन्त्रों की व्याख्या ग्रन्थकार ने प्रका णिक वैदिक ग्रन्थों के उल्लेख के साथ बड़ी मार्मिकता तथा गाढ़ विद्वत्ता के साथ लं की है। द्यादिवेद गुजरात के निवासी थे तथा जैसा ग्रंथ की पुस्तिका से पता चला है कि उन्होंने नीतिमञ्जरो की समाप्ति १५५० संवत् ( = १४९४ ईस्वी ) में की गी इस ग्रंथ के माष्य में सायण के वेदभाष्य (१४ शतक) तथा षड्गुर्शाष्य की वेदारं दीपिका ( रचनाकाल ११८४ ई० ) से बड़ी सहायता ली गई है। इस प्रकार ऋखेरी आख्यानों के अनुशील्ब के निमित्त नीतिमञ्जरी एक अद्वितीय ग्रन्थ है?। मन्त्रों भाष्य में द्याद्विवेद ने अपनी गाढ़ विद्वत्ता और वैदिक अनुशीलन का विशेष परिन दिया है। वे सायण के भक्त होने पर भी उनका अन्धाधन्ध अनुसरण नहीं करही ऋ ज़ेद की व्यांख्या के निमित्त भी नीतिमञ्जरी उपयोगी सिद्ध हो सकेगी।

रे इस ग्रंथ का अनेक परिशिष्टों तथा उयोगी मूमिका के साथ संस्करण पंडित सीती राम जयराम जोशी ने काशी से प्रकाशित किया है, १९३३।

# वैदिक साहित्य और संस्कृति

दीव विव

भी विक्

श्री हैं। विशेष

(T)

前明

đ

4

[ ३ ]

# संस्कृति खण्ड

(१) वैदिक भूगोल और आर्य निवास

0

- (२) आर्यं और दासदस्यु
- (३) सामाजिक दशा
- (४) आधिक दशा
- (५) राजनैतिक देशा
- (६) वैदिक धर्म

### पृथ्वी महिमा

यस्यां समुद्र उत सिन्धुरायो यस्यामन्नं कृष्टयः संबभ्वः। यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेये दघातु॥ अथर्ववेद १२।१।३

मा निवास नाई महत्व अवाहे ( )

THE PAR SHE (9)

ner relie (v)

TR 100 (9)

# एकादश परिच्छेद

### वैदिक भूगोल तथा आयं निवास

संहिता और ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद् में उपलब्ब होने वाली भौगोलिक सम्बीका उपयोग करने से वैदिक युग को भौगोलिक स्थिति के विषय में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। इस जगत् का वेद में प्रथमतः विभाग तीन लोकों में किया गया है—पृथ्वो, अन्तरिक्ष या वायु लोक, द्युलोक अथवा स्वर्ग । अग्नि, वृक्षादि की स्थिति वृत्वी पर, मेघ, विद्युत्त तथा वायु को अन्तरिक्ष में और सूर्य की स्वर्ग लोक में है। के से एक ही 'स्वः' शब्द सूर्य तथा स्वर्ग दोनों के लिए प्रत्युक्त किया गया है। ब्राह्मणों मं इन्हीं के वास्ते 'मूं' 'मुवः' तथा 'स्वः' (तीन महाव्याहृतियों) के नाम भी आये हैं। विषण्ड में इसी कल्पना के अनुसार कुछ देवता पृथ्वी में रहने वाले, कितपय अन्तरिक्ष मं एहने वाले और कुछ द्युस्थान में रहने वाले बतलाये गये हैं। तात्पर्य यह है कि वर्ष वेद में लोकत्रय की यही कल्पना—पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा स्वर्ग-मान्य मानी गई है। लोकत्रय के भीतर पृथ्वी, आकाश तथा पाताल की कल्पना पौराणिक है और वेद में स्वीकृत नहीं की गई है।

ऋषेद से पता चलता है कि कभी प्राचीन समय में पृथ्वी तथा पर्वत बिल्कुल हिंबते डुलते थे और इन्द्र ने पृथ्वी तथा द्युलोक को दृढ़ बनाया (ऋ॰ २।१२।१), पृथ्वी क की तरह वृत्ताकार है। सूर्य के उदय तथा अस्त को लेकर विलक्षण कल्पना को श्रिय दिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (३।४४) सूर्य के विषय में कहता है कि वह <sup>व कभी उदित</sup> होता है और न कभी अस्त होता है। छोग जो समझते हैं कि सूर्य वस होता है, वह बात इस प्रकार है—दिन के अन्त में पहुँच कर सूर्य अपने को पलट की है और रात्रि को नीचे करके तथा दिन को ऊपर करके लौट जाता है। प्रातःकाल वें उदय केने की जो बात है उसका मतलब यह है कि सूर्य रात्रि के अन्त को पाकर अपने को घुमा देता है और दिन को नीचे तथा रात्रि को ऊपर करके पश्चिम की बीर जाता है। इसका अर्थ यह कि सूर्य के एक भाग में रहता है दिन या प्रकाश वा दूसरे भाग में रहती है रात्रिया अंधकार। जब वह पूरब से पश्चिम की ओर भियान करता है, तब उसका प्रकाशमय भाग हमारे सामने और अन्धकारमय भाग भार रहता है, यहीं हमारा दिन है। पश्चिम आकाश के अन्त को पाकर वह लौटता है। क्षेत्रकार वाला भाग हमारे सामने और प्रकाश वाला भाग हमारे ऊपर रहता है। इसीलिए उस काल में अन्धकार का राज्य रहता है और उसे रात्रि के नाम से २५ वै० सा०

पुकारते हैं। दिन-रात की यह कल्पना ऋग्वेद को भी अमान्य प्रतीत नहीं हैं। (ऋ० १।११५।४, ५।८१।४ आदि ):—

तत् सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोविततं संजभार। यदेदयुक्त हरितः सधस्था—दाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै॥ (ऋ॰ १।११॥॥

वैदिक भौगोलिक स्थिति के विषय में चर्चा करते समय इस बात पर व्यान है आवश्यक है कि आधुनिक तथा वैदिक नदियों के नामों में साम्य होने पर भी यह श्रे कहा जा सकता कि उनका प्रवाह-मार्ग प्राचीन काल में भी उसी स्थान पर गहि स्थान पर वह आजकल विद्यमान है। यह तो प्रसिद्ध बात है कि नदियों की पार्ट की स्थित बदला करती है। भवभूति ने इसी कारण किसी स्थान की पहचको वास्ते निदयों से बढ़कर पर्वतों का प्रमाण माना है। वैदिक आर्य पर्वतों से पित थे। काण्व-संहिता तथा मैत्रायणी संहिता में पुराणों में विख्यात कथानक का उत्ते मिलता है कि प्राचीन काल में पर्वतों के पंख थे; वे जहाँ चाहते थे उड़कर जागा हो थे। इससे उत्पन्न जनघन को हानि से वचाने के लिए इन्द्र ने पर्वतों के पंखों बेह डाला और पृथ्वी की सुरक्षित बनाया। यह किसी वास्तविक घटना का वर्णना के किसो काल्पनिक घटना की ओर संकेतमात्र है। पर्वत विशेष के नामों में 'हिल्ल (हिमालय) का नाम आता है, परन्तु इसके विस्तार के विषयों में किसी का का निर्देश नहीं मिलता। ऋग्वेद में 'मुजवत्' नामक एक विशिष्ट पर्वत का की मिलता है। ऋग्वेद (१०।३४।१ सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः) से पता नला कि सोमलता मूजवत् के ऊपर उगती थो। यह मुजवत् निरुक्त (९।८) की बार के अनुसार पर्वत का नाम था जिसकी स्थिति की जानकारी के विषय में अपर्वनी हमारी सहायता करती है। अथर्व के ५ वें काण्ड के २१ वें सूक्त के कथ्नाव मूजवत् पर्वत बहुत दूर उत्तर पश्चिम में गन्धार या बाल्हीक देश के पार्क पर था। यही पर्वत सोमलता का मूल स्थान था, जहाँ से सोम लाकर हाँ प्रस्तुत किया जाता था। आयों के पूरव की ओर बढ़ने पर यह स्यान हत्वी हो गया कि इसका व्यापार होने लगा। सोमयाग में 'सोम-परिक्रमण कर् ऐतिहासिक रहस्य है। शतपथ-ब्राह्मण ने (१।८।१।६) जल के ओषं (बाढ़) के कि होने पर मनु की नाव के उतरने के स्थान को 'मनोरवसर्पण' नाम दिया है है उत्तर गिरि हिमालय में यह स्थान कहाँ था ? इसका पता नहीं चलता।

१. तक्मन् मूजवतो गच्छ बह्लिकान् वा परस्तराम् । ७ गन्धारिम्यो मूजवद्म्योऽङ्गेम्य मगधेम्यः प्रैष्यन् जनमिव शेविध तक्मानं परिदद्मसि । १४

बारव्यक में (१।३१) क्रौज्ज, मैनाक, सुदर्शन पर्वतों के नाम पाये जाते हैं। इसी आरण्यक (१।७) में 'महामेरु' का स्पष्ट उल्लेख मिलता है जिसे कश्यप नाम का अष्टम सूर्य की नहीं छोड़ता, बल्कि सदा उसकी परिक्रमा किया करता है। इस वर्णन से स्पष्टतः क्रीत होता है कि 'महामेरु' से यहाँ अभिप्राय 'उत्तरी श्रुव' से ही है।

पार समुद्र

निहे

पह ले

पहि

पिं

गा

ff:

被

ı e

हो ह

हो

मदन

F

₹

त्व

W.

市

Jar.

1

ai

The state of

PO PE

समुद्र के विषय में ऋग्वेदकालीन वैदिक आर्य परिचय रखते थे या नहीं ? इस क्ल को लेकर पिंचम के विद्वानों में बड़ी चर्चा चला करती थी। अधिकांश विद्वानों ही सम्मति में आर्यगण समुद्र से कथमपि परिचय नहीं रखते थे, परन्तु वेद के गाड बनुशोलन ने स्थिति बदल दो है। अब निःसन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि आर्य क्षेत्र समुद्र से ही नहीं, प्रत्युत समुद्रजात मुक्ता आदि पदार्थों को भी जानते थे। इक्संहिता के अनेक स्थलों पर (१।७१।७, १।१९०।७, आदि ) नदियों के समुद्र में ाति का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं; वल्कि जहाँ आजकल राजपूताने बै मरुमुमि में बालुकाएँ लहर मार रही हैं, वहाँ उस समय एक लम्बा चौड़ा समुद्र वा। बाजकल के पूरबी भाग गंगा-यमुना की घाटी का स्थान भी, जहाँ बाज उत्तर प्रदेश तथा बिहार के प्रदेश अपनी जनसमृद्धि से शोभायमान हैं, उस समय वह समद्र के नीचे था। इस विषय का विस्तृत विवेचन पिछले परिच्छेद में किया गया है। ऋक (१४७१६) तथा अथवं (१९।३८।२) में समुद्रजात वस्तुओं का और विशेषत: समुद्र वे ज्लान 'मुक्ता' का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में किया गया है। तुप्र के पुत्र 'मुज्यु' की बास्यायिका का निर्देश अनेक स्थलों पर किया गया मिलता है। इस विख्यात कथा के बनुसार भुज्यु ने बहुत लम्बी समुद्र-यात्रा की थी जिसमें एक सौ डाँड़ों के जहाजों र्भ उपयोग किया गया था। इतने सुसज्जित जहाज के डूबने की आशंका ने 'भुज्यु' भे उस समुद्र में वेचैन कर डाला और अपनी रक्षा के निमित्त उसने अश्विनीकुमारों भे पुकारना आरम्म किया । इन्हीं दयालु देवताओं ने उस जहाज को किनारे लगाया बीर बंपने मक्तों के प्राण बचाये। इस कथानक से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य भवी समुद्र यात्रा करने से कभी मुँह नहीं मोड़ते थे तथा लम्बे-लम्बे सौ डौड़ों वाले काल बनाने और खेने की विद्या से भी भली भाँति परिचित थे। निद्या

कृष्वेद में निदयों के नाम अधिकता से पाये जाते हैं। वैदिक-साहित्य में अन्य भौगोलिक नामों की अपेक्षा निदयों के नाम कहीं अधिक बहुलता से उपलब्ध होते हैं। के से सिन्धवः' शब्द अनेक बार उन्लिखित हुआ है, परन्तु ये सात निदयों अनारम्भणे तदवीरयेशासनास्थाने असुरावे समहे।

यदिष्वना ऊह्युर्मुज्युमस्तं शतारित्रां नावमा तस्थिबांसम् । (ऋ॰ १।११६।५)

कौन सी हैं? इसका पता लगाना बड़ा किठन है। एक तो स्वयं निदयों की संस्था का से कहीं अधिक है, यदि प्रधान निदयों की ओर इस शब्द में संकेत माने तो भी कि निदयों को हम प्रधान निदयों के अन्तर्गत गणना मानें? सायण ने गंगादि सम नित्रों का उल्लेख किया है, परन्तु गोदावरी, कावेरी आदि दाक्षिणात्य निदयों की गणना स्व शब्द के भीतर नहीं की जा सक्ती, क्यों कि इनका निर्देश वैदिक साहित्य में कहीं हैं। मिलता। बहुत सम्भव है कि पंजाब की पाँचो निदयाँ—शुतुद्धि, विपाश, पर्यों विर्तता, असिक्नी—सिन्धु तथा सरस्वती के साथ इस शब्द में परिगणित की गई हैं। जो कुछ भी हो, इतना तो नितरां स्पष्ट है कि ऋग्वेदकालीन आयों के निवास के कि इस शब्द का प्रयोग होता था। 'सिन्धु' आर्य निवास का एक नितान्त विख्यात क्र था जिसकी कीर्ति अनेक मन्त्रों में गाई ही नहीं गई है, प्रत्युत जिसके नाम पर सम प्रवहणशोल जलस्रोत 'सिन्धु' के नाम से पुकारे जाते हैं। समुद्र के लिए भी किंद्र का प्रयोग मिलता है।

ऋग्वेद के १०म मण्डल में एक पूरा सूक्त ही निदयों की स्तुति में प्रमुक्त हुन है। १०।७५ सूक्त 'नदीसूक्त' कहलाता है जिसमें सिन्धु-तीरस्थ किसी प्रैयमेष नाम ऋषि ने अपनी सहायक निदयों से संबलित सिन्धु से प्रार्थना की है। इस सूक्त वहुत सी निदयों के नाम एक साथ आ गये हैं। सूक्त के पद्धम मन्त्र में सिन्दु में पूरवी सहायक निदयों के नाम क्रम से दिये गये हैं। पूरा मन्त्र यह है:—

इमं मे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्णया। असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तयाऽर्जीकीये प्रृणुद्धा सुषोमया॥

इन निदयों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है :--

- (१) गंगा—ऋग्वेद में इसी एक जगह गंगा का नाम स्पष्टतः बाबा है। 'उरुकक्षो न गाङ्ग्यः' (ऋ० ६।४५।३१) में गङ्गातीरोत्पन्न व्यक्ति के अर्थ में मूक् गाङ्ग्य शब्द से नदी का संकेत माना जा सकता है, पर यह स्पष्ट नहीं है। वहीं आयों का परिचय पीछे चलकर हुआ है। इसी कारण उल्लेखों की कमी है। किं (१३।५।४।११), जैमिनोय न्ना० ३।८३, तैत्ति ० आर० २।१० में गङ्गा का कि
- (२) यमुना—इस नदी का नाम ऋग्वेद, ऐतरेय तथा शतप्य के अनेक स्वी पर आता है।
- (३) सरस्वती—वैदिक अथों को पुण्यतमा तथा स्थाततमा नदी है कि किनारे वैदिक याग-विधान का बहुश: उल्लेख है। कुछ विद्वानों की सम्मिति में कि के लिए 'सरस्वतो' शब्द का प्रयोग किया जाता था, परन्तु पीछे कुरुर्ते वर्ता के के लिए इसका प्रयोग सीमित कर दिया गया। यह यमुना तथा शुतुद्री (श्वर्ता)

R

R à

H

i

Ì,

h

d

W

7

बा

H i

से

İ

FS.

1

F

N

d

d

1

क्षित्र में बहती थी। तथा समुद्र में अपना जल गिराती थी। पिछले काल में मरुमुमि क्षा विल्कुल सूख गई। यह आजकल पटियाला रियासत में सुरसुति के नाम मण्ड कोटी नदी है। इसी नदी के विषय में पौराणिकों का कहना है कि अदृश्य हम में आकर यह प्रयाग में गङ्गा-यमुना से मिल गई है, परन्तु वेद में इसकी पृष्टि नहीं वैद्य पड़ती। ऋग्वेद काल में यह पश्चिम समुद्र तक बहती थी। ब्राह्मणयुग में इसका मुख्ता आरम्भ हुआ। ताण्ड्य-ब्राह्मण (२५।१०।१६) में सरस्वती के लूस होने के स्थान का तथा जैमिनीय ब्राह्मण (४।२६।१२) में पुनः निकलने के स्थान का उल्लेख क्या गया है। सरस्वती के लुप्त हो जाने का स्थान 'विनशन' तथा पुनः उत्पन्न होने इ स्थान 'प्लक्ष प्रास्त्रवण' नाम से निर्दिष्ट है, जो 'विनशन' से घोड़े की गति से नीआलीस दिनों की दूरी पर स्थित था। आव्वलायन श्रौतसूत्र (१२।६।१) में इसका गम 'फाक्ष प्रश्रवण' दिया गया है।

- (४) शुत्रद्री वर्तमान सतलज। रामायण में यह 'शतद्रु' के नाम से विस्यात है।
- (५) परुष्णों —यह 'इरावती' के नाम से भी प्रसिद्ध थी। वर्तमान नाम 'रावी'। स्री के किनारे वैदिक युग का विख्यात दाशराज्ञ-युद्ध हुआ था जिसमें महाराज सुदास वें बपने विरोध में सम्मिलित होनेवाले दश पराक्रमी नरपतियों की सेनायें छिन्न-भिन्न कर डाली शीं।
- (६) असिक्नी —काली होने के कारण इस नदी का नाम "असिक्नी" पड़ा था। इसी का वर्तमान नाम 'चन्द्रभागा' या 'चेनाब' हैं। ग्रीक लोग वर्णविपर्यास कर से 'एकेसिनीज' के रूप में जानते थे।
- (७) मरुद्बृधा—यह कोई बड़ी नदी है। डा॰ स्टाईन के कथनानुसार इसका वाष्तिक नाम मरुवर्दवान् है। यह चेनाब की एक पश्चिमी सहायक नदी है।

(८) वितस्ता—'झेलम' नाम से प्रसिद्ध है। अभी तक कश्मीर में वितस्ता वैष' के नाम से विख्यात है जिससे इसके प्राचीन नाम की स्मृति आज भी जागृत है।

(९) आर्जीकीया—निरुक्त (९।२६) के अनुसार 'ऋजीक' पर्वत से उत्पन्त होंने के कारण या ऋजुगामिनी होने से इस नदी का यह नामकरण किया गया। यास्क की 'विपाश्' (व्यास) का नामान्तर बतलाते हैं, परन्तु इस एकीकरण के मान लेने पर निर्दियों के क्रिमिक उल्लेख की परम्परा त्रुटित हो जाती है। अतः यह झेलम तथा सिंघु के बीच में बहने वाली कोई सामान्य नदी प्रतीत होती है।

(४) सुषोमा—अटक जिले में बहनेवाली 'सोहन' नदी। निरुक्तकार इसका

गत्पर्य सिंघु नदी से ही लंगाते हैं। नदीसूक्त के षष्ठ मन्त्र में सिन्धु की पश्चिमी सहायक नदियों का नामोल्लेख मिलता हैं (ऋ. वे. १०।७५।६)—

तृष्टामया प्रथमं यातवे सजूः सुसत्वी रसया श्वेत्याया। त्वं सिन्धो कुभता गोमतीं कर्मु मेहत्न्वा सरथं याभिरीयसे॥

- (१) तृष्टामा—वस्तुतः यह सिन्धु की पहली सहायक नदी है। ऋग्वेद के ग्रें से भी यही घ्वनि निकलती है। आजकल यह 'जासकार' नाम से प्रसिद्ध है और कस्मीर के लद्दाख प्रान्त में है। आधुनिक नक्शे में यह दिखाई गई है।
- (२) सुसर्तु— वस्तुतः यह सिन्धु की सहायक दूसरी नदी है। आजकल 'सुर' नाम के प्रसिद्ध । यह दिक्षण से उत्तर जाती है। इसकी पश्चिमी सहायक नदी 'इस' और पूर्वी सहायक नदी 'पक्षुम' कही जाती है। "यह नदी जासकार नामक नदी है बाद उसी दिशा में सिन्धु से मिलती है।" वेद घरातल (पृ० ७७५) के लेकक अयह समीकरण कश्मीर देश के अधिकारियों की सूचना पर आधारित है। अत्पर प्रमाणित और मान्य है।
- (३) रसा—इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कई बार आता है। इस नदी को पार कर सरमा के पणियों के पास पहुंचने की घटना का उल्लेख ऋग्वेद (१०१०८। १-२) में किया गया है (कथं रसाया अतरः पयाँसि)। 'रन्हा' नामक नदी है इसका समीकरण अनेक विद्वान् करते हैं। वस्तुतः यह सिन्धु की तीसरी सहायक नदी है। वर्तमान नाम 'शेंबक' है और कश्मीर की नदी है।
- (४) स्वेती—सिन्धु की सहायक चतुर्थ नदी। कश्मीर में बहने वाली गिलीख नदी से इसकी एकता मानी गई है।
- (५) कुभा—सिन्धु की महत्त्वपूण सहायक नदी है जिसका उल्लेख ऊपर के नवे सूक्त वाले मन्त्र में तथा ऋग्वेद ५।५३।९ मन्त्र में किया गया हैं। वह मंत्र यह है :-

मा वो रसानितभा कुभा क्रुमु मी वः सिन्धुनिरोरमत्। मा वः परिष्ठात् सरयुः पुरोषिण्यस्मे इत् सुम्नमस्तु वः॥

[ भावार्थ—हे मस्तों, आपको रसा, अनितमा, कुभा, क्रुमु और सिन्धु निकृष्ट रमण न करावें और पुरीषिणी (जलवाली) सरयू भी मत रोकें।]

कुमा की वर्तमान पहिचान 'काबुल' नदी से है। यह सिन्धु की सहायक नदी हिन्दुकुश से दक्षिण है, कुनार तथा पंजकोरा आदि इसकी सहायक नदियाँ है।

(६) मेहत्त् जिस मन्त्र में यही नदी सिन्धु की सहायक मानी गई है त्या इसकी संख्या छठी है। गोमती तथा क्रुम से पहिले ही सिन्धु से मिलने की घटना क्र

वर्णन है। अतः आजकल 'सवान' नदी से इसकी पहिचान की जा सकती है।
(७) गोमती—सिन्धु की सहायक नदी के रूप में उल्लिखित इस गोमती की
पहिचान वर्तमान 'गोमाल' से की जाती है। यह अफगानिस्तान की नदी है जो किल्
नदी में डेरा स्मालइल खाँ तथा पहाड़पुर के बीच गिरती है।

(८) क्रुमु—वर्तमान नाम कुरम जो सिन्धु की पश्चिमी सहायक नदी है। इनके विदियों के नाम इस प्रकार हैं:—

मुवास्तु — ऋ ०८।१९।२७ तथा निरुक्त ४।१५ में उल्लिखित है। यह सिन्धु की हिंगिका कुमा (काबुल) की सहायक नदी है। थाजकल यह 'स्वात्' नाम से क्यांतिस्तान की नदी है।

मंत्र

गोर

To.

H,

के

बा

एव

को

4

1

q

d

1

Z

1

सरयू—(ऋ॰ ५।५३।९; १०।६४।९)—कुमा, कुमु, सिन्धु आदि पश्चिमी विश्वों के साथ उल्लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह भी पश्चिमी नदी है। अतः इसे बबोध्या के पास वहने वाली सरयू मानना नितान्त भ्रान्त है। अवेस्ता में यही 'हरोयू' के नाम से विख्यात है। आजकल इसे 'हरिरुद' कहते हैं।

विपाश्—( ऋ ० ३।३३।१,३ । ४।३०।३१ ) = पंजाव की व्यास नदी ।

आपया—(ऋ॰ ३।२३।४) कुरुक्षेत्र की नदी है, जो सरस्वती की सहायक नदी है। मानुषतीर्थ से पूर्व एक कोस पर है और बरसाती नदी है, जो अस्थिपुर के पास महेब्बरदेव के समीप है।

दृषद्वती—बड़ी महत्त्वशालिनी नदी है। यह सरस्वती की सहायक नदी है। यह बाबकल 'घग्घर' या चितंग नदी हो सकती है। ऋग्वेद (३।२३।४) में इसका उल्लेख गतों की यजस्थली के रूप में आपया तथा सरस्वती के साथ आया है। इसके उत्पत्ति-सात का नाम दृषद्वती प्रभव्य (या अर्म) है (लाट्यायन श्रोत सूत्र १०।१९।९), वो हिमाल्य के प्रत्यन्त पर्वत पर है। यह नदी सरस्वती के साथ जहाँ संगम करती थी उत्का नाम 'दृषद्वत्यप्यय' (कात्यायन-श्रोत्रसूत्र २४।१९८) या 'दृषद्वत्या अप्यय' है। वंगम के स्थल पर यज्ञों के अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। लाट्या० १७१,२ से पता किता है कि यह नदी कभी सोदका होती थी और कभी-कभी अनुदका भी। फलतः यह वर्षविहा नदी थी। मनु० (२।१७) ने दृषद्वती तथा सरस्वती को देव-नदो कहा है विवा इनके बीच वाले प्रदेश को 'ब्रह्मावर्तं पुण्यभूमि बतलाया है।

सदानीरा—( शतपथ १।४।१।१४) यह नदी कोशल और विदेह राज्यों की धीमा थी। सम्भवतः वर्तमान गण्डकी नदी से इनका एकीकरण किया जा सकता है। स्व नदी के पश्चिम ओर था कोशल देश तथा पूरब ओर था विदेह (सैषाप्येतिह कोसलविदेहानां मर्यादा—शत० १।४।१।१७)।

हुन सुस्पष्ट उल्लेखों के अतिरिक्त कुछ निदयों के अस्पष्ट नाम भी मिलते हैं— अनितमा (ऋ० ५।५३।९)—सिन्धु की कोई पश्चिमी सहायक नदी; यव्यात्रती (ऋ० ६।२७।६) पंजाब की कोई नदी; रथस्या (जैमिन बा० २।२३५)—पता वहीं। वरणावती (अथर्व ४।७।१)—सायण के मत में किसी ओषि का नाम। इंड लोग इसे काशी के पास 'वरुणा' बतलाते हैं। विबाली (ऋ० ४।३०।१२)— अज्ञात नदी, शिफा (ऋ० १।१०४।३)—असुर कुयव की दोनो पित्यों के लिए की घारा में मारे जाने की प्रार्थना पूर्वोक्त मन्त्र में है। अतः यह नदी प्रतीत होती है। हिर्यूपीया (ऋ०६।२७।५) में कहा गया है कि इन्द्र ने इस नदी ए अम्यावर्ती चायमान के लिए वृचीवर्तों को मार डाला था और अगले मन्त्र में इस पूर्व का स्थान यव्यावर्ती बतलाया गया है। अतः सम्भवतः हिर्यूपीया तथा यव्याक्ते एक ही अभिन्न नदी के नाम हों।

निदयों के विवरण के अनन्तर वैदिक काल के प्रदेशों के वर्णन की और जात देना समुचित प्रतीत होता है। प्राचीन साहित्य में किसी जातिविषयक तथा उनके निकार स्थान के लिए एक ही अभिन्न शब्द प्रयुक्त किया जाता है जिसे जनपदवानी कर कहते हैं, जैसे 'काशि'। यह शब्द काशि नामक देश तथा जाति के लिए भी प्रकृत किया जाता था। वेद में ऐसे जनपद-वाची शब्द प्रचुरता से मिलते हैं। इन नामों के देखने से यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन जातियों का निवास सर उन्हीं स्थानों पर था जहाँ ये स्थान आजकल मिलते हैं। जातियाँ एक स्थान से दूसरे स्थानों पर कालान्तर में हरतो बढ़ती थीं और अपना नाम भी साथ लेती जाती थीं। ऐसी दशा में इन स्थानों की मौलिक स्थिति का ठीक-ठीक निर्णय करना एक लिए पहेली है।

ऐतरेय ब्राह्मण (८१३) ने राजा के महाभिषेक प्रसङ्घ में इस आर्यमण्डल को पीन भागों में विभक्त किया है—प्राच्य (पूरव के लोग तथा देश), दक्षिण, पश्चिम में नीच्य तथा अपाच्य (पश्चिम के रहनेवाले लोग), उत्तर हिमालय से उस पार उत्तर कुर और उत्तर मद्र नामक जनपदों की स्थिति थी और सबों के बीच था प्रवासका प्रतिष्ठा' अर्थात् प्रतिष्ठित घ्रुव मध्यम देश जिसमें कुरु-पाञ्चालों का निवास था। म् आदि स्मृतिकारों के द्वारा वर्णित 'मध्यदेश' की कल्पना का मूल ऐतरेय के खीव वर्णन में है। वैदिक प्रंथों में अनेक देशों के नाम उपलब्ध होते हैं, जो इन्हीं भिन्न-भिन्न दिङ्मण्डलों में विभक्त थे।

आर्यनिवास के बीच में कुरुपाञ्चाल जनपदों का नाम आता है। कुरु तथा प्रश्निका नाम सदा सिम्मिलित रूप से मिलता है। अतः ये एक सिम्मिलित राष्ट्र प्रतीव हों हैं। ब्राह्मण-प्रंथों में इनकी प्रकृष्ट प्रशंसा का कारण यह है कि यह आर्यसम्पता के केन्द्र माना जाता था, इसी देश में सरस्वती नदी थी। कुरु-पाञ्चालों की याप-पर्वति सबसे श्रेष्ठ बतलाई गई है (श० ब्रा० १।७।२।८), इस देश के राजा लोग राक्ष

१. हिमवद्विन्घ्यर्योर्मघ्यं यत् प्राग् विनेशनादिप । प्रत्यगेव प्रयागाच्च मघ्यदेशः प्रकीतितः ॥ ( मनुस्मृति २।२१ )।

M

10

77

R

di

वान

m

R

R

कें

सरे

ÌI

44

H

H

Ŋ

ń

a

1

किया करते थे (श० व्रा० ५।५।२।३) तथा शीतकाल में दिग्विन्त्र्य के लिए व्राव करते और ग्रीष्म ऋतु में घर लीट आते थे (तै० व्रा० १।८।४।१-२)। व्यक्तियों में इस देश के व्राह्मणों की विद्याबृद्धि की भूयसी प्रशंसा उपलब्ध होती है। व्रुव तथा पञ्चाल दो भिन्न-भिन्न जातियाँ थीं। ऐतरेय व्रा० के अनुसार कुछ कुछ के व्रिमालय के उत्तर ओर भी रहते थे, जिन्हें 'उत्तर कुछ' कहा गया है (ऐत० ८। १४) ब्राह्मण ग्रन्थों के अवलोकन से पता चलता है कि बौदीच्य-उत्तर के निवासियों— वे बोली विशुद्ध थी। शतपथ (३।२।३।१५) का कथन है कि उत्तर की बोली कुसाझाल की बोली के समान है तथा — 'पथ्या और 'स्वस्ति'— विशुद्ध है। गौपथ ब्राह्मण (१।३।६) में भी औदीच्य ब्राह्मणों की प्रशंसा की गई है। कुरुपञ्चाल के ब्राह्मण तास्त्र का कारण निःसन्देह यह है कि इसी प्रदेश में महत्त्वशाली ब्राह्मण ग्रन्थों की प्रवृत प्रचार किया तथा अन्यत्र अपने उपनिवेश बनाये। इस प्रकार आर्य धर्म तथा संस्कृति का प्रवृत प्रचार किया तथा अन्यत्र अपने उपनिवेश बनाये। इस प्रकार आर्य धर्म तथा संस्कृति का पूल स्रोत यहीं से प्रवाहित होकर अन्य देशों को धार्मिक तथा सदावारी काता रहा। अतः स्मृति-ग्रंथों में सर्वत्र यह देश 'ब्रह्मावर्त' के महनीय नाम से अभिन्ह्य किया गया है।

उत्तर पश्चिम के देशों तथा जातियों में गान्धरि, कन्बोज, कीकट, बह्लिक तथा गहीं के नाम मिलते हैं। कम्बोजों का विशेष वृत्त नहीं मिलता। कीकट (ऋक्॰स॰ अप्राश्य से) ज्ञात होता है कि विपाश् तथा शुतुद्री के पास कोई अनायों का निवास श जहां गायों की बहुलता थी। वहीं कोकट देश था। 'पिछले कोषकारों ने कीकट के को मगध का ही पर्याय माना है, परन्तु ऋग्वेद में ऐसी स्थित न थी। गन्धारि ऋ॰ १।१२६।८)—प्रसिद्ध गन्धार देश का नाम है। अथर्व (५।२२।१४) में ज्वर से प्रार्थना की गई है कि वह गन्धारि जातियों में चला जाय । छान्दोग्य (६।१४।१) से पता लगता है कि उपनिषद् काल में गंधार देश आर्य-निवास से बहुत ही दूर पड़ गाया था। पूरव की ओर आर्यों के बढ़ाव के कारण गंधार का दूर पड़ जाना लाभाविक ही है। 'गांधारीणामिवाविका' से पता चलता है कि गंधार देश सुन्दर पेमावाली भेड़ों के लिए ऋग्वेद के समय में प्रसिद्ध था। बिल्हिक देश में ज्वर के के जाने के लिए अथर्व में प्रार्थना की गई है । इसी नाम का पिछले ग्रंथों में विह्योक नाम से उल्लेख है। वाहीक का नाम शतपथ (१।७।३।८) में मिलता है। यह उत्तर-पश्चिम की कोई विशिष्ट जाति थी जो महाभारत-काल में पंजाब में

रे. पथ्यया स्वस्त्या प्राजानन् तस्मादत्रोत्त राहि वाग् वदति कुरुपञ्चालत्रा वाग्घ्येषा—

श वा ३।२।३।१५ ।

रे. गंघारिस्यो मुजवद्स्योऽङ्गेस्यो मगधेस्यः ।

<sup>ै.</sup> यावज्जातस्तवमं स्तावानसि बह्धि केषु न्यौचरः (५-२२-५)

आकर रहनें लगी होगी। महाभारत में वाहीक पंजाब का ही नाम बंतलाया गया है जो आयों से दूर होने के कारण आयों के निवास योग्य भी नहीं माना गया है। क्ष्र (बृह० ३।३।१) तथा महावृष (अ० ५।२२।४, जैमिनीय ब्रा० १।२३४, छान्तेष ४।२।५) उत्तर की ओर देश थे।

मद्र—मद्र देश वर्तमान पंजाब का एक छोटा भाग था। इनकी राजवानी शक्त थी जो आजकल का 'स्यालकोट' है। इसी मण्डल में यह देश था। शाकल के वैभव श्र वर्णर बौद्ध ग्रन्थों में, विशेषतः 'मिलिन्द प्रश्न' में, मिलता है। हिमालय के उत्तर है (परेण हिमवन्तम्) उत्तरभद्र नामक जनपद का उल्लेख 'उत्तर कुरु' के साथ ऐत्रोस ब्राह्मण (८।२।१४) में किया गया है।

महावृष—देश-विशेष, परन्तु भौगोलिक स्थिति का पता ठीक-ठीक नहीं चलता। अथर्ववेद में मूजवन्तों के साथ उल्लेख हैं जहाँ ज्वर को चले आने के लिए आप्र है। छान्दोग्य (४।२।५) में लिखा है कि राजा जानश्र्ति पोत्रायण ने महावृष देश में बहु- ज्ञानी संयुग्वा रैक्व को 'रक्वपर्ण' नामक ग्राम दिया था। क्या यह तराई का कोई स्थान है ? जहाँ ज्वर की अधिकता आज भी उपलब्ध होती है।

कुरुपञ्चाल से पूरब ओर के अनेक देशों के नाम वैदिक साहित्य में उल्लिखित हैं जिनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है:—

काशि या काश्य — अथर्व ५।२२।१४ ( पैप्पलाद शाखा के अनुसार ), अत्यव १३।५।४१९, जैमिनीय २।३।१९, बृहदारण्यक २।१।१ में उल्लिखित काशी वर्षेषि काशी ही है। ब्राह्मण युग में भी इसकी प्रख्याति कम न थी। 'काशि' काशी के विक्षित काशी ही है। ब्राह्मण युग में भी इसकी प्रख्याति कम न थी। 'काशि' काशी के विक्षित काशी हैं। काशी नरेश वृतराष्ट्र को शतानोक सात्राजीत ने युद्ध में हराया था। बृहदारण्य में अजातशत्रु काशी के राजा बतलाये गये हैं। काशी तथा विदेह कभी एक स्विम्मिलित थे, क्योंकि कौषीतिक उपनिषद में 'काशी-विदेह' नाम समस्त रूप में मिल्डी हैं तथा बृहदारण्यक में गार्गी ने अजातशत्रु को काश्य या वैदेह बतलाया है (काशो विदेह) वा उग्रपुत्र:—बृह० ३।८।२)।

कोशल — इस देश का नाम शतपथ (१।४।१।१६), तथा जैमिनीय बार्व में मिलता है। कोसलों का नाम विदेहों के साथ मिलता है जिससे जान पड़ता है कि बीहे के समय के अनुसार वैदिक काल में भी ये आसपास ही निवास करते थे।

विदेह—शतपथ (१।४।१०) में 'विदेघ' नाम से भी इसी देश का निर्देश किंग गया है। यह वही देश है जो आजकल बिहार में तिरहुत के नाम से विख्यात है। शतपथ के कथनानुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि आर्य संस्कृति का इस देश प्रवार कुरुपञ्चाल से ही पीछे चल कर हुआ, परन्तु उपनिषद् काल में अपने बहाबी तथा विद्वान् राजा जनक के कारण इसने विपुल ख्याति अर्जन की थी। वृह्दारण वे

क्षिस सभा का मनोरम वर्णन है वह जनक के ही दरबार में हुई थी। क्षि होग काशियों के साथ एक सम्मिलित राष्ट्र माने जाते थे। कोशल तथा विदेह क कि लाग पर 'सदानीरा' थी, जो सम्भवतः वर्तमान गण्डकी होगी।

माध-ऋग्वेद में मगध का नाम नहीं मिलता; परन्तु अथर्व में अङ्ग से साथ क्ष में जबर के चले जाने की प्रार्थना को गई है (५।२२।१४)। अङ्ग के साथ विष्य होने से इसे पूरबी देश मानने में कोई आपत्ति नहीं है। यजुर्वेद के पुरुपमेघ प्राप्त करें कि स्वतिक्ष के लिए बतलाई गई है (यजु॰ ३०।२२०), क्षा अथवं संहिता (१५ २।५) में मागध न्नात्य का मित्र, मन्त्री तथा उसका हास्य हबाया गया है। (मित्रो मागधो विद्वान् हासोऽहरुव्णीषम्)। लाट्यायन क्रांतुत्र ( ८।६।२८ ) में व्रात्य मगधदेशीय व्रह्मबन्धु के रूप में स्वीकृत किया गया है। इसव उल्लेखों से प्रतीत होता है कि वैदिक काल में मगध के निवासी सम्यता तथा मं की दृष्टि में नितान्त हेय और हीन समझे जाते थे। इसका कारण यही या कि ये क्षे बाह्यणधर्म में बहुत पीछे सन्निविष्ट किये गये। पिछले समय में यहाँ की मुमि क्षियाग के तिरस्कार करनेवाले बौद्धधर्म के उदय के लिए नितान्त उर्वरा सिद्ध हैं। जान पड़ता है कि यहाँ के निवासियों ने कला-कौशल, विशेषतः संगीत के सीखने है प्रति विशेष आदर दिखाया। इसीलिए राज-दरवार में 'मागध' का समादर बनतर में होने लगा।

ITI

19

라

मेंई

i

प्ब

गि

बा-

यन

19

14

đ

T

q

बङ्ग-इस देश का नाम ऋग्वेद में नहीं मिलता, परन्तु अथर्ववेद में मगध के वाव इसका नामोल्लेख है (५।२२।१४) गोपथ-ब्राह्मण में 'अङ्गमगधाः' समस्त पद में उपलब्ध से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में अङ्ग और मगध सम्मिलित राष्ट्र को जाते थे। भागलपुर के आसपास का प्रदेश आधुनिक काल में 'अङ्ग' देश का कि है।

दिक्षण के कितपय देशों के भी नाम मिलते हैं। चेदिराज कशु के दान की क्षा ऋ० ८।५।३७ में गाई गई है, 'चेदि' की स्थित बुन्देलखण्ड में थी। शतपथ शिशिशि ) दक्षिण के राजा नड़ 'नैषिघ' कहे गये हैं। जैमिनीय ब्रा० (२।४४२) विदर्भ नाम आया है, परन्तु इसकी निःसन्दिग्ध स्थिति विचारणीय है। मत्स्यों का गम शतपथ (१३।५।४।९) तथा गोपथ (१।२।९) में आता है। ऋग्वेद ७।१८।६ में सका उल्लेख किन्हीं लोगों की राय में माना जाता है, परन्तु इनका निवास कहाँ ग वह ठीक-ठीक नहीं बतलाया जा सकता। आर्यों की सीमा पर रहनेवाली जित्य जातियों का भी उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। ऐतरेय किए (७१८) से पता चलता है कि जब विश्वामित्र ने शुनःशेप को अपना ज्येष्ठ शिमाना, तब उनके पुत्रों ने घोर विरोध किया। इस पर क्रुद्ध होकर ऋषिपर्य ने शिं को शाप दे दिया; जिसके कारण ये लोग आन्छ, पुण्डू, शबर, पुलिन्द तथा मूर्तिब नामक उपान्तवासी दस्यु जातियों में परिणत हो गये। पिछले ऐतिहासिक काल में हर इन जातियों के आवासस्थान से भली माँति परिचित हैं, परन्तु ब्राह्मण युग में इन कर जातियों की स्थिति किस ओर थी और कहाँ थी ? इसका ठोक-ठीक पता वताना का ही कठिन कार्य है। आन्ध्र—जो इस समय मद्रास प्रान्त के उत्तर में स्थित है—को दक्षिणापथ के उत्तरी भाग में रहते थे। इसी प्रकार 'पुण्डू' लोग विहार के दक्षिण का में रहते थे, परन्तु ऐतरेयकाल में इनकी भौगोलिक स्थिति का यथार्थ परिस नहीं चलता।

देशों के नाम के अतिरिक्त कित्पय स्थानों के भी नाम बैदिक ग्रन्थों में बाते हैं जिनमें कित्पय प्रसिद्ध स्थान नीचे दिये जाते हैं :—काम्पिल (तै॰ सं० ७।४।१९।१) = पञ्चाल की राजधानी, कुछक्षेत्र —पुण्यभूमि रूप से उल्लेख किया गया है, तूलंकुछक्षेत्र का उत्तरी भाग (तै॰ आ॰ ५।१।१) त्रिप्लक्ष —दृषद्वती के अन्तर्धात क्ष्मान यमुना के पास था (ताण्ड्य २५।१३।४), नैमिश (काठक सं० १०।६, अन्तर्ध १।२।१३) —प्रसिद्ध नैमिषवन, वर्तमान निमिसार। परी ल्ले — कुछक्षेत्र में पित्रका कोई स्थान (ताण्ड्य २५।१३।१) अन्य अनेक छोटे-मोटे स्थानों का उल्लेख यनका किया गया है जिनका वर्णन अनावश्यक समझकर नहीं किया जाता है।

### (२) आर्यो का निवास-स्थल

ऋग्वेद के अनुशीलन करने से हम वैदिक आर्यों के निवास-स्थल का पर्याप्त परिव पाते हैं। ऋ खेद में आर्य निवास के लिए सर्वत्र 'सप्तसिन्धवः' शब्द का प्रयोग स्थि नाया है। वैदिक मूगोल' प्रकरण में हमने दिखलाया है कि आर्य-निवास की स विख्यात निदयों के विषय में प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, पत् इतना तो निश्चित सा है कि जिसे आजकल पंजाब के नाम से पुकारते हैं गी लिए या उससे कुछ विस्तृत भूखण्ड के लिए 'सप्तसिन्धवः' शब्द व्यवहृत होता वा आजकल के अफगानिस्तान, पंजाब तथा कश्मीर से आर्यजन परिचित थे। अर्था निस्तान में बहनेवाली कुभा (काबुल), सुवास्तु (स्वात्), क्रमु (कुरंग) हा गोमती (गोमती) निदयों से वे लोग परिचय रखते थे। 'सिन्धु' की जानकारी विषय में कहना ही व्यर्थ है। ऋग्वेदी मंत्रों में 'सिन्घ' की भूयसीं प्रशंसा राष्ट्री होती है। ऋग्वेद के नदी-सूक्त (१०-७५) में सिन्धु का इतनी ओजस्विनी भाषा चर्णन किया गया है कि नदी के तुमुल तरंगों का दृश्य नेत्र के सामने झलको ला हैं। प्रेयमेघा का कहना है कि सिन्धु का शब्द पृथ्वी से उठकर आकाश तक की आधारि कर देता है, महान् वेग से उज्जवल बनकर यह चलती है। इसके शब्द की कुल मन में ऐसा भान होता है कि मेघ घोर गर्जन के साथ वृष्टि कर रहा हो। चैसी ही आती है जैसे वृष गर्जन करता हुआ आता हो (ऋ॰ वे॰ १०१७५१३)

दिवि स्वनो यतते भूम्योपर्यन्तं शुष्ममुदिर्यात भानुना ॥० अभ्रादिव प्रस्तनयन्ति वृष्टयः सिन्धुर्यदेति वृषभो न रोख्वत्॥

R

F

ज्जी भाग

1

i

1)

वा

IĬ

T

न

H

eri i

d

1

11

4

A

एक दूसरे मन्त्र में सिन्धु का अपनी सहायक निदयों के संगम का दृश्य बड़ी तेवक भाषा में अभिराम उपमाओं के सहारे प्रस्तुत किया गया है (ऋ० वे०-

अभि त्वा सिन्धो शिशुमिन्न मातरो वाश्रा अर्धन्ति पयसेव धेनवः। राजेव युध्वा नयसि त्वमित् सिचौ यदासामग्रं प्रवतामिनक्षसि॥

[हे सिन्धो ! जैसे कोमल बछड़े के पास रंभाती गायें दूघ लेकर दौड़कर जाती है , उसी तरह ये निदयाँ आवाज करती हुई तुम्हारे मिलने के लिए दौड़ी आती हैं। इह के समय लड़ाकू राजा जिस प्रकार अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ता है, उसी कार तुम भी इन सहायक निदयों को अपने साथ लेकर आगे चढ़ती चली बाती हो ]

बतः निश्चय है कि आयों के हृदय पर प्रबल-तरंगमयी वेगवती सिन्धु के प्रवाह ने अपना प्रभाव जमा रखा था। वे लोग प्राकृतिक दृश्य से ही प्रमानित नहीं हुए थे, प्रत्युत यहाँ अपने सुख के साधनों को पाकर वे अत्यधिक आनन्दित हुए थे। किं प्रदेश उनकी उपज के लिए प्रख्यात था तथा यहाँ के उत्पन्न सुन्दर घोड़ों के बार्य लोग युद्ध के उपयोग में लाते थे। बहाँ सुन्दर रथ होते थे तथा कपड़ों के लिए यह प्रदेश नितान्त प्रसिद्ध था। इसलिए 'सिन्धु' की ऋषिगण 'स्वश्वा,' 'सुवासा,' 'वाजिनीवती' 'ऊर्णावती' आदि विशेषणों के द्वारा प्रशंसा करते नहीं करते (ऋ० १०१७५१८)। आयों का निवास 'सिन्धु' के उभय किनारों पर फैल्प्र हुवा था। इसीलिए 'आयों' का नामकरण इसी नदी के अभिधान पर कालान्तर में स्मन्त हुवा। ईरानी लोग सिन्धु' को, 'स' को 'ह' में परिवर्तित कर 'हिन्दू' नाम से क्या ग्रीक लोग 'सिन्धस्' शब्द में सकार का लोग कर 'इन्दुस्' के नाम से पुकारते थे। स्थी 'इन्दुस्' से पूरे देश का नाम 'इण्डिया' पड़ गया; इस सुप्रसिद्ध तथ्य को यहाँ द्वराने की आवश्यकता नहीं।

ऋषेद में 'सरस्वती' नदी का भी बड़ा माहत्स्य है। आर्य-निवास की यह भी एक मूरिप्रशंसित नदी थी। कालान्तर में प्रसिद्धि-लाम करनेवाली गंगा तथा यमुना का उल्लेख ऋष्वेद में बहुत ही स्वल्प है, परन्तु सरस्वती की प्रशंसा करते ऋषि लोग कभी नहीं अघाते थे। सरस्वती की प्रशंसा में अनेक मन्त्र उपलब्ध होते हैं। इसी के किनारे वैदिक ऋषिलोग सामगायन करते हुए यज्ञवागों के अनुष्ठानों में दत्तचित्त रहा करते थे। गृत्समद ऋषि विनयावनत हृदय से सरस्वती को लक्ष्य कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे निदयों में सर्वश्रेष्ठ, देवियों में अग्रगण्य, पूजनीया माता, हमलोग अप्रशस्त हैं, ऐसी हंगा कीजिये जिससे हमलोग भाग्यशाली बन जाँय (ऋ० वे० २।४१।१६) ।

अन्वितमे नदीतमे देवितमे सरस्वित।
अप्रशस्ता इव स्मिस प्रशस्तिमम्ब नस्कृषि॥

सिन्धु नदी के पूरब और जिस प्रकार भिन्न-भिन्न आर्य जातियाँ अपने जीवने सुख-साधनों के सम्पादन में लगी हुई कालयापन कर रही थीं, जर्सी प्रकार सिन् मुख-साधना क सम्मार्थ । अपनी प्रजाओं का कल्याण-साधन करते हुए हा यारेचमा मार्ग न न न न किए दूर के विष् दूर के किए दूर के किए दूर के किए दूर के किए दूर के किए दूर के किए दूर के . फैले हुए थे। इस विषय में ऋग्वेद के पञ्चम मण्डल के ६१ वें सूक्त का पिराह्म नितान्त महत्त्वशाली है। उसके अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गोमती है (वर्तमान गोमल) के आस-पास के पार्वत्य प्रदेशों में आर्थों की सम्यता जीती नाहे थी। इसी नदी के तीर पर पर्वतमय प्रदेश में राजा रथवीति दार्म्यं (दम्पृत्र) क्ष राज्य था । अत्रिवंशो अर्चनाना ऋषि इनके सोमयाग में प्रधान होता का का किया करते थे। इसी ऋषि के पुत्र का नाम 'क्यावाक्व' था, जिन्होंने महतों के बन्ध से ऋषित्व लाभ करके रथवीति की कन्या से विवाह किया (ऋ० ५।६४।७) एउ रथवीति के राज्य से कुछ ही दूर पर राजा तरन्त का राज्य था, जिनको सन्तीह महिषी का नाम 'शशीयसी' था (ऋ० ५।६१।६) तरन्त के राज्य के पार्ह प्रमीड़ राज्य करते थे, जो 'विददश्व' के पुत्र होने से 'वैदद्श्व' के नाम से प्रसा थे (ऋ॰ ५।६१।९)। बहुत सम्भव है कि विदेशी आक्रमणों से आयों की रक्षा करे के अभिप्राय से प्रेरित होकर इन राजाओं ने इस पश्चिमोत्तर भूभाग को अपने बीला कुत्यों का भाजन बनाया तथा इधर ही निवास कर ये लोग प्रजा का कल्याण सान करते थे।

इस आयं-निवास की चतुःसीमा का उल्लेख ऋग्वेद के मन्त्रों में स्पष्टाक्षरों में कि पादित किया गया है। ऋग्वेद १० वें मण्डल १३६ वें सूक्त के ५ वें मन्त्र में प्रसमुद्र तथा अपर समुद्र का निर्देश मिलता है। यह पूर्व समुद्र आज कल की वंगि की खाड़ी को संकेतित नहीं करता, प्रत्युत उत्तर प्रदेश, बिहार तथा वंगाल बार्ष पूरवी प्रान्तों की भूमि पर उस समय लहराता था। 'सप्तसिन्धव' के पूरव बोर वर्गि रहने से यह 'पूर्व सागर' के नाम से अभिहित किया जाता था। उस युग में व समुद्र गाकुंय प्रदेश, पञ्चाल, कोसल, मगध, विदेह, अङ्ग तथा वङ्ग देश को समाई करके विद्यमान था। ऋग्वेद में इन पूर्वी प्रदेशों का नाम कहीं भी उपलब्ध नहीं होता।

( ऋ० १०।१३६।५)

एष श्रेति रथवीतिर्मघवा गोमतीरनु । पर्वतेप्पश्रितः । (ऋ० ५।६१।१९)

२. वातस्याश्वो वायोः सखाथो देवेषितो मुनिः । उमा समुद्रावा क्षेति यश्च पूर्व उतापरः ।

वन

न्यु हे

नाः

10 7

वेद्य मंद्र

विद्

) |

1

नुष्

राव

शंद

स हो

EIIT

क्ले

स्म

144

ıle.

113

ık

F

F

क्रान हेतु यही है कि यह समस्त मूखण्ड अभी समुद्र-गर्भ में विलीम था, उससे श्रका नहीं निकला था। पिछले युगों में ख्याति तथा पवित्रता लाभ करने वाली गंगा बहर पर के ऋग्वेद में स्वल्प निर्देशों को देखकर हमें विस्मय न करना चाहिये. बारिय समय ये दूर तक बहने वाली लम्बो निदयाँ न होंगी बल्कि थोड़ी दूर तक ही प्रवाहित होने वाली स्वल्पकाया सरिता-मात्र थीं। यह पूरव सागर सप्तसिन्वव की वर्ष सीमा से अत्यधिक सिन्निकट रहा होगा, जिससे गंगा-यमुना के दूर तक बहने का ही अवकाश न रहा होगा। 'अपर समुद्र' वर्तमान अरब सागर का ही कोई भाग होगा, जो सिन्धु प्रदेश के ऊपर तक प्रवाहित होता था। इतना ही नहीं; पंजाब के रिक्षण में जो विशाल बालुका-राशि आज राजपूताना के रेगिस्तान के नाम से विख्यात है, वहाँ ऋग्वेदीय युग में एक विपुलकाय समुद्र की स्थिति का पता चलता है जिसमें व्यद्वतो के साथ मिलकर सरस्वती , विपाश् (विआस) तथा शुतुद्री र (सतलज) निंदगौ गिरती थीं। उस काल में ये तीनों निंदगौं इसी समुद्र में जाकर गिरती थीं, परन्तु भौगोलिक स्थिति की उथल-पुथल के कारण इस दशा में परिवर्तन हो गया। ब्राह्मण-युग में ही सरस्वती नदी वालुका के बीच अपना अस्तित्व खो वैठी। जिस स्थान पर वह अन्तर्धान हो गई उसका नाम 'विनशन' था। कहीं कहीं वह मरुमुमि में कुछ दूर तक अन्तर्हित होकर भी पुनः बाहर आकर समुद्र तक प्रवाहित होने लगो थी। सरस्वती की उत्पत्ति 'प्लक्षप्रस्नवण' नामक स्थान से हुई थी; ब्राह्मणों में यह स्थान विस्थात है। सूरसूति आज भी है, परन्तू एक छोटी घारामात्र है। व्यास तथा सतलज की भौगोलिक स्थिति में विशेष परिवर्तन हो गया है। जब ये निदयाँ बालुका पुञ्ज को भेदकर अग्रसर होने में असमर्थ हो गईं, तब इन्होंने अपना मार्ग बदल दिया. बौर पश्चिम की तरफ एक नूतन खात श्तैयार कर ये सीधे सिन्धु नदी में मिल गई। उस प्राचीनकाल में प्रतीत होता है कि यह राजपूताना का समुद्र 'पूर्व सागर' के साथ मिलकर सप्तसिन्धव के दक्षिण तथा पूरवी भाग को सदा प्रक्षालित किया करता था।

ऋग्वेद के अनुशीलन से आर्य निवास की उत्तर दिशा में लहराने वाले एक अन्य समृद का भी पता चलता है। ऋग्वेद में 'चतुःसमृद्रः'—चार ससुद्रों का सुस्पष्ट निर्देश हैं। ससगु ऋषि इन्द्र से प्रार्थना कर रहे है कि चारों समुद्रों की सम्पत्ति लाकर उन्हें भाग्यशाली बनावे। पूरा मन्त्र इस प्रकार है (ऋ० व० १०।४७।२)

स्वायुधं स्ववसं सुनीथं चतुःसमुद्रं घरुणं रयोणास्। चर्कत्यं शंस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चित्रं वृषणं रिय दाः॥

रे एका चेतत् सरस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिम्य आ समुद्वात् । (ऋ॰ ७।९५।२)
रे इन्द्रेषिते प्रसवं भिक्षमाणे अच्छा समुद्रं रथ्येव यायः । (ऋ॰ ३।३३।२)

उत्तरी समुद्र

तीन तरफ बहनेवाले समुद्रों का संक्षिप्त संकेत ऊपर किया गया है। पूर्वोक्त के में सूचित चौथा समुद्र आर्थों के निवासस्थल की उत्तर दिशा में प्रवाहित होता वा भूतत्त्ववेत्ताओं का कहना है कि अत्यन्त प्राचीनकाल में (जिसके वर्षों की गणना क्ष भूतत्त्ववराजा ना नहा ए अङ्कों वाली संख्या के रूप में ही किया जा सकता है ) वाह्नीक (बल्स ) तथा पासके (फारस) देश के उत्तरी माग वर्तमान तुर्किस्तान के पश्चिमी भाग में भूमध्य ताल विद्यं भान था। यह समग्र भू-प्रदेश समुद्र के तल में विलीन था। कालान्तर में यह गूर समुद्र सूखकर ठोस जमीन के रूप में परिणित हो गया, परन्तु इन प्रदेशों में बार भी विद्यमान रहनेवाले समुद्र तथा झीलों की स्थिति से प्राचीन दीर्घ समुद्र की स्कृत जाग्रत है—उसकी याद हरी भरी बनी हुई है। वह समुद्र किसी नैसगिक काल सूख गया और आज भी काला सागर, काश्यप समुद्र ( कैस्पियन सी ), बराल साग (सी आफ अराल) तथा बाल्कल ह्रद के रूप में वह विद्यमान है। ये जनाश अलग-अलग अपनी स्वतन्त्र सत्ता आजकल बनाये हुए हैं, परन्तु जिस समुद्र की कां हम यहाँ कर रहे हैं, उसी विशाल भूमध्यसागर के एक विराट् आकार में ये सब स समय सम्मिलित थे। यही आर्य-निवास के उत्तर में विस्तृत विस्तीर्ण् सागर ऋषेते चतुर्थ समुद्र था। इन चारों समुद्रों में व्यापार की दृष्टि से आदान प्रदान भी बारे था। समुद्र-वणिक् लोग नावों तथा जहाजों की सहायता से इन विभिन्न समुद्रौं जाकर व्यापार किया करते थे तथा प्रभूत घन उपार्जन किया करते थे। तभी तो कि ऋषि सोम—देव से इन चारों समुद्रों की विपुल सम्पत्ति के आनयन के लिए प्रार्थन कर रहे हैं :-- ( ऋ वे वे धाइ३।६ )

रायः समुद्रांश्चतुरोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः आ पवस्व सहस्रिणः।

इन्हीं चतुःसमुद्रों से आवृत्त भूमण्डल पर आयों का प्राचीन निवास था। यहीं विवास या विवास था। यहीं विवास या विवास था। यहीं विवास या विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं विवास था। यहीं वि

पूर्वोक्त मीमांसा से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि सरस्वती तथा दूषती नदी के अञ्चल में ही आर्य-सम्यता ऋग्वेदीय काल में पनपी, यद्यपि पंजाब तथा गांधी में आर्यों का निवास स्थान कभी प्राचीन काल में अवश्य था जिसकी स्मृति ऋग्वेद मन्त्रों में पद-पद घर जागरूक हैं। कभी माना जाता था कि ऋग्वेद के मन्त्रों में रचना पंजाब में हुई, परन्तु वस्तुत: यह घटना सिद्ध नहीं होती। जिन मन्त्रों व

दुवर्ष पर आरूढ़ होकर कमनीयक छेवरा उषा के उदय होने की घटना का वर्णन किया गया है, वे मन्त्र पंजाब में भले हो निर्मित माने जाय, परन्तु जिन मन्त्रों में विद्या गर्जन करने वाली पर्जन्य की स्तुति हैं तथा घनघोर वेग से तुमुल वर्षा के मेघों के कूटकर पृथ्वी पर गिरने का वर्णन है वे मन्त्र निः सन्देह सरस्वती के देश में ही कृष्वनों के द्वारा दृष्ट हुए हैं, यही मानना युक्तियुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि पञ्जाब क्यं स्वल्य वर्षा का देश है। वहाँ वर्षा इतने जोर से नहीं होती कि उसका चित्र शक्क हृदयों पर सदा के लिए अंकित हो जाता, परन्तु सारस्वत प्रदेश ऐसि ही उपकृत्त प्रान्त है जहाँ प्रकृति-नदो इन विषम तथा विचित्र लीलाओं को दिखलाती हुई रामंच पर सतत क्रीडा किया करती है और जहाँ मनुष्यों के हृदय पर इन लीलाओं भे गहरी छाप सदा के लिए पड़ जातो है। इसी कारण इस सारस्वत प्रदेश की इतनी गईमा गाई गई है, तथा मनु महाराज ने 'देव-निर्मित देश' मानकर इसकी ख्याति और पित्रता पर अपनी मुहर लगा दी है—

मंत्र वा।

FIP

हों

M

T

माउ

ifi.

rà

गर

श्व वर्ष

4

ोह

ारे

ĬĬ

40

म्ब

1

T.

d

H

à T

i

### तं देव-निर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते-मनु० २।१९:

यह सरस्वती क्षेत्र ही वैदिक आर्यों की आदिम भूमि है जहाँ से उन्होंने उत्तरी घ्रुव मंभी जाकर अपना उपनिवेश बनाया। इसलिए ऋग्वेद के मन्त्रों में ऐसे अनेक भौगोलिक तथ्यों का वर्णन मिलता है जो उत्तरी घ्रुव में ही यथार्थतः उपलब्ध होते हैं। लोकमान्य तिलक घ्रुव को ही आर्यों का मूलस्थान मानते थे, परन्तु भारतीय पिमरा के अनुसार भारत ही आर्यों की आदिभूमि हैं ।

पिछली संहिता तथा बाह्म णयुग में वैदिक सम्यता का प्रसार पूरब के देशों की बोर होने लगा, जब भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन होने से पूर्वसागर सूख गया तथा लेके स्थान पर गाङ्गिय प्रदेशों को ठोस जमीन ऊपर निकलकर विभिन्न प्रान्तों का स्थारण करने लग गई। इस प्रसार के विषय में एक प्राचीन सुन्दर आख्यायिका जिपयत्राह्मण (१।४।१।१०) में दो गई है जिसका सारांश यहाँ दिया जाता है—विदेष माथव' ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। घृत का नाम छेते ही दिया माथव के मुँह से निकलकर पृथ्वी पर आ पहुंचा। उस समय विदेष माथव अस्वितों के तट पर निवास करते थे (तिह विदेषों माथव आस सरस्वत्याम्)। विदेष की कोर जलाता हुआ आगे बढ़ा और उसके पीछे-पीछे विदेष माथव विषय में सके पुरोहित गौतम रहूगण चछे। वह निदयों को जलाता चला गया,

रे दास ने 'ऋग्वैदिक इण्डिया' में इसका विशेष प्रतिपादन किया है। द्रष्टव्य, सम्पूर्णा-नेन्द—आर्यों का आदिदेश, प्रयाग।

रे६ वै० सा॰

अकस्मात् यह 'सदानीरा' नदी को नहीं जला पाया, जो उत्तर गिरि (हिमालय) । बिका के द्वारा दखन होने कारण ब्राह्मण लोग पुराने जमाने में उसके परे नहीं जाते थे, परन्तु आजकल उसे पूरब और ब्राह्मणों का निवास है। विदेघ माथव ने अपिन से पूछा कि अव में की निवास करूँ ? अपिन में उत्तर दिया—इसी नदी के पूरब ओर। सदानीरा ही को त्या विदेह देशों की आज भी मर्यादा बनी हुई है।" यह कथानक बड़े ही ऐतिहासि महत्त्व का है। वैश्वानर अपिन वैदिक यागानुष्ठान या वैदिक धर्म का प्रतिनिधि उसका प्रथम स्थान था सरस्वतो-मण्डल और वहीं से उसने पूरब के देशों में प्रस्कृतिका प्रथम स्थान था सरस्वतो-मण्डल और वहीं से उसने पूरब के देशों में प्रस्कृतिका प्रथम स्थान था सरस्वतो है। ये गौतम रहूगण कोई सामान्य ऋषि न के विद्या में दहगण को विशेष हाथ देख पड़ता है। ये गौतम रहूगण कोई सामान्य ऋषि न के विशेष स्थान के पुरोहित बतलाये गये (तस्य गौत रहूगण ऋषि: पुरोहित आस ), परन्तु ऋष्वेद में इनके द्वारा दृष्ट अने कृत् (१।७५,७६,७७,७८,७९,अति ) उपलब्ध होते हैं जिनमें विशेषतः बिका प्रार्थना की गई है। एक मन्त्र में इन्होंने अपिन की स्तुति के प्रसङ्ग में अपने नाम भी उल्लेख किया है (ऋ० वे० १।७८।६)।

अवोचाम रहूगण अग्नये मधुमद् वचः। द्युम्नैरिभ प्रणो नुमः।

शतपथ ने इन्हें विदेह के महाराज जनक तथा ऋषि याज्ञवल्क्य का भो समझतं बतलाया है (शत० ११।४।३।२०), तथा अथर्वसंहिता से भी इनके नाम का उन्ने दो बार किया गया है (अथर्व० ४।२९।९; १८।३।१६)। अतः इन निर्देशों के बार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पूरबी प्रान्तों में आयंधर्म का विस्तार की वाले रहूगण गोतम ऋषि उस काल के एक पूजनीय तथा माननीय महर्षि प्रतीत होते। आयं सम्यता का विस्तार

ऋग्वेदकाल के अनन्तर वाले काल में जिसे वाह्मणयुग के नाम से यार्थ हों पुकारते हैं, आर्यसम्यता का क्रमशः विस्तार संम्पन्न होने लगा। इसका परिचय तर्तां भूगोल के परिश्रीलन से भलीभाँति लग सकता है। कुरु-प्रदेश ने इस युग में कें धर्म का झंडा ऊँचा किया। कुरु-प्रदेश की सीमा का भी स्पष्ट निर्देश है। इस देश दिक्षण और खाण्डव, उत्तर में तूर्ध्न तथा परिचम में परीह्न था। परिचम बीर मीय जातियों के प्रति शतपथ तथा ऐतरेय में अनादर की भावना जायत हो गई कि पञ्जाब का माहात्म्य धीरे-घीरे कम हो गया और मध्यप्रदेश ने विशिष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त ली। पूरबी प्रदेशों का महत्त्व आर्य सम्यता के विस्तार के साथ बाह्मण युग में के लगा। कुरु पञ्चाल के संग में विदेह, कोसल, मगध तथा अंग देशों का उत्लेख के यंगों में होने लगा। सम्भवतः दक्षिण भारत में आन्ध्र, शबर, पुण्ड, तथा पृक्ष प्रयों में होने लगा। सम्भवतः दक्षिण भारत में आन्ध्र, शबर, पुण्ड, तथा पृक्ष

1)

ते हैं

रेश

朝

कोन्ड

Fils

स्या

亦

न दे। ोतं

事

कि:

ाम क

सले

वार

10

if

F

A ST

都

新

HF 1

वामक दस्यु जातियों की सत्ता बनी हुई थी, जिन्होंने अभी तक आर्य-धर्म तथा वैदिक-वासन को ग्रहण नहीं किया। विदर्भ (बरार) का नाम जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण हम्बता है। इन जातियों में आर्यः वर्म का प्रसार ब्राह्मण-युग के अनन्तर हुआ। विषय की भी दशा ऐसी ही थी। वैदिक ग्रन्थों में उल्लिखित न होने से हम इसी क्लाम पर पहुँचते हैं कि विन्ध्य-प्रदेश में आर्य लोग अभी तक नहीं फैले थे, यद्यपि क्षेपीतिक-उपनिषद् में उत्तर तथा दक्षिण पर्वत का नामोल्लेख मिलता है। 'दक्षिण बंद से तात्पर्य विन्ध्य पर्वत से ही हो सकता है। उत्तर भारत की भौगोदिलक व है। विवित्त का भरपूर ज्ञान इस युग में होने लगा था। अधर्ववेद केवल गन्धारि तथा श्ववन्तों से ही परिचित नहीं है, प्रत्युत 'महावृष' नामक सुदूर उत्तर में स्थित अपद को भी मलीमाँति जानता है जिसमें छान्दोग्य (४।२।५) के उल्लेखानुसार भेक्वपर्णं नामक कोई विशिष्ट स्थान था। यास्क (२।२) के कथन से पता क्ला है कि कम्बोज देश के निवासियों की भाषा आयों की भाषा से कुछ पथक हो गई ही। बहाँ आर्य लोग 'शव' का प्रयोग मृतक के अर्थ में किया करते थे, वहाँ कम्बोज बिवासी गति के अर्थ में 'शवति' क्रिया-पद का प्रयोग करते थे। ' पीछे चलकर कस्बोज होग सिन्च के पश्चिमोत्तर आकर बस गये थे। 'वंश-ब्राह्मण' में मद्रगार के शिष्य बाबोज औपमन्यव नामक आचार्य का नाम उपलब्ध होता है।

इस प्रकार इस युग में नवीन देशों का ही ज्ञान नहीं था, प्रत्युत विशिष्ट तथा बिस्रात नगरों और अन्य स्थानों का भी पूरा एर्रिचय हो चला था। कृष्ओं की राज-गर्नो 'आसन्दीवन्त' का, मध्यप्रदेश में पाञ्चालों की राजधानी काम्पील का (वर्त-गान नाम कंपिल ), कौशास्त्री का तथा वरणावती (वरुणा ) के तीरस्थ काशियों की पविषानी काशी का उल्लेख ब्राह्मणों में अनेक बार पाया जाता है। आसन्दीवन्त तो <del>व्य जमाने</del> का एक बड़ा विख्यात नगर प्रतीत होता है जहाँ जनमेजय परीक्षित का <sup>ब्ल्लमेघ</sup> सम्पन्न हुआ था, तथा जहाँ इनका अभिषेक किया गया था। (ऐत॰ १९।७ का १३१५।४।२; शांखा सूत्र १६।९।१ )। शतपथ (१३।५।४।२ ) में इन्द्रोत दैवाप बीनक अक्वमेघ का पुरोहित माना गया है तथा ऐतरेय में (८।२१) तुर काव्षेय इस भीवद राजा का अभिषेक करनेवाला बतलाया गया है। इस तरह भौगोलिक ज्ञान का नितार इस युग की अपनी विशेषता है। आयों के मूल निवास के विषय में अनेक मिल-भिन्न मत हैं। कुछ लोग मध्य एशिया, उत्तरी घ्रुव तथा अन्य यूराल नदी के बात-पास भी मानते हैं। यह अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है।

र भवित्रीतिकर्मा कम्बोजेब्वेव भाष्यते । विकारमस्य आर्येषु भाषन्ते शव इति । —निरुक्त राराटा

# द्वादश परिच्छेद

#### आर्य और दस्यु

्जब तक मनुष्य अपनी जीविका के लिए शिकार पर अवलिम्बत रहता है हर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने सामान को अपने साथ लेकर घूमा करता है ह तक उसमें न सम्यता का उदय हो सकता है, न संस्कृति वा उत्थान। यह मानव क्षा मनुष्य के मानसिक विकास को सर्वथा रोक रखती है, परन्तु जब मनुष्य खेती ह अपना जीवन निर्वाह करने लगता है तथा एक जगह पर अपना घर बना कर निर्वाह जीवन बिताने लगता है, तब स्सकी वास्तविक भौतिक उन्नित होने लगती है। यही अवस्था सम्यता की उत्पादिका है। वैदिक आयंगण इसी दशा में थे। हमें उपर दिखलायां है कि वे सप्तिम्बु प्रदेश में स्थान-स्थान पर अपनी टोलियां बना स सुख से नियमित जीवन बिता रहे थे। उनके भौतिक जीसन की विशिष्ट वस्तु में म वर्णन आगे चलकर किया जायगा। इस परिच्छेद में आयों को विभिन्न जात्यां भ जनों के विषय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन किया जाता है। पञ्च जना:

श्रीतर मनुष्यों की हो परिगणना यथार्थ होगी, मानुषेतर राक्षस तथा असुद्रों को घसीट ज्ञा उचित नहीं प्रतीत होता । पाश्चात्य विद्वानों में भी इस शब्द की व्याख्या को क्षर गहरा मतभेद है। यह कहना कि इस शब्द का प्रयोग समस्त मानवमात्र अथवा श्रीषमात्र के लिए किया गया है, ठीक नहीं जैंचता, क्योंकि ऋग्वेद (६।६१।१२) स्पष्ट ही इन पञ्च मानवों को सरस्वती के तट पर अवस्थित बतलाया है। इन बातियों से सोम का सम्बन्ध तथा इन्द्र के लिए 'पाञ्चजन्य' (पञ्च जनों से सम्बद्ध बह्तों) का प्रयोग (ऋ० ५।३२।११) यही दर्शाता है कि 'पञ्चक्षितयः' के मीतर बार्यों का ही समावेश ऋग्वेद के ऋषियों को माननीय तथा अभीष्ट है। अतः ऋग्वेद के क्षंक मन्त्र में एक साथ निर्दिष्ट यदु, तुर्वश, दुह्यु, अनु तथा पुरु ही मुख्यतया इस स्ट के द्वारा संकेतित माने जाते हैं।

वि

R

ह्या इर

मित

É

部

T R

**स** 

ां च

並

न्यों स्थि

199

12)

ic

d

計

1

No.

यदु और तुर्वशा—यदु तथा तुर्वश का परस्पर संबन्ध नितान्त घनिष्ट था। ये होनों जातियाँ अनेक स्थलों पर एक साथ उल्लिखित की गई हैं। इनका तृत्सु जाति के राजाओं से बड़ा विरोध था। इनका प्रधान कार्य राजा सुदास के विरोध में युद्ध में जामिल होना वतलाया गया है, परन्तु इस विरोध का फल कुछ अच्छा नहीं हुआ, स्लोंक इन्हें सुदास के सामने हार माननी पड़ी। इसके पहले भी इनको सुदास के पिता ग पितामह दिवोदास के साथ लड़ाई हुई थो (९।६।१।२) अतः पुराना बैर साधने के स्तलब से इनका सुदास-विरोधो दल में सम्मिलित होना उचित ही था।

अनु और द्रुह्यु — इन दोनों जातियों में भी परस्पर सम्बन्ध था। अनु लोग परुष्णी (रावी) के तीर पर रहते थे तथा द्रुह्यु लोग पश्चिमोत्तर प्रदेश के रहनेवाले थे, श्योंकि पौराणिक अनुश्रुति द्रुह्यु लोगों का सम्बन्ध गान्धार के साथ बतलाती हैं। अनु श्रेगों के साथ द्रुह्यु के नरेश ने दाशराज्ञ युद्ध में भाग लिया था, परन्तु वह युद्ध में हार श्या और उसे परुष्णी के जल में डूबकर प्राण छोड़ना पड़ा (७११८)।

पुरु—पञ्चलनों में यही जाति अधिक प्रभावशालिनी जान पड़ती है। यद्यपि दावराज्ञ युद्ध में इसे भी पराजय स्वीकार करना पड़ा था, तथापि उस समय इसका लेहा सब जातियाँ मानती थीं। कुछ लोग इनका निवास स्थान सिन्धु नदी के प्रदेश में मानते हैं, परन्तु सरस्वती के पास इनका वास मानना ठीक जँचता है। इनकी प्रभुता तथा महत्ता का पता इसी बात से चल सकता है कि पुरुवंशीय अनेक राजाओं के नाम तथा काम वैदिक ग्रन्थों में उल्लिखित हैं। इस जाति में प्राचीन काल में दुर्गह नामक राजा था जिसका पुत्र था गिरिक्षित। इन दोनों राजाओं के विषय में किसी भी घटना

रे. यदीन्द्राग्नी यदुषु तुर्वशेषु यद् द्रुह्युष्वनुषु पूरुषु स्थः । अतः परि नृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥ (१।१०८।८)

का वर्णन नहीं मिलता। गिरिक्षित के पुत्र थे प्रतापी पुरुकुत्स जो राजा पुराह का वर्णन नहा । भलता । पान प्रतिक्ष के एक बड़ी विपत्ति में पड़ने का उल्लेख किया । इनकी राजमहिषी के एक बड़ी विपत्ति में पड़ने का उल्लेख किया है जिससे उसका उद्घार पुत्र के उत्पन्न होने से हुआ (८।१९।३६) वह विषम विषि है। जसस उसका उड़ार । कौन सी थी ? इसका स्पष्ट पता नहीं चलता, परन्तु सम्भवतः वह पुरुकुत्त की मूल ही होगी। एठकुत्स ने भी सुदास का विरोध किया था जिसमें वे स्वयं मारे मो माता को विपत्ति के मुझ से निकालने वाले इस पुत्र का नाम त्रसदस्यु था, कि नाम हो ही पता चलता है कि वह दस्युओं के लिए एक भीषण विभीषिका था। बार् जनों के साथ उसके युद्ध का हाल हमें मालूम नहीं, परन्तु यह निक्चय है कि उसे अपना अधिकांश जीवन आर्थों को संकट पहुँचानेवाले दस्युओं के उच्छेद करते। विताया । त्रसदस्यु ऋग्वंद के महत्त्वपूर्ण राजाओं में से एक है । इसके वाद इसके पुत तुक्षि ने शासन किया था (ऋ० ८।२२।७), जिसके अनन्तर इस वंश के दो राजा का नाम ऋग्वेद की दानस्तुतियों में उल्लिखित है। एक राजा का नाम त्र्यक्षा वी त्रिवृष्ण का पुत्र था। इसी कारण इसका पूरा नाम त्र्यरुण त्रैवृष्ण था। इसका उत्तरेव त्रसदस्य तथा अरुवमेघ के साथ किया गया है (५१२०)। इस वंश की दूसरी सनाम थी कुरुश्रवण (ऋ० १०।३३।४), इसी सूक्त से यह भी पता चलता है कि उपा-श्रवस् इसी कुरुश्रवण का पुत्र तथा मित्रातिथि का पौत्र था। इन नामोल्लेबों हे इस ऋग्वेदीय काल में पुरुवंशीयों की महनीयता तथा प्रभुता का यत्किञ्चत परिचा सकते हैं।

तृत्सु—इन पाँचों जातियों के अतिरिक्त अनेक जातियाँ आर्यमण्डल में निता किया करती थीं। इनमें 'तृत्सु' बड़े पराक्रमी, वीर तथा पुरुषार्थी थे। रहते थें लोग परुष्णी के पूरब ओर, परन्तु इनका प्रभाव सप्तसिन्धु प्रदेश के प्रत्येक जाति प्रथा। इस जाति के वीररत्न थे राजा सुदास जिनके विजय की कहानी कहते इके पुरोहित विसिष्ठ लोग कभी नहीं अधाते थे। सुदास के पिता या पितानह दिवेति भी अपने समय के नामी राजा थे। ये अतिथियों के नितान्त पूजक थे जिसके कार उनका दूसरा नाम 'अतिथिख' भी था। पहले ही कहा गया है कि तृत्सुओं की बली देखकर पञ्चजातियाँ इनसे बुरा मानती थीं। तुर्वश, यदु तथा पुरु जातियों के राज्य के साथ इनका झगड़ा चला करता था, परन्तु इनका जानी दृश्मन था दासों का सर्व पराक्रमी वीर शम्बर। इतना ही नहीं, पिण, पारावत तथा वृष्य (११६१२) जी के साथ दिवोदास युद्ध किया करते थे। भारद्वाजों के ये राजा सहायक तथा पृष्टी के साथ दिवोदास युद्ध किया करते थे। भारद्वाजों के ये राजा सहायक तथा पृष्टी के साथ दिवोदास की छत्रछाया में था, ऐसा अनुमान कर सकते हैं, क्यों कि इन्हें पंजा के परिचमी जातियों के साथ युद्ध करने के अतिरिक्त पारावतों के साथ भी छड़ाई हड़ी पड़ी थी, जो यमुना के तीर पर निवास करते थे।

4 F

हिंग

पि

मुल

पवे । बस्के

शावं

टसने

ने वं

97

वि

वो

देव

तान

44-

हा

T

वास

धे वे

1

त्तरे शा

त्व

स्रो

a

P

q i

M

नो

सुझ्य तृत्सु के सहायक सृक्षय जाति का विशेष वर्णन ऋग्वेद में नहीं मिलता। पूजा दैववात ने वृचीवन्त तथा तुर्वश को एक साथ एक बड़े युद्ध में हराया था विश्व विजय के लिये एक मन्त्र में उनका उल्लेख भी किया गया है (६।२७।७)। वस स्वय राजा के साथ सोमक साहदेव्य राजा का भी वर्णन किया गया है ( ऋ ०-हा पुजा । जिससे ये दैववातः को मदद देनेवाले मालूम पड़ते हैं। ऐतरेय (७।३४।९) में सोमक साहदेक्य तथा इनके पिता सहदेव का नारद तथा पर्वत ऋषि के द्वारा अभि-क्ति किये जाने का उल्लेख मिलता है। इन्हें तृत्सुओं के सहायक मानने का कारण वह है कि मृक्षय नरेश प्रस्तोक तृत्सुवंशीय दिवोदास के साथ अपनी दानशीलता के हिए प्रशंसित किये गये हैं तथा तुर्वश लागों के साथ दोनों का विरोधभाव समान रूप हेशा। ब्राह्मणयुग.में सृङ्घयों ने अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखा था। अपनी बायपरायणता के लिए सर्वत्र प्रसिद्धि प्राप्त की थी। शतपय ब्राह्मण (१२।९।३।११) ने ज़की उदार चित्तवृत्ति के विषय में इस घटना का उल्लेख किया है कि इन्होंने अपने क राजा को, जिनका नाम दृष्टरीत पौंसायन था और जो दश पीढियों से इनके ऊपर शासन करता था, मन्त्री के साथ राज्य से निकाल बाहर किया। ये लोग भरतों के पहोसी ये तथा सरस्वती नदी के आसपास रहते थे। आगे चलकर ये लोग कुरु लोगों के साथ सम्मिलित होकर एक प्रबल जाति के रूप में परिणत हो गये।

क्रिवि—यह जाति सिन्धु तथा चेनाव के प्रान्त में निवास करती थी (ऋ॰ ८१२०१४)। शतपथ (१३।५।४।७) के अनुसार क्रिवि पाञ्चाल का प्राचीन नाम था बौर वहाँ उल्लिखित राजा क्रैव्य पाञ्चाल के नाम से भी इस कथन की पर्याप्त पृष्टि होतो है। ऋग्वेद (७।१८।११) में एक स्थल ५र वैक्णं नामक दो विशिष्ट जातियों का जल्लेख पाया जाता है, जिनके इक्कीस जनों को सुदास ने अपने पराक्रम से मार भगाया था। वहुत सम्भव है कि क्रिवि तथा कुरु का सम्मिलन ही वैकर्ण के रूप में ऊपर निर्दिष्ट किया गया हो।

वृचीवन्त—इस जाति का निर्देश ऋग्वेद के दो मन्त्रों में किया गया मिलता है, पत्नु इन दोनों स्थलों पर इनके पराजय की दुःखद वार्ता का ही वर्णन है। तुर्वशों की सहायता पाने पर भी ये लोग एक बार मृञ्जय राजा दैववात के द्वारा पराजित किये गये हे (६१२७।५)। कितपय विद्वानों का यह कथन कि वृचीवन्त तथा तुर्वस एक ही अभिन्न वार्ति के दो पृथक् नाम थे अनावश्यक तथा अनुपादेय प्रतीत होता है। ये लोग सृञ्जयों के विरोध में तुर्वशों के सहायकमात्र थे। अभ्यावर्ती चायमान के साथ हरियूपीया के पास कि तुमुल संग्राम हुआ था जिसमें इन्हें हार जाना पड़ा था। अतः यह जाति साधा- एण सी मालूम पड़ती है।

रे. एकं च यो विश्वाति च श्रवस्या वैकर्णयोर्जनान् राजा न्यस्तः । (७।१८।११)

नहुष का भी नाम नहुष था। दान-स्तुतियों में राजा नहुष की दानशीलता का कांक पुरुष का भी नाम नहुष था। दान-स्तुतियों में राजा नहुष की दानशीलता का कांक किया गया है। (ऋ०१।१२२।८) में पज्र ऋषियों का राजा नहुष कहा गया है। स्ति नहुष ने या नहुष जाति के किसी पुरुष ने पाँच वार्षागरों (वृषागर के पुत्रों) को पुरुष किया था (ऋ०१।१००।१६)। राजा शमर्शार तथा आयवस नहुष जाति के राज प्रतीत होते हैं (१।१२२।१५)। इन्होंने राजा नहुष के साथ मिलकर एक महान का अनुष्ठान किया था। अतः ये उसके सम्बन्धी या घनिष्ठ मित्र तो जरूर थे। क् जाति किएक बाह का नाम अर्द्ध था पारस्वती के प्रदेश में निवास करती थी। इस जाति के एक बाह का नाम अर्द्ध था जिसने अनेक शोभन कार्यों का सम्पादन किया था। ब्राह्मणकुष वे यह किसी अन्य जाति के साथ सम्मिलित हो गई।

भरत-यह जाति ऋग्वेदकाल में विशेष प्रस्यात थी। इसका निवास स्थान सरस्वती के किनारे था जो देश स्मृ तयों में ब्रह्मावर्त के नाम से पीछे चलकर विवान हुआ। ऋग्वेद में भरत जाति के दो सरदार सरस्वती, दृषद्वती तथा आपया के किनो स्थित बतलाये गये हैं। ये लोग वैदिक यज्ञों के बड़े भारी उन्नायक थे। इसी कारणविव कई जगह 'भारत' वाम से निर्दिष्ट किया गया है। भौतिक स्थिति की गड़बड़ी के कारा भरतों को तृत्सुओं से अभिन्न मानना ठीक नहीं जैंचता । भरतों का निवास था सास्तः मण्डल में और तृत्सुओं की बस्ती थी परुष्णी के तट पर । एक मन्त्र में भरत को सा शब्दों में तृत्सुओं का शत्रु बतलाया गया है। ऐसी दशा में दोनों को स्वतन्त्र जाति। मानना ही ठीक है। अवान्तर काल में भरतों की ख्याति खूब बढ़ी-चढ़ी दीख पड़ती है क्योंकि इस जाति के अनेक राजाओं के नाम तथा काम का उल्लेख ब्राह्मण-प्रवों में किया गया है। शतपथ में (१३।५।४) भरतवंश के दो राजाओं को हम अक्ष्मेष म करते हुए पाते हैं। इनसे एक था दुष्यन्त का पुत्र भरत (भरत दौष्यन्ति), तथा हुए। था शतानीक शात्राजित । ऐतरेय में (८।४।२३) इन दोनों के अभिषेक को सुचा मिलतो है। भरत दौष्यन्ति का अभिषेक किया था दीर्घतमा मामतेय ने तथा शतानी का अभिषेक किया था सोमशुमन् वाजरत्नायन ने । इन्होंने काशियों पर विजय पार्व थो तथा गङ्गा और यमुना के किनारे यज्ञों का विधिवत् अनुष्ठान् किया था। इ घटना से इनके ब्रह्मावर्त में प्रतिष्ठित होने के सिद्धान्त को पर्याप्त पुष्टि मिलती है।

अन्य जातियाँ — ऋग्वेद के युग में और भी छोटी-छोटी जातियाँ सप्तिन्तु में निवास करती थीं। इनमें से कुछ जातियों का नामोल्लेख दाशराज्ञ युद्ध के प्रसंग में बारे चलकर किया जायगा। यहाँ अन्य जातियों का संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है। की कि का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार (३।५३।१४) ही आता है जिससे पता वस्ता है

१. किं ते कृष्वन्ति गावो नाशिरं दुह्रे न तपन्ति घर्मम् । आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नैचाशाखं मधवन् रन्धया मः । (ऋ ३।५३।१४)

क्ष वागानुष्ठान की ओर इनकी विशेष रुचि न थी। अनेक पश्चिमी विद्वान् इससे जाति का अर्थ लेते हैं, परन्तु वस्तुतः यह देश का ही नाम है, जहाँ अनार्य लोगों का निवास वा (कीकटो नाम देशोऽनार्य-निवासः-यास्क ६।३२)। इनके राजा का नाम प्रमगन्द वा जिसके लिए 'नैचाशाखं' शब्द का प्रयोग पाया जाता है। इस शब्द के ठीक अर्थ के विषय में पर्याप्त मतभेद हैं। 'कीकट' देश विशेष का, प्रमगन्द उस देश के राज का तथा नैचाशाखं देश के मुख्य नगर का नाम था। 'नैचाशाखं' नाम पड़ने का कारण यह वा कि वहाँ नीचाशाखं (नीचे जाने वाली शाखाओं वाला कृक्ष अर्थात् वटवृक्ष, बरगद) वहाँ का प्राचुर्य था। ऋग्वेद ३ मं० ५३ सूक्त के अध्ययन से 'कीकट' कुरुक्षेत्र वश ही वाम प्रतीत होता है जहाँ आर्य लोगों का अनार्यों के साथ प्रथम साक्षात्कार हुआ। विखे यह शब्द मगध के लिए प्रयुक्त होने लगा (निरुक्त ६।३२)। दूसरी चेदि जाति का भी उल्लेख मिलता है। एक दानस्तुति में (ऋ० ८।५।३७) चेदियों के राजा कशु की दानशीलता की भूरी प्रशंसा है। इस राजा ने ब्रह्मातिथि नामक ब्राह्मण को एक सौ उँट तथा दस हजार गायों को भेंट दिया था। ऊँटों की अधिकता से अनुमान किया जा सकता है कि यह जाति राजपूताने के मरुभूमि के पास ही रहती थी। मत्स्य लोग इनके पड़ोसी जान पड़ते हैं।

ऋग्वेद-कालीन कतिपय विख्यात राजा

वान

Pin I

स्रो

स्व

ये

1

FE

i

यान

यात

गरे

मि

ख

41

41

यां

1

Ĭ

13

u

d

T

d

1

अब तक हमने आर्य-मण्डल में निवास करने वाली जातियों तथा उनके राजाओं का संक्षिप्त परिचय दिया है, परन्तु राजाओं की संख्या इससे कहीं अधिक थी। ऋग्वंद के मनों में कितपय मन्त्र ऐसे हैं जिनमें राजाओं की दानशीलता की स्तुति की गई है। उन के द्वारा सत्कृत ऋषियों ने अपने आश्रयदाता नरेशों की प्रशंसा कर अपनी कृतज्ञता त्रिजाई है। इन मन्त्रों को 'दानस्तुति' कहते हैं। इनके अध्ययन से ऋग्वंदीय अनेक एजाओं के नाम, धाम तथा काम को हम भली-भाँति जान सकते हैं। इन्हीं दानस्तुतियों में निरिष्ट कितपय प्रख्यात नरपितयों का सामान्य वर्णन यहाँ दिया जाता है:—

(१) पुरुमीढ़ —यह उस समय का एक प्रभावशाली राजा प्रतीत होता है। ऋ० भार्श ९-१० ऋचाओं के भाष्य में वृहद्देवता, षड्गुरुशिष्य तथा सायणाचार्य ने इस एजा से सम्बद्ध एक मनोरमा आख्यान का उल्लेख किया है, जिसका सारांश यह है— खि बात्रेय अर्चनाना ने राजा रथवीति दाल्म्य के लिए एक यज्ञानुष्ठान किया था। खिप के पुत्र का नाम स्यावास्त्र था। यज्ञ के अवसर पर अर्चनाना को राजा की सुन्दरी किया को देखकर उसे अपनी पुत्रवधू बनाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने राजा से यह अत्वाव कर डाला। राजा ने अपनी महिषी की सम्मित से इस प्रस्ताव का तिरस्कार कर दिया। कारण यह था कि स्यावास्त्र शास्त्रों में पाण्डित्य रखने पर भी अभी तक अन्दर्ध न था और महिषी का ऋषि को ही कन्या देने का संकल्प था। अव-किया होने पर भी स्थावास्त्र ने आशा न छोड़ी। बड़ी उग्र तपस्या की। ब्रह्मवर्चसी देपि ने राजा तरन्त की सहिषी शशीयसी से भेंट की जिस पर रानी ने प्रसन्न होकर

नाना प्रकार को पदार्थ दान में दिये। तरन्त ने भी इनका उचित आदर-सत्कार क्षिय तथा अपने अतुज पुरुमीढ़ के पास उन्हें भेजा। रह में आते समय स्यावास्त के दीप्तमान शरीर वाले मरुद्गणों को देखा और उनको प्रशस्त स्तुति की। देवता प्रक्र हुए और श्यावाश्व को ऋषित्व की प्राप्ति हो गई। इस समाचार से प्रसन्न होकर अपने संकल्पानुसार रथवीति ने अपनी कन्या का शुभ विवाह ऋषि श्यावाश्व के सब स्वयं कर दिया। इस कथानक के अनुसार पुरुमीढ़ एक उदार राजा ही नहीं, प्रत्क ऋक् १।१५१।२ के अनुसार वह राजिंध प्रतीत होता है। तांड्य ब्रा० (१३।७।१२) तथा जैभिनीय ब्रा० (१।१५१) के प्रामाण्य पर पुरुमीढ़ तरन्त का अनुज था।वे दोनों 'वितदश्व' गोत्र में उत्पन्न होने के कारण 'वैतदिश्व' कहे गये हैं।

- (२) अध्यावर्ती—यह चयमान का पुत्र था (ऋ० ६।२७।४-८) हुने वृचीवर्तों को, जिनका राजा वरिशख था, जीता था। मृक्षय ने इसकी सहायता है थी। यह तुमूल युद्ध हिरयूपीया तथा यव्यावती नदी के किनारे हुआ था। मृत्ते प्रकरण में हमने दिखलाया है कि ये दोनों निदयाँ सिन्धु नदी के पश्चिम ओर कहीं गर थीं। ऋ० ६।२२।८ में अम्यावर्ती के लिए 'पार्थव' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द की यथार्थ व्याख्या अभी तक एक पहेली है। पाश्चात्त्य विद्वानों की सम्मित् में उत्तर-पश्चिम की ओर रहनेवाला यह राजा पारसीकों के साथ सम्बद्ध था।
- (३) मनुसार्वीण (या सावण्यं) ऋग्वेद में इनके दानों की बड़ी स्तुित है। इन्होंने हजारों अष्टकणीं गायों तथा घोड़ों को दक्षिणा में दिया था (ऋ॰ १०।६२।७८)। इस दानस्तुति से स्पष्ट है कि ये यदु तथा तुर्वश के समकालिक थे (ऋचा १०) रे विवस्तत या वैवस्तत भी कहे गये हैं (८।५१।१)। जान पड़ता है कि 'वैवस्त ने पितृवंशसूचक तथा सार्वीण (सर्वणा की सन्तान) मातृवंश सूचक है। दानस्तुति वर्णित होने से इनकी ऐतिहासिकता में सन्देह की गुंजायश नहीं है। अन्य स्थानों गरे मनुष्य जाति के पिता तथा याज्ञिक अन्य अनुष्ठानों में मार्गदर्शक माने गये हैं। श्रत्य में वर्णित जलुष्टलावन से मानव-समाज का उद्धार करनेवाले महान् व्यक्ति ये ही मह

इन राजाओं के अतिरिक्त अनेक राजाओं के नाम इन दानस्तुतियों में आहर है साथ लिये गये हैं जिनमें कुछ नाम ये हैं—पृथुश्रवस् (८।४६।२१) स्वनय आब ऋगञ्चय, श्रुतरथ, पाकस्थामा कुरुङ्ग, कशु, चित्र, वरो सुषामन्, इन्द्रोत, श्रुतवन आहि।

दत्त्वा च पुरुमीढस्य स्वनुजस्यान्तिकं प्रति
प्रेषयामास तमृषि सोऽपि त्वां मानियव्यति । ( वृहद्देवता )

२. दानस्तुतियों में उल्लिखित ऐतिहासिक उपादान के लिए देखिए डा॰ मणिलाल पटेल का एतिहासिक लेख-भारतीय अनुशीलन, पृ० ३४-४२।

शाराज युद्ध

1

m

कर

सब

त्यु

{}

13

सने

वी

गोड पर

इस ते में

13

1/3

**)** रे

नाम

तं वं

त्रे

तपन

H

77

A,

113

ऋबंद की इन जातियों या जनों में पारस्परिक विरोध की भावना प्रवल दृष्टि-के परोहित क्यों कि मन्त्रों द्वारा एक जाति के पुरोहित अपनी जाति के प्रमुख तथा बाब जातियों पर आधिपत्य के लिए सतत प्रार्थना किया करते थे। ऋग्वेद के युग को विषे महतीय सामरिक घटना है—दाराराज्ञ युद्ध । इस युद्ध के कारण तथा घटना का ब्रारा ज्ञान सन्देह की कोटि से परे नहीं है । बहुत सम्भव है कि यह संघर्ष ब्रह्मावर्त्त में विवास करनेवाले भरतों तथा पश्चिमोत्तर भारत के निवासी जनों के बीच हुआ आ। शतों के राजा सुदास थे, जो तृत्सुजन के अधिपति थे। प्रतीत होता है कि सुदास के र्वं पुरोहित विश्वामित्र थे जिनकी सहायता से भरतों ने विपाश तथा शुतुद्रि निदयों के वास अपने शत्रुओं को आक्रमण कर परास्त किया था। किसी कारण से विश्वामित्र का <sub>वनत पद</sub> वसिष्ठ को प्राप्त हुआ । इसपर ब्रदला लेने की भावना से प्रेरित होकर विस्वा-क्षित्र ने दश विभिन्न राजाओं के संघ को भरतों के विरोध में खड़ा किया। सदास और क्ष राजाओं की संग्राम-स्थली परुष्णी (वर्त्तमान रावी) का तट था, जहाँ सुदास ने इन संबोगत शत्रुओं को परास्त किया। इनकी विजयगाथा वसिष्ठ ने तीन सुक्तों (॥१८:३३:७३) में बडे ओजस्वी शब्दों में विणत की है। इन दश जनों में ये पाँच तो विशेष महत्त्वशाली न थे — अलिन ( जो आजकल के काफरिस्तान के उत्तर पूर्व के सम्भवतः निवासी थे ), पक्थ ( जो अफगान पस्तून के पूर्व पुरुष थे ), भलन, शिव (सिन्धु की समीपस्थ जाति ) तथा विशाषिन् । अन्य पाँच जातियाँ वे ही थीं जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। अनु तो परुष्णी के तट पर रहती थी जिनके पुरोहित सम्मवतः भृगु कुल के प्रसिद्ध ऋत्विग् लोग थे। द्रुष्ट्य इन्हीं के साथ सम्बद्ध थे। तुर्वश वया यदु भी इसी प्रकार सम्बद्ध जातियाँ थीं। पाँचवीं जाति पुरु थी, जो सरस्वती के जनय किनारों पर बसती थी। इस प्रकार यह जाति भरतों के पड़ोस में रहती थी। प्राप्तों के युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद सुदास को आगे बढ़ने तथा शत्रुओं के प्रान्तों को वपने राज्य में मिलाने का अवसर सम्भवतः मिल न सका, क्योंकि इसी समय अज, शिग्रु वया यक्षु नामक तीन जातियों के सेनानायक बनकर मेद नामक राजा ने सुदास पर रित से घावा बोल दिया। सुदास ने लौटकर इन जातियों को यमुना नदी के किनारे पर वड़ी वीरता के साथ घ्यस्त कर दिया। इस युद्ध के दृश्य का वर्णन विसिष्ठ ने बड़े ही मुन्दर शब्दों में ऋ न्वेद के एक सूक्त (७।८३) में किया है जिससे प्रतीत होता है. विविष्ठ इस युद्ध-स्थल में अपने यजमान के रक्षणार्थ स्वयं उपस्थित थे तथा इन्द्रावरुण से लियनीय प्रार्थना करते थे। सुदास का विजय इस देवी शक्ति के विपुल साहाय्य का पित फल था। इस विजय के अन्तर सुदास की प्रभुता अधिक बढ़ गई और अन्य किसी भी जाति को उनसे छेड़-छाड़ करने का साहस नहीं हुआ। अन्य जातियों में पुर का प्रभाव आगे चलकर विशेष हुआ और महाभारत काल में तो पुरु और भरत का पत्तर मेल कुर के रूप में हो गया।

#### २. दास और दस्यु

आर्यों को दस्युकों के साथ भी युद्ध कर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी। दस्युक्त आया के। बरचुजा र अपने कि मत नहीं है। कतिपय विद्वान् इन्हें देवताओं स प्रतिद्वन्द्वी दैत्य ही मानते हैं, मनुष्य नहीं । कई मन्त्रों से तो ऐसा जान पड़ता है कि देवताओं से विरोध करने वाले अतिप्राकृत जगत् के जीव थे, परन्तु अन्य मन्त्रों में आर्य लोगों के मानव शत्रु के रूप में चित्रित किये गये हैं जिनके ऊपर विजय प्राप्त कर्त के लिए देवताओं से सतत प्रार्थना की गई है। ये वस्तुतः कौन थे ? और आयों साथ इनका सम्बन्ध किस प्रकार का था ? इस प्रश्न के उत्तर में विद्वानों में गहरा क भेद दीख पड़ता है। पाश्चात्य विद्वानों को यह दृढ़ घारणा है कि ये अनाय जातियां हा मुभाग की आदिम निवासी थीं, जिन्होंने विजयी आर्थों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोक्ने किए जी तोड़ प्रयत्न किया। इनके घोरतर विरोध तथा अदम्य उत्साह ने बाबों हो अनेक अवसरों पर पंगु बना डाला । इनके लड़ाकू जोश के सामने आयों को विक्री होने का अवसर आया और उन समयों पर आर्यों ने भक्तिपूरित हृदय से अपने प्रतार शाली देवताओं का आह्वान किया तथा उनकी दैवी सहायता से ही वे दस्युओं के उत्सा तथा दासों के किलों को तोड़नें में कृतकार्य हो सके । भारत में भी इस मत के अवस्थ विद्वानों की कमीं नहीं है, परन्तु ऋग्वेद के अनुशीलन से इस घारणा को वरकों जरूरत जान पडती है।

निक्क में यास्क ने दास तथा दस्यु शब्दों का निर्वचन प्रस्तुत किया है। इन कों शब्दों का सम्बन्ध दस् ( उपक्षये ) धातु से है जिसका अर्थ होता है—नुकतान पहुंचत या नाश करना। 'दस्यु' की व्याख्या में निरुक्त का कहना है—'दस्यतेः क्षयार्था उपदस्यन्ति अस्मिन् रसा, उपदासयित कर्माणि वा' ( नि॰ ७१३), बद्धं जिनके कारण रस को नुकसान पहुंचता है या जो कृषि आदि कर्मों को हानि पहुंचा है। 'दास' की निरुक्ति भी इसी प्रकार है—''दासो दस्यतेरुपदासयित कर्मीं जिसको विशद करते हुए दुर्गाचार्य ने लिखा है—उपदासयित उपक्षयित कर्मोणि। अतः इस प्राचीन व्याख्या के अनुसार दास तथा दस्यु का प्रयोग खेती औं कामों में हानि पहुंचाने वाले शत्रु के लिए उचित प्रतीत होता है। इन शब्दों का है मौलिक व्युत्पत्तिलस्य अर्थ है।

-दास

ऋग्वेद के अनुशोलन से ज्ञात होता है कि आयों तथा दासों के बीव में वार्षि भतभेद की एक चौड़ी दीवाल खड़ी थी। आर्य देवों की उपासना में दर्तावत रही है। इनके विपरीत दास लोग न अग्नि में हिवर्दान करते थे और न इन्द्र-वरुण की वर्षी ही पक्षपाती थे। इसी कारण धार्मिक भावना से विहीन व्यक्ति के लिए, उसके कि आर्य होने पर भी 'दास' शब्द का प्रयोग न्याय्य माना जाता था। यदु तथा तुर्वह की वेश

वि

किवे

1

कते विके

明

निशे

1

सि

तान

त्साह

यावी

ने शं

दोनां

चान

ार्थात् सर्वे

चा

H

याः

निह

I

fi

वी

P

af:

क्षिप्रन्देह आर्य पञ्च मानुषों में परिगणित की जाती थी, तथापि वैदिक धर्म के प्रकि क्षिती प्रकार की अनास्था तथा अश्रद्धा रखने के हेतु इन्हें 'दास' कहा गया है ( ऋ हिंही अपार्थ है। अयाजक मात्र के लिए 'दास' का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है श्रिप्त (१३४) इंटरवेद के एक दूसरे मन्त्र, में आर्य तथा दास में विवेचन करते हा इन्द्र के आने की सूचना दी गई है जिससे प्रतीत होता है कि आर्यो तथा दासों हैं इतना रूप-साम्य था कि इन्द्र को उनकी पूजा-पद्धति के विभेद से हो उनमें पार्थक्या इते का अवसर मिला था। इस प्रकार दास लोग धार्मिक विभिन्नता के बलू पर बार्यों से पृथक् स्वतन्त्र जाति के रूप में अंकित किये गये हैं। ये छोग बड़े पराक्रमी, उत्साही तथा पुरुषार्थी थे। इनके पास बहुत से किले थे (पुरः २।२०।८) तथा कई क्षिन भिन्न उपजातियों में (विशः) भी वे विभक्त थे ( २।११।४ अस्में दासीविशः सुर्येण सह्याः)। इनके परकोटों से घिरे किलों के लिए 'शारदीः' शब्द का प्रयोगः प्रस्ता है जिसूसे प्रतीत होता है कि ये लोग शरद्काल में अपनी रक्षा के लिए इन परी का बाश्रय लिया करते थे । वे निर्धन न थे, प्रत्युत अतुल सम्पत्ति के मालिक थे (ऋ० ११३०११३)। अतः धर्म तथा वर्ण की भिन्नता के रहने पर भी अनेक दास लोग आयों के समान प्रतापी तथा सम्पत्तिशाली थे। इन बातों पर घ्यान देने से हम र इसी निष्कर्ष गर पहुँचते हैं कि आयों में जो लोग वैदिक धर्म में विश्वास न करते थे, सम्यता की दौड़ में बागे न जाकर बहुत पिछड़े हुए थे, असम्य होने के कारण सम्यता के जाग्रत केन्द्र बहेचड़े नगरों से दूर हट कर जंगलों और पहाड़ी प्रदेशों में निवास किया करते ये तथा बीवन-निर्वाह के लिए दूर-दूर जंगलों में भटकने के कारण शीत और ग्रीष्म, जाड़ा और गरमी को सहने से जिनका रंग काला पड़ गया था, वे ही 'दास' के नाम से पुकारे बाते थे।

उनका रंग आयों के वर्ण से अवश्य भिन्न था। दास वर्ण आर्य वर्ण से भिन्न विलाया गया है (११०४१२) आयों के चेहरे का रंग चमकीला था, परन्तु दासों का रंग काला था। एक मन्त्र में गृत्समद ऋषि ने इन्द्र के वीरोचित कार्यों की गणना करते हुए कहा है कि आपने 'दास वर्ण' को गुहा में भगा दिया है अर्थात् दास जाति के लोग दैवी प्रेरणा से ही नगरों को छोड़ कर पर्वतों की गुफाओं में जाकर छिप गये हैं दिसं वर्णमधरं गुहाक:—ऋ० २।१२।४)। इस जाति के अनेक वीर पुरुषों के नाम ख्लेद के पढ़ने से जात होते हैं। दासों के नेताओं में शम्बर, शुष्ण, केतसु, तुग्र, चुमुरि, बबुंद-आदि नितान्त प्रसिद्ध थे। भाषाशास्त्र की दृष्टि से ये नाम अनार्य नहीं प्रतीत होते। आयों के साथ दासों का संघर्ष सदा बना रहता था। इन युद्धों में कुछ दास तो भार डाले जाते थे और जो बाकी रह जाते थे वे आर्यों के द्वारा चाकर बनाकर सेवा-

रे. अयमेति विचाकशद् विचिन्वन् दासमार्यम् । पिवामि पाकसुत्वनोऽभि घीरमचाकशं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ (ऋ०१'०।८६।१९)

कार्य के लिए रख लिये जाते थे। इसीलिए दास का अर्थ संस्कृत में सेवक, पाकर व गुलाम भी होने लगा। विजित दासों की पित्नयों को दयनीय दशा का अनुमान किय जा सकता है। सम्भवतः उनमें से कुछ आर्यों के घरों में उपपित्नयाँ बनाकर ख थे जाती होंगी, इसीलिए ऐतरेय-ब्राह्मण में कवष को 'दास्याः पुत्रः' कह कर हैंसी उहाँ गई है। इन दास-जातीय सरदारों के विषय में अनेक ज्ञातन्य बातों का उल्लेख किय गया मिलता है:—

शम्बर-को प्रभुता सर्वातिशायिनी थी। उसके सहायकों में शुब्ण, विष्रु तथा बींका प्रधान थे। उसकी शक्ति इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि वह न केवल इन्द्र का बड़ा भारी कु था, प्रत्युत वह अपने को रवयं एक देवता (देवक) समझता था (७।१८।२०)। उसके पास नब्बे, दिन्यानवे, तथा सौ दुर्गों के होने की बात मन्त्रों में कही गई (२।१४।६)। आयों में उसका प्रधान शत्रु राजा दिवोदास अतिथिग्व था जिसने बक्ते बाहुबल से तो नहीं, परन्तु इन्द्र की दैवी सहायता से उसके ऊपर अनेक वार किंक प्राप्त की (ऋ० १।५१।६)।

चुमुरि—भी दासों का एक बलशाली नेता था। अपने मित्र 'घुनि' के साथ ले इन्द्र के हाथों पराजित होना पड़ा था। चुमुरि का राजा दभीति के साथ तुमुल संग्रम हुआ था जिसमें उसके साथ साठ हजार अनुयायियों की इन्द्र ने मार कर स्प्रीत को विजय से मण्डित किया था। इतने अनुयायियों के साथ लड़ाई के मैदान में उत्तर्थ से हम समझ सकते हैं कि यह वीर कैसे कैड़े का योद्धा था (६।२६।६)।

दस्यु

दास के समान दस्यु लोग किन्हीं-किन्हीं मन्त्रों में देवताओं के शत्रु बतलाये गये हैं जिनसे उनके आधिदैविक जगत् के जीव होने की प्रतीति होती है, परन्तु अन्य मनों में आयों का दस्युओं से विरोध की वार्ता इतने स्पष्ट शब्दों में अंकित है कि इन्हें मान प्राणी होने में किसी प्रकार सन्देह करने का अवकाश नहीं रह जाता। आयं त्या दस्यु-जनों में विरोध की मूल भित्ति है धर्म-सम्बन्धी मतभेद। ऋ वेदीय वर्णन के श्री आवरण से दस्युओं का आर्यत्व फूट निकलता है। दासों के अलग-अलग जनों के हैं की बात कही गई है जिससे उनके आर्यों से पृथक् एक स्वतन्त्र जाति होने का आर्या मिलता भी है, परन्तु दस्युओं के विषय में तो यह भी बात चरितार्थ नहीं होती। आप से विपरीत दस्यु लोग थे—अदेवयु; (देवताओं में श्रद्धा न रखनेवाले; ऋ ०८००११); अब्रह्मन् (वेदों को न मानने वाले (४।१६।९), अयज्वन् (यज्ञ न करने वाले)—ऋ ८।७०११); अव्रत (व्रत या नियम के पालन न करने वाले; १।५१८, ६।१४१३, ९।४१।२) तथा अन्यव्रत (विचित्र व्रतों का अनुसरण करनेवाले ८।७०११)। ऋ विवेद के मन्त्रों में दस्युओं के विषय में एक दो विशेषण ऐसे पाये जाते हैं जिनको केर

P

म्या

e

el;

व

चिन

न्

11

1

पने

वव

स्रे

प्राप

16

ालं

1

ì

नव

14

ììì

म

1

P

8;

वैदिक विद्वानों में गहरा मतभेद गृष्टिगोचर होता है। ऐसा एक विचित्र विशेषण है— बाता: जो ऋग्वेद में एक ही बार उपलब्ध होता है (ऋ० ५।२९।१०)। पश्चिमी विद्यान ने इसका एक स्वर से अर्थ किया है नासिका रहित; अर्थात् चपटी नाकवाले। स अर्थ के सहारे वे लोग दस्युओं को चपटी नाकवाले द्रविड जातीय मानते हैं, परन्त वह अर्थ भारतीय परम्परा से परिचित सायण के भाष्य से ही विरुद्ध नहीं है, बल्कि अतिप्राचीन तथा नितान्त प्रामाणिक शाकल्य-कृत पद-पाठ से भी मेल नहीं खाता। श्वासः' का पदपाठ है अन् + आसः, जिसका सायण ने अर्थ किया है मुख से रहित, वर्यात् शोमन बोली न बोलने वाले। सम्यता की दृष्टि से अतिहीन दशा में जीवन बितानेवाले दस्युओं की बोली सम्य तथा शिष्ट आर्यों की बोली के समान विशुद्ध तथा श्चोमन न थी, इनमें अचरज करने की कोई जगह नहीं है। उन्हीं मन्त्रों में एक वेंचीदा बद है-मृध्यवाचः; जिसका प्रयोग दस्युओं के समान पणियों के लिए भी होता था (ऋ०७।६।३)। साथ ही साथ आर्य पूरु के लिए प्रयुक्त किया गया है (ऋ०७।२८१३)। इस शब्द की व्याख्या यास्क के अनुसार 'मृदुवाचः; है ( ति.० ६।१३ ) अतः इस शब्द का वर्ष 'मीठा वचन बोलनेवाला' ही उपयुक्त जान पड़ता है। भिन्न-भिन्न स्थानों की बोली में उच्चारण का भेद होना नैस्िंक है। यही कारण था कि दस्युओं की बोली का उच्चारण-प्रकार किसी अंश में अन्य आयों की बोली से भिन्न ठहरता था।

यह पश्चिमी विद्वानों का मत यथार्थ नहीं है। तथ्य है कि दास तथा दस्यु में किसी प्रकार का अन्तर नहीं था। पिछले युग में ग्रंथकारों एवं स्मृतिकारों के आधार पर इनके स्वरूप का विवेचन करना समुचित नहीं होगा। ऋ ग्वंद में इन शब्दों का प्रयोग १४८ बार किया गया मिलता है। सन्दर्भ के अनुसार इसका अर्थ लगाने पर ये देवताओं के और विशेषकर इन्द्र के शत्रु प्रतीत होते हैं। दास या दस्यु कहों भी विशिषक अर्थ में प्रयुक्त में नहीं मिलते। वे 'असुर' या 'दैत्य' के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। वे देवों के तथा मानवों के भी शत्रु चित्रित किये गये हैं। फलतः इन शब्दों के द्वारा आर्यिभन्न, अनार्य आदिवासी जातियों का अर्थ निकालना नितान्त असंगत है। खलेद में प्रयुक्त समस्त विशेषण असुर अर्थ से संगति खाते हैं। अतएव इन्हें अनार्य विशेष मानना चाहिए। ये देव तथा मानव दोनों के बीच के जीव हैं अर्थात् असुर। और यही इसका प्रसंग प्राप्त तात्पर्य है।

ये नासा रहित बताये गये हैं। (अनासः) लोक कथाओं में ऐसे वर्णन मिलते हैं कि भूत, पिशाच तथा असुरों को नाक नहीं होता। उसके स्थान पर एक छिद्र मात्र हिता है। इसी प्रकार दस्यु के लिए प्रयुक्त अन्य विशेषणों का भी स्वारस्य दिखाया

१ अनासो दस्यूरमृणी बचेत नि दुर्योण आवृणङ् मृघ्रवाचः ।

रे व्यानवत्य तृत्सवे गयं भाग् जेष्म पूरु विदये मृघ्यवाचम् । ( ऋ० ६।१८।१३ )

जा सकता है। फलतः उन्हें मानव-जाति न मानकर 'असुर' मानना ही सर्वेषा समृक्षि सिद्ध होता है।

ऋग्वेद काल में दस्युओं से अनेक बातों में समता रखनेवाले पणि लोगों की स्वा मन्त्रों के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होती है। पणि लोग कौन थे? इस प्रकृत के कार मं, इनके स्वरूप से परिचित होने के लिए, इस शब्द की व्युत्पत्ति पर घ्यान देना वहा म, इनक स्पर्क पाय वातु (पण् व्यावहारे स्तुतौ च ) से निष्पन्न हुंबा है। 'पणि' शब्द व्यावहारार्थक पण् धातु (पण् व्यावहारे स्तुतौ च ) से निष्पन्न हुंबा है जिससे इसका निरुक्तिगम्य अर्थ है-व्यवहार करनेवाला, व्यापार से जीविका चलारे वाला। इस घातु से निष्पन्न अनेक शब्द आजकल भी व्यवहृत होते हैं। विविध हो। जिस जगह खरोद-फरोब्त, क्रय-विक्रय किया करते हैं उसे कहते हैं 'विपणि' या 'बाल' =बाजार । पणि शब्द ही अक्षर परिवर्तन से आज वर्णिक् (वनिया ) के रूप में दिवार पड़ता है। अतः आज कल के वणिक् जन वैदिक पणियों के भाई-बन्धु ही नहीं बीत साक्षात् उत्तराधिकारी हैं –इसे मानने में भाषाशास्त्र किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति उपस्थि नहीं करता । इस प्रकार ये ऋग्वेद काल में जमीन तथा समुद्र के रास्ते व्यापार करने वाले लोग थे। व्यापार से घन-प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य माननेवाले श्रेमी विलो में जितने सद्गुण तथा दुर्गुण विद्यमान रहते हैं, वे सब इन पणियों में भी वर्तमान है। वे धनसम्पन्न थे, परन्तु न तो देवताओं के लिए होम का दान किया करते थे बौरन मेघावी विश्रों को दक्षिणा दिया करते थे। इसलिए वे वैदिक ऋषियों के समिक ग्रा तथा अनादर के भाजन थे र

पणि-लोग नितान्त स्वार्थी थे—अपने ही सुख के लिए घन खर्च करना जानते के किसी सत्कार्य में घन व्यय करने से सदैव विमुख रहते थे। ऋ० ८१६४१२ मन वे इसके लिए 'अराघसः' का प्रयोग मिलता है जिससे प्रतीत होता है कि घनसम्मन हो पर भी वे इसका उपयोग यज्ञानुष्ठान के लिए कभो नहीं करते थे। इसीलिये वे यज्ञकी की दृष्टि में अत्यन्त कृपण थे। भेड़िया से उनकी तुलना की गई है, जो शत्रुत्व का प्रतीक माना जाता है। ये आयों के देवताओं के प्रति भी श्रद्धा नहीं करते थे। जब इद वे 'सरमा' नामक देवशुनी को लिए पियों के पृति भी श्रद्धा नहीं करते थे। जब इद वे 'सरमा' नामक देवशुनी को लिए पियों के पृति भी श्रद्धा हुई गायों के उद्धार के लिए पियों के पृति भोजा था ( ऋ० १०११०८ ), तंब पिययों ने स्पष्ट शब्दों में इन्द्र के अस्तित्व में वर्षन

रे. द्रष्टव्य प्रो॰ क्षेत्रेश चन्द्र चट्टोपाघ्याय का लेख

Dasa and Dasyu in the Rigveda Sauhita

जनके लेख संग्रहात्मक प्रथम ग्रंथ में (पृ० २०६-२१२) वाराणसी १९७६।

र. पणि का अर्थ यास्क ने विश्वक् किया है—पणिर्विणिग् भवित (नि॰ २११७)।

व्याकरणानुसार 'विणक्' शब्द पण् घातु से इज् प्रत्यय तथा पकार को बकार वे

परिवर्तन से निष्पन्न माना जाता है। पणेरिजादेश्च वः—उणादि सूत्र।

बित

वि

चिर

हो गह

गने-

लेग

44

वाई

fin

स्वत

ले

नंबों

वे।

(1

पुषा

È.

ĭŤ

前

र्त

ì

1

TH

H

i

क्षितास प्रकट किया । वे पूछने लगे कि सरमा, जिसकी दूती बनकर हैमारे पास विकास के सार्व हैं हैं, वह इन्द्र कैसा है ? उनका रूप कैसा है ? यदि वे हम लोगों में आ जायें, तो अर्ह हैं अपना मित्र बना लेंगे और हमारी गायों के वे स्वामी बन जायेंगे।' इस कथन क्षिण्य होता है कि आर्थों के प्रधानतम देव इन्द्र को वे बिल्कुल मानते-जानते हिं । इसीलिए एक ऋषि पूषन् से प्रार्थना कर रहा है कि वे पणियों के निर्दय मन को हु बनावें। एक दूसरे मन्त्र में अग्नि के अनुग्रह से मेघावी ब्राह्मण के पणि के घन को का करने का उल्लेख किया गया है (६।१।३।३)। इस प्रकार ऋषियों की दृष्टि, में वि होग थे अक्रतु (शोभन कर्मों से विहीन), ग्रथिन् (बक्रवादी), मृष्ट्रवाक् (मीठबोला), अह (यागादिकों में श्रद्धाहीन ), अवृद्ध (देवताओं को स्तुतियों के द्वारा बर्धन न स्तेवाले ) तथा अयज्ञ (यजों का अनुष्ठान न करनेवाले) । इसी मन्त्र में वे 'दस्यू' भी हंग्ये हैं। इनके व्यापक सामाजिक तिरस्कॉर का यह भी एक प्रधान कारण था कि वे हो। बड़े सूदखोर थे। अधिक सूद पर कम रुपया देकर उसे द्विगुणित करने की स्पृहा कि वित्त में सदा जागती रहती थी। इस भाव को सूचित करने के लिए इनके वास्ते क बार 'बेकनाट' शब्द का प्रयोग किया गया है जिसकी यास्ककृत व्याख्या है सुद को वाला व्यक्ति । पणि यों के व्यापारजीवी होने की बात पहले ही कही गई है। बापार के सामान तथा गायों को भी साथ लेकर पणियों के सार्थ (काफिले) एक सान से दूसरे स्थान पर आया जाया करते थे तथा कभी-कभी जिस देश से होकर ये बते थे, उस देश के निवासियों की गायें चुरा कर अपनी गायों में मिला लिया करते रे। इस कारण पणियों तथा आर्यों में प्रायः लड़ाइयां हुआ करती थीं जिनमें इन्द्र भे सहायता से आर्य लोग विजय पाते थे।

पणियों के सरदार कभी-कभी बड़े भलेमानुष हुआ करते थे। ऐसे सद्गुण-मण्डित क पणि-सरदार की प्रशंसा ऋग्वेद में एक स्थान पर की गई है (६।४५।३१-३३)। कि नाम था वृबु, जो निश्चय ही पणियों में मूर्धन्य था तथा अपनी कीर्ति के कारण था के तीर पर उगने वाले विशाल वृक्ष के समान बतलाया गया है। शांखायन श्रीतति (१६।११।११) ने अनुसार भरद्वाज ऋषि ने वृबु से दक्षिणा में विशेष दान प्राप्त किया था। इस कारण यह सूरि (विद्वान्) तथा सहस्रदातम (सहस्रसंख्यक धन को लेवाला) माना गया है (ऋग् ६-४५।३३)। नीतिमञ्जरी (पृष्ठ २१०-२१२) में द्या विदेद ने वृबु के विषय में एक रोज़क आख्यान का उल्लेख कर उससे सुन्दर उपदेश किया है । एक बार भूख-प्यास से क्याकुल भरद्वाज ऋषि ने जंगल में तक्षण-कर्म

क्षेत्रो विश्वान् वेकनाटां अहर्दृश उत क्रत्वा पर्णीरिम । ( ऋ० ८।६६।१० )
वेकनाटा खलु कुसीदिनो भवन्ति, द्विगुण-कारिणो वा द्विगुणादायिनो वा द्विगुणं
कामयन्ते इति वा—निरुक्त ६।०६ ।

भाषारिप गृहणीयात् सीदन् प्रतिग्रहं द्विजः ।

भाषाची हि तक्ष्णः क्षुत्पीडितो जगृहे वृबोः । (नीतिमञ्जरी, रलोक ६४)
रे७ वै० सा०

४९० (बढ़ई कर काम) करते हुए बृबु को देखा। ऋषि को अतिथि देखकर वृदु ने कि (बढ़ई कर काम ) गर्भा ४० ०० सत्कार करना चाहा, परन्तु अपनी हीन जाति का खयाल कर चित्त में कार्निकी सत्कार करना पाएन पाएन होते पर कि वह उसके दान का प्रत्यास्थान न करें हजार गायें बान में दे दीं। इस पर प्रसन्न होकर भरद्वाज ने अपने पुत्र तथा महिल हें इस विषय की चर्चा को, तब शंयु ने पूर्वोक्त तृच (ऋ० ५।४५।३१, ३२, ३२) द्वारा बृबु की दानस्तुति की । इस आख्यान में 'वृबु' वढ़ई का काम करनेवाला काक्स गया है जिससे जान पड़ता है कि पणि लोग जहाज बनाने के काम में निपुण है। से व्यापार करने वाले के लिए जहाज का काम भी बहुत जरूरी होता है। पिया इन दोनों कलाओं का संयोग अवश्य ही आश्चर्य प्रतीत होता है। पिन्नों सरदार बृबु की शिक्षाप्रद कहानी वेदों से बहुत काल पीछे भी भारतीयों का मनोत्क करती रही। प्राण-संकट आने पर हीन जाति के अन्न खाने पर भी पुरुष पाप है जि नहीं होता (१०१९०४), इस सिद्धान्त को पृष्ट करने के लिए मानव वर्मशास्त्र में मनु ने इस कथानक का उल्लेख अच्छे शब्दों में किया है।

पणि तथा फीनिशिया

ऋग्वेद के अनन्तर पणियों की दशा क्या हुई ? वे किस जाति में मिल गये कि उनका नाम लुप्त-सा हो गया ? इन प्रश्नों का उत्तर प्रामाणिक साधनों के क्याही ठीक-ठीक नहीं दिया जा सकता, परन्तु वैदिक विद्वानों ने अपनी कल्पना खुव दोत्रहैं। डा॰ वेबर ने पणियों का सम्बन्ध बावुल के साथ बतलाया था, परन्तु विद्वानों केष् मान्य न हो सका। <sup>२</sup> इघर डा० अविनाशचन्द्र दास ने इस विषय की बड़ी स्नावीत है है। 3 वे इस सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि पणि आर्यों के द्वारा तिरस्कृत किये को कारण सप्तसिन्धु प्रदेश को छोड़कर जहां से गुजरात के पास पहुँचे, जहाँ से ये कि किनारे मालवार तक आये और यहीं से लोग बाबुल होकर सीरियाँ (सा) पास जा बसे और कालान्तर में फीनिशियन जाति के नाम से विख्यात हु। फीनिशियन लोग यूरोप में सबसे प्रथम नाविक, समुद्र-व्यवहार-जीवी पुरुषार्धी, बार के लिए नये उपनिवेश बसाने वाले प्रसिद्ध हैं। यूरोपी लिप्नियाँ इन्हीं लोगों की से निकली हुई मानी जाती हैं। डा॰ दास नाम तथा व्यवहार की समानता के बर्व फीनिशियनों को पणियों का ही प्रतिनिधि मानते हैं । इस विषय के प्रतिपादन में का की ऊँची उड़ान ली गई है, परन्तु यूनानी ऐतिह।सिक हिरोडटस की उक्ति इस प्रार्थ घ्यान देने योग्य है। उनका कहना है कि ये फीनिशियन लोग मूल निवासी नहीं

१. भरद्वाजः क्षुघार्तस्तु सुपुत्रो विजने बने । बह्वीर्गाः प्रतिजग्राह बृबोस्तक्ष्णो महातपाः । ( मनु० १०११०७ )

२. वैदिक इंडेक्स भाग २, पृष्ठ ३९-७०।

ऋग्वेदिक इण्डिया परिच्छेद ११, पृ० १८०-१९७ ।

उसेश

前

神神

1)1

100

सम् पर्यो र

ग्यों हे

ो(ज

में जि

में ÷

विक्र

भाव र

ग्रहें।

को स्

ीव सं

बाबे है

爾

H)}

11

HIN.

儲

BE

ATT.

19

計算

कृतिश्रयन समुद्र के किनारे रहने वाले माने जाते थे। यहाँ से इन्होंने सीख्या पार कर वृह्मव्यसागर के किनारे अपनी बस्ती बनाई। इरिश्रियन समुद्र वही है जिसे आजकल वृह्मव्यसागर के नाम से पुकारते हैं। पणि तथा फनीशियन के नाम में साम्य है ही, अपनी-साथ इनके आचरण और जीविका, धर्म में आश्चर्यजनक सामय है। इस प्रकार होनें में किसी प्रकार की सम्बन्ध-स्थापना असम्भव कोटि में नहीं आती।

इस प्रसंग में भारत का पश्चिमी एशिया के साथ प्राचीन काल में व्यापार सम्बन्ध वर्षा करना असंगत न होगा। पिछले काल में दोनों में व्यापारिक सम्बन्ध के बिस्तत्व के बारे में सन्देह करने की गुंजायश नहीं है; प्राचीन काल में भी दोनों के बापर सूत्र से बद्ध होने के भी प्रमाणों की कमी नहीं है। पश्चिमी एशिया के लोग द्रविड़ होगों के साथ ज्यापार किया करते थे, इसके अनेक प्रमाण मिल चुके हैं। डा॰ सेस का हो एसीरिया के विषय में प्रमाण माने जाते हैं, कहना है कि प्राचीन 'उर' नगर की ह्याई में, जिसकी स्थापना तीन हजार वर्ष ईसा पूर्व में 'उरवगश्' नामक राजा के द्वारा हं थी, चीड़ सकड़ी का एक टुकड़ा मिला है। यह प्रसिद्ध बात है कि चीड का पेड रिक्षण भारत के मालावार प्रान्त में ही पैदा होता है, अन्यत्र कहीं भी नहीं। यहूदियों हे विख्यात राजा सुलेमान (१००० ई० पू०) के जहाज भारत से चन्दन, हायीदाँत, बदर तथा मोर लाते थे। यह दी भाषा में इन चीजों के द्योतक शब्द भी तमिल शब्दों है उत्पन्न बतलाये जाते हैं। चन्दन की लकड़ी तो मालावार के तीर पर ही होती है. बलात कहीं भी नहीं । यह दी भाषा में मोरवाचक शब्द 'टुकि यिम' प्राचीन तिमल शब्द शिक्हें के साथ मिलता-जुलता है। अतः प्राचीनकाल में दक्षिण भारतीय लोग पश्चिमी एशिया के निवासियों के साथ जहाजों के सहारे व्यापार किया करते थे, इस विषय में रंग्य नहीं है। परन्तु आर्य लोग भी प्राचीनकाल में इस मुभाग से व्यापार किया करते वै। इस विषय के भी प्रमाण मिल रहे हैं। बाबुल की भाषा में मसमल के लिए 'सिन्धु' ज्य मिलता है जिससे नि:सन्देह प्रतीत होता है कि बाबुल देश में कपास का बना हुआ परमल का कपड़ा सिन्धु देश (भारत) से आया था। 'सिन्धु' शब्द के रूप से हम क विलक्षण सिद्धान्त पर पहुँचते हैं । यदि यह कपड़ा स्थलमार्ग से ईरान होकर आया होता, तो इसके 'स' कार का परिवर्तन 'ह' कार में जरूर ही हो गया होता। अतः मियुं का मूल अपरिवर्तित रूप इस बात का साक्षी है कि यह कपड़ा भारत से बाबुल में तोचे जलमार्ग से ही होकर आया था। ऋखदेद में प्रयुक्त, सिक्के के अर्थ में व्यवहृत, मा भारतिनिधि शब्द यूनानी तथा लातीनी माषाओं में उपलब्ध होता 引(変のと10と17)

आ नो भर व्यञ्जनं गामश्वमभ्यञ्जनम् । सचा मना हिरण्यया ॥
<sup>इस मन्त्र</sup> का सीघा अर्थ है कि 'हे इन्द्र, हमारे लिए गाय, अश्व, व्यञ्जन, अभ्यञ्जन (तेल ) को सोने के बने 'मना' के साथ लाइए । 'मना' शब्द का अर्थ इस मन्त्र में भिक्षः विद्यमान है ।

रे हा॰ सेस ( Sayce )—हिंबर्ट लेक्चर ( १८८७ ), पृ॰ १३०, १३७।

# त्रयोवश परिच्छेव

### सामाजिक जीवन

वेदकालीन समाज

वैदकालीन समाज पितृमूलक समाज था। पिता ही प्रत्येक घर का नेता त्यापृत्यकर्ता था। पुत्र तथा पुत्री, बधू तथा स्त्री सब लोग उसी की छत्र-छाया में अपना सुद्ध समय बिताते थे। पिता केवल पुत्रों को ही शिक्षा नहीं देता था, प्रत्युत पृत्रियों का लिलत कला की शिक्षा देकर सुयोग्य गृहिणी बनाता था। उपनयन संस्कार के बनन गृह के पास जाकर वेदाध्ययन की भी प्रथा थी। प्राचीनकाल में स्त्रियों के भी पीड़ बंघन का उल्लेख मिलता है। शिक्षा प्राप्त बालिकाओं में से कुछ तो विवाह कर गृह के कार्य में जुट जाती थीं, परन्तु कतिपय आजन्म बह्मचारिणी ('ब्रह्मवादिनी' के ना से प्रख्यात) बनकर विद्या तथा अध्यात्म की उपासना में अपना जीवन-यापन कर्ता थीं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति पुत्र की उत्पत्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करता था पुत्र के लिए वैदिक शब्द 'वीर' (= लैटिन वीरुस) है, जो अवान्तर काल में 'शौर्य-मिक्स व्यक्ति' के अर्थ में आने लगा।

ऋग्वेद्र के काल में वर्ण-व्यवस्था विद्यमान थी या नहीं ? इस विषय में विद्वार्ग पर्याप्त मतभेद हैं। अधिकांश पश्चिमी विद्वानों की सम्मति में ब्रह्मण, क्षत्रिय, के तथा शूद्र के नाम तथा काम की व्यवस्था तथा परिवृंहण ब्राह्मणयुग की ही महती हैं। ऋग्वेद के काल में ये वर्ण विद्यमान न थे।

पुरुष सूक्त के १०वें मन्त्र में चारों वर्णों की उत्पक्ति पुरुष के मिन्न-भिन्न बड़ों बतलाई गई हैं। ब्राह्मण, राजन्य, वैदय तथा शूद्र का इसी क्रम से उल्लेख यहाँ किं हैं, परन्तु यह दशम मण्डल का सूक्त हैं जो दशतयों में सर्वथा अर्वाचीन स्वीकृत किं जाता है। यह कितपय पिरचमी विद्वानों की मान्यतायें हैं। ऋग्वेदीय समाज में किं प्रकार की जिटलता न थी। फलतः इन वर्णों का उदय सम्पन्त नहीं हुआ था, पर्ते समाज में जिटलता के साथ-साथ वर्णों के कार्य-कलापों में भी भिन्तता तथा विकित का जन्म हुआ। प्राचीन सरल याग नाना दिन स्थायी अनुष्ठानों के रूप में परिषत किं जिसके लिए ब्राह्मणों का एक स्वतन्त्र वर्ण ही अलग हो गया। आयों के जनाधिंग अनेक शत्रुओं से सामना करने वाला अवसर आया जिससे सःमरिक आवश्यकताओं पूर्ति के लिए क्षत्रियों की जाति वंशानुगत हो गई। विशः या वैद्यों का कार्य प्रवित्त के लिए क्षत्रियों की जाति वंशानुगत हो गई। विशः या वैद्यों का कार्य प्रवित्त के लिए क्षत्रियों की जाति वंशानुगत हो गई। विशः या वैद्यों का कार्य प्रवित्त के लिए क्षत्रियों की जाति वंशानुगत हो गई। विशः या वैद्यों के निष्पादन के लिए क्षेत्र वंशानुगत हो एक स्वायों के निष्पादन के लिए क्षेत्र वंशानुगत हए।

मे विचार सामान्यतः मान्य हैं, परन्तु विशेषतः भ्रान्त हैं। ऋग्वेद भें ब्राह्मण; विशेष (राजन्य) तथा वैश्य (विशः) तोनों की स्थिति वंशानुगत मानी गई थी। ऋषि क्रितान ही पुरोहित का काम करते थे, तथा क्षत्रिय ही राजकार्य का निर्वाह करते के बीर यह नाम वंशानुगत ही हो गया था। वैश्य कृषिकर्म का जात्या सम्पादन करते के श्रान्य में ही वर्णव्यवस्था उन विशिष्टताओं से मण्डित हो चुकी थीं विश्वा पिखंहण पिछले युग में हुआ।

विवाह प्रथा

ऋत्वेद के युग में विवाह एक सुव्यवस्थित प्रथा के रूप में ही दृष्टिगोचर होता हैं। हिंद आर्य संप्राम-प्रिय जाति थी, जो शत्रुओं के साथ समराङ्गण में अपनी मुजाओं अपराक्रम दिखलाने के लिए सर्वदा उद्यत रहती थी। इसीलिए मन्त्रों में वीर पुत्रों के प्रश्ति के लिए देवताओं से भव्य प्रार्थन। की गई है (यथाऽहं शत्रुहोऽसान्य-स्वर्तः सपत्नहा—अथर्व १।२९।५)। विवाह के समय की प्रार्थना है कि हे इन्द्रदेव! सक्ती को दश पुत्र दो जिससे इसका पति ग्यारहवाँ होवे (दशास्यां पुत्रानाघेहि वितमकादशं कृष्यि—ऋ०१०।८५।४५)। ऋग्वेद के समय में अभ्रातृका कन्या (अर्थात् भ्राता-रहित कन्या) का विवाह बहुशः नहीं होता था, क्योंकि उसका पुत्र अपने पिता को सन्यत्ति का अधिकारी न होकर मातामह की सम्पत्ति का अधिकारी होता था। खीलिए (ऋ० ३।३१।१) एक मन्त्र में कथन है कि अभ्रातृका कन्या का पिता वागता को वस्त्र तथा अलंकार आदि से प्रसन्न करके दौहित्र को पौत्र बना लेता है। खीलिए बाह्मण ग्रन्थों तथा स्मृति-ग्रन्थों में अभ्रातृमती कन्या के विवाह का निषेध है मिन्स्मृति ३।११; ९।१२७)।

यह भ्रान्त घारणा फैली है कि वेद के युग में कन्या अपने पित का वरण स्वयं कर की थो, उसके माता-पिता का इस कार्य में किसी प्रकार का नियन्त्रण तथा नियमन की था। सत्य घटना ठीक इससे विपरीत हैं। स्वयंवरण का भी प्रसंग वेद में आता है पत्नु वह केवल क्षत्रिय-कन्याओं के ही लिए विशेषतः होता था, कन्या-सामान्य के निमत नहीं। ऋरवेद में उस पिता की प्रसन्तता का उल्लेख है जो अपनी दुहिता के बर का प्रवन्ध कर अपने मन में बड़ा सुखी होता है (पिता नन्न दुहितुः सेकमृञ्जन् संबाम्येन मनसा दघन्वे—ऋ० ३।३१।१)। शतपथ ब्राद्मण में 'सुकन्या' का निःसन्दिश्च कि मेरे माता-पिता ने मुझे जिस पित के हवाले किया है उसे में जीते जो नहीं श्रे भो (सा होवाच यस्मै मां पिताऽक्षान्नेवाहं तं जीवन्तं हास्यामीति-शतपथ ४।१। भाता-पिता की इच्छा पर ही कन्या का विवाह निर्भर होता था। इसकी पृष्टि जि रावीति के आख्यान से भी होती है। राजा से श्यावाश्व ऋ षि ने उसकी कन्या से विवाह का प्रस्ताव किया। राजा ने अपनी विदुषी रानी शशीयसी की सम्मित से

ऋषित्व प्राप्त कर लेने पर ही ऋषि से पुत्री का पाणिग्रहण कराया। किलतः कि कि विषय में पिता माता की सम्मित कन्या के लिए सर्वथा मान्य तथा ग्राह्य होती है।

विवाह सर्वदा युवक तथा युवती का हुआ करता था, बालविवाह का कहीं भे संकेत नहीं मिलता। विवाह का सर्वमान्य सूक्त ऋग्वेद के दशम मण्डल का ८५ वो है जिसका अनुशीलन ऋग्वेदीय विवाह की पूर्ण भावना का परिचायक है। सूर्या के दल है प्रसंग में यह मन्त्र आता है—(ऋ ॰ वे॰ १०।८५।९)

सोमो वधूयुरभवदिवना ता उभा वरा। सूयां यत् पत्ये शसन्तीं मनसा सविता ददात्॥

इस मन्त्र का 'पत्ये शंसन्ती' सायण भाष्य के अनुसार 'पतिकामां' तथा 'पर्याक यौवना' अर्थ रखता है। इसी सूक्त के ४६ वें मन्त्र में वधू को आशीर्वाद देते समय ले इवसुर, सास, ननद तथा देवर के ऊपर साम्राज्ञी होने का जो आशीर्वाद है वह मुक्ती के ऊपर ही चरितार्थ होता है। गृह्यसूत्रों में इस विषय के विपुल प्रमाण मिलते हैं। विवाह के समय वर वघू पूर्ण यौवनवस्था को प्राप्त होते हैं; क्योंकि श्विह के बनना चतुर्थी कर्म के बाद वर-वधू के अभिगमन की स्पष्ट आज्ञा है। र अनः गौवनकार्वेत विवाह में समस्त वैदिक वाक्यों की एकवाक्यता है। सामान्यतः वैदिक बार्य एक हो विवाह करता था, तथापि बहुविवाह की प्रथा स्पष्टतः प्रचलित थी। पति निर्णा जनयः सनीडाः' (१।७१।१) तथा 'जनी। रव पतिरेकः समानः' (ऋ॰ ७१६॥) आदि अनेक मन्त्रों में एक पति की अनेक पत्नियों का निदंश स्पष्ट रूप से मिलता है। राजाओं की चार प्रकार की पत्नियाँ होती थीं—(१) महिषी, जो क्षत्रिया होते अतिरिक्त पटरानी होती थी ( शतपथ ६।५।३।१); ( २ ). परिवृक्ता (=पित् —ऋ॰ १०।१०२।११; अथर्व० ७।११३।२; पुत्र हीन पत्नी )' (३) वावाता— राजा की प्रियतमा होती थी ( ऐत॰ ब्रा॰ १२।११); (४) पालागली—जो दर्गा के किसी पदाधिकारी की कन्या होती थी और किसी राजनैतिक उद्देश्य से राबा व्याही जाती थी शत० १३।४।१।८ )। ब्राह्मणों में भी बहुविवाह की प्रधा विवास थी। च्यवन ऋषि की बहुपत्नियों का (ऋ० १।११६।१०), एवं सौभरि ऋषि त्रसदस्यु पौक्कुत्स की पचास कन्याओं से विवाह का उल्लेख (ऋ॰ ८।१९।३६) सा मिलता है। महर्षि याज्ञवल्क्य की दोनों पत्नियों-कात्यायानी तथा मैत्रेयी-का विवरण बृहदारण्यक उपनिषद् में है।

१. द्रष्टब्य वृहद्देवता ५।५०-८०

२. तामुदुह्य यथतुं प्रवेशनम् —पारस्कर गृह्य १।११।७ पर हिंहर-भाष्य देखिए। वर्षे नम् = अभिगमनम् मिलाइए गोभिल-गृह्य सूत्र २।५।८ से

वरी की महिमा

वैहिक पुग में नारी का गृहस्थी में बड़ा का महत्त्व था। दुहिता के रूप में, पत्नी या वावन अ वह सर्वथा सम्मान-भाजन थी। जायेदस्तम्—(जाया ही घर है: ्राह्म क्यते) की भावना ऋग्वेदीय युग में प्रौढ़ता को प्राप्त कर चुकी थी। स्त्री वृह्णा १९५ में प्राप्तिक कृत्यों का अनु द्वान वस्तुतः सम्पन्न होता था। स्त्री का अनु द्वान वस्तुतः सम्पन्न होता था। ह्माभणा जा विक्रिय अपत्नीक व्यक्ति यज्ञ के अधिकार से विञ्चित था । अयज्ञो वा ह्येष योऽपत्नीकः हालपु जारा ना त्था पाउपताकः हिं बां रारारा६) । ऋग्वेद के ऋषिगण पत्नी के गुणों, पतिप्रेम तथा दैनिक परि-वां के गीत गाते कभी नहीं थकते । स्त्री का प्रेम अपने पति के लिए आदर्श था। वह अपरसता की प्रति-मूर्ति मानी जाती थी। गृहस्थी की ही वह स्वामिनी नहीं थी, प्रत्यत बुक्ते पित के ऊपर भी उसका पूर्ण प्रभुत्व था। वह गृहलक्ष्मी थी जिसकी सम्मित हनीय अवसरों पर सदा ली जाती थी, तथा सादर मानी जाती थी। कन्याओं को स्थोग्य बधु के रूप में परिणत करने के लिए उदार शिक्षण का प्रबन्घ था। उन्हें हित कलाओं, काव्य-कला, संगीत, नृत्य तथा अभिनय की शोभन शिक्षा दी जाती र्था। इसी उदात्त शिक्षा का प्रभाव था कि वेद के मन्त्रों को दर्शन करने वाली अनेक 'कृषिका' का दर्शन हमें ऋग्वेद के अनुशीलन से होता है। कक्षीवान् की पत्नी घोषा न नाम इस प्रसंग में महत्त्वशाली है जिसने अपनी तपस्या तथा मन्त्र-दर्शन के बल पर बश्चिन की अनुकम्पा से अधिक उम्र बीतने पर भी विवाह का सौख्य प्राप्त किया। स्त्रम मण्डल के दो लम्बे सूक्त (३९ तथा ४०) उसकी अध्यात्म-दृष्टि के परिचायक है। लोपामद्रा ने अपने पति अगस्त्य के संग में १।१७९ सूक्त का दर्शन किया। बापाला (१०।९१) तथा रोमशा के संगमें सूर्यकी पुत्री सूर्यांमी ऋषिका है । काव्य-रचना का यह दृष्टांत उदात्त शिक्षापद्धति का प्रमाण है।

बार्य नारियों में नैतिकता पूर्ण रूपेण विद्यमान थी। वे शोभन आचरण तथा सदा-वार के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थीं। इन्द्र स्वयं धर्म से उत्पन्न तथा धर्म के रक्षक (ऋतपा ऋतेजाः ऋ० ७।२०।६) के रूप में प्रतिष्ठित है। अतः ऋग्वेदीय समाज में सामान्यतः सब विवाह धर्म का आदर था। कन्या बाल्यकाल में पिता के आश्रय में रहती थी और विवाह होने पर पित के घर में वह पितव्रत धर्म का पूर्ण पालन करती थी। नियम के

वलंघन अपवाद-रूप से कभी-कभी मिलते हैं।

उपनिषद्-काल में नार

संहिता तथा ब्राह्मणकाल के अनन्तर उपनिषदों का महत्त्वपूर्णयुग आरम्म होता है। इस युग को कालिक सीमा का निर्धारण करना किंठन है, परन्तु मोटे तौर पर यह जा दो सहस्र वर्ष ईस्वी पूर्व से लेकर एक सहस्र वर्ष ई० पू० तक था, अर्थात् एक हैंगर वर्षों के विस्तृत काल में यह उपनिषद्युग फैला हुआ था। इस युग में नारी का गातीय समाज में स्थान बड़ा ही महत्त्वपूर्ण, था—उतना ही महत्त्वपूर्ण, जितना वह

इत पूर्व संहिता-काल में था। इस विषय के कतिपय समुज्ज्वल पक्षों की यहाँ के में चर्चा की जा रही है।

शिक्षा—नारी की शिक्षा सुन्यवस्थित रूप में दृष्टिगोचर होती है। स्मा के उच्च स्तर की कन्याओं में उपनयन संस्कार का प्रचलन था। इस तथ्य की सुन्व 'पुरा कल्पे तु नारोणां मौद्धीवन्थनिष्यते' आदि प्रख्यात स्मृति-वचनों के हारा प्रव होती है। उपनयन के अनन्तर उन्हें सुन्यवस्थित शिक्षण दिया जाता था, जिला अमृतमय परिणाम तत्कालीन नारियों के बौद्धिक-विकास तथा गम्भीर पाष्टित है उपर स्पष्टतः प्रतिफलित दृष्टिगोचर होता है।

## (क) सद्योद्वाहा

महिला छात्राओं के दो प्रकार इस समय उल्लेखनीय हैं—(क) सचोद्तक तथा (ख) ब्रह्मवादिनी । इनमें से 'सद्योद्वाहा' स्त्रियाँ वे होती थीं जो ब्रह्मचरं बास के अनन्तर गृहस्य आश्रम में प्रविष्ट होती थीं तथा उस आश्रम के नियमों का पाल करती हुई मातुत्व के महनीय पद पर प्रतिष्ठित होती थीं । उनके विवाह का स १६-१७ वर्ष के आसपास मानना चाहिए। आठ वर्ष से आरम्भ कर लगभग १ लो तक वे उन समग्र विद्याओं का शिक्षण प्राप्त करती थीं जो उन्हें सद्गृहिणी काते। पर्याप्त सहायक होती थीं। संगीत की शिक्षा भी उन्हें दी जाती थी, परन्तु विकार उन्हें वार्मि क शिक्षा ही दी जाती थी । यह तो निविवाद सत्य है कि वैकि वार स्त्रियों का महत्त्वपूर्ण स्थान था। यजमान-पत्नी के रूप में वे अग्न्याघान करते को अपने पतिदेव के घार्मिक कृत्यों में हाथ बटाती थीं, अग्नि के परिचरण के अवसरण वे तत्तत् विशिष्ट मन्त्रों के उच्चारण के संग हवन-कार्य का भी सम्पादन करती है। यह तभी संभव हो सकता था जब उन्हें मंत्री के अध्ययन का अवसर छात्र-जीवा मिलता हो। अध्ययन का कार्य उन्हें अपने ही घर में किसी पुरुष से करता 🦪 था। इस विषय में हारीत का यह वचन महत्त्वशाली है जिसे वीर-मित्रोदय के संसा प्रकाश' में उद्घृत किया गया है—द्विविधाः स्त्रियो ब्रह्मवादिन्य सद्योद्वाहान । त ब्रह्मवादिनीनामग्नीन्थनं वेदाच्ययनं स्वगृहे च मैक्षचर्येति ।

#### (ख) ब्रह्मवादिनी

ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ उपनिषद् युग की विशिष्टता मानी जा सकती हैं। ये किं ब्रह्म-चिन्तन में तथा ब्रह्म-विषयक व्याख्यान में अपना तपःपूत जीवन बिताती वें। अध्यात्म-जीवन की रहस्यभरी गुत्थियों का अपनी तपस्या, अनुभूति तथा ब्रिह्म सुलझाना इनके लिये एक सहज-सरल व्यापार था। साथ ही इस ब्रह्मतत्व के आर्थी तथा परिष्कार में ये उस युग के माने-जाने दार्शनिकों से लोहा लेने में तिक किं हिचकती न थीं। वृहदारण्यक उपनिषद् ऐसी दो ब्रह्मवादिनी नारियों को विद्वा कि

विश्वयं बड़े ही विश्वदं शब्दों में देता है। इनमें से एक तो है उस युग के महनीय तत्त्व-वारवय न पर कि की धर्मपत्नी मैत्रेयी और दूसरी हैं उसी याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ क्रात वाली वाचक्नवी गार्गी। मैत्रेयी के जीवन में हम तत्त्वज्ञान से समृत्पन्न मनः-करन पार पार पार पार के सामात्कार करते हैं। अपने जीवन की सन्ध्या रात्रपार का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम्या का साम भ गर्य के प्रति कार्याय की स्वीत स्वीत के किया के प्रति के बिया, तब ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी न मुंझलाकर कहा था—येनाहं नामृता स्याम्, कि तेन कुर्यामिति, अर्थात् जो वन-समृद्धि पूर्व अमरत्व प्रदान नहीं कर सकती, उससे मेरा लाम हो क्या ? इसके उत्तर में व्याहीं गाजवल्क्य ने आत्मा की अनन्यता, महनीयता तथा सर्वश्रेष्ठता के विषय में अपना दार्श-यात्रवल्य समझाया था, जो वृहदारण्यक के पृष्ठों में वैशद्येन अंकित है। वाचक्तवी गार्गी ने इन्हीं महर्षि याज्ञवल्क्य से लोहा लेकर भारतीय तत्त्वचिन्तन के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। विदेह के राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से गार्गी ने जिन दो महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान मांगा था, उससे उसकी तर्ककुशलता का पूर्ण परिचय हमें मिलता है। याद रखने की बात तो यह है अनेक पुरुष तस्व-ज्ञानियों के तर्क में व्यस्त होने पर, इसी विद्रषी गार्गी ने महर्षि याज्ञवल्क्य को अपने प्रश्नों से चमलात, हतप्रभ तथा आश्चर्यचिकत कर दिया था। ऐसी ब्रह्मवादिनियों का दष्टान्त प्रस्तुत करने वाला यह उपनिषद् युग सचमुच में स्त्रियों के प्रतिमा-रत्न को सुरक्षित रहने में अपनी तुलना नहीं रखता । नारियों ने अध्यापन का भी पवित्र कार्य अपनाया बीर वे गरुक लों में अध्यापक के पद पर आसीन होकर अध्यापन का कार्य किया करती गीं। महर्षि पाणिनिं ने उपाध्याय (अध्यापक) की सहधर्मिणी तथा स्वयमेव अध्या-पिका होने वाली स्त्रियों के लिए विभिन्न नामों की सृष्टि की है। उपाच्याय की स्त्रो, वो नियमतः विदुषी नहीं होती थी, उपाष्यायानी कहलाती थीं, परन्तु स्वयमेव अध्या-पन करने वाली स्त्रियाँ 'उपाध्याया' नाम से अभिहित की जाती थीं। यह आख्यामेद पाणिनि के समय का है, परन्तु यह प्राचीन काल में आने वाले भेद का सूचक है। फलतः विज्ञा की दृष्टि से उपनिषदकाल की नारी बड़ी ही प्रौढ़, प्राक्चल तथा प्रवीण थी।

वार्मिक कृत्यों में नारी का विशिष्ट स्थान था। नियन्त्रण की प्रवृत्ति इस युग में दृष्टिगोचर होतो है, अर्थात् संहिता-काल में यज्ञों के जिन भागों में स्त्रियाँ विशेषरूप से कार्य करतो थीं, उसके नियन्त्रण के कारण वे अंश पुरुषों के द्वारा किये जाने लगे। ख्रियाग तथा सीतायाग जैसे कतिपय यागों का सम्पादन स्त्रियों का ही विशिष्ट अधिकार अब भी माना जाता था और शिक्षित स्त्रियाँ इन यागों का कृत्य विधिवत् समन्त करती थीं।

विवाह

वालविवाह का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। षोडश वर्ष का वय प्राप्त करने १र पूर्ण यौवनावस्था में ही कन्यायें विवाहित की जाती थीं। पति चुनने में कन्या

का भी हाय होता था। क्षत्रियों में तो स्वयम्बर की प्रथा विद्यमान थी जिसमें हैं जा का भी हाथ हाता जा र जा करती थी। यह प्रथा इस युग के बारे के गुणों से सम्पन्न वर ना रें के युग में इस प्रथा की प्रौढ़ता मलीमाँति दृष्टिगोवर होते है। विवाह के जो अनेक प्रकार सूत्रग्रन्थों में मिलते हैं वे यही विद्यमान के है। विवाह का आदर सर्वत्र समाज् में होता था। प्रत्येक गृहस्य को क्ष का सम्पादन वैदिक विधान था और उस यज्ञ की पूर्ति बिना पत्नी के सहयोग के की हो सकती थी। इसिलिये यज्ञ और पत्नी दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो कु था। इसलिए तैत्तिरीय ब्राह्मण की मार्मिक उक्ति है —अयित्रियो वा एव योजलीह ( २।२।२६ ), अर्थात् पत्नी से हीन व्यक्ति यज्ञ के लिए कथमपि उपयुक्त पात्र को था। घर के संभालने का पूरा भार पत्नी पर ही था और इसलिए ऋग्वेद जागा है गृहरूप मानता है-जायेदस्तम् (३।५३।४)। समाज में नारी का नैतिक जीवन आदर्श माना जाता था। किस प्रकार के अनैतिक आचार, दुराचार या करागा का स्पर्श भी नारी-चरित्र को कलुषित नहीं बनाता था। इसका पूर्ण परिचय हमें प्राप होता है उपनिषत्काल के एक मान्य महीपति केकय अश्वपति को इस प्रख्यात उक्ति है। ब्रह्मज्ञान की शिक्षा के लिये ऋषियों के अकस्मात् आगमन के अवसर पर अखपितने कहा था-

> न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। न नानाहितारिनीविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः॥

अमर्यादित आचरण करने वाला वहाँ कोई भी पुरुष नहीं था। तब स्वैरिणी गए का अस्तित्व कहाँ ? यह कथन बड़ा ही महत्व रखता है समाज के नियम को दृष्टि है। 'स्वैरिणी' शब्द का तात्पर्य है ऐसी नारी से जो समाज की मर्यारा का उल्लंबन कर मनमानी ढंग से अपना जीवन बिताती है। समाज में ऐसी नारी का प्रादुर्भाव लेंगे पुरुष की सत्ता पर आधारित रहता है। उस युग में स्वैरी पुरुष तथा स्वैरिणी गए दोनों का एकान्त अभाव था और यह कथन उपनिषद् युग के उच्च नैतिक बार्स के उपर एक उज्ज्वल भाष्य प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष यह है कि नारी के उदात्त चरित्र, नैतिक आदर्श, शिक्षण योग्यता, सामिकि सहयोग की दृष्टि से उपनिषद्-युग अपने पूर्ववर्ती संहिता-युग से विशेष दूर नहीं बा पूर्ववर्ती युगों का आदर्श नारीजीवन में उसी प्रकार काम्य तथा कमनीय था। उपनिषर्ध में नारी अपनी प्रौढ़ता, तत्त्वचिन्ता, वावदूकता तथा उदात्तता के लिए भारतीय स्मिक् के इतिहास में विरस्मणीय रहेगी।

सामाजिक जीवन

वैदिक आर्य लोगों का समाज कुषीबल समाज था, जो एक निश्चित स्था<sup>न पर</sup> अपनी बस्तियाँ बनाकर पशुपालन तथा कृषिकर्म में सतत निरत रहता था। अव

क्षेत्रों का जीवन अधिकतर ग्राम्य था, परन्तु नागरिक जीवन की सत्ता के प्रमाणों की क्षा<sup>या का</sup> ति । वेदों में ग्रामों तथा जंगलों में और वहाँ उगने वाले पौघों तथा क्षा करा। तथा पाल पाला तथा हुने बाले जानवरों में परस्पर विभेद दिखलाया गया है। देश भर में ग्राम फैले हुए हुन पार के कुछ ग्राम के नजदीक होते, कुछ दूर, परन्तु वे आपस में सड़कों (रथ्या) के द्वारा भ, उर्ज । 'रथ्या' का अभिप्रायः पगडंडियों से नहीं. सड़कों से हैं। सड़कें माललदी कु एर गहियों तथा रयों के आवागमन के लिए बहुत चौड़ी हुआ करती थीं । गांव में केवल मन्य ही नहीं रहते, बल्कि गाय, बैल, भैंस, बकरी तथा मेड़ों के झुण्ड और रखवाली करनेवाले कुत्ते भी रहते थे। कृषीबल समाज होने कारण आर्यों की जीविका<sup>-</sup>प्रधान साधन कृषिकर्म तथा पशुपालन था। सवेरा होते ही गायें शाला (गोशाला) से चरा-गाह ( गोष्ठ ) में चरने के लिए गोपाल की संरक्षता में भेज दी जाती थीं, जहाँ वे दिन भर चरती रहतीं। दोपहर से कुछ पहले उनका दूध दुहा जाता था (संगव)। सायं-काल के समय वे गाँव में लौटती थीं। गायों के दुहने का काम गृहपति की पुत्री के बिमो रहता था, जो इसी कारण 'दुहिता' (दुहनेवाली) कहलाती थी। सायंकाल में अपने दूध-मुँहों बछड़ों के लिए घेनुओं का रंभाना वैदिक आयों के कानों में इतना सुखद प्रतीत होता था कि उन्होंने इन्द्र के बुलाने के लिए प्रयुक्त अपनी प्रार्थनामय वाणी की इनसे तुलना की है। जब सायंकाल बछड़े रस्सियों से खोल दिये जाते और वे अपनी माताओं के पास दौड़ जाते थे, तब वैदिक गृहपति की दुहिता अपने कोमल हायों हे गृहस्थों के लिए दूध दुहती थी और घरघों-घरघों की आवाज से वह शाला गूंज उठवीथी, तब उस वैदिक काल में सुलभ सार्वित्रक मनोरम दृश्य की स्मृति आज मी इमारे शरीर को पुलकित कर देती है।

दुर्ग

वैदिक काल में नगरों की सत्ता के विषय में पर्याप्त मतभेद है। वैदिक समाज अषानतया ग्राम्य समाज था अवश्य; परन्तु नागरिक जीवन की छटा का एकान्त अभाव उस समय मानने के लिए हम तैयार नहीं है। 'नगर' शब्द स्वतन्त्र रूप से पीछे आरण्यक वित्तरीय आर॰ १।११।८) में मिलता है, परन्तु ब्राह्मणकाल में भी 'नगरी जानश्रीतेय' (जनश्रुति की सन्तान) के व्यक्तिवाचक नाम में यह उपलब्ध होता है (ऐतरेय बा॰ भा३०)। इसी प्रसंग में 'पुर्' शब्द के अर्थ को समझ लेना जरूरी है। रामायण काल में 'पूर्' या 'पुर' प्रत्यक्ष रूप से नगर का ही बोधक प्रतीत होता है, परन्तु वैदिक काल में यह प्रयोग सार्वत्रिक था या नहीं? यह जानना कठिन है। 'पुर' से

रे. तं वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्द नमन्वसः । अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनष इन्द्रं गीर्घिर्नवामहें ।। ( अथर्व २०।९।१ ). रे. सृजा वत्सं न दाम्नो वसिष्ठम् ( ऋ० ७।८६।५ )

अभिप्राय 'किला' लिया जाता है जिसे वेदकालीन राजाओं ने अपने निवास-स्थान के अभिप्राय ोक्ला । लया आधा ए शत्रुओं से बचाने के लिए बना रखा था । बड़े-बड़े गाँवों में किलाबन्दी की जाती जी। शत्रुआ स बचान पारित के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण क पुर बहुत विशाल हुना निर्माण मा है। किले पत्थर के बनाये जाते थे १ (अश्मन्मगी)। लोहे के बने ( आयसी )किलों को इन्द्र के द्वारा ध्वस्त किये जाने का उल्लेख ऋषेर के अनेक मन्त्रों में किया गया है। र (ऋ० १।५८।८; २।२०।८, ४।२७।१ : १०।१०१। ८) इन पुरों को गोमती (गो-समन्वित-अथर्व ८।६।२३) कहने से प्रतीत होता है कि इसमें प्रनुष्यों के अतिरिक्त गायें भो रहा करती थीं। दस्युओं के पुरों के छिए शास (शरत्कालीन) शब्द का व्यवहार सूचित करता है कि वे लोग आर्यों से युद्ध में अकी रक्षा के लिए शरत्काल में इनमें निवास करते थे। सौ दीवाल वाले (शतमुज) किं का निर्देश ऋग्वेद के दो स्थलों पर किया गया हैं। अर्थ और दास सरदार क्यो प्रबल शत्रुओं से रक्षा करने के उद्देश्य से अनेकों किलों की रचना .भन्न-भिन्न स्थान पर किया करते थे। पिप्रु, चुनुरि, घुनि आदि दासजातीय सरदारों के विपुछ पूर्ते है उल्लेख करने के अतिरिक्त ऋग्वेद ने स्पष्टतः प्रतापी दासराज शम्बर के ९०, ९९ ग १०० किलों के इन्स्र के द्वारा घ्वस्त किये जाने का वर्णन किया है। पिछली संहिताओं और ब्राह्मणों ने किलों पर शत्रुओं द्वारा घेरा डालने की बात लिखी है। ऋवेरने इस कार्य में अग्नि के प्रयोग करने का उल्लेख किया है। इस वर्णन से प्रतीत होता है कि वैदिक आर्यों तथा दासों ने 'आत्मरक्षा के लिए किलों का निर्माण पत्थर बादि को और टिकाऊ साधनों से किया था।

पुर

वैदिक ग्रन्थों में 'पुर्' तथा 'पुर' दोनों शब्द मिले रहते हैं, परन्तु दोनों के बर्ध में तिनक पार्थक्य सा प्रतीत होता है। त्रिपुर (तैत्ति • सं० ६।२३; शत० ६।३।३१% ऐत० २।११) तथा महापुर (तैं० सं० ६।२।३।१; ऐ० १।२३।२) शब्द निअन्द किसी बड़े निवासस्थान के लिए प्रयुक्त किये गये हैं। 'त्रिपुर' का संकेत उस शहर के जान पड़ता है जिसमें किलाबन्दी की तीन कतारें खड़ी की गई थीं; 'महापुर' के निश्चय ही किसी वृहत् आकार वाले, किलाबन्दी किये गये नगर को बतलाता है। वे शब्द उस काल में प्रयुक्त किये गये हैं जब आर्य लोग वड़ी जातियों की प्रधान एक बानियों से परिचित हो चले थे। इस युग में वे काम्पिल (पाञ्चालों की राजधानी) आसन्दीवन्त (कुरु राजधानी) तथा कौशाम्बी नगरियों से भली-मौति परिचित हो की

१. शतंमश्मन्मयीनां पुराभिन्द्रो व्यास्यत् ।

दिवोदासाय दाशुषे । (ऋ० ४।३०।२०)
२. प्रति यदस्य वज्रं बाह्नोर्घुर्हत्वो दस्यून् पुर आयसीनि तारीत् । (ऋ० २।२०।८)

२. शतभुजिभिस्तमभिह्युतेरघात् पूर्भी रक्षता महतो यमावत ( ऋ० १।१६६।८)

वा 'एकादशद्वारं,पुरं' तथा 'नवद्वारं पुरं' का औपनिषद उल्लेख इसी सिद्धान्त को पृष्ट कर रहा है। इन शब्दों में शरीर की उपमा नौ द्वारवाले या ग्यारह द्वारवाले पुर है दी गई है, परन्तु जब तक आयों ने इतने दरवाजा वाले बड़े नगरों को न देखा होगा, तब तक ऐसी उपमा के प्रयोग करने का अवसर हो न आया होगा। उपमा का प्रयोग वास्तविक आधार से विरहित नहीं हो सकता। प्राचान काल में (जैसा मेगा-स्वनीज के वर्णन तथा आजकल उपलब्ध खेंडहरों से जान पड़ता है) बड़े नगरों में ४,८,१२ या चार के द्वारा विभाज्य संख्या वाले मुख्य द्वार हुआ करते थे, जो एक दूसरे से सड़कों के द्वारा मिले रहते थे। इन चारों नगरद्वारों के एक निलने का स्थान 'बतुष्पथ' (चौक) कहलाता था। उपनिपत्काल में ऐसे पुरों की सत्ता सर्वतोभावेन विद्यमान थी जिनके नमूने पर शरीर की समता अधिक दरवाजे वाले पुरों से की गई है।

नगर का प्रयोग आजकल साघारण रीति से बड़े-बड़े शहरों के लिए किया जाता है, परन्तू महाभारत-काल में इसका मुख्य अभिप्राय राज्य की राजधानी से ही था। बौर यह विशिष्ट अर्थ प्राचीनकाल से चला आता प्रतीत होता है। आरण्यक ग्रंथ में जगर' शब्द की उपलब्धि से यह अनुमान लगाना कि संहिताकाल में नगरों का अभाव था सुसंगत नहीं प्रतीत होता । जब जंगल में रहने वाले (आरण्यक) ब्राह्मणों के हृत्य में भी नगरों के लिए पक्षपात था, तब तो निश्चय ही यह प्राचीन संस्था जान पड़ती है। व्यक्तिवाचक नाम में 'नगरिन्' शब्द का ब्राह्मण-प्रन्थ में किया गया उल्लेख इस बात का प्रत्यक्ष साक्षी है कि ब्राह्मण युग में नगर राजकीय राजधानी या कम से कम वह शहर की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। राजाओं ने अपने तथा राजकर्म में सहायक 'वीरों' वयवा 'रित्तयों' के उपयुक्त बड़े-बड़े मकानों की बनाकर नगर को मुसज्जित किया था। राजा के लिए अपना विशिष्ट महल हुआ करता था जिसमें अनेक खम्मे हुआ करते थे। ऋषेद में राजा वरुण के वृहदाकार प्रासादों का वर्णन स्पष्ट शब्दों में किया गया है। राजा वरुण का महल ( सदस् तथा गृह ) बहुत ही बड़ा विशालकाय प्रतीत होता है; क्योंकि उसमें हजार खम्भे (सहस्रस्यूण) लगे थे। अतैर वह सहस्रद्वारों से अलंकृत किया ग्या था। यह कल्पना निराधार नहों हो सकती है। वैदिक राजाओं के महल भी इस प्रकार लम्बे-चौड़े हुआ करते थे। ऐसे महलों के वास्ते 'हर्म्य' शब्द प्रयुक्त किया गया है। कृष्वेद (७।५६।१६) ने महल की अटारी पर खड़े होने वाले (हर्म्येष्ठा) राजा का जलेख किया है, जो सम्भवतः पिछले राजाओं के समान अपने महल के झरोखे से विपनी प्रजाओं को दर्शन दिया करता था। 'प्रासाद' शब्द तो अवान्तर-वैदिक काल के भियों में मिलता हैं; परन्तु राजमहल की विशिष्टता की पर्याप्त सूचना ब्राह्मण-ग्रन्थों में मिलती है। शतपथ (१।३।२।१४) में उल्लिखित 'एकवेश्मन्' (प्रधान गृह) शब्द

राजानाविभिद्वहा घ्रुवे सदस्युत्तमे । सहस्रस्यूण आसाते (ऋ० २।४१।५) रे. बृहन्तं मानं वरुण स्वधावः सहस्रद्वारं जगमा गृहं ते (ऋ० ७।८८।५।

से प्रकट होती है कि राजा का महल साघारण लोगों के घरों को अपेक्षा अधिक केंग्र भड़कीला तथा प्रभावशाली हुआ करता था। इतने स्पष्ट प्रमाणों के रहते यह अनुमान करना कि वैदिक काल में बड़े-बड़े नगरों का सत्ता नहीं थी, संगत नहीं प्रतीत होता। वैदिक युग में ग्राम्य जीवन की सादगी के साथ-साथ नगर जीवन की मनोरम बाबा हमारे विस्मय-मिश्रित आनन्दोल्लास की जननी है। वैदिक ग्राम

पैदिक ग्राम आवश्यक सामग्रयों से परिपूर्ण रहता था। अपनी आवश्यकतालों हो पूर्ति के लिए उसे अन्य ग्रामों की किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं थी। ग्राम के निवासे आर्य लोग अन्नादि भोज्य-पदार्थ कृषि-कर्म से तथा दूघ, घी, दही आदि पदार्थ पशुपाल से उत्पन्न करते थे। गाँवों में भेड़ें तथा बकरियाँ पाली जाती थीं जिनके कन के काव जाड़े में शीत-निवारण के लिए ओढ़े जाते थे। रूई की पैदावार भी खूब होती थी, हां के सूत से बढ़ियाँ से बढ़ियाँ कपड़े बुने जाते थे। बुनने का काम अधिकतर लियाँ के ही सुपुर्द रहता था । प्रेममयी माता अपने पुत्र के लिए कपड़ा बुनकर पहनाया कर्ता थीं र । बढ़ई लोग युद्ध यात्रा के तथा मनोविनोद के प्रधान सहायक रथ बनाते थे, तब आर्यों की गृहस्थी की उपयोगी काठ की चीजें तैयार करने में लगे रहते थे। लेहर ( कार्मार ) हल तथा फाल की तैयारी में व्यस्त रहता था। कुम्हार ( कुलाल ) कला, कुम्भ, उखा (रसोई का बर्तन) आदि मिट्टी की चीजें बनाता था। पानी तथा मृ रखने के लिए कुछ लोग चाम ( अजिन ) को साफ करके उससे बड़े-बड़े बर्तन कार्त थे जो 'दृति' कहे जाते थे। ऐसे छोगों का नाम चर्मम्न ( ऋ ० ८।५।३८ ) खि गया है। प्रत्येक ग्राम में हजाम (वसा, ऋ० १०।४२।४) होते थे जो आर्य लोगों बी हजामत बनाया करते थे। इन अत्यावश्यक पेशावाले लोगों के सिवाय दवा देन रोगों को दूर करनेवाले वैद्यों (भिषक् ऋ०-२।३३।४) का उल्लेख अनेक सर्वे पर मिलता है। एक मन्त्र में ऋषि ने हँसी में कहा है कि वैद्य लोग बीमार की है खोज में हमें रहते हैं —यह कथन उस समय सत्य भले ही न हो, परन्तु बाजक के वैज्ञानिक युग में तो यह नितान्त सत्य है। वैदिक काल में आयुर्वेद ने जितनी उन्नी कर ली थी, वह आजकल के युग के लिए भी निःसन्देह आश्चर्यजनक है। वैदिक गार्थ में जीवन को रसमय बनानेवाले साधनों की कमी न थी। सामवेद इस बात का प्रधा साक्षी है कि उस समय आर्य लोग संगीत विद्या से सर्वथा परिचित थे। सोमगा के अनुष्ठान के अवसर पर वैदिक ऋषियों के कलकण्ठ से निकला हुआ सामगान मण्डा भर में गूँज उठता था, तथा वायुमण्डल को मनोरम स्वरलहरी से संगीतमय बनात हुआ प्रस्तुत देवता को प्रसन्न करने में सर्वथा समर्थ बनता था। ऋग्वेद के मण्डली

१. तन्तुं ततं संवयन्ती समीची यज्ञस्य पेशः सुदुघे पयस्वती । (ऋ॰ २१३१६)

२. वितन्वते घियो अस्मा अपांसि वस्त्रा पुत्राय मातरो वयन्ति । (ऋ॰ ५१४७१६)

में कथनोपकथन से संबिलित अनेक सूक्त उपलब्ध होते हैं जिन्हें 'संवादसूक्त' कहते हैं। वर्मन विद्वान् डा० श्रोयदेर की सम्मित में ये वस्तुतः नाटकीय संवाद हैं जिनका यज्ञों के अवसर पर आवश्यक सामग्री जुटा कर सचमुच अभिनय किया जाता था। इस क्रार वैदिक ग्राम जीवन की आवश्यक सामग्रियों के लिए किसी दूसरे पर अवलम्बित न रहकर पूर्णतया स्वावलम्बी था।

वेदिककालीन गृह

वैदिक मंत्रों में घर के अर्थ को सूचित करनेवाले गृह, आयतन, पस्त्या, वास्तु, हुमं, दुरोण आदि अनेक शब्द उपलब्ध होते हैं जो गृह की विशिष्टता को लक्ष्य कर प्रत्युक्त किये गये हैं। चारों ओर दीवालों से घिरे रहने के कारण घर 'आयतन' कहन्त्रता है, तथा दरवाजा होने के कारण उसे 'दुरोण' के नाम से पुकारते थे। निवास-स्थान के अर्थ में वास्तु तथा पस्त्या का प्रयोग किया जाता था। 'सुवास्तु' तथा 'सात्तोष्पति' शब्दों में वास्तु घर बनाने के स्थान को भी लक्षित करता है जो इस शब्द का कालान्तर में गृहीत अर्थ है। इन घरों में वैदिक आयों के कुटुम्ब रहते थे और रात के समय गायें तथा भेड़ें भी रहतो थीं। घरों में बहुत से कमरे हुआ करते थे, तथा बाने जाने के लिए दरवाजे (द्वार) भी बने रहते थे, जिनके कारण घर की ही 'दुरोण' संज्ञा हो गई थी। आयों के रहने के निमित्त निर्मित गृहों के अतिरिक्त राजाओं के महल, सभा के भवन, एवं अघ्यापन कार्य के लिए आचार्यों के परिषद् के भवनोंकी स्वतंत्र स्थिति तथा विशिष्टर रचना के द्योतक अनेक निर्देश मंत्रों में पाये जाते हैं।

गृह-निर्माण

घरों के बनाने के लिए बाँस, मिट्टी, लकड़ी-पत्थर और पके हुए ईट प्रधान समान है। अथ वंवेद के दो सूक्तों (३।१२,९।३) में गृह-निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन बड़े किस्तार के साथ किया गया है, परन्तु इन मन्त्रों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों की दुर्जे-यता के कारण रचना-पद्धित का यथार्थ विवेचन करना कठिन प्रतीत होता है, तथापि वैदिक गृहों की विशिष्टताओं से हम भलीभौति परिचित हो जाते हैं। वैदिककालीन गृहों की विशिष्टताओं से हम भलीभौति परिचित हो जाते हैं। वैदिककालीन गृहों की विशिष्टताओं से हम भलीभौति परिचित हो जाते हैं। वैदिककालीन गृहों की विशिष्टताओं से अमर है—(१) घर बनाने के लिए लकड़ी के खम्मे (उपिमत) गाहे वाते थे, जिनपर सीधी या आड़ी घरनें (प्रतिमित और परिमित) रखी जातो थीं। इन मिलों के लगर बाँस (वंश)के बड़े-वड़े लट्ठे रखे जाते थे और इन बाँसों के अपर 'कमुं खा जाता था। वाँस के टुकड़े काटकर छाजन बनाने का काम लिया जाता था। इन एकड़ों के अपर का छत पाट दिया जाता था। इन्हों को 'कमुं' कहा जाता था। बसु के (सहस्र-चक्षु) हजार आंखोंवाला कहने का अमिप्राय यही जान पड़ता है कि इनमें बहुत से छेद घूम आदि के निकलने के लिए हुआ करते थे। आजकल की भाषा में बिमुं को पाटन कह सकते हैं। इनके अपर छाजन (छिदः) के लिए 'पलद' तथा 'तृण' (शास-कूस) रखे जाते थे। इसके अनन्तर पूरे ठाट को तरह-तरह की रिस्सयों से बौध

दिया जाता था जिसे 'नहन', 'प्राणाह', 'संदंश', 'परिष्वञ्जल्य' नामों से पुकारते के इस प्रकार के घरों में बांस और घास-फूस ही का प्रयोग किया जाता था; दूसरे फ़्रार के घरों में लकड़ी का विशेष उपयोग किया जाता था। लकड़ी के मकानों में लक्ष्में (स्कन्म, स्थाण, स्थूणा) की बहुलता एक विशिष्ट चीज थी। वैदिक काल में एक महलों में हजार खम्मे तक होते थे, तथा इतने विशाल प्रसाद में आने जाने के लिए हजार दरवाजे तक बनाये जाते थे। मिट्टी के गृह (मृण्ययं गृहम्) भी बनाये बारे, तथा प्रत्यों और ईटों का भी उपयोग कर वैदिक आर्य लोग विविध आकार के लक्ष्में चौड़े मकान बनाने में कभी नहीं चूकते थे।

वैदिक घरों में आवश्यकतानुसार अलग-अलग कमरे हुआ करते थे। इस प्रसंग्र हविर्घान; अग्निशाला, पत्नीनां सदनम्, तथा सदस्-इन चार शब्दों का उल्लेख मिटता है, जो यज्ञ के प्रसंग में मुख्यतया निर्दिष्ट होने पर भी साधारण घरों के सम्बन्ध में मे प्रयुक्त किये जा-सकते हैं। इससे प्रतीत होता है कि उस काल में घरों के चार विभाग हुआ करगे थे—(१) अग्निशाला—वह कमरा जिसमें अग्नि जलाई जाती, त्व विभिन्न अग्नि-कुण्डों में देवताओं के लिए होम किया जाता था; (२) हविर्धान= भाण्डार गृह, जिसमें घर गृहस्थी के नित्य खर्च तथा यज्ञ याग की चीजें एकत रही जाती थीं। (३) पत्नीनां सदनम् अन्तःपुर, जनाना । यह बहुत ही भीतर हवा करता था, जिनमें स्त्रियाँ स्वच्छन्दतापूर्वक अन्य घरवालों की आँख से बोझल होकर रह सकती थीं (गुहा चरन्ती योषा - ऋ० १।१६७।३)। दूसरे कमरों में बाते बाते में स्त्रियों के लिए कोई एकावट न थीं, परन्तु बाहर जाने के समय विवाहित स्थि चादर या दुपट्टे से अपने शरीर को ढँक लिया करती थीं। १ (४) सदस् चरैले इ स्थान; बाहरी दालान जिसमें पुरुषवृन्द एकत्र होकर सोते, बैठते या बातचीत जिला करते थे। इनके कमरों के सिवाय पशुओं के रहने के भी अलग कमरे होते थे, बे 'शाला' या 'गोत्र' कहे जाते थे। उत्सव तथा यज्ञों में आने वाले अतिथियों और निमन्त्रित व्यक्तियों, विशेषतः ब्राह्मणों, के रहने के लिए भी अलग घर होता श बे 'आवसय' ( = अतिथि-शाला ) कहलाता ( अथर्व ० ९।६।५ ) । आजकल की धर्मशास के समान, 'आवसथ' में यात्रियों के रहने तथा आराम करने का पूरा प्रबन्ध रखा जा था। इसका विस्तृत वर्णन सूत्रग्रन्थों (आपस्तम्ब श्रीतसूत्र ५१९१३; धर्मप् हारार्षा४) में दिया गया है। ऋग्वेद ( ६।४६।९ ) मन्त्र के सायणभाष्य के बाबा पर उस समय घरों में तीन आंगन मा खण्ड हुआ करते थे। इस मन्त्र के 'त्रिवार्ष का अर्थ सायण ने 'त्रिभूमिकम्' किया है। इससे वैदिक गृहों के विस्तृत तथा हमें चौड़े होने की बात पृष्ट होती है।

१. अयमु त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संवृतः । प्र सोम इन्द्र सर्पतु (ऋ॰ ८।१७।७)

२. इन्द्र त्रिघातु शरणं त्रिवरुथं स्वस्तिमत् । छर्दिर्यच्छ मघवद्म्यऋ मह्यं च यावया दिद्युमेन्यः । (ऋ० ६।४६।९)

अपने गृहों की रक्षा करने के निमित्त ऋग्वेद में 'वास्तोष्पति' देवता की कल्पना क्षेत्र हैं और उनको स्तुति दो सूनों (७।५४,५५) में की गई है। वास्तोष्पित से पूर्वा की गई है कि आयों का निवास शोभन तथा रोगहोन हो, द्विपद तथा चतुष्पद इक्त्याण हों, गायों और घोड़ों के द्वारा समृद्धि को बढ़ाओ तथा सदा जवानी का क्ष्मब करते हुए हम लोग आपके मित्र बने रहें और पुत्रों के प्रति पिता के समान तुम हम होगों पर सदा प्रीतियुक्त बने रहो। वि

वैदिककालीन आर्य अपने घरों को सूत्र से मापते थे ( धाम ममे )। इस अधि में निमत' एवं 'मित' शब्द प्रयुक्त हैं (अ०वे० ९।३।१९)। बड़े मापन को मित कहते थे ह अवान्तर भागों को सूत्र से मापते थे। स्तम्भ के प्रतिठान (वृनियाद) का भी उल्लेख क्रिता हैं (ऋ० १०।४४) ऋ खेद ३।८।३ में वर्ष्मन् शब्द बड़े खम्मे वा लाट की ऊँचाई हे लिए प्रयुक्त हैं । बड़े मापवाले गृह को वृहन्त मान (ऋ० ७।८८।५) तथा सामान्य ह को शाला कहते थे। महाशाला शब्द का प्रयोग उपनिषदों में मिलता है। घर में हं पास (पन या मित्ति ) भी होते थे, जिनके आधार पर द्विपक्ष, चतुष्पक्ष, षटपक्ष हों का उल्लेख मिलता है (अ॰ वे॰ ९।३।२१)। घर में छतों से लंटकतें हुए सिकहर गंडींके (शक्य) का भी उल्लेख मिलता है (अ० वे० ९।३।६)। कोठे के अन्दर कोठे ग कोठरी का भी उल्लेख है ( कुलाये अधिकुलायम् ९।३।२० )। शाला को बृहच्छन्दाः भी कहा गया है (अ० वे॰ ३।१२।३), उसे दृढ़ एवं स्थायी बनाने के लिए उसकी नींव भी परिपनव रखी जाती रही होगी (इहैव घ्रुवा प्रतितिष्ठ शाले—अ॰ वे॰ ३।१२।२)। बोपस का भी उल्लेख मिलता है, जो स्तूपिका के आकार का होता था ( ओपसे विततं म्हमाक्षं विपुवति — अ॰ वे॰ ९।३।८) । विषुवत् या नलदण्ड के ऊपर हजार नेत्रों या हेरों वाले ओपस या स्तुपिकाओं का यहाँ स्पष्ट वर्णन है। घर को पर्याप्त अलंकत किया जाता था; उसकी उपमा अलंकृत हथिनी से दी गई है (अ० वे० ९।३।१०)।

श्वपथ-ब्राह्मण में घर के दो भागों का उल्लेख है। एक पूर्वार्घ या सदस् और दूरा उत्तरार्घ या पत्नी-सदन। इन भागों की उपमा पुरुष या स्त्री के अंगों से दी गई है। उत्तरार्घ भाग के पृथुश्रोणी स्त्री के समान होने पर सुन्दर माना गया है (श्र॰ ब्रा॰ पारि१९९), अर्थात् उसके पिछले मध्य-भाग की विशाल बनाने की सलाह दी गई है। भाष के लिए पैरों से चलकर भी पदगणना की जाती थी। शाला का मुख-मण्डप उसकी अधिका थी, जिसे बाद में 'अलिन्द' कहा जाने लगा। शतपथ-ब्राह्मण (३६१३) में ख़ाग्या है कि देवों को पूर्व-पश्चिम का विन्यास रुचिकर था और मनुष्य उत्तर-दक्षिण के विन्यास की अधिक पसन्द करते थे। इन प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है

<sup>ै</sup> वातोष्पते प्रतरणो न एघि गयस्फानो गोभिरक्वेभिरिन्दो । अवरासस्ते सक्ये स्याम पितेव पुत्रान् प्रति नो जुषस्व ॥ (ऋ ७।५४।२) २८ वै० सा०

कि वैदिक वास्तु-विन्यास विकसित, स्पष्ट और सरल था। साथ ही वे तत्व भो को विद्यमान थे जो ऐतिहासिक युग की वास्तु-कला में पाये जाते हैं।

घरेलू सामान

देशायाय वैदिक घरों में नित्य काम में आने वाली चीजें सीघी-सादी उपयोगी तथा का प्रकार की हैं। उनके प्रयोग करने से उस समय की उन्नत भौतिक दशा का भीति भूकी-भारति लगता है। बैठने तथा लेटने के अनेक आसनों का वर्णन मिला है। सहमाजिक अवस्था की उन्नति के साथ-साथ सीधे सादे से अलंकृत और परिकृत गये हैं। याज्ञिक अनुष्टान के अवसर पर कुश के बने हुए 'प्रस्तर', 'बहि' तब हैं का उपयोग किया जाता था। वैठने और लेटने के लिए चटाइयाँ बनाई जाती है। 'किशिपु (सेज) पत्थर से कूट कर तैयार नरकट (नड) से तथा 'कट' (वा से बनाई जाती थी। समाज के धन-सम्पन्न होने पर इन चटाइयों में सोने-विश्व सम्भवतः झालर लगाने की चाल पीछे चल पड़ी थी। राजा के 'अख्वमेघ' के क्सू पर जिस 'हिरण्यकशिपु' (सोने की चटाई) पर बैठने की चाल थी वह अवस्य है की के सुतों से बनी हुई बहुत ही चमकी ली होती थी।

तल्प-वैदिक काल के अन्तःपुर में स्त्रियों के वास्ते अनेक प्रकार के बिला अीर आसन काम में लाये जाते थे। ऋग्वेद के एक मन्त्र में 'तल्प' 'प्रोष्ट' तथा का पर छेटकर आराम करनेवाली स्त्रियों का उल्लेख किया गया है। ये तीनों बाता जो अपनी रचना और सजावट के कारण भिन्न-भिन्न हुआ करते थे। 'तल्प', का रण खटिया न होकर वह बेशकीमती पलङ्ग है जिस पर वर-वधु नव समागम हे म अवसर पर सोते बैठते थे। अथर्ववंद के विवाह सूक्त (१४।२।३१) में गूर्व प्रसन्नचित होकर 'तल्प' पर आरोहण करने तथा पति के लिये प्रजा उत्पन कर्ते मङ्गलमय उपदेश दिया गया है। शतपथ-न्नाह्मण (१३।१।६।२) में नियमतः वर्तन पुत्र की 'ताल्प' संज्ञा दी गई है, तथा छान्दोग्य (५।१०।९) में पंच पातिकी गुष्तल्प सेवी की भी गणना है। र इससे स्पष्ट है कि 'तल्प' वैवाहिक शय्या है कि आरोहण करने का अधिकार वरवधू को ही है। पवित्र उदुम्बर (गुरुर) के हा से इनके रचना-विधान से भी इसी बात की पृष्टि होती है।

प्रोष्ट—ऋग्वेद बड़े महल (हर्म्य) में 'प्रोष्ठ' पर लेटने वाली स्त्रियों का उन्हों करता है (प्रोष्ठशया--ऋ० ७।५५।८) यह बड़ा ऊँचा, काठ का बना बेंच बात की है। इसके सुडील बने दो पैर होते थे और सम्भवतः दोवाल का सहारा लेकर गई किया जाता था। अथर्व के एक मन्त्र से जान पड़ता है कि वधू को अपने पि

अारोह तल्पं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये अस्मै ।

स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिवरेच गुरोस्तल्पमावसन् ब्रह्महा च। एते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चरस्तैरिति । ( छा० उप० ५।१०।९)

बने के समय उकिया तथा तैल के साथ एक पेटी दी जातो थी। बहुत सम्भव है कि कि (पेटी) इसी प्रोष्ठ के रूप में होती हो जो पेटी और तिकयादार पलंग दोनों इ संभिश्रण सा जान पड़ता है।

वहा—यह स्त्रियोपयोगी सुखद आसन या। 'वहा' शब्द से प्रतीत होता है कि ह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोकर लाया जाता था। बहुत सम्भव है कि इसके कों और बाँस लगे रहते थे और ऊपर चँदवे से ढका रहता था। आज कल की 'डोली' विक 'वह्य' की अविचीन प्रतिनिधि जान पड़ती है। अथर्ववेद के अनु-बार बंधू थक जाने पर 'वहां 'पर चढ़ती थीं। र एक दूसरे सूक्त में 'वहां' का उपयोग श्विह के अवसर पर किये जाने का उल्लेख है। वहा लकड़ी का बना होता था जिस ए नाना प्रकार की रमणीय आकृतियाँ खोदी जाती थीं और सुनहली कलाबत्तू की गई है बहर विछाई जाती थी। इतनी कीमती शय्या पर वघू वर के साथ विवाह के अवसर र रहीती थी। आसन्दी का भी विवाह के अवसर पर उल्लेख मिलता है, परन्तु 'वहां' बासन्दी तथा तल्प दोनों से भिन्न वेशकीमती एवं सुसज्जित पर्लेग जान पड़ता है, जो बावव्यकतानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी डोली के समान लाया जाता था।

आसन्दी—ऋग्वेद में आसन्दी का उल्लेख नहीं है, परन्तु पिछली संहिताओं बियर्व १५।३; वाज० सं० ८।५६) और ब्राह्मणों (विशेषतः ऐत्रेय और शतपथ) में इसका विस्तृत वर्णन तथा उपयोग उपलब्ध होता है। इन ग्रंथों के अनुशीलन से ाजा महराजाओं के द्वारा अभिषेक आदि विशेष अवसरों पर प्रयुक्त यह एक आराम सेवाली गद्दी या गद्दीदार आरामकूर्सी जान पड़ती है। पर्यक्क आसन्दी का ही विस्तृत स्या; जिसे घनाद्य लोग-शासक वर्ग-बैठने और सोने दोनों काम के लिए श्रोग में लाते थे। 'आसन्दी' राज्यसिंहासन सी प्रतीत होती है और वैदिक निर्देशों के ब्रुबीलन से उसकी निर्माण-विधि का भी पर्याप्त परिचय मिल जाता है।

अयर्व (१५।३) में ब्रात्यों (वैदिक धर्म से बहिष्कृत आर्यों) की आसन्दी का विशिष्ट वर्णन मिलता है—उसके चार पैर होते थे—दो आगे और दो पीछे; लम्बे तौर वे वो काठ लगाये जाते थे, दो तिरछे तौर पर; लम्बाई और चौड़ाई में वह तन्तुओं से नि नाती थी। और उसके ऊपर थी एक चादर ( आस्तरण ), तिकयां ( उपवर्हण महोबार आसन (आसद) और सहारा लेने की जगह (उपश्रय)। विवाह में प्रयुक्त बासन्दी' का विशेष वर्णन नहीं मिलता। शुक्ल-यजुर्वेद में भी आसन्दी का सम्बन्ध

वितिरा उपबर्हणं चक्षुरा अम्य जनम् ।

बौर्मुमिः कोश आसीद् यदयात् सूर्यां पतिम् । ( अथर्व १४।१।६ ) रे सा मूमिका ररोहिय बह्य श्रान्ता वधूरिव ।—अथर्थ ४।२०।३।

<sup>ी</sup> प्रोष्ठेशया वहांशया नारीर्यास्तल्पशीवरीः।

नियो याः पुष्यगन्वास्ताः सर्वाः स्वापयामसि । (ऋ० ७।५५।८)

राजाओं कें साथ है, 'राजसन्दी' शब्द से जान पड़ता है कि साधारण जनता भी बने बैठक के लिए साधारण 'आसन्दी' का प्रयोग किया करती थी। ऐतरेय ब्राह्मण (टाइ) और शतपथ (५।४।४) में राज्याभिषेक के अवसर पर 'आसन्दी' के अंगप्रता के विस्तृत सूक्ष्म वर्णन मिलता है जिससे अलङ्कारों से सुसज्जित राज्य-सिहासन के बिहु छता तथा गौरव का परिचय भलीभाँति हमें मिलता है।

नाना प्रकार की घरेलू वस्तुओं के रखने के लिए मिट्टी और घातु के वने किया लकड़ी के बने 'द्रोण', चाम के बने 'दृति' का प्रयोग प्रत्येक घर में होता था। सेने त्व चाँदी के बने चषकों (प्यालों) का प्रयोग धनाद् य आर्यजनों के महलों में किया का था। यज्ञ के अवसर पर हविष्य प्काने के लिए 'उखा' तथा घरेलू अवसरों पर को के लिए 'स्थली' काम में लाई जाती थी। जात (दृषत् तथा उपल) से अनाव की जाते थे। काठ के बने हुए ओखल ( उल्लंक ) तथा मूसर ( मूचल ) से बनाब ब सोमलता के कूटने का काम लिया जाता था। सूप ( शुप ) तथा चलनी ( तितर)। भूसी से अनाज को अलग किया जाता था। तैयार अनाज को नापने वाला बर्तन की कहलाता और उसकी सहायता से मापा गया अनाज भण्डार (स्थीबि) में रखावत था। बावस्यकता के अनुसार स्थीबि से अनाज निकाला जाता और काम में बाता। चोजों को चूहा-बिल्ली से बचाने के लिए उन्हें शिक्य ( छीका.) पर लटका कर एक की चाल उस समय भी थी (अथर्व० ९।३।६ ) धातु या मिट्टी के बर्तनों में सेनेच चाँदी के सिक्कें भर कर रखे जाते थे, और रक्षा के लिए उन्हें जमीन के नीचे 📭 भी जाती थी (हिरण्यस्यव कलशे निखातम् —ऋ० १।११०।१२)। इन नतुं के अतिरिक्त सुव्, जुहु आदि यागोपयोगी वस्तुएँ भी प्रत्येक घर में याज्ञिक बनुधार निमित्तं रखी जाती थी। आर्य घरों में दास दासियों की भी कमी नहीं रहती थी, वे अपने मालिक के लिए जरूरी काम करने में लगे रहते थे। दासियाँ आर्य-गृहपिता है उनके घरेलू कामों में सहायता दिया करती थीं। वैदिक आर्यों की घरेलू चींबों व सामान को सरसरी निगाह से भी देखने वालों के लिए यह स्पष्ट है कि बीवन को हु मय और सरस बनाने वाली आवश्यक सामग्री वैदिक घरों में नित्य सनिहित एवी जिससे आर्थों का जीवन सादगी के साथ-साथ आनन्दोल्लास से भरा रहता ग। की घर सादगी के पुतले थे; इसे मानने में किसी को आपित न होनी चाहिए। भोजत

वैदिक आर्यों का भोजन सीघा-सादा, स्वास्थ्यवर्धक तथा सात्विक होता था, किं दूध और घी की प्रचुरता रहती थी। ऋग्वेद के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि और तीयों का सबसे प्राचीन भोजन था जो की रोटी और चावल (घान) का भाव। क

१. रुक्मप्रस्तरण बह्य विश्वा रूपाणि विभ्रतम् । आरोहत्-सूर्या सावित्री बृहते सौभगाय कम् ।। ( अवर्व० १४।२३० )

श्रावित महावेद में अनेक स्थलों पर किया गया है। 'ब्रीहि' (चावल) कृष्ट ऋग्वेद श्रावित वाकी में उल्लिखित मिलता है, तथापि प्राचीन आयों हैं मान सकते, क्यों इसका वाचक 'धान' या 'धान्य' इस ऋग्वेद में अवश्य ही उपलब्ध होता है। आजकल तर्पण आदि धार्मिक कृत्यों में इस साथ यव तथा धान के एकमात्र प्रयोग से यही सिद्ध होता है कि आयों के बादिन भोज्य पदार्थ होने के कारण ही इनमें हमारी पूज्य मावना अक्षुण्ण बनी हुई है। इब को जांत [उपल] में पीसकर रोटी [पंक्ति—ऋ० ४।१४।५] बनाई जाती थी, व्या धान को कूटकर और उसे पानी में उबालकर भात [ओदन] बनाया जाता था। बाता प्रकार के स्वादिष्ट भोजन प्रकारों के भी पर्याप्त निर्देश मिलते हैं। जब के आटा बही मिलाकर 'करम्भ' तैयार किया जाता था, जो पूषन् [आयों की पशुसम्पत्ति की खा करनेवाले देवता] को उपहार के रूप में समर्पण किया जाता था। अपूप [पुआ] आटा तथा दूध से तैयार किया गया नितान्त स्वादु भोजन है।

भात के भी तरह-तरह के प्रकार थे। दूध के साथ पका हुआ चावल अत्यन्त लाहिए माना जाता था, तथा समय-समय पर यजों में विशिष्ट देवताओं को भी आपित किया जाता था। आजकल की खीर 'इसी वैदिक 'क्षीरोदन' की प्रतिनिधि है। दही गलकर चावल पकाया जाता था, जिसे 'दघ्योदन' कहते थे। मूँग की खीचड़ी मुचौदन] वैदिक आयों को भी हितकर और रुचिकर प्रतीत होती थी। नाना प्रकार भी वालों से आर्य लोग अपरिचित न थे। दालों में तीन दाल विशेष काम में आती शी-मूँग [मुद्ग], उड़द [माष] तथा मसूर [मसूरी]। एक बात ध्यान देने की है कि विकास भारतीयों का प्रधान खादा गेहूँ [गौधूम] ऋग्वेद में उल्लिखित नहीं है। इसका गाप पहले-पहल बाजसनेयी संहिता [१८।१२] तथा तत्संबद शतपथ और तैत्तिरीय गहाणों में अगता है। जान पड़ता है कि ऋग्वेद काल में सप्तिन्ध प्रदेश इतना अधिक का था कि गेहूँ की पैदावार उसमें नहीं हो सकती थी। अवान्तर बाह्यण युग में आयों भूति और बढ़ने पर इसकी खेती की जाने लगी। गोधूम के साथ ही बीहि का भी नाम खिले प्रचों में सर्वत्र मिलता है। जो को आग में भूजकर सातू (सक्तू) बनाया जाता था, जिसे दूध में मिलाकर पीने की प्रधा उस समय प्रचलित थे।

वैदिक काल में दूध, दही और घी की महती प्रचुरता थी। हमने देखा है कि आयों कार में सैकड़ों गायें पाली जाती थीं। अग्निहोत्र के लिए प्रत्येक ऋषि के दरवाजे पर गायें रहती थीं जिन्हें 'होमधेनु' के नाम से पृकारते थे। ब्राह्मणों का दीनशील सरदार और उदार राजाओं के घर से हजारों गायें दक्षिणा के रूप में मिलती थीं। बतः पशुकिन से उस जमाने में दूध की कमी नहीं थी। दूध को सोमरस में मिलाकर पीने भी चाल थी। दही का उपभोग स्वतन्त्र रूप से भी भोजन में किया जाता था और

सोमरस में इसे मिलाकर भी पीते थे। ऐसा दिष्टिमिश्रित सोम 'द्रष्ट्याशीर' कहलाता वा दही मथकर छाछ या मट्टा (मन्था) बनाया जाता था, जो खाने या पीने के कि व्यवहार में आता था। घी (घृत) का प्रचुर प्रयोग आयों के भोजन में हुना हुन था। घृत के नाना अवस्थाओं के बोधक शब्द वैदिक ग्रन्थों में मिलते हैं। दही से कि सद्यः निकाला गया घी कहलाता था 'नवनीत' (नैनू या लैनू); कुछ पिषण हैं। 'आयुत', बिल्कुल पिघला हुआ घी (विलीन) 'आज्य' तथा जमा हुआ (क्षोहा) घी 'घृत'। इनको विशिष्टता का भी निर्देश मिलता है। ऐतरेश (११३) के किन नुश्वार आज्य देवताओं के लिए सुरिम (प्रिय) होता है, घृत मनुष्यों के लिए, बाक पितरों के लिए और नवनीत गर्भ के लिए। भोजन में आवश्यक होने के बिति घृत यागानुष्टानों में आहुति के लिए भी उपादेय था। भिन्न-भिन्न देवताओं के लेक से घी की आहुति आग में दी जाती थी। इसलिए अन्नि ऋखदे में 'घृतप्रतीक' (के का रूप वाला) 'घृतपृष्ठ', 'घृत-प्रसन्न' (धी से प्रसन्न) कहा गया है।

मांस-भोजन उस समय आर्य लोग कितपय जानवरों के मांस भो पक्कार खाते थे। सर्व मुल्क के रहनेवालों के लिए मांस का भक्षण नितान्त बावस्क है जाता है। वैदिक काल में आर्यों की निवासभूमि का जलवायु अत्यन्त शीतप्रशत ह इसलिए 'वर्ष' की सूचना देने के लिए ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों रे (११६४।१०; २१११६ भी५४।१५) में 'हिम' (पाला, शीत) का प्रयोग किया गया है। अतः जलवायु के विशिष्टता पर धान देनेवालों को यह जानकर आश्चर्य न होगा कि विषम ऋष् प्रभाव से अपनी रक्षा के निमित्त आर्यलोग कभी-कभी घृतपक्व भोजन के साधना मांस का भी सेवन करते थे।

फल निर्देश लोग फलों को भी खाया करते थे, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि फल बगीचों में पैदा किये जाते थे अथवा स्वयं जड़्ज़ लों में उगा करते थे। ऋषे एक मन्त्र में इन्द्र के द्वारा कामनाओं को पूर्ण करनेवाले घन देने की तुल्ला बंड़ा लेकर पक्के फलों को गिराने से दी गई है। जंगलों में स्वादिष्ट फलों के उगने का क्षी मिलता है। ऋग्वेद दोनों प्रकार की—फूलने फलनेवाली और न फूलने न फलने बंधे कोषियों से परिचित है। किन्हीं औषिययों में रोग निवारण की शक्ति थी बौर है काम के लिए उनका प्रयोग किये जाने का उल्लेख है। वैदिक आयों को बेर का काम के लिए उनका प्रयोग किये जाने का उल्लेख है। वैदिक आयों को बेर का काम के लिए उनका प्रयोग किये जाने का उल्लेख है। विदक्त आयों को बेर का काम के लिए उनका प्रयोग किये जाने का उल्लेख है। विदक्त आयों को बेर का काम के लिए उनका प्रयोग किये जाने का उल्लेख है। विदक्त आयों को बेर का काम के लिए उनका प्रयोग किये जाने का उल्लेख है। विदक्त आयों को बेर का काम के लिए उनका प्रयोग किये जाने का उल्लेख है। विदक्त काम उल्लेख मिलता है। वि

आज्यं वै देवानां सुरिम, घृतं मनुष्यणामायुतं पितृणां नवनीतं गर्भाणां—ऐत० ब्रा॰ १।३ ।

२. तहो यामि द्रविणं सद्य ऊतयो येना स्वर्णं ततनाम नृ रिम । इदं सु में मक्तो हर्यता वचो यस्य तरेम तरसा शतं हिमाः ॥ ऋ॰ ५।५४।१५

३. वृक्षं पंक्वं फलमङ्कीव घूदहीन्द्र सम्पारणं वसु । (ऋ॰ ३।४५।४)

है ताबारण शब्द हैं बदर और कर्जन्यु, पर कोमल बदरी फल को 'कुब्रुक' के नाम है पूकारते थे (बाज ॰ सं॰ १४।२२)। पिप्पल के स्वादिष्ट फल के खाने का भी स्पष्ट इलेंब हैं (ऋ॰ १६।१६४।२०)।

भोजन को मीठा बनाने के लिए 'मधु' का प्रयोग किया जाता था। मधु देवताओं क्षेत्री समर्पित किया जाता था। आर्य लोग गन्ने से मली-भौति परिचित थे। इक्ष (ईब) का उल्लेख ऋग् (९।८।६।१८), अथर्व (१।३४।५) में और इक्षु-काण्ड का मैत्रायणी संहिता (४।२।२) में मिलता है, परन्तु इसकी खेती होती थी या यह ब्हितिक रूप से पैदा होता था यह ठीक-ठीक कहा नहीं जा सकता। शर्करा (चीनी) बह के उल्लेख न होने से बहुत संभव है कि ईख का काम चूसने में ही आता था, सका रस निकाल कर गुड़ या चीनी नहीं बनाया जाता था। ऋग्वेद में 'लवण' का क्लेख न पाकर कतिपय विद्वान् आर्यों को नमक से अनिभन्न बतलाते हैं, परन्तु इस बत्लेख से अभाव का अर्थ निकालना उचित नहीं प्रतीत होता। आर्यों का निवास हम प्रदेश में था जहाँ नमक का पहाड़ विद्यमान था। नम ह उस देश में एक साधारण हो चीज थी-इतनी साधारण कि इसके साहित्यिक उल्लेख की जरूरत हो नहीं समझी गई। यह आवश्यक नहीं कि समस्त ज्ञात वस्तुओं की सत्ता ग्रन्थ-निर्दिष्ट होने गरंही स्वीकृत की जाय । ऋग्वेद कोई भोज्य पदार्थों का रजिस्टर नहीं ठहरा कि उसमें बाटा-दाल, नमक-मिर्च का उल्लेख होना ही चाहिए। अतः ऋ खेदी आर्यो को ब्बण से अपरिचित बतलाना प्रामाणिक नहीं प्रतीत होता। लवण का उल्लेख अथर्व (७७६११), शतपथ (५।२।१।१६) छान्दोग्य (४।१७।७) तथा वृहदारण्यक (राप्रा१२) में अनेकशः किया गया है।

पेय-साम और सुरा

ŧ

वैदिक आर्यों का प्रधान पेय सोमरस था जिसे वे अपने इष्ट देवता को अपित कर लयं पीते थे। यज्ञों के अवसर पर सोमरस का सेवन तथा भिन्न-भिन्न देवताओं को लगंण एक महत्त्वपूर्ण व्यापार था। सोम पर्वतों पर, विशेषतः मूजवत् पर्वत पर, उगता शा। वहाँ से यह लाया जाता था, तथा पत्थरों (ग्रावा) से कूट कर इसका रस कि जाता था। कभी-कभी इस काम में ओखल तथा मूशल की भी सहायता शे जाती थीं। तब पानी मिलाकर उसे भेड़ों के ऊन के बने 'पवित्र' से छाना जाता शा। सोमरस का रंग भूरा (बभ्रु), लाल (अरुण, अरुष) बतलाया गया है और इसका कि नितान्त सुरिम। मधुरता की प्रचुरता के लिये इसमें दूध मिलाते थे, जिसे कि नितान्त सुरिम। मधुरता की प्रचुरता के लिये इसमें दूध मिलाते थे, जिसे कि कहते थे। कभी-कभी दही (दिंग्याशीर) या जब का सक्तु (यवाशीर) भी कि कर देवार्पण करने की चाल थो। इसके पीने से शरीर भर में विचित्र उत्साह शा जाता और मन में एक प्रकार की मोहक मस्ती छा जाती थी। यही कारण है कि विभिन्न से सेम की स्तुति में सैकड़ों शोभन सूक्तों की रचना की है। ऋ वदेद के

नवम मण्हल में सोम के प्रशंसापरक स्कों का अभिराम समुक्वय है। इस काल के 'प्वमान मण्डल' की संज्ञा प्राप्त है। सोम रस के पान से उत्पन्न उत्लास की बीक अमें क्यक्ति अनेक मन्त्रों में अत्यन्त रमणीय कल्पना के सहारे की गई है। सोमपान के क्यक्ति अनेक मन्त्रों में अत्यन्त रमणीय कल्पना के सहारे की गई है। सोमपान के क्यक्ति अनेक मन्त्रों में अत्यन्त रमणीय कल्पना के समूचे स्क (१०११९) में कि गया है। "जिस प्रकार वेग से चलनेवाले घोड़े रथ को दूर तक खींच ले जाते हैं को प्रकार ये सोम की घूँटें मुझे दूर तक खींचे ले जा रही हैं; क्या मैंने सोम का पान कि विश्व हैं हिंन हमते हैं से इस पृथ्वी को यहाँ रखूँगा। मैं बड़ों में बड़ा हूँ (महामह कि सीस से का किया है हन्त्र के ये हत्योद्गार प्रचुर सोमरस पान के सुखद परिणाम है। बार्व की साम से सक किया है।" इन्द्र के ये हत्योद्गार प्रचुर सोमरस पान के सुखद परिणाम है। बार्व की अपने उद्गार कम अभिराम नहीं हैं। प्रगाथ काण्व ऋषि आनन्द की मत्तों के सि सर्व की प्राप्ति हमने सोम का पान किया है; हमने अमरत्व पा लिया है; बोर्विंग स्वर्ग की प्राप्ति हमने कर ली है तथा वहाँ हमने देवताओं को जान लिया है स्वर्ण की प्राप्ति हमने कर ली है तथा वहाँ हमने देवताओं को जान लिया है स्वर्ण की प्राप्ति हमने कर ली है तथा वहाँ हमने देवताओं को जान लिया है स्वर्ण दिश्व टी अपने कर टी है तथा वहाँ हमने देवताओं को जान लिया है स्वर्ण की प्राप्ति हमने कर ली है तथा वहाँ हमने देवताओं को जान लिया है स्वर्ण की प्राप्ति हमने कर ली है तथा वहाँ हमने देवताओं को जान लिया है स्वर्ण की प्राप्ति हमने कर ली है तथा वहाँ हमने देवताओं को जान लिया है स्वर्ण की प्राप्ति हमने कर ली है तथा वहाँ हमने देवताओं को जान लिया है स्वर्ण की प्राप्ति हमने कर ली है तथा वहाँ हमने देवताओं को जान लिया है स्वर्ण की प्राप्ति हमने कर ली है तथा वहाँ हमने देवताओं को जान लिया है स्वर्ण की प्राप्ति हमने देवताओं को जान लिया है स्वर्ण की प्राप्ति हमने देवताओं को जान लिया है स्वर्ण की प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्रा

अपाम सोमममृता अभूमागनम ज्योतिरिवदाम देवान्।
जपास्य और उपासक, देवता और यजमान के इन मने रम उद्गारों से स्पष्ट प्रतेष होता है कि सोमरस के पीने से मानसिक उल्लास तथा शारीरिक स्फूर्ति की बन्न उत्पत्ति होती थी। इसीलिए आर्य सैनिक लोग सोमरस का पान कर समर्तकां उत्तरा करते थे—ऋ० ९।१०६।२।

सोमरस जितना हो उत्साहवर्घक होने से श्लाघनीय था, सुरा मादकता उत्तन करने के कारण उतनी हो गर्हणीय थी। सुरा बहुत तेज, मादक मद्य सी प्रतीत हों है। साधारण जनता का यह पेय मले हो, परन्तु समाज के लिए यह सर्वधा बिंह कारिणी मानी गई है, क्योंकि इसके प्रभाव से मनुष्य अपराघ और अनिष्ट कर की थें। इसीलिए सुरा की गणना मन्यु (क्रोघ), बिभीदक (जूआ) तथा अविति (बार्ग) के साथ अनिष्टोत्पादक वस्तु के रूप में की गई है (ऋ० ७।८६।६) । वैदिक समार्ग सोमपान को उत्तेजना दी और सुरापान की पर्याप्त निन्दा की।

आर्थों की अन्त के प्रति भव्य भावना का पता हमें ऋग्वेद के एक सूक्त (शार) से चलता है, जिसमें 'पितु' (अन्त-पान) की प्रशंसा स्मरणीय शब्दों में की गई। अन्त की महिमा गाते हुए अगस्त्य ऋषि का यह कथन कितना सारगीं की

१ बहमिम महामहोऽभिनम्यमुदिषितः कुनित् सोमस्यापामिति । (ऋ० १०।११९।१२)

न स्वो दक्षो वरुण ध्रुतिः सा । सुरा मन्युविभीदको अचित्तिः ।।

३. त्वे पितो महानां देवानां मनो हितम् । अकारि चारु केतुना तवाहिमवसाऽववीत् । ( ऋ० १।१८७।७ )

h

1

1

I

h

i

्ह अन्त तुम्ही में बड़े से वड़े देवताओं का मन । स्थित है; तुम्हारे ही केतु के नीचे बीमन कार्यों का संपादन किया गया है; तुम्हारी सहायता से उन्हों (इन्द्र) ने सर्प को बारा है। "अन्त ही सुख देनेवाला (मयोमूः), द्वेष-रहित (अद्विषेण्यः) सुखोत्पादक, बिद्विषिणिया (सखा सुशेवो अद्वयाः) है। अतः आर्यों ने अन्त से रक्षक बनने की बारम्बार प्रार्थना की है। सचमुच अन्त की महिमा अतुलनीय है। विका और परिधान

वैदिक ग्रन्थों में परिधान के विषय में जो उल्लेख उपलब्ब होते हैं वे इतन्के स्वल्प तथा विरल हैं कि उस समय की दशा का पूरा परिचय नहीं मिलता, परन्तु इघर-उघर विखरे हुए निर्देशों को एकत्र कर इस विषय का साधारण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वैदिक आयों के वस्त्र और परिधान उनी, सूती और रेशमी हुआ करते थे। अजिन तथा कुश के बने वस्त्रों के पहनने की चाल यज्ञ के पवित्र अवसर पर थी जरूर, परन्तु यह वैदिक काल का साधारण परिधान न था। किसी प्राचीन-काल के परिधान की बहुमूल्य स्मृति के रूप में हो अजिन और कौश वस्त्र क्यवहृत किये जाते थे, साधारण अवसरों पर नहीं; प्रत्युत देवपूजा तथा अभिषेक-सम्बन्धी दोक्षा के विशिष्ट, असाधारण और पवित्र अवसरों पर ही।

अजिन — किसी सुदूर प्राचीन काल में .व्यवहृत होता था। सम्भवतः प्रथम बिजन वस्त्र बकरों के चर्म का बनता था, पीछे हरिणचर्म की चाल चली। ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में अजिन-परिघान का उल्लेख है। मरुद्गण मृगाजिन पहने हुए विणत किये गये हैं (ऋ० १।६६।१०)। मुनि लोग भी इस परिवान का प्रयोग करते थे। वालिबल्य सूक्तों में एक स्थान (७।२।३) पर ऋषि कृतः ने प्रस्कण्वः राजा की वानस्तुति की है-जिसमें सौ सफ़ेद बैलों, सौ बाँसों, सौ कुत्तों, चार सौ लाल घोड़ियों के साथ-साथ एक सी विशुद्ध (कमाए हुए-म्लात) अजिन के दान को चर्ची की गई है। शतपथ-ब्राह्मण के समय में अजिन पहनने बाले (अजिनवासिन्) पुरुषों का उल्लेख है। ऐतरेय (१।१।३) का कहना है कि दीक्षित पुरुष को दीक्षा के अवसर पर अपने वस्त्र के ऊपर मृगचर्म (कृष्णाजिन) घारण करना चाहिये। वस्त्र के-जगर शरीर के ढक जाने पर भी कृष्णाजिन पहनने के विधान से यही सुचित होता हैं कि प्राचीनता तथा पवित्रता का खयाल कर शुभ अवसरों पर इस पवित्र वस्त्र का व्यवहार वैदिक समाज को उसी प्रकार अभीष्ट या, जिस प्रकार सोमयाग के अवसर पर दीक्षित यजमान को बाँस के बने मण्डंप (प्राग्वंश) में रहने की तथा दीक्षिता यजमान-पत्नी को अघोवस्त्र के ऊपर कुश के बने वस्त्र (कौशं वासः) पहनने की विधि ब्राह्मणों में दी गई है। THE REPORT OF THE PARTY OF

रे. कौश वासः परिघापयति । ( शतपथ ५।२।१।८ )

वैदिक अपूर्गों के साघारण वस्त्र ऊन (ऊर्णा), रेशम तथा सूत के बने हुए एक्षे । सप्तसिन्धव के शीत-प्रधान भाग में ऊनी वस्त्र और इतर भाग में सूती वस्त्र के पहनने की चाल थी; इसका पता भली-माँति चलता है। हमने पहले दिखलाया है कि पहल्ली तथा सिन्धु निदयों का प्रदेश ऊन की पैदावार तथा ऊनी शिल्प के लिए वस्त समय विशेष विख्यात था। महद्गण परुष्णी के बने शुद्ध रंगे हुए ऊनी वस्त्र पहले विलित किये गये हैं (उत स्मते परुष्ण्यामूर्णा वसत शुन्ध्यवः —ऋ० ५।५२।९) विसं स्पष्ट है कि परुष्णी के कांठे में बारीक और रंगीन ऊनी वस्त्रों के बनाने का काम होता था। सिन्धु नदी अनेक स्थानों पर सुवासा (सुन्दर वस्त्रवाली) और ऊर्णावती (ऊनवाली) विशेषणों से अलंकृत की गई है। गान्धार के रोवांदार भेड़ों का ऊन उस समय सब जगह मशहूर था। इससे सम्बद्ध शिल्प का भी प्रचार इन प्रदेशों में जरूर था।

रेशमी वस्त्र—रेशमी वस्त्रों का व्यवहार वैदिक यागानुष्ठान के अवसरों पर विशेष रूप से किया जाता था। अथर्ववेद (१८।४।३१) का आदेश है कि मृतक के शरीर में तार्प्य वस्त्र पहना देना चाहिए जिससे यम के घर में जाने के समय मृतक अच्छी तरह कपड़ा पहने हुए जाय। शतपथ दीक्षा ग्रहण करने के अवसर पर तार्थ वस्त्र के परिधान का नियम बतलाता है, पर यह 'तार्प्य' था किस चीज का का हुआ ? सायण-भाष्य के अनुसार यह तृण या त्रिपर्य नामक लताओं के सूत का का हुआ औम (रेशमी) वस्त्र था। आजिकल का 'तस्सर' इसी का वर्तमान प्रतिविध प्रतीत होता है। 'क्षमा' से बना हुआ औम वस्त्र भी एक प्रकार का रेशमी वस्त्र ध जिसका वैदिक लोगों में अनसर प्रचार था। केसरिया रंग में रंगा हुआ रेशमी परिविध (कौसुम्म परिघान) नितान्त पवित्र माना जाता था (शांखा॰ आर॰ ११।४)।

सूती वस्त्र—वैदिक ग्रन्थों में विणत वासस् (वस्त्र) सूत का बना हुआ करण होता था। इसमें ताना-बाना (ओतु-तन्तु अथवा पर्यास-अनुछाद) के रूप में सूत इने गये रहते थे। वैदिक काल में बुनकारी की कला बड़े ऊँचे दर्जे तक पहुँची हुई थी, क्योंकि मंत्रों के अध्ययन से जान पड़ता है कि मर्दानी घोतियों के अतिरिक्त वेशकी जी जनानी साड़ियाँ भी तैयार की जाती थीं, जिनमें बढ़िया किनारा, झालर और कार बोबो का काम किया रहता था। साड़ियों के ऊपर सूई से फूल, बेल-बूटे काड़े थे रहते थे जिससे इस शिल्प की विशिष्ट उन्नति का पता चलता है। धार्मिक कुर्यों के अवसर पर बिल्कुल नये कोरे (अनाहतं वास:) वस्त्र धारण करने की चाल थी, परन्तु प्रतिदिन के ज्यवहार में धुले हुए सफेद कपड़े पहने जाते थे। कमनीय करेगर

तृपा नाम औषिविविशेषः, तत्तन्तुनिर्मितं क्षौमं वस्त्रं तार्त्यम्—सायणमाष्य । एतत्ते देवः सविता वासो ददाति भतंवे । तत्त्वं यमस्य राज्ये वसानस्तार्यं चर ।। (अथर्व १८४३१)

बाली गुवितयाँ सुनहले तार की बनी जरी के काम वाली रंगीन साड़ियाँ पहना करती भी। 'पुराणी गुवती' उषा के वस्त्र के निरीक्षण करने से इस बात का पता मली भौतिः वहता है ( ऋ ० १।९२।४; १०।१।६ )। परिधान-विधि

साधारण रूप में प्राचीन भारतीय दो वस्त्रों का व्यवहार करते थे—अघोवस्त्र (तिबले भाग को ढकनेवाला कपड़ा, घोती या साड़ी) तथा अघिवास ( ऊपरी भाग को ढकने के लिए चादर या दुपट्टा)। कपड़ों के पहनने के विषय में वैदिक ग्रध्थों से आवश्यक सूचना का संग्रह किया जा सकता है। कमर के पास घोतो को बाँघने की चाल थी जिसे 'नीविं करोति' वाक्य के द्वारा अभिव्यक्त करते थे। नीबि आगे की तरफ एक ही जगह बाँघी जाती थी ( जैसा आजकल हिन्दू पृश्व और स्त्रियाँ करती हैं )। कभी-कभी उसे दोनों ओर बाँघने का भी रिवाज था ( जैसा आजकल पृश्वों के द्वारा किया जाता है )। कच्छ ( काछा ) बाँघने की चाल नहीं दीख पड़ती। स्त्रियाँ कमर के दाहिनी ओर नीविं बाँघती थीं। नीविं के ऊपर वस्त्र ओढ़कर उसे छिपाया भी जा सकता था।

शरीर के ऊपरी भाग को दो प्रकार से आच्छादित करने की प्रथा थी, कभी-कभी उसे ढीले-ढाले लम्बे रैपर ( उपवासन, पर्याणहन या अधिवास ) से ढकते थे और कभी-कभी दर्जी के द्वारा सिले हुए, शरीर से चपकने वाले कुर्ता (चपकन) या कुर्ता (जेक्ट) पहनते थे जिसे वैदिक ग्रन्थों में 'प्रतिधि' 'द्रापि' और 'अत्क' नाम से पृकारते थे : अथर्व (१४।२।४९) में वर्णित दुलहिन का 'उपपासन' चादर ही जान पहता है, तथा मुद्गलानी का जो वस्त्र (वासः) हवा के झोंको से उड़ता था वह भी 'उत्तरीय' प्रतीत होता है (उत स्म वातो वहित वासो अस्या —ऋ० १०।१०२।२)। 'पर्याणहन' या हल्की चादर ओढ़ने के काम में आती थी। 'अधिवास' के वर्णन से अत० ५।४।४।३) प्रतीत होता है कि वह लम्बा ढीला-ढाला चौगा था जिसे राजा लोग घोती तथा कुर्ते के ऊपर पहना करते थे। अधिकतर सम्भव है कि यह शरीर के अपरी भाग को ढकनेवाला दुपट्टा था। अरण्य को पृथ्वी के अधिवास रूप में वर्णित करने से इसी अर्थ की पृष्टि होती है (ऋ० १।१४०।९)।

सिले हुए कपड़े पहनने की चाल 'वैदिक काल में अवश्य थी। प्रतिधि (अथर्व १४।१।८) दुलहिन के वस्त्रों में विणत है, प्रसंगानुसार यह कंचुकी (चोली) जान पड़ती है। धन-सम्पन्न ऊँचे दर्जे के पुरुष तथा स्त्रियाँ शरीर में सटने वाले धोनहले तारों से बुने जरी के काम वाले 'द्रापि' पहना करते थे। 'द्रापि' शब्द के अधं के विषय में पर्याप्त मतभेद है, परन्तु सन्दर्भानुसार इसका सिला वस्त्र (जाकेट) अधं करना उचित जान पड़ता है। यह सोना का (सुनहले तारों का) बना हुआ अध

:बतलाया गया है। वरुण के हिरण्यमय द्वापि पहनने का उल्लेख मिलता है। (कि रोगताली ) नाम प्राप्त बतलाया गया है। पर के प्रशंग (पीले रंगवाली) द्रापि पहनने का स्पष्ट निर्देश है। २५।१३) और सर्विता के पिशंग (पीले रंगवाली) द्रापि पहनने का स्पष्ट निर्देश है ( ऋ० ४।५३।२) र । अथर्ववेद (५।७।१०) हिरण्यमय द्रापि का उल्लेख किंग के प्रसंग में करता है जिससे प्रतीत होता है कि आजकल के वेस्टकोट की तरह यह एक काम में लाते थे।

म लात जा। पेशस् —वैदिक काल का एक बहुत बढ़िया कीमती कपड़ा जान पड़ता है। इस पर सुनहरूँ जरी का काम किया रहता था। इसका उल्लेख अनेक प्रसंगों में आया है। इसके ऊपर बढ़िया कलावतू का काम किया जाता था, जिसका सोना चमकता खूब था। दम्पती सुनहले पेशस् को पहनते थे (ऋ०८।३१।८)। ४ सूर्य की किर्णों के पड़ने पर नदी का जल जिस प्रकार चमकता है, पेशस् भी उसी मौति चमजमाता है (ऋ ० ७।३४।११)। अध्वन् के विषय में सफेद तथा काले पेशस् पहनने का उत्लेख मिलता है।

वस्त्रों तथा उनके पहनने के ढंग से किसी भी आलोचक से यह परोक्ष नहीं है कि वैदिक समाज नितान्त सम्य, समुन्नत तथा सुरुचिपूर्ण था । वह सम्यता को उस कोटि में • पहुंच चुका था जब मानव समाज प्रत्येक वस्तु के सीन्दर्य तथा माधूर्य को बढाने के विवार से उन्नत कलाओं की सहायता लिया करता है।

पगड़ी-इन वस्त्रों के अतिरिक्त वैदिक आर्य लोग माथे पर पगड़ी (उल्लोप) पहना करते थे। अवसरों की भिन्नता के कारण उष्णीय के बाँघने के ढंग भी भिन भिन्त प्रकार के होते थे। ब्रात्यों के प्रसङ्घ में उनके उष्णीय की भी विशिष्टता विस्कार गई है। वात्यों के उष्णीष दिन की भाति चमकने वाले, उज्जवल और प्रकाशमान होते थे और उसके रात के समान नितान्त काले-काले केशों पर अत्यन्त सजते थे (अहरूणीर रात्री केशा—अथर्व १५।२)। यज्ञ के अवसर पर राजाओं के उष्णीय वारण म सुन्दर उल्लेख है। पगड़ी के अर्थ में प्रयुक्त 'उष्णीष' शब्द का अर्थ 'गर्मी का मार्तवाल होता है। यह कई रंग की होती होगी, क्योंकि अ भिचार (शत्रु मारण आदि) के वर्ग में 'ऋत्विग् लोग लाल उष्णीष पहन कर काम करते हैं। ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है

र. बिम्रद् द्रापि हिरण्ययं वरुणो वंस्त निर्णिजम् ।

रै. दिवो घर्ती मुवनस्य प्रजापितः पिशङ्गं द्रापि प्रति मुख्यते रिवः।

३. हिरण्यवणी सुभगा हिरण्यकशिपुर्मही । तस्यै हिरण्यद्रापयेऽरात्या अकरं नमः।

४. पुतिणा ता कुमारिणा विश्वमायुर्व्यश्नुतः। जमा हिरण्यपेशसा (ऋ॰ ८।३१८)

५. पेशो न शुक्रमसितं वसाते ( वाज० सं० १९।८९ )

(होहितोब्लोबा ऋ त्विज: प्रचरन्ति )। शुक्ल यजु: संहिता (३८।३) में को बाँचने बालाँ रस्सी को प्रशंसा में 'इन्द्राणी का उब्लोब' बतलाती है। इससे सिद्ध होता है कि क्वियों का उब्लोब भी कोई लम्बी लपेटने की चीज होगी, ओढ़ने की नहीं। इस मन्त्र हो ब्याख्या में शतपथ इन्द्र की प्रिय पत्नों होने के नाते इन्द्राणी के उब्लोब को बाख्या में शतपथ इन्द्र की प्रिय पत्नों होने के नाते इन्द्राणी के उब्लोब पर सबसे अच्छा कसीदा काढ़ा गया रहता था। कात्यायन श्रीतसूत्र (१५।५। १३:१४) के अनुसार उब्लोब को सिर पर लपेट कर दोनों छोर आगे की ओर लुटका कर बोतों की मोरी में दोनों ओर खोंस दियें जाते थे या नामि के पास ही खोंसे जाते थे। जान पड़ता है कि उस समय भी लपेटने की दो चालें थीं, परन्तु दोनों सिर कमर तक अवस्य लाये जाते थे। 'किरोट' शब्द भी सिर के ढकने की चीज के अर्थ में बाता है बौर उणादि सूत्र (४।१८४) के द्वारा सिद्ध होने से यह पाणिनि से प्राचीन सिद्ध होता है।

हाता ह । जुता — वैदिककाल में पैर को सरदी-गरमो से बचाने के लिए पादत्राण पहनने का अनेक बार उल्लेख मिलता है। युद्ध के अवसर पर सैनिकों के लिए पादत्राण पहनने को चाल थी। सेनानी लोग पैर से लेकर जंघा तक की रक्षा करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के पादत्राण पहनते थे (वटूदरिणा पदा-ऋ ० १।६३३।२)। अथर्व (५।२१।१०) में उल्लिखित 'पत्सिङ्गिणी' एक प्रकार का पादत्राण प्रतीत होती है जिसे सैनिक लोग दूर जाने के लिए या शत्रु पर आक्रमण करने के अवसर पर पहना करते थे। पिछले समय में जूते का. बोधक 'उपानह्' शब्द यजुर्वेद की संहिता और बाह्मण में (तै॰ सं॰ ५।४।४।४; शत॰ ब्रा॰ ५।४।३।१९) उपलब्ध होता है। जूता मृग या शूकर के चाम का बनाया जाता था (वाराही उपनिषद् शत )। बात्यों के बूते कुछ विलक्षण प्रकार के होते थे। उनके जूते काले और नुकीले हुआ करते थे (क्णिन्यी कात्या॰ श्री॰ सू० २२।४) वैदिक ग्रन्थों के उल्लेख से स्पष्ट है कि माये पर चमकी ली पगड़ी और पैर में काले नोकदार जूता पहनते वाले बात्य लोग उस समय शौकीनों में गिने जाते थे। छाता (छत्र ) और छड़ी (दण्ड ) आर्यों के नित्य सहचर थे, छाता घाम से बचाने के लिए और छड़ी अनिष्टकारी जानवरों से अपनी रक्षा के निमित्त हुआ करती थीं। भृषा सज्जा

आर्य लोग आभूषण 'घारण करने के प्रेमी थे। ऋग्वेद में अनेंक आभरणों कें। भारण करने का उल्लेख मिलता है। सबसे प्रसिद्ध गहना था सुवण-निर्मित निष्क — जो गले में पहना जाता था। (ऋ०२।३३।१०; ५।१९।३), निष्क मुद्रा के रूप में भी अचिलत था। अतः यह अनुमान असञ्जत नहीं प्रतीत होता कि सम्भवतः ये आकार में वर्तुल (गोला) या चतुष्कोण (चौकोर) थे। आजकल भी तो सोंने या चौदी के

सिक्कों को डीर में गूँ थकर गले में पहनने की चाल ही है। दूसरे प्रकार का बागूण सुनहला रुक्म था—जो गले में लटक कर छाती को सुशोभित किया करता था, जो 'क्रमाहां कहलाता था (शत॰ ६।७।१।७) सुवर्ण के बने कर्णामरण (एअरिंग) को 'कर्णशोमां कहलाता था (शत॰ ६।७।१।७) सुवर्ण के बने कर्णामरण (एअरिंग) को 'कर्णशोमां की संज्ञा प्राप्त थी (ऋ॰ ८।७८।३) मोती और कीमती रत्नों से पहनने की भी ख़ उस समय विद्यमान थी। उस समय मोतियों की प्रचुरता सी प्रतीत होती है। बर इसका उपयोग घोड़ों तथा रथों को अलङ्कृत करने के लिए किया जाता था, तब बक्क सम्मव है कि स्त्रियों भी शरीर को मुक्ताभूषण—मोतियों की मालाओं—से बल्ड्झ करने में कभी न चूकती होंगी। मणि को अलङ्कार रूप में घारण किया जाता था वृत्र के अनुयायियों को सोने तथा मणियों से चमकते हुए बतलाया गया है (हिए के मणि गले में पहना जाता था (ऋ॰ १।३३।८)। 'मणिग्रीव' शब्द इस बात का प्रमाण है कि मणि गले में पहना जाता था (ऋ॰ १।३२।८)। दुलहा विवाह के शुम अवसर पर-सुनहले गहनों को पहन कर अपनी शान-शौकत को दिखलाता था (ऋ॰ १।६०।४)। इस प्रकार रमणीय, बहुमूल्य आभूषणों के प्रचलन होने से वैदिक सम्मता भै महत्ता मली-भाँति आँकी जा सकती है।

मन्त्रों के अनुशीलन से वैदिककालीन केशरचना की पद्धित का थोड़ा-बहुत परिस्त मिल सकता है। पुरुष लोग केशों की रचना में चतुर थे, परन्तु आमरणिय सिर्ध अपने बालों की अभिराम और नाना प्रकार की रचनाएँ प्रस्तुत करने में नितान स्व थीं। पुरुष लोग अपने बालों को जटाजूट (कपर्द) के रूप में बाँघते थे। स्व त्य पूषन्—दोनों देवता कपर्द धारण करते थे। विसष्ठ ऋषि तथा उनके अनुशायिगें के वेशभूषा अन्य ऋषि लोगों से इतनी विलक्षण थी कि इसका उल्लेख अनेक बार कर्त में किया गया है। ये लोग सफेद कपड़ा पहनते थे (श्वत्यञ्च) और अपना कपर्द कि के दक्षिण ओर धारण करते थे जिससे वे 'दक्षिणतस्कपर्दीः' (ऋ० अ१२।१) कहे के हैं। स्त्रियों भी कपर्द घारण करती थीं। ऋग्वेद (१०।११४।३) में चार कपर्द धारण करनेवालो युवति—चतुष्कपर्दा युवति: सुपेशा—का स्पष्ट उल्लेख है, जिससे प्रतीव होता है कि वह युवती अपने केशपाश की चार प्रकार की वेणी बनाकर सिष्जित किया करती थीं। स्त्रियों के केशपाश की रचना के अन्य प्रकार के बोधक 'ओपश्च', 'कुरीर' बार्य कुम्ब' वैदिक ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं, परन्तु इन शब्दों के विशिष्ट अर्थ का का भाष्यकारों के अनेक प्रयत्न करने पर भी भली-भाति नहीं चलता। यजुर्वेद (वा॰ वं॰।। 'प०) में सिनीवालो देवी सुकपर्दा (सुन्दर कपर्दवाली) सुकुरीरा और स्वोपणा (बोर्य) पाष्ट का सिनीवालो देवी सुकपर्दा (सुन्दर कपर्दवाली) सुकुरीरा और स्वोपणा (बोर्य)

सीनीवाली सुकपर्दा सुकुरीरा स्वोपशा—यजु० ११।५०।

बोपश्चाली) विणित की गई है अथर्ववेद (६।१३८।३) में जहाँ शैत्रु को क्लीब (तपुंसक) बनाने के औषघ का विघान किया गया है वहाँ ओपश्च, कुरीर और कुम्ब कियोपयोगी वेश-भूषा के सूचक चिह्न माने गये हैं।

अोपश — पुरुष लोग भी इसे घारण करते थे, परन्तु स्त्रियां विशेष रूप से।
सायण ने इसका अर्थ 'स्त्री-व्यक्षन' किया है। यह शब्द ऋग्वेद (१०।८५।८), अथर्व
(६।१३८।३) तथा वाज० सं० (११।५०) और-और ग्रन्थों में पाया जाता है। ऋग्वेद
के एक मन्त्र में (१।१७३।६) आकाश की तुलना बोपश से को गई है। जत्र केशों
को एक गोलाकार रूप में लपेट दिया जाता है और ऊपर एक गाँठ बाँच दी जाती है,
तब इस केश रचना को 'क्षोपश' कहते थे।

कुरीर—ऋग्वेद के विवाह-सूक्त (१०।८५) में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। सायण के भाष्यानुसार यह एक प्रकार का शिरोभूषण था जिसे वधू अपने उद्घाह के समय पहनती थी। उच्वट ने 'कुरीर' का अर्थ 'मुकुट' तथा महीघर ने सिर को सुशोभित करने वाला सुनहला गहना किया है (स्त्रोभिःश्रुङ्गारार्थं धार्य-माणं कनकाभरणम्—वाज । सं० ११।५०)। अथवंवेद (५।३१।२) में अज (बकरा) को 'कुरीरी' कहा गया है, जो प्रसंगानुसार सींगवाले के अर्थ में प्रयुक्त दीखता है। मुकुट की श्रुंगाकार रचना से सम्भव है कि अज को यह संज्ञा प्राप्त थी। बहुत से विद्वानों ने श्रुंगाकृति केश-रचना को 'कुरीर' माना है।

कुम्ब — किसी प्रकार की रचना का नाम था, हम मली-माँति नहीं जानते, परन्तु यदि यह शब्द कुम्भ या कम्बु के साथ सम्बद्ध हो, तो यह कुम्भाकुर्ति, सिर के पीछे विरिचित, केश-रचना (जूड़ा) के लिए आ सकता है जिसे स्त्रियाँ आजकल भी घारण किया करती हैं। कुरीर तथा कुम्ब का मुख्य सम्बन्ध स्त्रियों के साथ था, क्योंकि स्त्रियमों में पत्नी के सिर पर इनकी रचना का विधान मिलता है (आप॰ श्रौतसूत्र)। वैदिक समाज केश-वर्धन करने वाली औषधियों से परिचित था। उस समय भी केश की लम्बा और सुन्दर बनाने वाली औषधियों का आविष्कार किया जा चुका था। जमदिन ऋषि ने अपनी पुत्री के केश-वर्धन के लिए जमीन से खोदकर एक बौषिष निकाली थी (अथर्व॰ ६।१७३), जिसके प्रयोग करने से छोटे-छोटे बाल लम्बे लम्बे वन गये। अंगुलिमेय बाल व्याममेय बन गये थे, अर्थात् फैलाये गये दोनों हाथों के वरावर बन गये। इन वैदिक शब्दों के अर्थ को समझने के लिए भारतीय पुरातस्व

<sup>ै</sup> क्लीबं कृष्योपशिनमयो कुरीरिणं कृषि ॥२॥ कुरीरमस्य शीर्षणि कुम्बं चाधिनिद्यमि ॥३॥

रे. स्तोमा आसन् प्रतिघयः कुरीरं छन्द ओपशः ।

स्याया अस्विना वराऽग्निरासीत् पुरोगवः ॥ (१०८५८)

विभाग द्वारा खुदाई में मिली मूर्तियों के केशसज्जा की परीक्षा आवश्यक है। मेहन जोदड़ो और वक्सर की मृण्मयों मूर्तियों के सिर पर जो केशरचना दीख पड़ती है क् इस वैदिक-विधि की परम्परा से बहुत साम्य रखती है ।

यातायात के साधन

यातायात का प्रधान साधन रथ था। वैदिक युग में रथ सं वरण, क्रीडा त्व यद के लिए नियुक्त किये जाते थे। राज्य की सेना में रिथयों का प्रधान स्थान ह्या उत्सवा में रथों की दौड़ हुआ करती थी। उसमें सम्मिलित होने वाले रथ एक सक कार रंगस्थल में तेजी से दौड़ाये जाते थे। उस युग में रथ की निर्माणविधि का भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है। रथ लकड़ो का बनता था जिसमें उसका स्रेस (दोने पहियों को जोड़ने बाला डंडा ) 'अरटु' नामक लकड़ी का बनता था। अस तथा ग (जुये) को जोड़ने वाला डंडा भी लकड़ी का बनता था और 'ईषा दण्ड' कहलाता या । ईवा की जूये में किये गये छेद ( 'तर्चान' ) में बैठाया जाता या और उसे गोलक से बांच दिया जाता था। ईवा का जो भाग जूये से आगे की ओर निकला रहता श 'प्रचग' कहलाता था । घोड़े या बैल जूआ कन्धे पर रखने के समय इंघर-च्यर गा न जाँय, इसलिए जूएं के होनों ओर छोटे-छोटे डंडे पहिना दिये जाते थे। इनका नाम था शम्या'ा अक्ष के दोनों ओर पहिंगे ('चक्र') मजबूती से कसे जाते थे। क की बाहरी गोलाई को 'प्रचि' तथा भीतरीं भाग को 'पवि' और दोनों को मिलाकर 'नेवि' कहते थे। तीलियों को 'अर' या 'अरा' कहते थे। अक्ष के दोनों ओर उहें मजबूत बनाने और दौड़ते समय खिसकने न देने के लिए लगाई गई छोटी लक्ष्मी 'आणि' कहलाती थीं। अक्ष के ऊपर रथ का मुख्य भाग होता था, जो कोंग ग 'बन्धुर' कहा जाता था। कोश के भीतरी भाग को 'नीड़' तथा अगल-बगल के हिसे को 'पस' कहते थे। रथ में योद्धा के बैठने का स्थान 'गर्ता' (कभी-कभी 'बन्धर' भी) कहा जाता था, वह सारिय के दाहिने पार्श्व में बैठता था। रथ के ऊपरी माम के 'रयशोर्ष' कहते थे। रथ के वेग की घटाने के लिए या आवश्यकता पड़ने पर रब के सहारा देने के लिए भी ईवादण्ड से एक भारी सी लकड़ी नीचे की ओर लटकाई जाती थी जिसे 'कस्तंभी' या 'अपालम्ब' कहते थे।

बहुषा रथ में दो यां चार घोड़े जोते जाते थे। कभी-कभी तीन घोड़े भी बोरे जाते थे। इस तीसरे घोड़े का नाम 'प्रष्टि' था, कभी-कभी एक घोड़े से भी का चलाना पड़ता था। सारथी लगाम तथा चाबुक (प्रतोद) से रथ का संचालन करण था। वैदिक साहित्य के अनुशीलन से पता चलता है कि रथों का वर्गीकरण र्यांग के

अभोशुना मेया आसन् व्यामेनानुमेयाः ।
 केशा नडा इव वर्धन्तां शीष्णंस्ते असिताः परि ॥ (अथर्व० ६।१३७।२)

हिती वैशिष्ट्य के आधार पर किया ज'ता था। वाहकों के आधार पर वृष्टिय, षडक्व विवाही आदि; रथभागों के आधार पर त्रिबन्धुर, सप्त-चक्र, हिरण्यचक्र, हिरण्यप्रजग बादि नाम होते थे।

रथ से भिन्न एक प्रकार का और भी यान होता था, जो 'अनस्' (गाड़ी) शब्द हारा व्यवहृत किया जाता था। रथ तथा गाड़ी की बनावट प्रायः एक प्रकार की होती थी। गाड़ी में वैल और कभी-कभी गौएँ भी जोती जाती थीं। इन गाड़ियों के अपर आच्छादन भी रहता था। सूर्य की कन्या 'सूर्या' को विवाह के समय जिस गड़ी में वैठाया गया था वह आच्छादित थी। गाड़ी खींचने वाले जानवर को 'घूर्षद' कहते थे। गाड़ियाँ साधारणतया दो प्रकार की होती थीं—(१) मनुष्यवाही—जो 'शृपर्य' कहलाती थीं, तथा (२) भारवाही—अनाज ढोने वाली बड़ी-बड़ी गाड़ी को 'शक्ट' 'सगड़' (आजकल का 'सग्गड़) कहते थे, तथा छोटी गाड़ी 'गोलिङ्ग' या 'हमुमान' कहलाती थीं।

इस युग में जलयान का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद और वाजसनेयी संहिता में सी डांडों से चलाये जाने वाले जहाज का उल्लेख है। पतवार को 'अरित्र' तथा निवक को 'अरित्र' कहते थे। शतपथ-ब्राह्मण में पतवार को 'मण्ड' तथा परवर्ती काल में 'कर्ण' कहा जाता था। वैदिक युग में भी जलयान के द्वारा सामुद्रिक व्यापार का सप्ष्ट निर्देश मिलता है। पिछले युग के साहित्य में बड़े-बड़े व्यापारी जहाज, युद्ध-पोत, क्रीड़ा-नौका आदि अनेक प्रकार के, जलयानों का वर्णन मिलता है। इससे स्पष्ट है कि ऋग्वेद के युग में समुद्र से आर्यों का पूर्ण परिचय था; बड़ी-बड़ी नौकाओं को बनाकर उस युग के आर्य लोग समुद्री व्यापार करने में प्रवीण थे।

# चतुर्दश परिच्छेद

## आर्थिक जीवन

त्वैदिक आर्य उस अवस्था को पार कर चुके थे जिसमें मनुष्य अपनी क्षुवनानि के लिये फल-मूल पर ही निर्भर रहा करता था, अथवा पशुओं का शिकार करका से अपनी उदराग्नि की ज्वाला को शान्त किया करता था। वे लोग एक पुन्यवित्त तथा एक स्थान पर रहने वाले समाज में सुसंगठित हो गए थे, खानावदोश कित की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर अपना निवास-स्थान बदला नहीं करते है। उनकी जीविका का प्रधान साधन खेती तथा पशुपालन था। वे कृषीबल समाव हैस में ऋग्वेद में चित्रित किए गए हैं। आर्य कृषि को बड़ा महत्त्व देते थे। जूए गेंग जित द्युतकर को ऋषि ने उपदेश दिया है कि जूआ खेलना छोड़ दो और खेती करें का अभ्यास करो ( अक्षेर्मा दीव्य: कृषिमित् कृषस्य-ऋ० १०।३४।७)। इसे के अनुसार अधिवन ने सर्वप्रथम आर्य लोगों को हल ( वृक ) के द्वारा बीज बोने ही कला सिखलाई। १ इस प्रकार अश्विन् देवों का सम्बन्ध कृषिकला के साथ नितन घनिष्ठ है। अथर्व (८।१०।२५) में पृथ्वी वैन्य नामक राजा को हल से मूर्प केले की विद्या का आविष्कारक माना गया है। वेनपुत्र पृथी या पृथु का वर्णन पुरालों र बड़े विस्तार के साथ किया गया है तथा इनकी सेवाओं का उल्लेख मार्गिक हो। किया हुआ मिलता है।<sup>२</sup> पृथु ही प्रथम राजा थे जिन्होंने कृषिकर्म के क्ये<mark>प</mark> पथरीली भूमि को जोत कर समतल बनाया और इसीलिए उसका पूर्व नामकरण हुआ।

कृषि-कर्म

खेत—ऋग्वेद तथा पिछले ग्रन्थों में खेत के लिए 'उर्वर' तथा 'क्षेत्र' हैं साधारणतया प्रयुक्त किए गए हैं। खेत दोनों प्रकार के होते थे—उपजाल (बानाकी तथा पड़ती (आर्तना, ऋ॰ १।११७।६)। खेतों के माप का भी वर्णन ऋवेर मिलता है। खेत बिलकुल एक चकला ही नहीं होता था, बिलक उन्हें नाप-बोद र अलग-अलग टुकड़ों में बाँट दिया करते थे, जो विभिन्न कृषकों की बोर बंबी

१. दशस्यन्ता मनवे पूत्र्यं दिवि यवं वृक्षेण कर्षथः (ऋ० ८।२२ं।६); यवं कृषेणिति वपन्तेषं दुहन्ता मनुषाय दस्रा (ऋ० १।११७।२१)।

२. श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ४, अध्याय १६-२३।

हैं। बितों के स्वामित्व के विषय में विद्वानों में काफी मतभेद हैं, परन्तु ऋग्वेद के क्षित के स्पष्ट प्रतीत होता है कि खेत पर किसी जाित का अधिकार नहीं होता था, ब वैयक्तिक अधिकार का विषय था। इसकी पुष्टि में उस मन्त्र का प्रामाण्य दिया जा किता है जिसमें अपाला ने अपने पिता के खेत ( उर्वरा ) को उनके सिर की समानकित में उल्लिखित किया है । वैयक्तिक अधिकार का यह तात्पर्य नहीं है कि प्रत्येक बित उस समय अपने लिये अलग-अलग जोत रखता था, प्रत्युत उसके खेत पर एक इस्व का अधिकार समझना चािहए। राजा ही समग्र खेत तथा भूमि का एकभात्र वामी है, यह कल्पना वैदिक युग में प्रवल नहीं जान पड़ती। आगे चलंकर सूत्र-काल गंगह भावना बढ़मूल हो सकी थी।

ì

F

वैदिक काल के कृषि-कर्म के प्रकारों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय खेती आज की माँति ही होती थी। खेत ( उर्वर क्षेत्र ) को हलों से बेतकर बीज बोने के योग्य बनाया जाता था। हल का साधारण नाम 'लांगल' या धीर' या जिसके अगले नुकीले भाग को 'फाल' कहते थे। फाल (फार) बड़ा ही कृतिला तथा चोखा होता था; हल की मूँठ बड़ी चिकनी होती थी ( सुमितत्सर, अथर्व शिष्ठा )। हल में एक लम्बा मोटा बाँस बाँघा जाता था ( ईघा ), जिसके ऊपर बुवा ( युग ) रखा जाता था, जिसमें रिस्सियों ( वरत्रा ) से बैलों का गला बाँघा जाता था। हल खींचने वाले वैलों की संख्या छः, आठ, बारह अथवा चौबीस तक होती थी, जिससे हल के भारी तथा बृहदाकार होने का अनुमान किया जा सकता है। इंक्वाहा ( कीनाश ) अपने पैनों ( अष्ट्रा, तोद या तोत्र ) से इन बैलों को हाँकता था। वैदिक काल में वैश्य लोग ही अधिकतर खेती किया करते थे, क्योंकि अष्ट्रां उनका चिह्न विलाया गया है। खेत उपजाऊ होते थे। उनके उपजाऊ न होने पर खाद डालने की व्यवस्था थी। खाद के लिए गाय का गोबर ( करीष ) काम में लाया विता था।

पक जाने पर खेतों को हँसुआ (कटनी, ऋ० १०११०१।३; दात्र, ऋ० ८।७८। १०) से काटते थे; अनाज को पुलियों (पर्ष) में बाँघते थे तथा खिलहान (खल, ३० १०।४८।७) में लाकर भूमि पर माँड़ते थे जिससे अनाज डंठल से अलग हो जाता था। शतपथ ने कर्षण (जोतना), वपन (बोना), लवन (काटना) तथा परंत (माँड़ना)—चार ही शब्दों में कृषिकर्म की पूरी प्रक्रिया का वर्णन कर दिया है। मर्दन के बाद चलनी (तित्र ) अथवा सूप (शूर्प) से अनाज भूसे से अलग

रे सेत्रमिव विममुस्तेजनेन । ( ऋ॰ १।११०।५ )
रे इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र विरोहय ।
शिरस्ततस्योर्वरादिदं म उपोदरे । (ऋ॰ ८।९१।५ )

किया जाता था (ऋ॰ १०।७१।२)। इसे करने वाले व्यक्ति को धान्यक्त करें। (ऋ॰ १०।९४।१३)। अनाज को बर्तनों से नापकर कोठिलों में रखते थे। बाले बर्तन को 'ऊर्दर' कहते थे। (तमूर्दरं न पृणता यवेन—ऋ॰ २।१४॥१। तथा उस बड़े घर को जिसमें अनाज इकट्ठा रखा जाता था, 'स्थिव' कहते थे।

तथा उस बड़ पर मा जानेवाले अनाजों के नाम मंत्रों में मिलते हैं। ऋग्वेद में म्व वस्त्र आनाज — बोए जानेवाले अनाजों के नाम मंत्रों में मिलते हैं। ऋग्वेद में म्व वस्त्र धान का उल्लेख है, परन्तु इनके अर्थ पर मतभेद है। ये अनाज के साधारण नाम को जाते हैं। बोए जानेवाले अनाजों के नाम हैं — त्रीहि (धान), यव (जी), क्ष्त्र (मूँग), माष (उडद), गोधूम (गेहूँ), नीवार (जंगली धान), प्रियंपु, क्षिप्ते, प्रामाक (साँवा), तिल (बाज० सं० १८।१२)। खीरे (उर्वाह या उर्वालक) भी नाम मिलता है। इनमें अनेक अनाजों के नाम ऋग्वेद में नहीं मिलते, प्रत्युत क्षित्र संहिताओं तथा ब्राह्मणों में उपलब्ध होते हैं। ब्रीहि ऋग्वेद में न होकर पिछले प्रन्तों उल्लिखत है।

वपनकाल—अनाज बोने की भिन्त-भिन्न ऋतुओं का विशिष्ट वर्णन वैतिरोध संहिता (७।२।१०।२) में किया गया है। इसके देखने से बीज बोने का समय वर्ष कल के समान ही जान पड़ता है। जौ हेमन्त में बोया जाता था और ग्रीव्यक्ष पकता था। घान वर्षा में बोया जाता तथा शरद् में पकता था। तिल तथा दाव को अनाज शीतकाल में बोए जाते थे। फसल (शस्य) साल में दो बार बोई जाती थे। कौणीतिक ब्राह्मण (२१।३) के अनुसार शीतकाल में बोई गई फसल बैत के व्हें पक जाती थी।

आजकल की गाँति उस समय भी किसानों के सामने हानि पहुँचाने वाले की बंदें खेती को बचाने की समस्या उपस्थित थी। अवर्षण तथा अतिवर्षण से भी खेती हानि पहुँचती थी, परन्तु कीड़ों से इनकी अपेक्षा कहीं अधिक। अधर्व में कृषि विक की ड़ों में उपवक्स, जम्य तथा पतंग के नाम दिए गए हैं, जिनसे खेती के रहा के लि अने क मन्त्र तथा उपाय बतलाए गये हैं। छान्दोग्य के प्रामाण्य पर टिड्डियों (महबी) से भी बड़ो हानि होती थी। कभी-कभी ये पूरा देश का देश साफ कर डालती हैं।

१. वृहस्पतिः पर्वतेम्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यविमव स्थिविम्यः ( ऋ० १०१६८१३)

क्षार टिड्डियों के कारण समग्र कुरु जनपद के नष्ट होने की घटना का जुल्लेख किया वा है (मटचीहतेषु कुरुषु — छां० १।१०।१)। वैदिक-कालीन कृषि के इस संक्षित वाने हे विदित होता है कि हमारी कृषि-पद्धित वैदिक ढंग पर आज भी चल रही है। वैदिक आर्य लोग अपने कृषि-कर्म के लिए वृष्टि पर ही अवलंबित रहते थे। वृष्टि हेवता का इसी कारण वेद में प्राधान्य माना गया है। वृष्टि को रोकने वाले दैत्य जनाम था वृत्र (आवरणकर्ता), जो अपनी प्रवल शक्ति से मेघों के गर्म में होनेवाले कि को रोक रखता था। इन्द्र अपने वच्च से वृत्र को मारकर छिपे हुए जल को बरसा वा तथा नदियों को प्रगतिशील बनाता था। वैदिक देवता—मण्डल में इन्द्र भी ममुद्धता का रहस्य आर्यों के कृषिजीवी होने की घटना में छिपा हुआ है।

q

I

सिचाई—उस समय खेतों की सिचाई का भी प्रबन्ध था। एक मन्त्र में जल दो कार का बतलाया गया है—खिनित्रमा (खोदने से उत्पन्न होनेवाला) तथा स्वयंजा कापने आप होनेवाला, नदी-जल आदि)। कूप (कुआं) तथा अवट (खोदकर काये गए गइढे) का उल्लेख ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर मिलता है (कूप, ऋ० १०। १०५।१७; अवट, १।५८१, १०।२५।४)। ऐसे कुओं का जल कभी कम नहीं होता वा (अक्षतं; ऋ० १०।१०१।६)। कुओं से पानी पत्थर के बने चक्के (अश्मचक्र) से किकाला जाता था, जिनमें रिस्सयों (वरता) के सहारे जल भरने वाले कोश (छोटी-गेट) वैंघे रहते थे (ऋ० ११।२५।४)। पानी कुएँ से निकालने के बाद लकड़ी के बने पत्र (आहाव) में उड़ेला जाता था। कूपों का उपयोग मनुष्यों तथा पशुओं के निमित्त कल निकालने के लिए ही नहीं किया जाता था, बिलक कभी-कभी इनसे सिचाई भी होती थी। कुओं का जल बड़ी-बड़ीं नालियों से बहता हुआ खेतों में पहुंचता (सूमि पूपरा, ऋ० (८।६९।१२) और उनको उपजाऊ बनाता था। कुओं से जल निकालने के यह ढंग अव तक पंजाब तथा दिल्ली के आसपास प्रचलित है।

वैदिक आर्यों के जीवन-निर्वाह के लिए कृषि का इतना अधिक महत्त्व तथा उपयोग वाकि उन्होंने 'क्षेत्रपत्ति' नामक एक देवता की स्वतन्त्र सत्ता मानी है तथा उनसे क्षेत्रों के सत्य-संपन्न होने की प्रार्थना की है। क्षेत्रपति का वर्णन ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के विताबनवें सूक्त में उपलब्ध होता है। इस सूक्त के एक दो मन्त्र यहाँ दिए जाते हैं—

इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषानु यच्छतु । सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समास् ॥ शुनं नः फाला विक्वषन्तु भूमि शुनं कीनाशा अभि यन्तु वाहैः। शुनं पर्जन्यो मघुना पयोभिः शुनासीरा शुनमस्मासु धत्त ॥७-९॥

रे. या आपो दिव्या उतः योः स्रवन्ति । अनित्रिमा उत वा याः स्वयंजाः । (ऋ० ७।४९।२) [भावार्थ—हमारे फाल (हल के नुकी ले अग्रमाग) सुखपूर्वक पृथ्वी का क्षेत्र करें। हलवाहे (की नाश) सुखपूर्वक बैलों से खेत जोतें। मेघ मघु तथा जल है क्षेत्र लिए सुख बरसावें तथा शुनासीर हम लोगों में सुख उत्पन्न करें। पशु-पालन

पालन वैदिक आर्यों के लिए कृषि-कर्म के अतिरिक्त पशु-पालन जीवन-निर्वाह का क्रा साधन था। कृषीबल समाज के लिए पशुओं की ओर विशेषतः गाय वैलों की कि महत्ता है, इसे प्रमाणों से सिद्ध करने की यहाँ आवश्यकता नहीं। आयों के जीवन गायों का विशेष स्थान इसी कारण है। वैलों से खेती का काम लिया जाता है। गाय का दूघ आर्यों के भोजनालयों की एक प्रधान वस्तु थी। यह शुद्ध अमिषित स में आर्यों का प्रधान पेय था, सोमरस में मिलाने के काम आता था तथा सीति ( खीर ) बनाने में भी नितान्त उपयोगी था। इससे दही और घी तैयार किया का था। उस समय किसी व्यक्ति की घन-सम्पत्ति का माप उसके पास होनेवादी गायाँ है संख्या से होता था। यज्ञों में ऋत्विजों के लिये दक्षिणा-रूप में गाय ही देने का विका था। यहाँ तक कि 'दक्षिणा' शब्द अनेक स्थलों पर 'गो' का पर्यायवाची वन गया गा राजा लोग प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को सौ या हजार गायों का दान किया करते हैं जिसका ऋषियों ने दान-रतुतियों में आभार प्रदर्शन करते हुए उल्लेख किया है। वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन बहुत ही कम था। अतः लेन-देन व्यवहारवंद क्रय-विक्रय के कार्य के लिए विनिमय का मुख्य माध्यम गाय ही थी। गाय के ही बले में वस्तुएँ खरीदी जाती थीं। पदार्थों का मूल्य गाय के ही रूप में विक्रेता के लि जाता था। ऋग्वेद के एक मन्त्र में (३।२४।१०) वामदेव ऋषि का कथा है है कौन मनुष्य ऐसा है जो मेरे इस इन्द्र (इन्द्र की मूर्ति ) को दस गायों से खरीर ए है र। अन्य मन्त्र में सौ, हजार या दस हजार भी गाएँ इन्द्र को खरीदने के लिए पर्क नहीं मानी गई है<sup>3</sup>। भारत में ही नहीं, पश्चिमी देशों में भी प्राचीन कार्ड सम्पत्ति की कल्पना का आघार गाय ही थी। लातिनी भाषा का 'पेकुस' वर्द जिसका शर्थ सम्पत्ति है और जिससे अंग्रेजी का 'पेक्यूनियरी' शब्द बनता है भाषाशास्त्र की दृष्टि में संस्कृत 'पशु।' (पशुस् ) शब्द से सम्बन्ध रखता है। इ प्रकार खेती, भोजन तथा द्रव्य-विनिमय का मुख्य साधन होने के कारण गाय विक अार्यों के लिए नितान्त उपादेय तथा आवश्यक पशु थी। वैदिक काल में गाय के गाँउ

रै. तं ह कुमारं सन्तं 'दक्षिणासु' नीयमानासु श्रद्धाविवेश ( कठोपनिषत् १।१।२)

२. क इमं दशिभमें मेन्द्र क्रीणाति घेनुभिः (ऋ० ४।२४।१०)।

रे. महे चन त्वामद्रिवः परा शुल्काय देथाम् ।
न सहस्राय नायुताय विष्यवो न शताय शतामघ ।। (ऋ० ८।१।५)
४. Pecus
५. Pecuniary

ब रहस्य इसी सामाजिक अवस्था की सत्ता में अन्तिनिहित है। इसी कारण वैदिक बार्यगण गाय को 'अब्न्या' (न मारने योग्य) के नाम से पुकारते थे तथा उसे समिषक बहा एवं आदर की दृष्टि से देखते थे। ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में गाय को देवता के हम में अंकित किया गया है। ऋग्वेद का एक सुन्दर सूक्त (६।२८) धेनु की प्रचुर ब्रांसा से ओत-प्रोत है। तथा वैदिक आयों की गो-मिक्त का स्पष्टाक्षरों में ब्रांसा से ओत-प्रोत है।

in

11

H

h

ì

F

III

व

गाय—ऋषि भरद्वाज के शब्दों में गाय 'भग' (देवता) है, गाय ही मेरे लिए इन्द्र है, गाय ही सोमरस की पहली घूँट है; ये जितनी गाएँ हैं वे, हे मनुष्यों ! इन्द्रें की शक्तात् प्रतिनिधि हैं। मैं हृदय 'से, मन से, उसी इन्द्र की चाहता हूँ' (ऋ० वे॰ ६१२८)—

गावो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान् गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः। इमा या गावः स जनासः इन्द्र इच्छामीद्घृदा मनसा चिदिन्द्रम्॥

इस मन्त्र में गाय के देवस्वरूप की अभिन्यक्ति नितान्त स्पष्ट शब्दों में की गई है। गो का देवत्व काल्पनिक न होकर आयों के लिये वास्तविक है; क्योंकि गाएँ कुश (दुबले-पतले आदमी) को स्थूल बना देती हैं, शोभाहीन (अश्रीर) पुरुष को सुभग सुन्दर रूप प्रदान करती हैं और उनकी बोली अत्यन्त कल्याणकारक है। सभाओं में गाय के विपुल सामर्थ्य का वर्णन बहुशः किया जाता था (६।२८।६)। ऋ वदे के एक दूसरे सुक्त (१०।१६९) में शबर काशीवत ऋषि ने गायों की उत्पत्ति को अङ्गिरस् ऋषि की तपस्या का सुखद परिणाम बतलाया है तथा भिन्न-भिन्न देवताओं (खद, पर्जन्य तथा इन्द्र) से प्रार्थना की है कि वे लोग हमारी परम उपकारक गायों का सतत कल्याण-साधन किया करें। इस प्रकार गायों के प्रति वैदिक आयों की अटूट श्रद्धा का गाव आज भी उनके वंशजों में जाग्रत रूप से यदि पाया जाता है, तो इसमें आश्चर्य क्या है?

गाएँ वैदिक काल में दिन में तीन बार दुही जाती थीं — प्रातःकाल (प्रातर्दोह), तेपहर से कुछ पहले (सङ्गव) तथा सायंकाल (सायंदोह — तै॰ सं॰ ७।५।३।१)। जैन बार वे चरने के लिये चरागाह में भेजी जाती थीं। पहली बार की दुहाई में हैं प्रमुद मात्रा में होता था, परन्तु अन्य दोनों समय कुछ कम। जो गाएँ दूध देनेवाली होती थीं वे सायंकाल घर चली आती थीं तथा 'शाला' में रखी जाती थीं, परन्तु अन्य पशु बाहर मैदान में ही रहा करते थे, परन्तु दोपहर के समय जब गर्मी अधिक होती वो सभी पशु छप्पर के नीचे रखे जाते थे (ऐतरेय ३।१८।१४ पर सायण-भाष्य)।

रे. या सह्तपा विरूपा एकरूपा यासामरिनरिष्ट्या नामानि वेद । या अङ्गिरसस्तपसेह चक्रुस्ताम्यः पर्जन्य ! महि दार्म यच्छ ॥ (ऋ० १०।१६९।२)

पशुओं के रुपने के स्थान को 'शाला' तथा चरने के मैदान को 'गोष्ट' कहा जीता का पशुओं के रहन के स्थाप बछड़े शाला में ही रहते, परन्तु संगव या सायंकाल वे कार्य माताओं के साथ रहरा ने प्राप्त काली (कुछ्ण)। चारामहाँ हेल-रेख में चरती और के जिल्ला)। चारामहाँ ( राहित ), समय ( उन्हार) गायें गोप या गोपाल ( ग्वाले ) की देख-रेख में चरती थीं, जो उन्हें बक्ते के गायं गाप था पापाप ( पापाप ) विकास के सजग रहने पर भी गायें कभी-कभी संकटता (अब्द्रा) त हानका का प्रमाणक क्यों या गड्ढों में गिर जातीं, क्यी जन वंग-मंग हो जाता, कभी वे भूल जाया करतीं और कभी दस्यु या पाणि लोग उन् चुरा लिया करते थे (ऋ० १।१२०।८)। इन विप त्तियों से पशुओं की रक्षा करते वाले वैदिक देवता का नाम पूषन्' था, जो इसलिये 'अनष्टपशुः' (गोरक्षक) विशेष से विभूषित किए गए हैं। गायें इतनी अधिक होती थीं कि उनकी पहचान के लि उनके कानों के ऊपर नाना प्रकार के चिह्न बनाये जाते थे। जिन गायों के कानों प अंक आठ का चिह्न बना रहता था वे 'अष्टर्काण' कहलाती थीं ( ऋ० १०।६२॥॥)। मैत्रायणी संहिता (४।२।९) में उल्लिखित चिह्न हैं--बंशी (कर्करिकण्यं:) हेंगुव (दात्रकर्ण्यः), खंभां (स्थूणाकर्ण्यः)। कभी-कभी गायों के कान छेदे भी नाउँ व ( छिद्रकर्ण्यः )। अथर्व में मिथुन के चिह्न का निर्देश है, जो सम्भवतः प्रजनन्यिक है उत्पादक का प्रतीक जान पड़ता है। गायों के कानों को चिह्नित करने की यह प्रा बहुत दिनों पीछे तक भारत में प्रचलित रही, क्यों कि पाणिनि के सूत्रों में ऐसे चि का उल्लेख मिलता है ( अष्टा० ६।३।११५ )।

गायों की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के द्योतक अनेक शब्द वैदिक ग्रन्थों में फिले हैं, जिनसे आर्यो का इस पशु के साथ गाढ़ परिचय अभिव्यक्त होता है। सफेर का को 'ककीं', बच्चा देने वाली जवान गाय को 'गृष्टि', दुधारी गाय को 'घेना' वा 'कें, बाँझ गाय (बिहला) को 'स्तरी', 'घेनु प्टरी' वा 'वशा', बच्चा बांझ होने बाँ गाय को 'स्तवशा' तथा अकाल में जिसका गर्म गिरकर नष्ट हो जाता उस गाव के 'वेहत्' कहते थे। वह गाय जिसे अपना बछड़ा मर जाने पर नये बछड़े के लिये बर्का की आवश्यकता होती थी, 'निवान्यवत्सा' या 'निवान्या' [शत० राधाश होती की कियान प्यवत्सा [ऐत० ७१२], 'अभित्रान्या' या केवल 'वान्या' शब्द से अभिहित की बाँ 'थी। वैदिक ऋषियों को गाय का अपने बछड़े के लिए रंभाना इतना कर्ण सुबद प्रवीं होता था कि वे देवताओं को बुलाने के लिए प्रयुक्त अपने शोभन गानों की इसं तुलना करने में तिनक भी नहीं सकूचाते थे र

पूषा त्वेतक्च्यावयतु प्रविद्वानवष्टपशु र्भुवनस्य गोपाः । [ऋ०१०।१७।३]
 अभिप्रिया अनूषत गावो वत्सं न मातरः ।
 इन्द्रं सोमस्य पीतये । [७०९।१२।२]

बैदिक समाज में बैलों वा उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता वा व हल दोतने के लिए तथा बोझवालो गाड़ी खींचने के लिए नियमतः काम में लाए जाते थे। बैदिक ग्रन्थों में बैलों की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं को सूचित करने वाले अनेक शब्द पाये पाते हैं। बैल के लिए प्रयुक्त साधारण शब्द 'ऋषम', 'उस्र' तथा 'उसिया' है; दुघ-मृहे बछड़े को 'घषण' डेढ़ साल के बछड़े को 'त्र्यैवि', दो साल के बछड़े को 'दित्यवाह' बाई साल वाले को 'पञ्चावि' तीन साल वाले को 'त्रिवत्स', साढ़े तीन साल वाले को 'त्रुवंबाह' चार साल वाले को 'प्रष्टवाह' कहते थे। इतनी ही अवस्थाओं वाली गायों के लिये क्रमशः 'त्र्यवी' 'दित्यौही', 'पञ्चावी' 'त्रिवत्सा' 'त्रुयोंहि', प्रष्टौही शब्दों का प्रयोग किया जाता था (वाज के सं १८।२६ – २७)। जवान वैल को 'वृष' तथा 'ऋषभ'; गाड़ी खीचने में समर्थ बैल को 'अनड्वान्' और बिषया किये गए बड़े वैल को 'महानिरष्ट' नाम से पुकारते थे।

Ť

À

ì

H

ì

1

1

वैदिक आर्य खेती तथा पशुपालन के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार के उद्यम करते थे, जिनमें हाथ के कौशल और कारीगरी की विशेष आवश्यकता पड़ती थी। वहई (तक्षन्), लोहार (कर्मार), वैद्य (भिषक्), स्तोत्र बनाने वाले (काह) कुम्हार (कुलाल), रथ बनाने वाले (रथकार), मल्लाह (कैवर्त, निषाद्) तथा बुनकर (वाय) आदि का उल्लेख अनेक स्थलों पर किया गया है। इन घन्घों को करने में आर्यजनों को पर्याप्त स्वतन्त्रता थी। अपनी स्वाभाविक रुचि तथा प्रवृत्ति के अनुसार वेलोग अपने लिए पेशे चुन लिया करते थे। अतः यह कथन कि बढ़ई-लुहार नीच जाति के लोग थे या इन्होंने अपनी अलग एक जाति बना रखी थो, वैदिक काल के लिये निवान्त निराघार है। ऋग्वेद के एक सूक्त (११११२) में विभिन्न पेशेवालो की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सुन्दर नैसींगक वर्णन किया गया है। यह वर्णन स्पष्टवादिता और सावगी के लिए बड़े महत्त्व का है। ऋषि का कथन है कि 'बढ़ई टूटी हुई वस्तु को चाहता है, वैद्य रोगी को; ऋत्विक यज्ञ में सोम का रस निकालने वाले यजमान को, कर्मार घनाढ्घ को। मैं स्वयं कारु हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता (नना) जाँत पीसने वाली (उपलप्रक्षिणी) है। हमारे विचार नाना प्रकार के हैं और हम अपनी अभीष्ट वित्र को ओर उसी प्रकार दौड़ रहे हैं जिस प्रकार बछड़े गायों की ओर।

बढ़ई—यह लकड़ी से सब प्रकार की चीजें) विशेषकर रथ तथा गाड़ी (अनस्) विनेति का काम और लकड़ी की चीजों पर नक्काशी का भी काम करता था। कुलिश विशेष परशु उसके औजार थे।

काहरह ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नाना ।
 नानाधियो वसूयवोऽनुगा इवं तस्थिमे न्दायेन्दो परिस्रव । [ ऋ ० ९।११२।३ ]

्रथकार रूपकार का वैदिक समाज में बहुत आदरणीय स्थान था। रव ही कू में लड़ने वाले आयं शूर-वीरों की प्रधान सवारी था, अतः उसे बनाने वालों के प्री आदर की भावना होना स्वामाविक था।

लोहार—लोहार का उल्लेख अनेक वैदिक संहिताओं में (ऋ॰ १०।७२१२) अथर्व २।५।६ आदि ) आदर के साथ किया गया मिलता है। अथर्वदे में लोहार, मल्लाह (बीबानः) और रथकार के साथ कारीगरों को सूची में गिना गया है। अथर्वदे में लोहार, मल्लाह (बीबानः) और रथकार के साथ कारीगरों को सूची में गिना गया है (अथ० ३।५।६)। लोहार आग में लोहें को गलाता था, इसलिए उसे 'ध्मातृ' के नाम से पुकारा जाता था। उसकी घोंकनी पक्षियों के पंखों की बनी वर्ताई गई है। यह नित्य के काम के लिए धातु के बर्तन बनाता था। कभी-कभी सोमरस पीने हे लिए धातु के प्याले भी हथीं हे से पीटकर बनाये जाते थे। इस प्रकार लोहार को उपयोगिता वैदिक समाज में बहुत अधिक थी।

बुनकर-लोहार की भाँति बुनकर का भी पेशा महत्त्वपूण था। वैदिक मन्त्रों में इसे पेशे से आयों का गहरा परिचय दिखाई पड़ता है। पहले रूई को कातकर कृत तैयार किया जाता था। बुनकर का नाम 'वाय' था। ऋखेद (१०।२६।६) ग प्रयुक्त 'वासो-वाय' ( घोती वुनने वाला ) शब्द से जान पड़ता है कि उस समय घोती बुनने वालों तथा अन्य वस्त्रों-जैसे चादर, दूपट्टा, कम्बल आदि-के बनने वालों में के माना जाता था। बुनकर के पेशे से सम्बद्ध पारिभाषिक शब्द साधारण व्यवहार के विषय थे। तन्तु (ताना), अति (बाना, ऋ० ६।९।२) तंत्र करवां, ऋ॰ १०१७१।९); प्राचीनातान ( आगे खींचकर बाँधा गया ताना, तैत्ति ॰ सं०,६११११४) आदि अनेक बार प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द आर्यों के इस कला से गाढ़ परिचय के बोतक हैं। दुनने की प्रक्रिया भी बहुत कुछ आजकल की सी जान पड़ती है। सूत दूँ यिं ( मयूख ) की सहायता से ताना जाता था ( वाज सं० १९।८० )। बुनने में सहायता देनेवाली ढरकी का नाम 'तसर' था (ऋ० १०।१३०।२)। करघे के लिए विम् शब्द का प्रयोग होता था। बुनने का काम विशेषतः स्त्रियों के जिम्मे रहता था, किं 'वियत्री' कहते थे। अथर्व (१०।७।४२) में इसकी पोषक एक अनूठी उपमा का प्रयोग मिलता है। रात्रि और दिन को दो वहिनें कहा गया है, जो वर्षरूपी वस्त्र को बुनकर <mark>तैयार करती हैं । इनमें रात्रि है ताना तथा दिन है बानां ।</mark>

सूती घोती (चासस् ) रेशमी कपड़े (तार्प्य और क्षीम ) तथा ऊनी वस्त्र (कंक, परिघान आदि )—ये हीं बुनने की मुख्य वस्तुर्ये थीं। ऋग्वेद के अनुशीलन से पत्र जिल्ला है कि परुष्णो तथा सिन्धु निदयों का प्रदेश और गांधार बिद्धा ऊनी वस्त्र हैं। लिए विख्यात थे। परुष्णो नदी के तीर पर बहुत हो बिद्धा रंगीन ऊनी वस्त्र हैंगर

१. नाहं तन्तुं न विजानाम्योतुं न यं वयन्ति समरेऽतमानाः ।

होते थे। मरुत् की स्तुति में उनके परुष्णी ऊन के बने शुद्ध पहनावे का अल्लेख किया वया है। असिन्धु नदी के वर्णन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उसका प्रदेश वैदिक काल में व्यापार का, विशेषतः सूती तथा ऊनी वस्त्रों के व्यापार का, बड़ा जीता-जागता केन्द्र बा। सिन्धु देश केवल बढ़िया घोड़ों तथा सुन्दर रथों के ही लिए प्रसिद्ध न या प्रत्युत मूत तथा कन की पैदावार भी वहाँ बहुतायत से होती थी। र ऋषि ने इसीलिए सिन्धुः को 'सुवासा' तथा 'ऊर्णावती' विशेषणों से अलंकृत किया है। गांघार की भेड़ें अपने विकने कन के लिए ऋग्वेद-काल में चारों ओर प्रसिद्ध थीं (सर्वाहमिस्म रोपशा गंधारीणामिवाविका-( ऋ० १।१२६।७ )। इस प्रकार ऋग्वेद के समय में सप्त-सिंवव प्रदेश का पश्चिमीत्तर भाग सूत तथा ऊन के व्यवसाय से चमक उठा था। उसके करवों से निकले हुए वस्त्रों की ख्याति आयों के घर-घर में फैल गयी थी। इस सम्बन्ध में यह बात बड़े महत्त्व की है कि वैदिक काल में भारत का जो पश्चिमोत्तर प्रदेश हुई तथा ऊन की बढ़िया उपज और औद्योगिक कलाओं के लिए विशेष रूप से विख्यात था, उसमें आज भी यह औद्योगिक परम्परा अटूट दिखाई पड़ती है। आज भी पंजाब के अनेक नगर—लुधियाना, घारीवाल, अमृतसर आदि—सूती तथा कनी बस्त्र तैयार करनेवाली मिलों से गूँज रहे हैं और अपनी बढ़िया उपज के लिए भारत भर में प्रसिद्ध हैं।

व्यापार

वैदिक काल में कृषि-कर्म तथा औद्योगिक शिल्पों से उत्पन्न वस्तुओं का क्रय-विक्रय हुआ करता था। व्यापार की उस प्रारम्भिक व्यवस्था में उसका एकमात्र रूप वस्तु-विनिय ही था। चीज के बदले दूसरी चीज खरीदी जाती थी और इसी अदल-विकिय ही था। चीज के बदले दूसरी चीज खरीदी जाती थी और इसी अदल-विकिय के रूप में वैदिक व्यापार चलता था। हमने सप्रमाण दिखलाया है कि वैदिक काल में गाय ही 'क्रय-विक्रय' की मुख्य माध्यम थी। पर जैसा कि हम देखेंगे, एक प्रकार के सिक्के का भी प्रचलन था। व्यापार करने वालों को 'विणक्' कहते थे, और उसके कर्म को 'वाणिज्या'। मूल्य के लिए 'शुल्क' तथा 'वस्न' शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वैदिक काल में पणि लोग (व्यापारियों का एक वर्ग) जलमार्ग तथा स्थलमार्ग से विस्तुओं का आदान-प्रदान किया करते थे। क्रेय सामग्री में खेती तथा उद्योग-वन्धों से उपन्त वस्तुएँ होती थीं। सिंघु तथा परुष्णीके प्रदेशके करधों से तैयार सूती तथा उनिः माल उस समय सप्तसिंघव के बन्य भागों में अवस्य मेजा जाता रहा होगा और उसका

<sup>े</sup> उत स्म ते परुषण्यामूणि वसत शुन्व्यवः । इस मन्त्र में 'शुन्व्यव' शब्द से स्वज्ञः अथवा रंगीन ऊनी वस्त्र माना जाता है। (ऋ० ५।५२।९)

रे स्वस्वा सिंघुः सुरथा सुवासा हिरण्ययी सुकृता वाजिनीवती।
कर्णांवती युवतिः सीलमावत्युताधि वस्ते मुभगा मधुवृष्ठम्। (ऋ० १०।७५।८)

ज्याप:र जोरोर से चलता रहा होगा। अथर्ववेद में दूर्श (वस्त्र), पवस्त (वादर) है। अजिन चर्म) खरीदने का उल्लेख मिलता है (अथर्व ० ४।७।६)।

भौतिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं के सिवा यागानुष्ठान की भी ते कि उपयोगी वस्तुओं का क्रय-विक्रय उस समय होता था। वैदिक काल में मूर्तिभूव का प्रचलन था या नहीं ? इस विषय में यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ऋग्वेद के मन्त्रों (४।२४।१०,८।१।५) की छान-बीन से देवताओं को मूर्तिगें के खरीदृने और बेचने की बात प्रमाणित की जा सकती है। इतना ही नहीं, सोमल्या भी व्यापार अवान्तर काल में होने लगा था। सोम का मूल निवास 'मूजवत्' को माना गया है, जो सप्तिधव के उत्तर-पश्चिम में अवस्थित था। ज्यों-ज्यों बार्वों के निवास पूरव की ओर बढ़ता गया, त्यों-त्यों मूजवत् पर्वत दूर होता गया और सोमगा से लिये सोमलता का ले आना कठिन होता गया। इस कार्य के सम्पादन के लिये बके ज्यित सोमलता का ले आना कठिन होता गया। इस कार्य के सम्पादन के लिये बके ज्यित की विधि है, जो ऐतिहासिक पर्यालोचन से बहुत ठीक जमती है।

वैदिक काल में बाजार अवश्य थे, क्यों कि अनेक स्थलों पर वस्तुओं को खीले के समय भाव-ताव करने का निःसंशय उल्लेख मिलता है। जो शर्त दूकानतार बीर आहक के बीच एक बार निश्चित हो जाती थी वह कथमिप तोड़ी नहीं जाती थी। ऋ खंद (४।२४।९) के एक मन्त्र में भाव-ताव करने और शर्त न तोड़ने का बर्ण बहुत स्पष्ट है। मन्त्र का आशय यह है कि एक मनुष्य ने बड़े दाम की चीज का मूल्य पर एक ग्राहक के हाथ बेंच डाली। पता चलने पर वह ग्राहक के पास बाब और यह कहकर कि मेरी चीज बिना बिकी (अविकृतं) समझी जानी चाहिए, बर्णी चीज वापस लेने पर उताक हो गया, परन्तु ग्राहक अड़ गया और चीज नहीं जीवाई। निर्धन (दीन) तथा धनिक (दक्ष) दोनों प्रकार के मनुष्यों को अपनी की हुई कों को मानना ही पड़ता था ।

स्थल-व्यापार—वैदिक काल में बहुत से पशु माल-असबाब ढोने के काम में सार जाते थे। आर्यों ने अपनी चातुरी से इन्हें पाल-पोस कर घरेलू बना लिया था। खें पशुओं में बैल (बिघया, 'वझयः'—ऋ० ८।४६।३०), भोड़े, ऊँट (उष्ट्र, १११०४), यदहे (रासभ—ऋ० १।३४।६), कुत्ते (ऋ० ८।४६।२८) तथा भैसे (मिह्य-ऋ० ८।१२।८) प्रधान थे। बैल हल जोतने के काम में तो आते ही थे, साब है ये गाड़ी खींचने तथा बोझ भी लादते थे। घोड़ों का भी उपयोग रथ तथा बोझ दोनों के लिये होता था। गदहे रथ में जोते जाते तथा बोझा ढोते थे। सप्तसिधव के आस्पार

२. भूयसा वस्नमचरत् कनीयोऽविक्रीतो अकानिषं पुनर्यन् । स भूयसा कनीयो नारिरेचीद् दीना दक्षा वि दुहन्ति प्रवाणम् । (ऋ०४।२४।९)

बो अनेक महस्थल (धन्व) थे उनमें माल ढोने का काम ऊँटों से लियों जाता था। कुतों से यह काम लिए जाने की बात सुन कुछ आह्चर्य होता है (अहवेषितं रजेषितं वृतेषितं—ऋ० ८।४६।२८), परन्तु कुत्ता कृषक आयों के लिए बड़े काम का जानवर बा। वह चोरों तथा दूसरे आक्रमणकारियों से घर की रक्षा करता और उसके द्वारा सुबर का शिकार भी किया जाता था। वह बहुत बलवान् होता था; अतः बहुता सम्मव है कि पणियों का 'सार्थे' (काफिला) कुत्तों की पीठ पर माल लाद कर आपार के लिए सप्तसिंधव प्रदेश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था।

सामुद्रिक व्यापार—वैदिक काल में समुद्र से व्यापार होता था या नहीं ? इस प्रश्न की पाश्चात्य विद्वानों ने गहरी छानबीन की है। उनकी यह निश्चित घारणा है कि ऋग्वेद के समय में आयों को समुद्र की जानकारी न थी तथा उस समय सामुद्रिक व्यापार का सर्वथा अभाव था, परन्तु ऋग्वेद के अनुशीलन से इस घारणा को उन्मूलित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। ऋग्वेद के मन्त्रों में साधारण नावों के अतिरक्ति सौ डांड वाली (शतारित्रा) बड़ी नाव का स्पष्ट उल्लेख है । उसके पंख (पतित्र) भी कहे गये हैं। वहाँ पंखों से मतलब पालों से हैं। नासत्यों (अश्विन्) के अनुप्रह से शतारित्र नाव पर चढ़कर समुद्र-यात्रा करनेवाले तुप्र-पुत्र भुज्यु के उद्धार का उल्लेख ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों (१।११२।६, ६।६२।७, १०।४०।७, १०।६५।१२० बादि) में किया गया है। जान पड़ता है कि इन देवों ने भुज्यु को समुद्र के बीच जहाज में डूबने से बचाया था। वरुण देव की स्तुति में शुनःशेप ऋषि का कहना हैं कि वे आकाश से जानेवाले पक्षियों के ही मार्ग को नहीं जानते; अपि तु समुद्र पर चण्नेवाली नावों के भी मार्ग से वे प्रिचित हैं। इन निर्देशों से ऋग्वेद-काल में ही वैदिक आर्यों के समुद्र से परिचित होने तथा जहाजों द्वारा उनके उसे पार करने के उद्योग का मली-भाँति पता चल जाता है।

समुद्र-मार्ग से व्यापार होने की बात भी अनेक मन्त्रों से आभासित होती है। अर्थजन मोती से भली-भाँति परिचित्त थे। ऋख़्वेद में मुक्ता का नाम है 'क्रुशन', जिससे सविता के रथ को अलंकृत किए जाने का उल्लेख हैं"। घोड़ों के अलंकरण के लिये मोतियों का प्रयोग होता था; ऐसे अलंकृत घोड़ों को 'क्रुशनावन्त' कहते थे। "अर्थवेदेद (अर्था। १, ३) मोती पैदा करनेवाले शंख (शंख क्रुशनः) को जानता है,

रै. शतारित्रां नावमातस्थिवांसम् । ( ऋ० १।११६।५ )।

रे. युवं मुज्युं समुद्र आ रजसः पार ईङ्क्षितम्। यातमञ्का पतित्रिभिर्नासत्या सातये कृतम्। (ऋ० १०।१४३।५)

रे वेदा वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्, वेद नावः समुद्रियः । ( ऋ० १।१५।७ )

४. अभीवृतं क्रशनैविश्वरूपं हिरण्यशम्यं यजतो बृहन्तम् । (ऋ० १।३५।४)

<sup>।</sup> मदच्युतः कृशनावतो अत्यान् कक्षीवन्त उद्मृक्षन्त वजाः । ( ऋ० १।१२६।४ )।

जो समुद्र से छीए जाते और ताबीज बनाने के काम में प्रयुक्त होते थे। मोती देखाः भारत के समीपस्थ सागर के किनारे पैदा होता है। अतः यदि कहा जाय कि बारं छोग समुद्र के रास्ते आकर इस मूल्यवान् वस्तु को खरोदते थे; तो अत्युक्ति न होगी।

लाग समुद्र क रास्त निर्मा कि लिये विनिमय-कार्य के निमित्त गाय की महती उपगीलियी, परन्तु किसी प्रकार के सिक्कों का भी चलन उस समय अवश्य या, इसके बक्के प्रमाण वैदिक ग्रन्थों में मिलते हैं। एक प्रकार का सिक्का 'निष्क' था। निष्क मूल अर्थ तो सुवर्ण का आमूषण था, क्योंकि इसी अर्थ में निष्कग्रीव (ऋ॰ ५११११३) तथा निष्ककंठ शब्दों में इसका प्रयोग मिलता है। ब्रात्य लोगों के चाँदी के निष्क पहिनने का उल्लेख पंचिंवग-ब्राह्मण (१७।१।१४) करता है। काक्षीवान् ऋषि किसी दानी राजा से सौ निष्क तथा सौ घोड़े पाने की बात लिखी है, जिससे निष्क के एक प्रकार का सिक्का होने के सिद्धान्त की पुष्टि होती है। पिछले ग्रंथ में तो निष्क निष्कचत रूप से विशिष्ट प्रकार की मुद्रा का ही बोधक है (अथर्व २०।२२७।३; श्वप्य १०।४।१।१; गोपथ १।३।६)। एक मन्त्र में प्रयुक्त 'मना' भी किसी प्रकार का हिना पड़ता है। वैदिक 'मना', ग्रोक 'मना' तथा रोमन 'मीना' के परस्पर सम्बक्त के विषय में जानकारों में काफी मतमेद है।

अनेक वैदिक ग्रंथों में 'हिरण्यं शतमानं' शब्द उपलब्ध होते हैं, जिसमें सोना तीले के किसी 'मान' की ओर संकेत किया गया है। वैदिक ग्रंथों से जान पड़ता है किसी तौलने का एक मान था 'कुष्णल'। मनु के अनुसार चार कृष्णलों का एक माप (ग्राय) होता था। अवान्तर काल में कृष्णल का नाम रक्तिका (रत्ती) तथा गुंजा है, जे लत्ती नामक लता का लाल बीज होता है, जिसके ऊपर एक काला धवा खा है। इस प्रकार वैदिक-काल में सोने को तौलने का रिवाज था।

ऋण जिस समय ऋण लेने की भी प्रथा थी, विशेषतः जूमा खेलने के बकर पर। ऋण जुका देने के लिये ऋग्वेद में 'ऋणं संनयित' वाक्य का प्रयोग मिलता है। ऋण न जुकाने का फल बड़ा बुरा हुआ करता था। द्यूत में ऋणपरिशोध न करने प द्यूतकर को जन्म भर दासता स्वीकार करनो पड़ती; अथवा चोरों के समान ऋषिं को खम्मों (द्रुपद) में बाँधा जाता था (अथवं ६।११५।२-३) ब्यां की हर के प्रता ठीक नहीं चलता; एक जगह (८।४७।१७, अथवं ६।४६।३) ऋण के बालें भाग (शफ) तथा सोलहवें भाग (कला) को चुकाने की बात मिलती है, परनु ब स्पष्ट रूप से नहीं जात होता कि यह ब्यांज का भाग था या मूलधन का। पूर्व द्वारा लिए ऋण जनके वंशजों द्वारा चुकाए जाते थे। ऋग्वेद के एक मार्मिक मन्त्र में ऋषि इस प्रकार के ऋण-परिशोध के लिए वरुण से प्रार्थना करता है—'हे बह्म पूर्व जों हारा लिए गए ऋणों को हटा दीजिये तथा मेरे द्वारा लिए गए ऋणों को बी

१. शतं राज्ञा नाधमानस्य निष्काञ्छतमश्वान् प्रयताम् सद्य आदम् । (ऋ॰ १११२६॥)

दूर कर दीजिए। दूसरे के द्वारा उपाजित घन (या ऋण) से मैं जीवने निर्वाह करना नहीं चाहता। बहुत सी उषाएँ मेरे लिए उषाएँ ही नहीं हैं (अर्थात् उदित ही नहीं होती)। हे वरुण! आप आज्ञा दीजिए और मुझे उन उषाओं में जीवित रिखए।' यह मन्त्रे ऋणकर्ती की गहरी मानसिक वेदना तथा चिन्ता प्रकट करता है। पूर्व दिशा में नित्य प्रभात होता था तथा उषाएँ अपनी सुनहली प्रभा से जगत को रंजित करती थीं, किन्तु ऋण के बोझ से दबे चिन्तित पुरुष के लिये उनका उदित होना और नहोना दोनों बराबर था।

पणि लोग उस समय व्यापार के लिये विशेष प्रसिद्ध थे। वे ऋण दिया करते थे, परन्तु व्याज बहुत अधिक खाते थे। इसीलिये वे ऋग्वेद में 'वेकनाट' कहे गए हैं। रिनिक्त के अनुसार 'वेकनाट' सूदखोरों को कहते थे, जो अपने रूपयों को दुगुना बनाने की कामना करते थे— 'वेकनाटा: खलु कुसीदिनो भवन्ति द्विगुणकारिणो वा द्विगुणदायिनो वा, द्विगुणं कामयन्ते इति वा' (निक्त, ६१२७)।

इस प्रकार वैदिक आर्यों के आर्थिक जीवन का इतिहास उन्हें शिष्ट, सम्य तथा सम्पन्न सिद्ध करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है।

१. पर ऋणा सावीरध मत्कृतानि माहं राजन्नन्यकृतेन मोजम् । अब्युष्टा इन्नु मूयसीरुषास आ नो जीवान् वरुण तासु शाधि ॥ ( ऋ० २।२८।९ ) २. इन्द्रो विश्वान् वेकनाटाँ अहर्वृश उत कृत्वा पणीरिमि ॥ ( ऋ० ८।६६।१० )

# पञ्चदश परिच्छेद

### राजनीतिक दशा

होदों के अनुशीलन से उस युग की राजनैतिक दशा तथा शासनसम्बन्धी धारणां का परिज्ञान हमें भली-भाँति होता है। ऋग्वेद काल के प्रत्येक जन (जाित) का आधिपत्य राजा के हाथ में होता था। राजसत्ता का प्रादुर्भाव वेद की दृष्टि में युद्धकाल से सम्बन्ध रखता है। ऐतरेय-ब्राह्मण (१११४) की मान्यता के अनुसार देवों ने विचार किया था कि असुरों के हाथों हमारे पराजय का यही कारण है कि हम लोग राज से विहीन हैं। अतएव उन लोगों ने एक बलिए तथा ओजिए इन्द्र को अपना राज बनाया। इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में राजपद निर्वचन का विषय था और इसके उत्पत्ति युद्धकाल में हुई। 'सिमिति' में एकत्र होनेवाली प्रजा के द्वारा राजा चुना जाता था। उपस्थित प्रजा एक राय होकर राजा को उसके महनीय पद के लिए चुनती भी और इससे विश्वास किया जाता था कि वह अपने पद से कभी भ्रंश को न पावेगा। अथवविद (७।८७-८८) तथा ऋग्वेद (१०।१७३) में पूरा सूक्त ही राजा के निर्वाच के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस मन्त्र में सिमिति के द्वारा राजपद के निर्माण की धारण स्पष्टतः घोषित की गई—है (अ० व० ३।८८।३)—

ध्रवाऽच्युतः प्र मृणीहि शत्रूज् छत्रुयताऽधरान् पादयस्व। सर्वा दिशः समनसः सध्यीची ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह॥

अपने कर्तव्य से च्युत होने पर राजा अपने पद तथा देश से च्युत कर दिया जाता था तथा अपने दोषों को स्वीकार करने पर वह फिर से चुना जाता था। इस पूर स्थापना तथा प्रजा के द्वारा राजा के संवरण का उल्लेख अथर्व के दो सूक्तों में (३१६ ३।४) विशदतया किया गया है। विश् के द्वारा राजा के संवरण का निर्देश यह मंग करता है—( अ० वे० ३।४।२)—

त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पश्च देवीः। वर्ष्मंन् राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्नो विभजा वस्ति॥

राजिसहासन पर बैठने के बाद राजा, राजा के बनाने वालों से (राजकृतः), बी पिछले युग के प्रमाणों पर राज्य के उच्च अधिकारी या मंत्री हुआ करते थे, वर्ष प्रमुशक्ति के प्रतीकात्मक 'मिणि' को प्राप्त किया करते थे। अथर्व ३१५ में ऐसे वर्षि पर राजा के द्वारा कहे गए वाक्यों का निर्देश है; जिसमें वह पलाशपर्ण या मिणि है

बपनी प्रजा को अनुकूल तथा सहायक बनाने की प्रार्थना करता है। राजा अपने जीवनकाल के लिए निर्वाचित होता था। उसकी सहायता के निमित्त दो विशिष्ट जनसंघों
का निर्देश ऋखेद में मिलता है, जिसमें से एक का नाम था समिति तथा दूसरी का
वाम था सभा। इन संसदों का पृथक् पृथक् क्या कार्य था? इसके विषय में विद्वानों
में एक-वाक्यता नहीं है, परन्तु अधिकांश वेदजों को सम्मिति में समिति पूरे राष्ट्र की
संखा थी जिसमें राष्ट्र की समस्त जनता एकत्र होकर राजा का निर्वाचन किया करती
बी, तथा निर्वासित राजा को वुला कर उसका पुनः निर्वाचन करती थी। समिति में
राजा की उपस्थिति अनिवार्य थी। राजा का यह कर्तव्य था कि वह समिति में अवश्य
वाय। ऋखदे में समिति में जाने वाले सच्चे राजा का निर्देश उपमानरूपेण किया
वा है (राजा न सत्यः समितीरियानः—ऋ० ९।९२।२।६) छान्दोग्य के अनुसार
वब क्वेतकेतु आरुणेय गौतम पञ्चालों की समिति में गये थे, तब उनके राजा प्रवाहण
वेविंक वहाँ उपस्थित थे तथा उनसे पाँच अध्यात्मविषयक प्रक्तों को पूछा ( छान्दोग्य
पा३)। इस घटना का तात्पर्य यह है कि समिति जातीय राष्ट्रसभा ही न थी; प्रत्युत
एक जातीय साहित्य-सभा के भी समान थी।

सभा-समिति के समान तथा समकक्ष एक अन्य राजनैतिक संगठन या जो गा के नाम से विख्यात था। सभा और समिति दोनों ही प्रजापित की पत्रियाँ गनी गई हैं सभा च सा समितिइचावतां प्रजापतेई हितरौ संविदाने— (अथर्व ० ७।१२।१)। दोनों ही जनता के द्वारा चुनी गई संस्थायें थीं; अथर्व के एक मन्त्र में संभा 'नरिष्टा' के नाम से मण्डित है। सायण-भाष्य के अनुसार स बब्द का तात्पर्य यह है कि सभा में अनेक लोग मिलकर जिस निर्णय पर <sup>फुंचते</sup> थे वह सबके लिए अनुलंघनीय होता था। सभा में सभासदों के बीच किसी विशेष प्रक्त के ऊपर स्वतन्त्रतापूर्वक विवाद होता था तथा निर्णीत सिद्धान्त सबके लिए गान्य तथा अनिवार्य होता था। इसलिए शुक्ल-यजुर्वेद की सांस्कृतिक प्रार्थना (२२।२२) में टुवा पुरुषों को सभा में योग्य होने की मनीषा प्रकट की गई है सिमेयो युवा)। सिमिति तथा सभा के निर्वाचन में एक पार्थक्य दृष्टिगत होता है। विमिति में जन-साधारण को स्थान मिलता था; परन्तु इसके विपरीत सभा में राष्ट्र के वों को ही स्थान मिलता था। "न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। न सभा यत्थ न मा मित संतो" (जातक की गाथा) - आदि वाक्यों का निष्कर्ष यही है कि सभी राष्ट्र के हों की एक विशिष्ट संस्था थी। इसका कार्य अपराधियों के अपराध का निर्णय करना व्या तदनुसार दण्डविद्यान होता था, क्योंकि पारस्कर-गृह्यसूत्र (३।१३) में सभा के

तिय ते समे नाम नरिष्टा नाम वा असि । (अधर्व० ७।१२।२)
निरिष्टा अहिंसिता परैरनिममाष्या । बहुवः संभूय यद्येकं वाक्यं वदेयुः ।
विद्वि न परैरितिलङ्घयम् । अतोऽनिमलङ्घयवाक्यत्वाद् नरिष्टेति नाम । (सायण-माष्य)
नै० वै० सा०

लिए 'नादि तथा 'त्विष' शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनका तात्पर्य जयराम के ब्याख्या के अनुसार धर्म-निरूपण करने से 'नदनशील तथा दीपनशोल' (नदनशोल दीप्ता धर्मनिरूपणात्) प्रतीत होता है। फलतः सभा उच्च न्यायालय का कार्स सम्पादन करती थी। इन्हीं की सहायता से राजा अपने कार्य का निर्वाह करता था।

राजा का कर्तव्य केवल शान्तिकाल में प्रजा का पालन ही नहीं होता था, गानु उसका एक प्रधान कार्य युद्ध के समय शत्रुओं के आक्रमणों से अपनी प्रजा की खा कर्रना भी था। राजा स्वयं युद्ध में जाता था तथा उसके साथ उसका सेनानी (सेनाफी) और पुरोहित भी अवश्यमेव रहते थे। पुरोहित का काम युद्धस्थल में देवताओं के प्रार्थना कर राजा को विजय में सहायता करना होता था। दाशराञ्च युद्ध के अवसर पर सुदास के साथ उनके पुरोहित वसिष्ठ के रहने तथा विजय के निमित्त देव-प्रार्थना करते का स्पष्ट निर्देश मिलता है (ऋग्० ७।८३।४)। इस प्रसंग में पुरोहित की महता पर घरान देना आवश्यक है।

ब्राह्मण-काल में राजा का पद नितान्त प्रतिष्ठित हुआ तथा उसके अधिकारों में भे विशेष रूप से वृद्धि सम्पन्न हुई। अभिषेक के निमित्त उपादेय यागों में राजसूय महत्ति शाली है। उसके स्वरूप की मीमांसा करने से राजा की प्रमुशिक्त के गौरव का परित्र मिलता है। राजा होने के निमित्त राजसूय का विधान नियत किया गया था। काकातर में अध्वमेघ का अनुष्ठान सम्राट् तथा चक्रवर्ती पद के लिए आवश्यक बतलाया गया है (शतपथ-प्राह्मण १३ काण्ड)। ११ अ.धकारी 'रत्नी' के नाम से प्रख्यात थे, किले पास अभिषेक से पहले राजा को जाना आवश्यक था। इनके नाम ये हैं (शतपथ १ शाह):—(१) सेनानी (सेना का अध्यक्ष), (२) पुरोहित, (३) अभिषेकीर राजा, (४) महिषी (राजा की पटरानी), (५) सूत, (६) ग्रामणी (भाष पंचायत का अध्यक्ष), (७) क्षतृ, (८) संग्रहीतृ (कोषाध्यक्ष), (९) भागदुह (प्रवर्ध से कर वसूल करने वाले अधिकारी), (१०) अक्षावाप ( रुपये-पैसों के हिसार को अफसर) (११) गोविकर्त (जङ्गल का अधिकारी)। वेद में उल्लिखत 'राक्क्षां वाले अफसर) (११) गोविकर्त (जङ्गल का अधिकारी)। वेद में उल्लिखत 'राक्क्षां वाले अफसर) (११) गोविकर्त (जङ्गल का अधिकारी)। वेद में उल्लिखत 'राक्क्षां वाले अफसर) (११) गोविकर्त (जङ्गल का अधिकारी)। वेद में उल्लिखत 'राक्क्षां वाले अफसर) (११) गोविकर्त (जङ्गल का अधिकारी)। वेद में उल्लिखत 'राक्क्षां के ही ये ब्राह्मणयुगीय प्रतिनिधि थे।

अभिषेक का महत्त्व

ब्राह्मण-ग्रन्थों में राज्याभिषेक का बहुशः वर्णन मिलता है, जो राजतीत पृष्ट से बड़ा ही महत्त्व रखता है। शतपथ (५।३।५।२) तथा तैत्तरीय-ब्राह्मण (१।०।१। १–६) में इस अवसर पर राजा जो प्रतिज्ञा करता है उसका उल्लेखमा है। वर्ष इसका पूरा वर्णन ऐतरेय-ब्राह्मण में ऐन्द्र महाभिषेक के अवसर पर दिया गया है। कें इन्द्र अत्यन्त बलशाली, ओजिष्ठ तथा सहिष्णु थे और इन्हीं से मुग्ध होकर हों। उन्हें अपना राजा बनाया तथा उनको 'महाभिषेक' संस्कार से सम्मन्त किया। वर्षि

राबाओं का भी महाभिषेक इसी पद्धति पर किया जाता है। ब्राह्मण-कंथों में प्रदत्त बिश्वेक के अवसर पर राजा अपनी प्रजा के सामने एक बड़ी प्रतिज्ञा करता है जिसका राबनैतिक मूल्य बहुत ही गम्भीर तथा सातिशय है। राजा श्रद्धा के साथ वह प्रतिज्ञा उद्बोषित करता है (ऐत॰ ब्रा॰ ८।३।१५)—

यां च रात्रिमजायेऽहं यां च प्रेतास्मि तदुभयमन्तरेण इष्टापूर्तं मे लोकं सुकृतमायुः प्रजां वृङ्खीया यदि ते दुह्येयमिति ॥

I

À

7

K

À

7

Ħ

n i

4

H

व

i

Ì

g

1

अर्थात् जिस रात को मैं पैदा हुआ तथा जिस रात को मैं महंगा इन पोनों है बीच में जितने यज्ञीय अनुष्ठान मैंने किये हैं, उनसे तथा स्वर्गलोक, अपने बीवम, अपनी सन्तान से वंचित हो जाऊं यदि मैं तुमसे द्रोह कहं (पोड़ा खुंबाऊँ)। यह प्रतिज्ञा राज्य की प्राप्ति के अवसर पर अवश्यमेव करनी पड़ती है। इस घोषणा के अनन्तर उसे व्याघ्रचर्म से आच्छादित कर आसन्दी (काष्ठिन्मित सिंहासन) पर बैठने के लिए आज्ञा दी जाती है तथा पुरोहित उसके अपर सोने की थाली से एक सौ या नव छिद्रों से बहने वाले जल के द्वारा अभिषेक करता है तथा शुक्लयजुर्वेद के कतिपय मन्त्रों (९१४०, १०११८) का इस असंग में उच्चारण करता है। तीन सीढ़ी ऊपर चढ़कर राजा लकड़ी के सिंहासन परवैठता है और तब उसे राज्यपद प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर प्रयुज्य-मान वाक्य बड़े ही महत्त्व के हैं—(शत० ब्रा० ५।२।१।२५)—

इयं ते राट् "यन्तासि यमनो घ्रुवोऽसि घरुणः। कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा॥

'तुमको यह राष्ट्र दिया जाता है'''' तुम इसके नियमन करने वाले हो, तुम दृढ़ हो तथा घारणकर्ता (राज्य या उत्तरदायित्व के योग्य) हो। कृषिकर्म के लिए, कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए तथा पुष्टि के लिए तुम्हें ( यह राज्य दिया गया है)। इन वाक्यों के अनन्तर वह आसन प्रहण करता है। इन वाक्यों के अनुशीलन करने से वैदिक कालीन राज्यविषयिणी घारणा का मन्य रूप हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। राज्य राजा को किसी दैवी शक्ति से प्राप्त नहीं हुआ है, प्रत्युत वह मानवों की ही कि सृष्टि है। राज्य दान नहीं है, प्रत्युत एक संरक्ष्य वस्तु है; जिसकी रक्षा करना यवा का उच्चतम लक्ष्य है। राज्य राजा को किसलिये दिया जाता है? इस प्रका का उत्तर इन वाक्यों में सुन्दरता से दिया गया है। राज्य भोग की वस्तु नहीं है जिसे याजा अपनी स्वच्छन्द अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए उपयोग करता है, प्रत्युत उसका अवान कर्तव्य कृषि के द्वारा उसमें समृद्धि उत्पन्न करना, कल्याण तथा पुष्टि सम्पन्न कर्तव्य कृषि के द्वारा उसमें समृद्धि उत्पन्न करना, कल्याण तथा पुष्टि सम्पन्न कर्तव्य कृषि के द्वारा उसमें समृद्धि उत्पन्न कर्तव्यों का पूरा परिचय हमें किता है। इस कथन से वैदिक राजा के कर्तव्यों का पूरा परिचय हमें किता है।

अभिषेक के अवसर पर की गई प्रतिज्ञा हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाती है कि एवा प्रजा का यथार्थतः सेवक है; प्रजा के कल्याण के निमित्त वह एक प्रतिष्ठापित पर्वाक्ष कारी है। जब तक उस प्रतिज्ञा को निभाता है तब तक वह सिहासन पर कैं के योग्यता रखता है, अन्यथा वह हटाया जा सकता है। इस प्रकार अत्यन्त प्राचीनका से हिन्दू राजा स्वेच्छाचारी नरपित कभी नहीं होता था। सभा तथा समिति के सहायता से राष्ट्र का मंगल-साधन करना ही वैदिक राजा का चरम लक्ष्य था। शासन पद्धतियाँ

ऐतरेय ब्राह्मण के ऐन्द्र महाभिषेक (८।३) के अध्ययन से वैदिक युग में प्रचित्र अनेक शासन-पद्धतियों से भी हमें परिचय मिलता है, परन्तु इन पद्धतियों के ग्या रूप का थोड़ा पता अवान्तरकालीन राजनीतिशास्त्र के ग्रन्थों की तथा राजाबों शिलालेखों की सहायता से चलता है। इन्द्र का अभिषेक दक्षिण दिशा में भीजा के लिए किया गया है। भौज्य ब्राह्मण युग की एक शासन पद्धति थी जिसमें ग्वराज की स्थापना मान्य थी। ऐतरेय के अनुसार यह पद्धति सात्त्वत राजाओं ( = क्यां यादवों ) में प्रचलित थी । महाभारत के अनुसार यादव लोगों का अन्धक-वृष्णि नाफ संघ था। अतः भीज्य शासन गणराज्य का एक विशिष्ट प्रकार का शासन था। सा राज्य का राजनैतिक विघान उस प्रणाली से सम्बद्ध है जिसमें गणों के ऊपर एक क्या (या राष्ट्रपति) शासन करता था। वाजपेय यज्ञ करने का फल स्वाराज्य की प्राा बतलाया गया है। । स्वाराज्य वह शासन है जिसमें कोई भी व्यक्ति समान व्यक्ति में अग्रगण्य स्थान प्राप्त करता है। गण के समस्त सभासद् 'संदृशाः सर्वे' माने बाते थे और इसलिए 'अग्रं समानानां पर्येति' का तात्पर्य गणराज्य के अध्यक्ष-पर पाने है है । फलतः 'स्वाराज्य शासन' भी गणतन्त्रीय शासन-विधान है । वैरा<mark>ज्य पढ़ित्र</mark> प्रचार ऐतरेय के अनुसार उदीच्य देशों में हिमालय से भी आगे (परेण हिमक्तर) या, जहाँ उत्तरकुरु तथा उत्तर-मद्र नामक जातियाँ निवास करती थीं। 'वैराज्य' इ वर्ष है राजा से रहित देश । फलतः यह एक विशिष्ट प्रजातान्त्रीय शासन-पद्धि वी जिसमें राजा का नितान्त अभाव था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 'वैराज्य' की निव की है, क्योंकि इसमें कोई भी राष्ट्र के लिए अपने को उत्तरदायी नहीं समझता की भी उसमें ममता नहीं रखता, कोई भी राष्ट्र को बेंच सकता है, अथवा विरक्त होते ग राज्य छोड़कर कोई व्यक्ति चला भी जाता है। इन दोषों की सत्ता के कारण ग शासम-विधान नितान्त गर्हणीय माना जाता था। 'वैराज्य का अर्थ पिछले टीकार्य ने मुशोभित होना लिखा है, परन्तु यह राजनीति का शब्द है। महाभारत में भी एवं

१. य एवं विद्वान् वाजपेयेन यजति, गच्छति स्वाराज्यम् । अग्रं समानानां प्राधि विद्वान् व्योष्ट्यायं। (तैत्ति० वा० १।३।२२)

किराद' के नाम से निर्दिष्ट किया गया है (राजा भोजो विराट् सम्रीट्—शान्ति कं, बच्याय ५४, इलोक ५८)।

हैतरेय में साम्राज्य-पद्धित का प्रचलन भारत की प्राची दिशा में बतलाया गया है श्वा मध्यदेश में जहाँ कुरुपंचालों का निवास था, राज्य पद्धित का प्रसार अंगीकृत है। श्वा मध्यदेश में जहाँ कुरुपंचालों का निवास था, राज्य पद्धित का प्रसार अंगीकृत है। श्वा मध्य मध्य है। हम भली-भाँति जानते हैं कि कुरु तथा पंचाल देशों पर शासन करने श्वा राजा कहलाता था। छान्दोग्य (षष्ठ प्रपाठक) में षांचालों के राजा का नाम श्वाहण जैबलि दिया गया है। इस प्रकार वैदिक युग में गणतन्त्र तथा राजतन्त्र दोनों कार के शासन-विधान के दृष्टान्त मिलते हैं। निष्कर्ष यह है कि वैदिक आर्य शासन की दृष्टि से भी एक सुव्यवस्थित राष्ट्र के अधीन थे।

हिन्दू पालिटी' को विस्तृत व्याख्या के लिए द्रष्टव्य के॰ पी॰ जायसवाल-'हिन्दू पालिटी' किटी' कलकत्ता १९२४।

# षोडश परिच्छेव

### वैदिक धर्म

वैदिक आर्य एक धर्मप्रधान जाति थे। उनका देवताओं की सत्ता, प्रभाव तक क्यापकता में दृढ़ विश्वास था। उनकी कल्पना में यह जगत्—पृथ्वी, अन्तरिक्ष तक आकाश—इस तीन विभाग में विभक्त था और प्रत्येक लोक में देवताओं का निवास था। वैदिक आर्य अग्नि के उपासक वीर पुरुष थे, जो अग्नि में विभिन्न देवताओं के उद्देश से सोमरस की आहुति दिया करते थे। यज्ञ की संस्था उनके धर्म का एक विशिष्ट अंग थी। यह संस्था ऋग्वेद के समय में लघुकाय थी, परन्तु ज्यों ज्यों कार्यों प्रभुत्व और प्रभाव बढ़ता गया त्यों-त्यों इस संस्था ने भी विकास प्राप्त किया। देख के स्वरूप, प्रभाव तथा महत्ता का परिचय हमें ऋग्वेद के अनुशोलन से भली-मीर्त लग सकता है। वैदिक धर्म में बहुदेवतावादी यज्ञ प्रधान-धर्म है जिसके कितपय मनों में ही सर्व-देवतावादी धारणा दृष्टिगोचर होती है।

देवों की आकृति मर्नुष्य के समान है। उनके शारीरिक अवयव अनेक स्थलें पर उन प्राकृतिक दृश्यों के रूपार्सक प्रतिनिधि है जिनके वे वस्तुतः प्रतीक हैं। इस प्रकार सूर्य के बाहु उसकी किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं और अग्नि की जिह्ना तथ अङ्ग उसकी ज्वाला के द्योतक हैं। कुछ देवता योद्धा पुरुष हैं, जैसे विशेषतः इद्धे और कित्पय यज्ञ कराने वाले ऋत्विज हैं; जैसे अग्नि और वृहस्पति। देव रप पर चढ़कर आकाशमार्ग में गमन किया करते हैं। इन रथों में विशेषतः घोड़े जुते रहते हैं। देवों का मोजन मानवों के समान ही दूध, घी, अञ्च, भेड़ तथा बकरे का मांवहै। उनका सबसे अधिक प्रिय पेय है सोमलता का उत्साहवर्धक रस। देवों का निवार स्वर्ग, या विष्णु का तृतीय पद है जहाँ वे सोमरस का पान करते हुए आनन्द ब जीवन बिताते हैं।

भारोपीय धर्म-पाश्चात्य आलोचकों की दृष्टि में वैदिक धर्म के भीतर अनेक बत्रं ऐसी हैं जो भारोपीय धर्म के अविभाज्य अङ्ग और विशिष्टतायें थीं, तथा अनेक बार्वे के जो ईरानी धर्म से भी समता रखती हैं, क्यों कि उनकी मान्यता के अनुसार प्राचीन कर्ण में भारतीय आर्य यूरोपीय आर्यों के साथ भारत के बाहर किसी विशिष्ट स्थान में के साथ निवास करते थे। इस मूल स्थान के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मत-भिन्नता है। मैनसमूलर के मत में आर्यों की यह आदिभूमि एशिया के मध्य में कहीं पर थीं; और तथा मेयर के मत में यूरोप और एशिया की सीमा पर तथा बेण्डर के मत में भाषा साम्य के प्रामाण्य पर 'लिथुएनिया' के समीपस्थ प्रदेश में विद्यमान थी। स्वीकि

बीनतम मत डा॰ गाइल्स का है जिसके अनुसार आयों का मूल देश आस्ट्रिया-हज़ेरी कहीं पर था। आर्य लोगों ने अपने मौलिक घर्म के विविध वैशिष्टघों को लेते हुए शांत में नवीन घर्म की स्थापना की। ईरान में भी वे पारसीकों के साथ बहुत दिनों क रहते थे। फलतः ईरानी घर्म की भी कुछ वातें वैदिक घर्म से मिलती हैं। भारो-विश्व घर्म की मुख्य बातें जो वैदिक घर्म में उपलब्ध होती हैं थे हैं:—

(१) देव द्युतिमान प्राणी हैं। प्राचीन आर्य भाषाओं में देव-द्योतक समस्त शब्द काशनार्थंक दिव् धातु से निष्पन्न हैं। (२) आदिम पिता द्यीः तथा आदिम माता प्यो मानी जाती है। इसीलिए वैदिक द्यौस्पितर = ग्रीक जुएस पेटर <del>—</del> लैटिन बुषिटर = पुराने आइसलैंड भाषा में टायर । द्यावापृथिवी ही मानवों के माता-पिता हैं। (३) अधिकतर उपास्य देवता दो थे—अग्नि तथा उषस्। इन दोनों के द्योतक शब्द हर्वत्र समान हैं। अग्नि = लैटिन इग्-निस=लिथुएनियन उग्नीस = रूसी आगोन। उपस् = ग्रीक एआर्स = लैटिन आरोरा। (४) कर्ध्वलोक के निवासी इन देवों की बाराबना हिवष्य की आहुति से की जातो थी। (५) मरणान्तर जीव की सत्ता में होगों का दृढ़ विश्वास प्रतीत होता है, क्योंकि भाषागत प्रामाण्य इसका साधक है। बातमन् = प्राचीन जर्मन आतुम् = जर्मन आतेम् । (६) भारोपीय देशों में, विशेषतः रूस, हियुएनिया, ग्रीस, रोम तथा भारतवर्ष में सर्वत्र पितृपूजा एक मान्य धार्मिक संस्था गो। परलोक-गत पितरों का नाम प्रायः सर्वत्र एक समान उपलब्ध होता है। वैदिक **लितर्, ग्रीक दिन्य पितृ**न्य ( मूल ग्रीक का हिन्दी अनुवाद ), लैटिन दि पेरेन्टीज (दिव्य पितर), रूसी दिव्य पितामह एक ही भावना के समर्थक पद हैं और सोलिए इन देशों में हमारे 'श्राद्ध' के समान ही आदर-सत्कार सूचक विधि-विधानों ग बनुष्ठान आज भी मिलता है।

H

đ

भारतीय पारसीक धर्म—इस युग के वार्मिक संस्थानों का साम्य उपलब्ध होता है—(१) देवों तथा पितरों की उपासना अबाध गित से ही प्रचलित नहीं थी, प्रत्युत वह विशेष लोकप्रिय भी बन गई थी। भारतीयों तथा पारसीकों के वार्मिक भाव एक कमान हैं। पितरों को अवस्ता में 'फ्रवसी' शब्द के द्वारा अभिहित करते हैं। सोम (बवस्ता 'हओम') के द्वारा देवों की पूजा की जाती थी। यम वैवस्वत (अवस्ता मिम विवन्ह्नत) इस भूतल के प्रथम पार्थिव हैं जिन्होंने सोम याग का अनुष्ठान किया था, तथा मृत्यु पाकर परलोक का मार्ग बनाने वाले और स्वर्ग में निवास करने वाले अपम मानव हैं (द्रष्टव्य ऋ० १०।१४।१)। दोनों के उपस्य देवता एक ही हैं (वेद मा अ० भग; वे० अर्यमन् = एरयमन्)। बोधाजकोई, स्थान में उपलब्ध वरुण, इन्द्र, मित्र तथा नासत्यौ को डा० ओल्डनवर्ग जरथुष्ट्र के द्वारा धर्म-सुधार से पूर्व ईरानी देवता भानते हैं, जब वरुण को प्रधानता थी। पीछे वरुण के स्थान पर 'अहुर मुद्धा' को

लान मिला, तथा अन्य देव असुरों में परिणत किये गए।

- (२) राष्ट्रत्विज संस्था का उदय—जरथुष्ट्र कें द्वारा संस्कृत समाज का प्रकाल पुरुष था अथवन् = वैदिक अथवन्, अर्थात् ऋत्विज । यह समाज भी चार कों वे विभक्त था। हुओम याग के लिए आठ ऋत्विजों की आवश्यकर्ता होती थी। पली से सहायता से प्रातः काल अग्नि में होम करना नियम था। 'हुओम' के रस को छाने के लिए सोने या चांदी के बर्तनों का उपयोग किया जाता था।
- (३) संघर्ष की कल्पना—जगत् में दो तत्त्व जागरूक माने जाते थे, जो संद्रा संघर्ष किया करते थे। इनमें एक है ईश्वर का सत् रूप (स्तेन्तोमैन्यु) और दूखा असिं रूप (अंग्रो मैन्यु) । इनमें सतत विरोध तथा संघर्ष इस जगत् में होता है और अन्त में सत् की विजय असत् पर, भलाई की विजय बुराई पर, ज्योति ही बिजय तम पर होती है और जगत् का मङ्गल सम्पन्न होता है। वैदिक घर्म में इन्हिन्युद्ध का भी यही रहस्य है। दानव वृत्र पर इन्द्र देव का आक्रमण तथा विजय इसी संघर्ष का द्योतक तथ्य है। यह असत् के ऊपर सत् का विजय है।
- (४) नियम तथा सुव्यवस्था की कल्पना—वैदिक ऋत के समान ही अवेला में 'अष' की कल्पना है। यह भावना प्रारिसयों में भी बहुत प्राचीन काल से प्रचलियों, क्योंकि यह 'तेल-एल-अमनी' के शिलालेख में (१४०० ईस्वी पूर्व) 'बत' शब्दधारी नाम मिलते हैं और यह 'अर्त' भी 'अष' का ही प्राचीन द्योतक शब्द माना बात है। ऋत की त्रिविध—आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक—भावना के समान ही 'बर' की घारणा है। अष की स्तुति में 'यस्न' का कथन है कि जगत् में एक ही पन्य है और वह है अश का पन्य; इसके अतिरिक्त अन्य समस्त पन्य झूठे हैं:—

अएषो पन्ताओ यो अशहं, वीस्पे अन्यएसां अपन्ताम्।

(५) नैतिक देव की कल्पना—बहुत विद्वानों की मान्यता है कि अवंसा के सर्वश्रेष्ठ देवता 'अहुर मज्दा' वैदिक देवता वरुण (असुरो वरुणः) ही हैं। इसका प्रमाण यह है, कि दोनों ही असुर (असु = प्राण; अतएव प्राणदायक, जीवनप्रवाता) जपाधि घारण करते हैं, तथा दोनों 'मित्र' के साथ अविभाज्य रूप से संक्लिष्ट हैं। वेर में 'मित्रावरुणी' द्वन्द्वदेवता के रूप में गृहीत हैं और उसी प्रकार अवस्था में अहुरमन्त्र का सम्बन्ध 'मिश्र' के साथ विद्यमान है।

इस प्रकार वैदिक घर्म की अनेक मान्य कल्पनायें तथा मान्यतायें भारोपीय वर्ष और भारत-ईरानी घर्म के साथ आक्चर्यमय साम्य रखती हैं। हमारी दृष्टि में वर्ष भारत के ही मूल निवासी थे। जब उन्होंने इन विभिन्न देशों में अपने उपितंदि स्थापित किये तब उन देशों में अपने धार्मिक अनुष्ठानों का भी प्रचुर प्रचार किया। इस साम्य का यही रहस्य प्रतीत होता है।

१. देखिए डा॰ तारापुरवाला की 'दि रिलीजन आफ जरथुष्ट्र' नामक पुर्तक (पृष्ठ ४८-५८), थियोसोफिकल सोसायटी,अड्यार, १९२६।

#### वैदिक देवता

वृद्ध के दो विभाग है—एक तो है कर्मकाण्ड ( अनुष्ठान—विषयक विभाग ) और ह्रा है ज्ञान काण्ड ( दार्शनिक विभाग )। कर्मकाण्ड ही वेद का विशाल विभाग है। श्री कि तदपेक्षया नितान्त अल्प है, यद्यपि वह वेद के सिद्धान्तों को अन्तिम श्रीणित है और इसीलिए 'वेदान्त' नाम से अभिहित किया जाता है। वेद में निर्दिष्ट कर्मानुष्ठान को याग कहते हैं जिसका लक्षण है देवतोहे्शेन द्रव्यत्यागो यागः अर्थात् हेवता के उद्देश्य से दिया गया किसी द्रव्य का दान'। इतना ही नहीं देवता की श्री का यह वचन उद्घृत किया है—यस्यै देवतायहिविगृंहीतं स्यात् तां मनसा घ्यायेत् अपद करित्यन् ( निशक्त ८।२२ ) आषाय है—'अनुष्ठान के अन्त में 'वौषद' करने हे पहिले होतृ नामक ऋत्विज को जिस देवता के निमित्त अच्वयुं हविष् ग्रहण करता है उस देवता को मन में घ्यान करना चाहिए।' उस प्रकार 'याग' में देवता की प्रधानता होना स्वाभाविक है।

प्रकृति की विचित्र लीलायें मानवमात्र के दिन-प्रतिदिन के अनुभव के विषय हैं। स्य पृथ्वीतल पर जन्म-प्रहण के समय से ही मनुष्य अपने को कौतुकावह प्राकृतिक द्श्यों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ पाता है। प्रातःकाल प्राचीदिशा में कमनीय करणों को छिटका कर भूतल को काञ्चन-रिक्षत बनानेवाला अग्निपुञ्चमय सूर्य-विष्व सायंकाल में रजत-रिहमयों को बिखेर कर जगत्मण्डल को शीतलता के समृद्ध में गोता लगानेवाले सुधाकर का चिम्ब किस मनुष्य के हृदय में कौतुकमय विस्मय उत्पन्न नहीं करते? वर्षाकालीन नील गगन-मण्डल में काले-काले विचित्र काहकों की दौड़, उनके पारस्परिक संघर्ष से उत्पन्न कौधने वाली विजुली की लपक वर्षा कर्ण-कृहरों को बिधर बना देनेवाले गर्जन की गड़गड़ाहट आदि प्राकृतिक दृश्य मृत्य-मात्र के हृदय पर एक विचित्र प्रभाव जमाये बिना नहीं रह सकते? वैदिक वर्षों ने इस प्राकृतिक लीलाओं को सुगमतया समझाने के लिए भिन्न-भिन्न देवताओं के कल्पना की है।

ऋग्वेद के आदिम काल में बहुल देवताओं की सत्ता मानी जाती थी जिसे विद्वान पालीयीजम (बहुदेववाद ) की संज्ञा देते हैं। कालान्तर में जब वैदिक आर्यों का यानिसक विकास हुआ, तब उन्होंने इन बहु देवताओं के अनिपित या प्रधान रूप में एक देवता-विशेष की कल्पना की। इसी का नाम है—मनोथोजम (एकेश्वरवाद)। अतः वृद्धेवता बाद के बहुत काल पीछे एकदेववाद का जन्म हुआ और उसके मो अवान्तरकाल में सर्वेश्वरवाद (पैन्थीजम) की कल्पना की गई। सर्वेश्वरवाद का सूचक पृश्वसूक्त कीम मण्डल का ९० वाँ सूक्त है, जो पाश्चात्त्य गणना के हिसाब से दशतयी के मण्डलों में सबसे अधिक अर्वाचीन है।

वैदिक धर्म की एक विशिष्टता ध्यान देने योग्य है। जिस देवता की स्तुति कर्नों के द्वारा की जाती है, वही देवता स्तुतिकाल में सबसे बड़ा, व्यापक, जगत् का क्षण्य तथा संसार का सर्वाधिक उपकारी माना जाता है। वरुण के स्तावक सूक्तों में वही कर देवताओं में महान् तथा सर्वापिक्षया महत्त्वशाली माना गया है। अन्य देवराण उसी वरुण से उत्पन्न होते है तथा उसके शासन में रह कर अपने निश्चित कार्य का निर्वाह करते हैं। इन्द्र स्तुतिकाल में सबसे श्रेष्ठ देव माने जाते हैं तथा इतर देवताओं का उद्ग्रह्म उन्हीं से सम्पन्न होता है। अन्य देवताओं के विषय में भी यही तथ्य मिल्ला है। यह विशिष्टता बैदिक देवों के विषय में ही पूर्णतया उपलब्ध होती है। मैनसमूक्त के अनुसार अतिप्राचीन धर्मों का यह एक विशिष्ट प्रकार है। इसकी संज्ञा उनके अनुसार 'हेनोथीजम' या 'केनोथीजम है।

पिंचमी विद्वानों की सम्मित में वैदिक देवतावाद की उत्पत्ति तथा विकास का यही संक्षिप्त क्रम है, परन्तु हमारी यह दृढ़ घारणा है कि वैदिक धर्म का यह विकास-क्रम निन्तान्त निराघार है जिसे पाश्चात्य विद्वानों ने सिद्ध करने का प्रेयास किया है।

पश्चिमी विद्वान वैदिक देवता को प्रकृति का ही रूप मानते हैं, परन्तु भारतीय विद्वानों की दृष्टि में चेतनाहीन जड़ प्रकृति कभी भी देव रूप में गृहीत नहीं की बा सकती। वस्तुतः प्रकृति की शक्तियों के ऊपर अध्यक्षता करने वाले चेतन देवों की पूजा अभीष्ट होती है। बादरायण ने अपने वेदान्त सूत्र 'अभिमानि व्यवपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्' (२।१।५) के द्वारा प्रकृति के अभिमानी—उस पर अध्यक्षता करने वाले तत्व—को ही देवता माना है।

#### देव की संख्या

देवों की संख्या के विषय में वेद तथा पुराण दोनों ग्रन्थों में पर्याप्त मतमेद है। यास्क (निरुक्त ७।५) के अनुसार त्रिलोकी के प्रतिलोक में एक एक देव की स्वित होने से तीन ही देव हैं—पृथ्वी में अग्नि, अन्तरिक्ष में इन्द्र अथवा वायु और आकार में सूर्य। ऋग्वेद के मन्त्रों में ही देवों को संख्या के विषय में विशेष बातें दी गई हैं। ऋग्वेद (१।१३९।११) ३३ देवों का अस्तित्व बतलाता है—११ पृथ्वी में, ११ अंतिस में तथा ११ द्यौमें। दूसरे मन्त्र (८।२८।१) में यही संख्या पुनः उल्लिखित हैं—त्रयस्त्रिशत् देवाः; परन्तु इन देवों के नाम के संकेत का नितरां अभाव है। यह संकेत उपलब्ध होता है शतपथ में (११।६।३।५) जिसके अनुसार ८ वसु, ११ छ, १२ आदित्य, इन्द्र तथा १ प्रजापित—इन देवों को मिलाकर पूर्वोक्त संख्या भी पूर्ति होती है। ऐतरेय ब्राह्मण ने इस संख्या को द्विगुणित कर ३३ सोमण देव और ३३ असोमप देव का विभाजन किया है। ऋग्वेद के एक विशिष्ट उल्लेखा नुसार देवों की संख्या तीन सहस्र तीन सौ ऊनतालीस (३३३९) है। इती

हिंबा का उल्लेख शतपथ (११।६।३।४) में तथा शांखायन श्रीत सूत्र (२।२१।१४) भी मिलता है। फलतः देवों की भूयसी संख्या ऋग्वेद स्वयं निर्दिष्ट करता है। प्रतीत होता है कि इतनी वृहत् संख्या ने ऋषियों के मनमें देव के विषय में सन्देह

प्रतीत होता है कि इतना वृहत् संख्या न ऋषिया के मनम दर्व के विषय में निषेष इसन कर दिया था। तभी तो नेम भार्गव नामक ऋषि इन्द्र के विषय में निषेष इस करते हैं—

प्र सु स्तोमं भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्यं यदि सत्यमस्ति । नेन्द्रो अस्तीति नेम उ त्व आह क ई ददर्शं कमिन ष्टवाम ॥ ( श्रु० ८।१००।३ )

इस सन्देह का निराकरण ऋग्वेद के प्रख्यांत 'स जनासः' सक्त में मिलता है— (ऋक् १११२।५) श्रदस्में धत्त स जनास इंद्रः। परन्तु ऋग्वेद की अन्य किकित विचारधारा में देव एक ही, है और उसके बहुत्व की कल्पना उसके किसी गृण को लेकर की गई है। एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति (ऋ०१।१६४।४६), गुणें विप्रा कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति (ऋ०१०।११४।५)— वे प्रख्यात उल्लेख देव के एकत्व के निःसन्देह प्रतिपादक हैं। फलतः बहुदेववाद के गीतर देव की एकत्वकल्पना ऋग्वेद की सर्वधा मान्य है। इसी सूत्र का भाष्य पुराणों में हमें प्राप्त होता है। मीमांसकों के अनुसार देवताओं का कोई विग्रह या रूप नहीं होता। देवगण मन्त्रात्मक होते हैं। चतुर्थ्यन्त पदयुक्त मन्त्र ही देवता है। 'अग्नये स्वाहा' में 'अग्नये' चतुर्थ्यन्त पद ही देवरूप है।

सारांश—यास्क ने नैक्कों के मत का निक्क में उल्लेख किया है कि देवता तीन होते हैं। पृथ्वी पर अग्नि, अन्तरिक्ष में वायु अथवा इन्द्र तथा द्यों में सूर्य—ये ही प्रवान वीन देवता स्थान-भेद से हैं। प्रतीत होता है कि नैक्क्तगण ऋग्वेद के इस मन्त्र को ब्रुपी इस गणना का आधार मानते हैं—

सूर्यों नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात् अग्निनंः पार्थिवेभ्यः। ( ऋ० १०।१५।१ )

ऋग्वेद के अन्य मन्त्र में बताया गया है कि प्रत्येक स्थान में ११ प्रकार के देवता निवास करते हैं। फलतः देवताओं की संख्या ३ × ११ = ३३ तैंतीस हैं।

ये देवासो दिवि एकादश स्थ पृथिव्यध्येकादश स्थ । अप्सुक्षितो महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञिममं जुषध्वस् । (ऋ॰ १।१९९।११)

<sup>ै.</sup> तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः । अग्निः पृथिवीस्थानीयः । वायु वी इन्द्रो वा —निरुक्तः अन्तरिक्षस्थानः । सूर्यो द्युस्थानः ।

देखना है कि ३३ देवताओं में किन देवता की गणना स्वीकृत की गई है। किल आप (११,६,३,५) तथा ऐतरेय ब्रा० (१२।११।२२) के अनुसार ८ वसु ११ रुद्र तथा १२ आदित्य, द्यौः और पृथ्वी के साथ ( ब्रा० ब्रा०) तथा वपट्कार की अजापित के साथ। ( ए० ब्रा०) तैंतीस देवताओं की संख्या पूरी करते हैं।

इनमें तीन सबसे बड़े देवताओं का निरूपण करना हमारा लक्ष्य है, यद्यपि असे (८।३०।१) का कथन है कि कोई भी देवता छोटा नहीं है, सब देवता बड़े ही हैं –

<sup>®</sup>विश्वे सतो महान्त इत् ।।

ऋग्वेद के वंशमण्डल (द्वितीय मण्डल से सप्तम मण्डल) निशिष्ट ऋषियों हे सम्बन्ध रखते हैं, परन्तु घ्यान देने की बात है कि इन मण्डलों में अग्निसूक्त स्वंप्रका आते हैं, इन्द्र सूक्त द्वितीय स्थान पर तथा विश्वेदेवाः तृतीय स्थान पर और उन्हें बाद अन्य देवताओं का नम्बर आता है।

#### वेद में अद्वैततत्व

यास्क के अनुसार इस जगत् के मूल में एक ही महत्त्वशालिनी शक्ति विद्यान है, जो निरतिशय ऐश्वर्यशालिनी होने के कारण 'ईश्वर' कहलाती है। वह एक,बिंद्रीव है। उसी एक देवता की बहुत रूपों से स्तुति की जाती है—( निश्के ७।४,८।९)—

महाभाग्याद् देवताया एक एवा आत्मा बहुधा स्तूयते। एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति॥

अतः यास्क की सम्मित में देवतागण एक ही देवता की मिन्न-भिन्न शिक्यों के प्रतीक हैं। वृहद्देवता निरुक्त के कथन का अनुमोदन करती है। सर्वव्यापी सर्वात्रक ब्रह्मसत्ता का निरुप्ण करना ही ऋग्वेद का प्रधान लक्ष्य है। यही 'कारणसत्ता' कार्य वर्गों में अनुप्रविष्ट होकर सर्वत्र भिन्न-भिन्न आकारों से परिलक्षित हो रही है। प्रकृति की कार्यावली के मूल में एक ही सत्ता है, एक ही नियन्ता है, एक ही देवता वर्षमा है; अन्य सकल देवता इसी मूलभूत सत्ता के विकासमात्र हैं। इस महत्त्वपूर्ण विद्याल का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न प्रकारों से वैदिक ऋषियों ने किया है। ऐतरेय आरण्यक ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया है कि "एक ही महती सत्ता की उपासना ऋषेत्र लोग 'उक्थ' में किया करते हैं, उसी को यजुर्वेदी लोग याज्ञिक अग्न के रूप में उपा 'सना किया करते हैं तथा सामवेदी लोग 'महात्रत' नामक याग में उसी की उपाश्वी करते हैं। '' शंकराचार्य ने १।१।२५ ब्रह्मसूत्र के भाष्य में इस मन्त्र का उल्लेख किया है। ऋग्वेद का भी प्रमाण इस विषय में नितान्त, सुस्पष्ट है।

१. बृहद्देवता — अध्याय १, क्लोक ६१-६५।

२. एतं होव बह्वःचा महत्युक्त्रे मीमांसन्त एतमग्नाव व्वर्यव एतं महावर्ते छन्दोगाः ऐतरेय आरण्यक — ३।२।३।१२।

देवतागण को ऋग्वेद में 'असुर' कहा गया है।' 'असुर' का अर्थं है असुविशिष्ट अवा प्राणशिक्त-सम्पन्न । इन्द्र, व रुण, सिवता, उपा आदि देवता असुर हैं। देवताओं को कर-स्वरूप कहा गया है। देवतागण अविनश्वर शिक्तमात्र हैं। वे आतिस्थिवांसः (स्थर रहनेवाले), अनन्तासः (अनन्त), अजिरासः, उरवः, विश्वतस्परि (५१४७१२) कहें गये हैं। वे विश्व के समस्त प्राणियों को व्याप्त कर स्थिर रहते हैं। उनके लिए 'एखं, 'ध्रुव', 'नित्य' प्रभृति शब्दों का प्रयोग किया गया उपलब्ध होता है। इतना है नहीं, एक समस्त सूक्त (ऋ० ३१५५) में देवताओं का 'असुरत्व' एक ही माना व्या है। 'असुरत्व' का अर्थ है बल या सामर्थ्य। देवताओं के भीतर विद्यमान सामर्थ्य कही है, भिन्न-भिन्न, स्वतन्त्र नहीं। इस सूक्त के प्रत्येक मन्त्र के अन्त में यही पद बार-बार आता है—महद् देवानामसुरत्वमेकम्; देवों का महत् सामर्थ्य एक ही है। एक ही महामिहमशालिनी शिक्त के विकसित रूप होने से उनकी शिक्त स्वतन्त्र नहीं है, अत्युत उनके भीतर विद्यमान शिक्त एक ही है। ''जीर्ण औषिषयों में, नवीन उत्पन्न होनेवाली ओषिषयों में; पल्लव तथा पुष्प से सुशोभित ओषिषयों में तथा गर्म घारण करनेवाली ओषिषयों में एक ही शिक्त विद्यमान रहती है। देवों का महत् सामर्थ्य सत्तुतः एक ही है' (ऋ० ३१५५१४)।

ऋत-ऋग्वेद में 'ऋत' की बड़ी मनोरम कल्पना है। ऋत का अर्थ है सत्य, बिनाशी सत्ता। इस जगत् में ऋत के कारण ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यहिंद के बादि में 'ऋत' ही सर्वप्रथम उत्पन्त हुआ। विषय में सुव्यवस्था, प्रतिष्टा, नियमन का कारणभूत तत्त्व यही ऋत ही है। इस ऋत की सत्ता के कारण ही विषमता के स्थान पर समता का, अशान्ति की जगह शान्ति का साम्राज्य विराजमान है। इस सुव्यवस्था का कारण क्या है? 'ऋत' अर्थात् सत्यभूत ब्रह्म। देवतागण भी ऋत के खल्प हैं या ऋत से उत्पन्त हुए हैं। सोम ऋत के द्वारा उत्पन्त (ऋतजात) तथा विषत होते हैं, वे स्वयं ऋत रूप हैं (ऋग्वेद ९।१०८।८); सूर्य ऋत का ही विस्तार करते हैं तथा निदर्धा इसी ऋत को वहन करती हैं (ऋग्वेद राश०५।८५) सकल देवताओं के भीतर सकल कार्यों के अन्तर में यही ऋत या कारणसत्ता अनुप्रविष्ट है। इसी सत्ता का अवलम्बन कर कार्यवर्ध अधनी स्थित बनाये हुए हैं।

1

1

१. तद् देव स्य सिव तुः अ सुरस्य प्रचेतसः—(४।५३।१)। (पर्जन्यः) अ सुरः पिता नः—(५।८३।६)। महद् विष्णोः (इन्द्रस्य) अ सुरस्य नाम—(३।१८।४)।

रे इष्टब्य ऋ० वे० ३।५५।५।

<sup>े</sup> ऋतं च सत्यं चामीद्वात् तपसोऽज्यजायत—ऋ• वे० १०११९०११ L

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. ऋतमपंन्ति सिन्धवः ।

ऋखेल में देवताओं के द्विविध रूप का वर्णन मिलता है—एक तो स्यूल कृष्ण है और दूसरा सूक्ष्म अदृश्य गूढ़ रूप। उनका जो रूप हमारे नेत्रों के सामने बात है वह है उनका स्थूल रूप (या आधिमौतिक रूप), परन्तु जो रूप हमारी इन्त्रिगें वित है, मौतिक इन्द्रियों में जिसे ग्रहण करने की शक्ति नहीं है वह है उनका कृष्ट (आधिदैविक रूप)। इनसे अतिरिक्त एक तृतीय प्रकार—आध्यात्मिक रूप का भी परिचय किन्हीं मन्त्रों में उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए विष्कृ सूर्य तथा अन्ति के द्विविध रूप की समीक्षा की जिए। जिस रूप में विष्कृ ने पार्थिव लोकों का निर्माण किया, 'उत्तर सधस्थ' अन्तरिक्ष को स्थिर किया का तीन क्रमों से इस विश्व को माप डाला, वह उनका एक रूप है, परन्तु इस अतिरिक्त उनका 'परम पद' है जहाँ विष्णु का सूक्ष्म रूप निवास करता है। उस के में विष्णु के भक्त लोग अमृत पान करते हुए आनन्दानुभव किया करते हैं। उस मधुचक्र है—अमृतकूप है। उस परम पद की जानसम्पन्न जागरणशील विप्रलोग—विद्वज्जन ही जानते हैं। विष्णु के परम पद की प्राप्ति ब्रह्म की ही उपलब्धि है। इस श्रिये श्रुति विष्णु को हमारा सच्चा बन्धु बतलाती है।

इसी प्रकार सूर्य के त्रिविध रूपों का नितान्त स्पष्ट वर्णन उपलब्ध होता है। क्रिंग् अन्धकार को दूर करने वाले सूर्य के तीन रूपों का वर्णन करते हैं—उत्; उत्+तर=उत्तर, उत्+तम=उत्तम, जो क्रमशः माहात्म्य में बढ़कर है। सूर्य की उस जोति का नाम 'उत्' है जो इस मुवन के मौतिक अन्धकार के अपनयन में समर्थ होती है। देवों के मध्य में जो देव-रूप से निवास करती है वह 'उत्तर' है, परन्तु इन दोनों हे बढ़कर एक विशिष्ट ज्योति है, उसकी संज्ञा इस मन्त्र में 'उत्तम' है। अतः ये तीनों शब्द सूर्य के कार्यात्मक, कारणात्मक तथा कार्य-कारण से अतीत अवस्था के द्योतक हैं। अतः इस एक ही मन्त्र में सूर्य के आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक सर्वों का संकेत किया है। 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' (जंगम तथा स्थावर समस्त कि का आत्मा सूर्य है) इस मन्त्र का लक्ष्य आधिभौतिक सूर्य नहीं हैं। 'आत्मा क्रिं का आत्मा सूर्य है) इस मन्त्र का लक्ष्य आधिभौतिक सूर्य नहीं हैं। 'आत्मा क्रिं स्पष्टतः सूर्य के परमात्म-तत्त्व को लक्ष्य कर प्रयुक्त किया गया है।

अग्नि के इसी प्रकार स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की मनोरम कल्पना ऋग्वेद में मिली

<sup>े</sup> १. ऋ० वे० शा१५४।१।

२. विष्णोः पद परमे मध्व उत्सः—( ऋ० १।१५४।५ )।

रे. तद् विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः सिमन्धते । विष्णोर्यत् परमं पदम् । (ऋ० वे० १।२२।२१)

४. उद् वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम् । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् । (ऋ० वे० १।२०।१०)

है। ऐतरेय आरण्यक का कहना है कि अग्नि दो प्रकार का होता है—(3) तिरोहित अग्नि और (२) पुरोहित अग्नि। 'तिरोहित' शब्द अग्नि के अव्यक्त, गृढ़ तथा महम ह्प का परिचायक है। अतः पुरोहित अग्नि व्यक्त, पार्थिव अग्नि का प्रतिपादक है। अतः पुरोहित अग्नि व्यक्त, पार्थिव अग्नि का प्रतिपादक है। 'अग्निमीडे पुरोहितम्' मन्त्र में पुरोहित अर्थात् अभिव्यक्त-पार्थिव अग्नि की सत्ता का निर्देश स्पष्टतः किया गया है।

d

ì

B

T;

ì

7

ì

Ì

इन प्रमाणों के आघार पर निःसन्देह कह सकते हैं कि ऋग्वेद इस विश्व के अनुपम शक्तिशाली एक नियन्ता से परिचित है तथा वह विभिन्न देवताओं को उसी की नाना शक्तियों का प्रतिनिधि बतलाता हैं। अतः वैदिक धर्म अद्वैततत्त्व के ऊपर अवल्यम्बत है। नाना के बीच में एकता की भावना, भिन्नता के बीच अभिन्नता की कल्पना दार्शिक जगत् में मौलिक तत्त्व हैं और इस निगूढ़तम तत्व के अनुसन्धान करने का समस्त गौरव हमारे वैदिक-कालीन आर्षचक्षु:सम्पन्न महर्षियों को निःसन्देह प्राप्त है।

# (२) देव-परिचय हु स्रुस्थान देवता

वरुण-वरुणसूक्तों की संख्या एक दर्जन से अधिक न होने पर भी वरुण आयों के महनीय देवता हैं। उनका मानव रूप एकान्त सुन्दर हैं। वह अपने भुजाओं को हिलाते हैं, भ्रमण करते हैं, रथ हाँकते हैं, बैठते हैं तथा खाते-पीते हैं। उनका शरीर पुष्ट तथा मांसल है। उनका सुनहला कवच (हिरण्ययद्रापि) दर्शकों के नेत्रों को चकाचौंघ किया करता है। सूर्य उनका नेत्र है। वह दूर की वस्तुओं को भी देख सकते हैं तथा उनके हजार नेत्रों का उल्लेख है। उनका रथ सूर्य की तरह चमकता है जिसमें सुन्दर घोड़े जुटे रहते हैं। अपने नेत्र के द्वारा वे समस्त भुवनों के भीतर घटित होनेवाली घटनाओं का निरीक्षण करते हैं तथा मनुष्यों के हृदय में संचरणशोल भावों का भी पूर्ण ज्ञान रखते हैं। ऊर्घ्वतम लोक में उनका सुवर्णमय प्रासाद है—एक हजार सम्भों तथा एक सहस्र द्वारों से मण्डित विशाल प्रासाद, जहाँ वैठकर वे अद्भुत, बतीत तथा भविष्य में करणीय समस्त कार्यों को देखा करते हैं। पितृगण उसी प्रासाद में वरुण का दर्शन करते हैं और वहीं वरुण के चारों ओर दूत गण (स्पशः) बैठते हैं तथा दोनों लोकों का निरीक्षण किया करते हैं। वर्षण सम्राट् तथा स्वराट् की उपाधि से विमूषित हैं। वे क्षत्र ( प्रभुत्व ) के अधिपति होने से क्षत्रिय नाम से व्यवहृत किये जाते हैं। असुर (प्राणदायक) शब्द मुख्यतः वरुण के लिए ही प्रयुक्त होता है। उनकी अनिवर्चनीय शक्ति का नाम माया है जिसके द्वारा वे जगत का संचालन किया करते हैं।

इसी माया के बल पर वह जगत का रक्षण तथा संवर्धन करता है। वृष्टि को

रे. देवतातत्त्व के विशद विवेचन के लिए देखिए कोकिजेश्वर शास्त्री—अद्वैतवाद
(वंगला) पञ्चम अध्याय; (कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित।)

भेजकर अन्न रउपजाता है तथा जगती को बलीयसी बनाता है। सूर्य को बाका के बीचों-बीच प्रकाश के निमित्त भेजता है तथा हिरण्मयी उषा की प्रेरणा करता है। अप कि माया का निर्देश तथा रूप-संकलन स्पष्टतः कर रहे हैं (ऋ॰ ५।६३॥) माया वां मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यों ज्योतिश्चरित चित्रमायुषम्।

तमभ्रेण वृष्ट्या गूहथो दिवि पर्जन्य द्रप्सा मधुमन्त ईरित॥

है मित्रावरुण, आप की माया शक्ति आकाश का आश्रय लेकर निवास करती है। वित्र-विचित्र किरणों से सम्पन्न होनेवाला ज्योतिष्मान् सूर्य इसी शक्ति के सहारे क्ला है। आकाश में उस सूर्य को मेच तथा वृष्टि से आप छिपा देते हैं जिससे पर्कन मधुमान् जल बिन्दुओं की वर्षा कर जगती को मधुमयी, मङ्गलमयी तथा मोदमयी का देता है। यह समस्त गौरव है आप की माया शक्ति का।

वैदिक ऋषियों को मर्मस्पर्शी आध्यात्मिक दृष्टि विश्व की विषमता तथा विषुत्वा का बाह्य आवरण भंग कर उसके अन्तस्थल में प्रवेश करती है और बतलाती है कि इसके भीतर सुव्यवस्था का अखण्ड साम्राज्य विराजता है—सर्वत्र एक सूत्र में वैशे व्यवस्था-नटी अपना नर्तन कर अगती के प्राणियों का मङ्गल सावन करती है। हा मौतिक व्यवस्था का वैदिक अभिघान 'ऋत' है और वेद के मन्तव्यानुसार ही जगत् पर उत्पन्न होनेवाले पदार्थों में सर्वप्रथम उत्पन्न होने का गौरव इसी ऋत को उपलब है। सृष्टि के इस आधार-स्थानीय ऋत की प्रशस्त प्रशंसा मन्त्रों में बहुशः मिलती है। वरण के अनुशासन के वशवर्ती बनकर ही नक्षत्र अपने गमनागमन का निश्चय कर्त हैं। जगती को चमकाता हुआ चन्द्रमा रात को आता है वरुण की ही आजा से। तम यह कि वरुण के व्रत अदब्ध-अधर्षणीय होते हैं। 'ऋतगोपा' वरुण के अनुशासन में ही इस विश्व का अणु से अणुतर पदार्थ तथा महत् से भी महत्ता पदार्थ परिचालित होग अपनी सत्ता तथा स्थिति धारण करता है और इसे महनीय बनाता है। विश्व के स महनीय तथ्य का प्रतिपादक ऋषि का यह मार्मिक कथन है--- "अद्बंधानि वरणस व्रतानि", अर्थात् जो कोई व्यक्ति वरुण के इस व्रत का उल्लंघन करता है, व्रत्पाहन में शियलता करता है, व्रत-मार्ग की व्यवस्था का तिरस्कार कर अव्यवस्था को वर्ष जीवन का लक्ष्य बनाता है उसे वरुण कभी क्षमा नहीं करते। वे कुद्ध होकर उस व्यक्ति को अपने नाशकारी आयुघ का पात्र बनाते हैं तथा पाशहस्त वरुण उस व्यक्ति की अपने विकट पाश से जकड़ देते हैं।

वरण के नियम सर्वदा ही निश्चित तथा दृढ़ हैं और इसीलिए उन्हों के लिए 'घृतव्रत' शब्द प्रयुक्त होता है। स्वयं देवता लोग भी उनके वरत का पालन करते हैं। उनकी शक्ति इतनी अधिक है कि उसके बिना न तो उड़ने वाली पक्षियाँ और न बही वाली सरिताएँ अपने गन्तव्य स्थान को प्राप्त कर सकती हैं। वह समग्र विश्व और सब प्राणियों के निवास-स्थान को व्याप्त कर विद्यमान है। वह सर्वज्ञ हैं; वह आकार्य में

हुने बाली पिक्षयों के मार्ग को, समुद्रगामी नावों के पथ को, सुदूर बहने वाले वायु के बहि को भली-मौति जानता है। इतना ही नहीं, वे मनुष्यों के सत्य-अनृत मावों के बें बें की देखते हैं। इस जगत् में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो विना उनके ज्ञान के किंव तक भी उठा सके।

इस विश्व के नैतिक अध्यक्ष के रूप में वरुण से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है।

प्रकरित से, उनके वतों को भंग करने से, उनका क्रोध उत्पन्न होता है और पापियों
हे इब्ह देते हैं। पापियों को बाँधने के लिए उनके हाथ में पान रहता है, परन्तु वे दयालु
है वे अपनी अनुग्रहंशक्ति के द्वारा अपने किये गये अपराधों को स्वीकार करने
हो प्राणियों पर दया की वर्षा करते हैं। ऋखंद में एक बहुत सुन्दर सूक्त ७।८६)
हिन्ता है जिसमें वरुण के कोएभोजन बनने की आशंका से विचलित उपासक के हृदय
हा प्राणिक उद्गार है। भौतिक पाधिव के गुप्तचरों के समान आध्यात्मिक आधिपत्य से
हिन्द सम्राट वरुण के स्पश (गुप्तचर) जगतीतल के जीवों को स्पर्श करते हैं तथा
हो गुण-दोषों की खबर अपने मालिक के पास क्षणभर में पहुंचा देते हैं। इस प्रकार
हो स्थान वैदिक देवता-मण्डली में प्रजापित के समकक्ष है।

विशाल समुद्र के वक्षःस्थल पर एक ही नाव में बैठकर झूले में झूलते हुए वरुण जा विषष्ठ का मानस-साक्षात्कार किस व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिकता को भव्य जैकी नहीं कराता (ऋ० वे० ७।८८।३)—

आ यद् रुहाव वरुणश्च नागं प्रयत् संमुद्रमीरयाव मध्यम् । अघि यदपां स्नुभिश्चराव प्र प्रेङ्घ इङ्खयावहै शुभे कम् ॥

वहण कर्म-द्रष्टा ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, विसष्ठ कर्मभोक्ता जीव के प्रतीक हैं। समुद्र वहने वाली नाव भवसागर पर छलकने वाले इस मानव शरीर का प्रतीक है। भान वृक्ष पर बैठने वाले दो निक्षयों का चित्र, नरनारायण के परस्पर संगमन का स्वित्या समान रथ पर आरूढ़ कृष्ण और अर्जुन का दृश्य इसी विसष्ठ-वर्ण के पर-स्वित्या समान रथ पर आरूढ़ कृष्ण और अर्जुन का दृश्य इसी विसष्ठ-वर्ण के पर-

कितिपय विद्वान् मित्र के साम्य पर वरुण को रजनी का देवता मानते हैं, तो इसरे के चन्द्रमा का । 'मित्रावरुणो' में मित्र निःसन्देह सूर्य का प्रतिनिधि है, तथापि को करण वरुण को चन्द्रमा का प्रतिनिधि मानना कथमि सम्भव नहीं दीखता । वरुण के बिंग रूप तथा कार्य-कलाप का वर्णन ऊपर किया गया है वह चन्द्रमा के लिये विषं सिद्ध नहीं होता । अतः निरुक्तकार यास्क की हो सम्मित सुसंगत प्रतीत होती मुर्य-चन्द्रमा की विचरण लीला का लिलत निरुत्तन, नील सिलल के मतह पर कि वोले फेनपुक्कों के समान विकसित तारापुक्कों से चमक्कत, विश्व का आवरण रेर वै० सार

कत्ती यह आकाश ही वरुण देवता का भौतिक प्रतीक है। इस समीकरण में खुलि कत्ता यह अभिन्त हैं। अपि तु कार्यावली भी । 'वृणोति सर्वम्' इस व्युत्पत्ति के बनुवार वरण ही जगत् के आवरणकत्त दिवता हैं। आकाश जगतीतल का आवरण करें कारण ही वरुण का चल-चक्र कहा जा सकता है। वरुण के कार्यकलाए की सक नितान्त स्पष्ट है। वरुण की देवत्व-कल्पना नितान्त प्राचीन् युग में ही सम्पन्न हो गई थी, क्योंकि ग्रीस देश में वरुण की कल्पना 'यूरेनस' के रूप में उपलब्ध होती है। बीगाजकोई से प्राप्त शिलालेख में वरुण वर्तमान है, जिससे स्पष्ट है कि ईसी क १५ सी वर्ष पहले मितानी लोगों के भी वे उपात्य देवता थे। इस प्रकार अनेक विका आकाश को ही वरुण देवता का प्राकृत रूप मानते हैं। इन मतों का समीक्षण अव वि जा रहा है।

### वरुण का मौलिक स्वरूप

द्युलोक का सबसे उत्तम एवं प्रभावशाली देवता वहण है। वहण के मूलक्ल के विश्लेषण के निमित्त कतिपय तथ्यों की जानकारा आवश्यक है—

(१) वरुण तथा इन्द्र में वैषस्य दिखलाया गया है। दोनों के पार्थक्य के बिए बे मन्त्र इन्द्र के प्रसंग में उद्घृत है वह बतलाता है कि जिस प्रकार इन्द्र भौतिक सरण सबसे बड़े देवता थे, उसी प्रकार वरुण नैतिक स्तर पर महनीय देवता थे।

(२) वरुण तथा मित्र दोनों एक साथ रहते हैं। इसीलिए ऋग्वेदसंहिता के रा सूक्तों में दोनों की एक साथ स्तुति उपलब्ध होती है। इसलिए 'वरुणा' (दोक्ल) तथा 'भित्रा' (दो भित्र ) यह द्विवचनान्त प्रयोग दोनों का संकेत करता है। क्रके में मित्र—वरुण एक ही रथ पर साथ-साथ आरोहरण करने वाले बताये गये हैं हैं पादराट, पादशार पादटाप; टार्वशार)

(३) वरुण और मित्र दोनों आकाश में संचरणशील बतलाये नये हैं। फलतःका

को आकाशरूप मानना सर्वथा अनुचित है।

(४) ऊपर कहा गया है कि वरुग और इन्द्र में वैषम्य है। यह वैषम्य हिन है ? वैषम्य का कारण यह है कि इन्द्र का सम्बन्ध 'शची' अथवा 'शवस्' (क) तथा वरुण का सम्बन्ध 'ऋत' (नैतिकता, धार्मिकता) के साथ है। 'ऋत' बेहैं ब्राह्मणों में 'वृत' कहा गया है। 'ऋत' का मूल अर्थ ही है वृत, याग का निर्याल अनुष्ठान । आनुष्ठानिक व्यवस्था से ही ऋतका विकसित अर्थ हुआ 'नैतिक स्वर्त्य भें तथा 'सृष्टिगत व्यवस्था' मे ।

हिरण्यरूपमुषसो व्युष्टा वयः स्थूणमुदिता सृर्यस्य आरोहथो वरुण मित्र गर्तमतश्चक्षाथे अदिति दिति च ।। --ऋ० ५१६२१८

h

R

ì

1

Ť

Ħ.

a

F

बो

1

1)

ì

P

I

1

i

3

(५) नैतिक व्यवस्था से सम्बद्ध होने के कारण मित्र तथा वरुण मनुष्यों के द्वारासम्माद्ध नैतिक नियमों के व्यवस्थापक के रूप में चित्रित किये गये हैं। इसके लिए वे
चर' (दूत, स्पश) का उपयोग करते हैं। स्पश्च के अन्तर्गत 'सूर्य' जो उनका चक्षु
बताया गया है दिन के समय में 'दूत' बन कर आते हैं। रात के काल में ताराओं का
इसी काम के लिए प्रयोग किया जाता था और इसीलिए वे 'स्पशः' बहुवचनान्त पद
द्वारा संकेतित किये गये हैं। इन स्पशों का कार्य आकाश और पृथ्वी को अच्छी तरह
देखना है (ऋ० ७।८७।३)—

परि स्पशो वरुणस्य स्मिदिष्टा उमे पश्यन्ति रोदसी सुमेके

(वरुण के सुन्दर चुने गये दूत सुन्दर रूप वाले खी और पृथिवी के चारों ओर हे देखा करते हैं )।

मित्र अकेले भी इस कार्य का सम्पादन करता है (ऋ॰ ३।५९।१) मित्र और वृक्ष्ण आदित्यों के अन्तर्गत आते हैं। फलतः आदित्य गण भी अपने दूतों के द्वारा भागवों के हृदय में विद्यमान पुण्यों का एवं पापों का निरीक्षण किया करते हैं—

त आदित्यास उरवो गभीरा अदब्धासो दिप्सन्तो भूर्येक्षाः अन्तः पश्यन्ति वृजिनोत साधु सर्वं राजभ्यः परमा चिदन्ति

(ऋ० वे० रार्७ा३)

(६) वहण मानवों के नैतिक आचरणों के द्रष्टा होने से ही उनको पुण्यों के लिए पुरस्कृत करता है और उनके पापों के लिए दिण्डत करता है। जो उसके व्रत का उल्लंघन करते हैं उन्हें वह अपने पाशों से बाँघता है तथा उन्हें जलोदर रोग से बाकान्त कर देता है। उसका सम्बन्ध जल के साथ इतना सुनिश्चित है। इसीलिए वह उन्हें जलोदर रोग से आक्रान्त कर देता है। ऐतरेय ब्राह्मण में शुनःशेप के बाल्यान में राजा हरिश्चन्द्र वहण के द्वारा स्थिर नियमों का उल्लंघन करता है जिसके कारण वह जलोदर रोग से पीड़ित हो जाता है और शुनःशेप के बाल्यमन से हो उसे विक्रित है। वहण के इस गुण का दूसरा भी पक्ष है। वह अपराधियों को देख देता है, तो वह उन व्यक्तियों को पुरस्कार भी देता है जो अपना अपराध निकारते हैं अथवा उसके लिए प्रायश्चित करते हैं। फलतः यागानुष्ठान के नियम के जल्लंघन के निमित्त वहण अथवा मित्रावहण क्षमा प्रदान कर सकते हैं। दशरात्र याग के नवम दिन प्रायश्चित का विधान है। यद्यपि यहाँ प्रयुक्त बहिष्पवमान स्तोत्र की अपन क्ष्या में अनेक देवताओं का उल्लेख है, परन्तु तांड्य ब्राह्मण का इस विषय में किता है

वारुण्येषा भवति । यद् द्वै यज्ञस्य दुरिष्टं भवति तन् वरुणो गृहणाति तदवयजयति ।

यह ऋचा वरुण के ही लिए हैं। याग में जो भाग अशुद्धि से किया गया है उसे वरुण ग्रहण करता है और दी गई आहुति में से उस अंश को वह काट देता है। इस प्रकार के अन्य स्थलों पर भी वरुण प्रायश्चित्त किये जाने प्रर क्षमा प्रदान करते, हैं।

(७) वरुण का सम्बन्ध रात्रि के साथ निर्दिष्ट किया गया है— देवस्य मिवतुः प्रस्तः प्रमवः प्राणः । वरुणस्य सायम-सवोऽपानः—तै० ब्रा० १, ५, ३, ३ ।

मन्त्र का अर्थ है कि प्रातःकाल बाहर जाने की प्रेरणा सविता का प्राण है। सायंकाल लीट आने की प्रेरणा वरुण का अपान है।

दिन में सूर्य या मित्र के साथ वरुण का होना स्वाभाविक है, परन्तु उसका राहि के साथ सम्बन्ध होने का क्या कारण है ? मित्र और वरुण को ऋग्वेद अनेक मन्त्रों में एक ही रथ पर आरोहण करने वाला बतलाता है (ऋ० वे० ५।६२'८; ८।१०१।२)। फलत: ये दोनों न सूर्य और चन्द्रमा हो सकते हैं और न सूर्य और आकाश।

प्रोफेसर क्षेत्रेशचन्द्र चंट्टोपाध्याय का कथन है कि जिस प्रकार मित्र दिवा-सूर्य का प्रतीक है, उसी प्रकार वरुण को निशा-सूर्य का प्रतीक मानना चाहिए। ऐतरेय बार्थ (१५।६) में सूर्य के विषय में एक विलक्षण तथ्य का निर्देश किया गया है कि सूर्य न तो कभी उगता है और न कभी डूबता है। सूर्य जब अस्त होता प्रतीत होता है तब वह अपने को उलट देता है जिससे उसका कृष्ण भाग हमारी ओर हो जाता है बौर उज्जबल भाग दूसरी ओर हो जाता है। प्रात:काल जब वह उदय लेता हुआ प्रतीव होता है, तब वह रात्रि के अन्त को प्राप्त कर अपने को उलट देता है जिससे उसका प्रकाशमान भाग हमारी ओर हो जाता है और कृष्ण भाग दूसरी और हो जाता है। इस ब्राह्मण के कथनानुसार सूर्य के दो पक्ष होते हैं—कृष्ण तथा उज्जबल। उज्जबल भाग का प्रतिनिधित्व वरुण करता है। इसलिए वरुण को अस्तंगामी सूर्य अथवा निशा सूर्य मानना नितान्त उचित है, क्योंक वरुणविषयक सब तथ्यों का इससे समाधान हो जाता है।

वरुण के इतर रूप का भी परिचय इसी घटना से मिलता है कि वह अतं गामी सूर्य का प्रतीक है तथा ऋत का घारण करने वाला है। ऋत या वत का अपंहें सृष्टि के नियम जिसके अन्तर्गत वर्षा तथा नदियों के प्रवाह को मानना य्यापंहै।

१. इस नवीन मत के लिए द्रष्टव्य प्रो० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाच्यायः वेदिक रिलिंक (अं०) पृ० ५७-६३ (प्रकाशक हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी १९७५)।

कहतः ऋतधारी वरुण का सम्बन्ध जल से होना औचित्यपूर्ण है। इसके लिए दो कारण माने जा सकते हैं एक तो है जलोदर रोग का वरुण के साथ सम्बन्ध रफ्नना। वरुण नियम भंग करने वाले अपराधियों को जलोदर रोग से आक्रान्त कर देन हैं। इसरा कारण यह है कि अस्तंगामी सूर्य, जिसके अध्यक्षता करने वाले देवता वरुग हैं; हार्यकाल में समुद्र में डूब जाते हैं। ऋग्वेद (७।८७।६) की स्पष्ट उक्ति है—

अब सिन्धुं वरुणो द्यौरिव स्यात्

(स्वर्ग के समान ही विरुण समुद्र के नीचे चले गये हैं) इसी कथन के अनुसार समुद्र वरुण का आवासस्थान माना गया है। फलतः वरुण का जल के साथ सम्बद्ध रहना नितान्त औचित्यपूर्ण है। समुद्र से सम्बन्ध रखने के कारण ही वरुण पश्चिमी दिशा के अधिपति माने जाते हैं। आर्य गण पश्चिम समुद्र से ही आरम्भ से परिचित थे। पूरबी समुद्र से परिचित होने की घटना पीछे उनके जीवन में घटित हुई। फलतः डूबते हुये सूर्य का अथवा राश्रिकालीन सूर्य का वरुण को प्रतिनिधि मान लेने से उनके विषय में परिज्ञात समस्त विलक्षणतायों की ंगित भली-भाँति बैठाई जा सकती है। 'वरुण' की अप्रतित्त से भी उक्त तथ्य की विसंगति नहीं होती। यह शब्द वृधातु से निष्यन्त हुआ है जिसका अर्थ है—आच्छादन। जिस प्रकार आंकाश इस विश्व को आच्छादित करता है, उसी प्रकार राश्रि भी अपने कृष्णवर्णी आच्छादन से समग्र विश्व को ढक लेती है। बतएव राश्रि से सम्बद्ध देवता को 'वरुण' आख्या से पुकारने में किसी प्रकार का अनैचित्य नहीं है।

## सौर देवता

पूषन्—ऋग्वंद के आठ सूक्तों में पूषन् की स्तुति है, जिनमें से अधिकांश पञ्चमषष्ट मण्डल में विद्यमान हैं। उनकी मानुषाकृति के विशेष चिह्नों का परिचय नहीं
मिलता। उनके सिर पर जटायें हैं तथा दाढ़ी है। उनके हाथ में सुवर्ण की बनी हुई
माला तथा अंकुश है। घोड़ों के स्थान पर बकरें रथ के वाहन हैं। वह अपनी मिलती
(पूषा) का प्रेमी तथा सूर्य की कन्या सूर्या का पित है। वह सब प्राणियों को देखनेबाला तथा जाननेवाला देवता है। उनका वासस्थान स्वर्ग में है, जहाँ से वह सब संसार
को देखते हुए अपने रथ पर चढ़ कर आते-जाते हैं। प्रेतात्माओं को पितृ-लोक में ले,
बाने का काम उनका है। वह मार्गों के अध्यक्ष हैं तथा उन्हें विपत्तियों से दूर कर
भाणियों की रक्षा करते हैं। वह गोचर-भूमि में जानेवाले पशुओं के पीछे जाते हैं,
बिया मूले हुए पशुओं को घर लाते हैं। इसीलिए वे मुक्ति के पृत्र (विमुचो नपात्)
केहलाते हैं। 'आधृणि' (प्रकाशमान) उनका विशिष्ट विशेषण है। 'पूषन्' शब्द का
वर्ष है 'पोषणकत्तां' और इसीलिए वे सूर्य की पोषण-शदित के प्रतिनिधि देव हैं।

मित्र-पूषन् को अपेक्षा 'मित्र' के सूक्त बिल्कुल नगण्य हैं। वह वरुण के संगर्भ इतनी अधिकता तथा घनिष्ठता से उल्लिखत हैं कि उसके लिए एक ही स्वतन्त्र सूक है (३।५९)। वह मनुष्यों को उद्यमशील बनाता है (यातयित) और 'यातयक्वत.' ( मनुष्यों को एकत्र बाँघ रखनेवाला ) विशेषण उसी के उिए प्रयुक्त होता है। मित्र सूर्य के संचार का नियामक है। इसीलिए वह सविता के साथ अभिन्न माना जाता है ( ११३५ )। अग्नि जो उषाओं का अग्रगामी होता है ( अर्थात् उषा के उदय से प्रयम जलाया जाता है ) मित्र को उत्पन्न करता है; और प्रज्वलित होने पर वहीं 'मित्र' होता है। ब्राह्मण-ग्रंथों में मित्र का सम्बन्ध दिन से माना गया है तथा वरुण का रावि के साथ । वैदिक मिन पारशो धर्म का मुख्य देवता 'मिथ्र' से अभिन्न है। मिथ्र निश्वित रूप से सूर्य का प्रतीक है। इस प्रकार मित्र के सौर देवता होने में कुछ भी सन्देह नहीं। मित्र का अर्थ है—सुहृद् या सह।यक। इसलिए मित्र सूर्य की रक्षण शक्ति का निःसन्देह प्रतिनिधि है।

ी सवित-मित्र की अपेक्षा सवितृ की भूयसी महत्ता ऋग्वेद में दृष्टिगोचर होती है। वह स्वतन्त्र रूप से एकादश सूवतों द्वारा प्रशंसित हैं। वह 'हिरण्यमय' देव है, जिसके हाथ, नेत्र और जिह्वा सब हिरण्यमय हैं। दो शोध्रगामी अश्वों के द्वारा संचालित रय पर चढ़कर सविता विश्व को अपने हिरण्यमय नेत्रों से देखता हुआ गमन किया करता है। वह प्राणियों के पापों तथा दोषों को दूर कर उन्हें निर्दोष बनाता है। वह ऋत का अनुगामी है। हिन्दुओं के 'गायत्री मनत्र' का उपास्य यही सविता देवता है-वह नितान्त पवित्र तथा स्फूर्तिदायक मन्त्र, जिसका प्रातः और सन्ध्या-वन्दन में जपना प्रत्येक द्विज का मुख्य धर्म है। सविता का सम्बन्ध प्रातःकाल के समान सायंकाल है भी है; क्योंकि उन्हों के आदेश पर रात्रि का आगमन होता है। 'सविता' का अर्ग है प्रसव करनेवाला, स्फूर्ति देनेवाला देवता । अतः सविता विश्व में गति के संचार करने तया प्रेरणा देनेवाले सूर्य का ही निश्चयेन प्रतिनिधि है।

> आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। हिरण्ययेन सविता रथेनाऽऽदेवो याति भुवनानि पश्यन्। (ऋक्० शाइपार)

सूर्य

सौर देवों में सूर्य का रूप इतना ठोस है कि इसके भौतिक आधार, उदय हेनेवाके सूर्य, को मन्त्रों में कभी भुलाया नहीं गया है। इनकी आँख का वर्णन मिलता है परन्तु वे स्वयं मित्रावरुण के नेत्र कहे गये हैं। वह सब प्राणियों का उनके शोभन त्या अशोभन कार्यों का ट्रष्टा है तथा मनुष्यों को कर्म का प्रेरक देव, जङ्गम तथा स्थावर पदार्थी की आत्मा है। (सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च)। 'एतश' नामक एक

होड़ा अथवा 'हरित' नामक सात तेज चलनेवाली घोड़ियाँ उसके रथ को ही विति हैं।

अतेक मन्त्रों में सूर्य कभी तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी के रूप में, कभी लाल कि पक्षी के रूप में और कभी उड़ने वाले गृध्य के रूप में माना गया है। बाकाश में चमकता हुआ वह अन्धकार को दूर भगाता है जिसे वह चर्म की माति रूपेट हैता है, अथवा जिसकी किरणें पानी में चर्म के समान उसे फेंक देती हैं। वह दिनों को मापता है और जीवन को बढ़ाता है। वह रोग, बीमारी तथा दुष्ट स्वप्नों को दूर भगा देता है। वह अपने गौरव तथा महत्त्व के कारण देवों का पुरोहित कहा गया है (असुर्य पुरोहित:) 'सूर्य' का सम्बन्ध स्वर् (प्रकाश) से है तथा वह अवस्ता के 'ह्वरे' (सूर्य) के समान ही है, जो तेज घोड़ों को रखता है तथा जो अहुरमज्दा का नेत्र है। उसके वैशिष्टच को यह मन्त्र स्पष्टतः प्रकट कर रहा है (ऋ० वे० ७।६३।१)—

उद् वेति सुभणो विश्वचक्षाः साधारणः सूर्यौ मानुषाणाम् । चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य देवश्चमेव यः समविव्यक् तमांसि ॥

विष्णु 3

व्यापनशील होने से विष्णु सूर्य के क्रियाशील रूप के प्रतिनिधि हैं। सूर्य को नाना क्याओं तथा दशाओं की विभिन्नत्ता से अनेक देवताओं के रूप में ऋग्वेद में कल्पना की गई है। सूर्य एक स्थान पर कभी नहीं टिकता। वह प्रातःकाल प्राची के क्षितिज रे उठकर दोपहर को ठीक आकाश के मध्य में आ विराजता है तथा सन्ध्याकाल में पिष्टिम दिशा में अस्त हो जाता है। यह सूर्य का क्रियाशील उद्योग-सम्पन्न रूप है बिसको कल्पना 'विष्णु' के रूप में की गई है। उसके स्वरूप की तुलना पर्वत पर क्तेवाले, यथेच्छ भ्रमण करनेवाले, भयानक पशु (= सिंह ) से की गई है ( मृगो न भीमः कृचरो गिष्टाः; ऋग्० १।१५४।२ )। विष्णु का महत्वशाली कार्य पृथ्वी को वीत डगों में माप डालने का है। वह एक होकर भी तीन डगों से विश्व की नाप लेता है (एको विसमे त्रिभिरित् पदेभिः)। इन विशाल क्रमों या डगों के कारण वह उक्कम' तथा 'उरुगाय' कहलाता है। विष्णु के इन तीन पदक्रमों के विषय में पर्याप्त गतमेद था। यास्क के उल्लेखानुसार (निरुक्त १२।१९) आचार्य और्णवाम के मत में शतः, मध्याह्न तथा सायंकाल में सूर्य के द्वारा अंगीकृत आकाश के तीन स्थान-किन्दुओं का निर्देश है। अन्य आचार्य शाकपूणि के मत में त्रिक्रमणों से पृथ्वी, अन्त-क्षितया आकाश—इन तीनों लोकों के मापने तथा अतिक्रमण करने का संकेत है। ल दोनों मतों में से द्वितीय मत की पृष्टि ऋग्वेदीय मन्त्रों से स्वतः होती है, जिनमें वैवीय पद की सता ऊर्जितम लोक में मानी गयी है।

10

तद् विष्णोः परमं पदम्

भगवान् विष्णु की महिमा अकथनीय है वे वैदिक देवता हैं और अनेक वैदिक मन्त्रों में उनके स्वरूप का स्पष्ट परिचय मिलता है। ऋग्वेद के सूक्तों में उनके एक विलक्षण कार्य की ओर ब रम्बार घ्यान आकृष्ट कराया गया है और वह कार्य है—तीन पदों (क्रमों) में विद्य को माप डालना। 'उन्होंने इस दीर्घ, विस्तृत विश्व (सूष्टस्थ—सध सह तिष्ठन्ति जना यत्र) को अकेले ही बिना किसी सहायता है, तीन पदों (पग या डग) के द्वारा नाप लिया'—(ऋग्वेद १।१५४।३)

'य इदं दीर्घ प्रयतं सधस्थमेकी विममे त्रिभिरित् पदेभिः'।

इसी विलक्षण वीरकर्म के कारण विष्णु वेद में 'उरुगाय', 'उरुक्रम' आदि नामें से अभिहित किये जाते हैं और इसीलिये पुराण उन्हें 'त्रिविक्रम' (तीन डग भरनेवाल) की संज्ञा से पुकारता है। भगवान् विष्णु का परम पद—सबसे श्रेष्ठ स्थान है। विष्णु के परमपद में मधु का उत्स ( झरना ) है—विष्णोः पदे परमे मध्य उत्सा' (वही, मन्त्र ५)। 'मधु' यहाँ उपलक्षण है—स्वादिष्ट तथा माधुर्यमय वस्तुओं का ऋखेद का यह मन्त्र उस परमपद की विलक्षणता का संकेत देते हुए कहता है कि वहाँ पर प्रभूत श्रुङ्कों से युक्त ( भूरिश्युङ्क ) तथा शीघ्रगामिनी चञ्चल ( अयासः ) गौओं का निवास है। वह निरन्तर समधिक प्रकाशमान लोक है, जो इस भूतक के कपर सर्वदा चमकता रहता है—( ऋखेद १।१५४।६ )।

ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिश्रृङ्गा अगसः। अत्राह तदुष्ठगायस्य विष्णोः परमं पदमव भाति भूरि॥

यह मन्त्र स्वयं प्रतीकात्मक है। 'गी' शब्द सूर्य की रिक्सयों का बावक है। किरणों की चञ्चलता के विषय में कहना ही व्यर्थ है। वे कितनी तेजी से इस मृत्र पर विचरण करती हैं। रिक्सयों का परस्पर संघर्षजन्य विकिरण यहाँ 'मूरिम्पूज़ी शब्द का द्योत्य तात्पर्य है। फलतः विष्णु का परमपद सूर्यरिक्सयों की अभिव्यक्ति का स्थान है, जहाँ वे एक-दूसरे के साथ टक्कर खाकर विभिन्न दिशाओं में अपने हो बिखेरती रहती हैं। यह तो सामान्यरूप से प्रतीत अर्थ है, परन्तु तथ्य यह है कि भगवान का यह स्थान चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि के नियन्त्रण से ऊपर है।

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् के परमघाम का वर्णन है—'तद्धाम परमं ममं (८।२१;१५।१६) इस घाम को विशिष्टता है कि इसमें प्रवेश होता है, परन्तु इसे प्रत्यावर्तन नहीं होता । इसीलिये इसी वैशिष्ठ्य के कारण गीता कहती है—'यद् गला न निवर्तन्ते।' इससे सिद्ध होता है कि यह एक अवस्था-विशेष है, जिसमें निर्वेष होनेपर व्युत्थान नहीं है। फलतः यह सदा-सर्वदा समाधि की दशा है, जिससे क्यार्थ व्युत्थान होता हो नहीं। इस दशा को ही शैव दार्शनिक ग्रंथ 'प्रत्यभिज्ञा-हृद्य' में

मित्योदित समाधि' की संज्ञा दी गई है। योग की यह चरमावस्था का नाम है। यह वर्मीव समाधि की अवस्था है। बुद्धधर्म में भी इसका प्रातिनिष्य है। बोधिसत्त्व की वहाँ दस मूमियाँ निर्दिष्ट की गयी हैं, उनमें दसवीं अर्थात् अन्तिम मूमिका यह द्योतक है। अहैत वेदान्तियों के सम्प्रदाय में अस्पर्शयोग भी इस दशा के समान दशा का प्रतिपादक योग है। योगदृष्टि से यही है— 'विष्णु का परमपद।'

वैष्णवमत के, विशेषतः श्रीवैष्णवमत के अनुसार भगवान् की दो विभूतियाँ हैं—
एकपाद्-विभूति तथा त्रिपाद्-विभूति । इस विभूतिद्धयका संकेत ऋग्वेद के प्रसिद्ध पुरुषसूक्त में उपलब्ध होता है, जिसमें पुरुष के त्रिपाद के ऊर्घ्वगमन तथा एकपाद के अघोऽवस्थानका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इस मन्त्र में ( ऋग्वेद १०।९०।४ )—

'त्रिपादूध्र्वं उदैत् पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः।'

त्रिगद्विभूति के ही अन्तर्गत विष्णु के परमपद की 'स्थिति है। एकपाद लीलाविभूति है भगवान् की और त्रिपाद है नित्यविभूति। अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड से समन्वितः
प्रकृति एक पाद्विभूति के अन्तर्गत है। बीच में जो व्यवधान है, उसीका नाम 'विरजा'
है। यह विरजा लोकालोकपर्वत के उस पार विराजमान है। पौराणिक कल्पनानुसार
समग्रीपा वसुमतीका अन्तिम द्वीप पुष्करद्वीप है, जो स्वादु जलवाले समुद्रद्वारा वेष्टित
है। इसी स्वादिष्ट जलात्मक समुद्र से आगे लोकालोक पर्वतकी स्थिति है, जो इस
समूर्ण ब्रह्माण्ड को वेष्टित कर अवस्थित है। इस पर्वत के इघर तो प्रकाश की सत्ता
है और उघर अन्धतामिस्र घोर अन्धकार का साम्राज्य है। प्रकाशवाले पक्ष से वह
दृष्टिगोचर होता है (लोक्यते इति लोकः) और अन्धकारवाले पक्ष से वह दृष्टिगोचर
हो नहीं है, फलतः वह 'अलोक' भी है (न लोक्यते इति अलोकः)। इसी द्विविधः
परिस्थिति के कारण वह यथार्थनामा 'लोकालोक' पर्वत है। कालिदास ने यज्ञ करने
से प्रसन्तित्त होने वाले (इज्याविशुद्धात्मा) तथा अपत्यामाव के कारण विषण्ण
होनेवाले (प्रजालोपनिमीलितः) राजा दिलीप की तुलना के लिये प्रकाश तथा
अपकाश होनेवाले लोकालोक पर्वतको चुना है—

सोऽहमिज्याविशुद्धात्मा प्रजालोपिनमीलितः। प्रकाशस्त्राप्रकाशस्त्र लोकालोक इवाचलः॥

(रघुवंश १।६८)

महाकिव मार्घ ने भी शिशुपालवध (१६।८३) में सूर्य की किरणों को लोकालोक पवंत के द्वारा व्याहत होकर नहीं फैलने का निर्देश किया है। यह पर्वत इतना ऊँचा है कि सूर्य की किरणें इसे पारकर दूसरी ओर के लोक को प्रकाशित हो नहीं कर किती। इसीलिये तो उधर धना अन्धकार है। इस अन्धकार के आगे विरजा नदी कि स्थिति है। पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, २५५ अ० के अनुसार विरजा प्रधानलोक, वर्षात् प्राकृतलोक तथा परमलोक के बीच में विराजमान रहती है—

प्रधानपरमव्योम्नोरन्तरे विरजा नदी ॥ ५७ ॥ वेदाङ्गस्वेदजनिततोयैः प्रस्नाविता शुभा । तस्याः पारे परे व्योम्नि त्रिपाद्भूतं सनातनम् ॥ ५८ ॥

'वेदों के अङ्गन्स्वेद से उत्पन्न जलों से वह प्रवाहित होतो है'—इस वाक्य का तात्पर्य अध्यात्मप्रेमी वैष्णवों द्वारा विवेचनीय है।

विरजा का ही अपर नाम 'कारणसिलल' है, जो इस ब्रह्माण्ड को आच्छादित किये रहिता है। श्रीमद्भागवत (१० स्कन्ध ८९ अध्याय) में भगवान् अर्जुन के साथ ब्राह्मण के मृतपुत्र के अन्वेषण के लिये वैष्णवधाम में पधारते हैं। वहाँ इस तय्य का विस्तृत विवरण है। लोकालोक के अनन्तर गाढ अन्धकार को भगवान् श्रोकृष्ण सुदर्शन के द्वारा दूर करते हैं (भागवत १०।८९।५१) तथा वे ऐसे सिलल में प्रवेश करते हैं बे बलवान् आँशो के कारण भयानक लहरों से नितान्त क्षुत्थ होता है—(भागवत १०।८९।५३)—

ततः प्रविष्टः सिललं नभस्वता बलीयसैजद्-बृहदूर्मिभूषणम्।

इस सिल्ज को श्रोधर स्वामी 'कारणवारि' की संज्ञा देते हैं। फलतः भागवत को यही विरजा नदी है। विरजा के अनन्तर 'परम व्योम' अथवा 'वैकुष्ठकोक' विराजमान रहता है। इस लोक का बड़ा ही विशद विवरण वैष्णव पुरागों में; विशेषः पद्मपुराण (उत्तरखण्ड २५५-२५६ अ०) में उपलब्ध होता है। वही है—विष्णु का परमपद, जो अमृत, शास्वत, नित्य, अनन्त, शुद्ध, सत्त्वमय, दिव्य तथा अक्षर बादि विशेषणों से विभूषित किया जाता है। वह अनन्त कोटि सूर्य तथा अपिन के वर्षेष समान है। वह सर्ववेदमय है—जाग्रत्, स्वप्न आदि दशाओं से विजित तथा सब प्रकार के प्रलयों से रहित। वही आनन्द का सागर है, जिसके विषय में गीता (१५१६) कहती है—

न तद् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥

वह मोक्षरूप हैं, क्यों कि वहाँ प्रवेश होने के अनन्तर निवर्तन नहीं है। किसी प्रकार का वहाँ बन्धन नहीं है, अतः वह नित्य आनन्दधाम है। इस विशाल लोक के मध्य में दिक्य नगरी 'अयोध्या' है, जिसके चार दरवाजे हैं। प्रतिद्वार पर दो दो द्वारणलों के यह नगरी सुरक्षित है। यह नगरी रमणीय सुन्दर ललनाओं से विभूषित है। इसके मध्य में है—एक विशाल मण्डप, जिसके बीच में सिहासन विद्यमान है, जिसकी संग्रा 'योगपीठ' है। इसके मध्य में स्थित अष्टदल कमल की कणिका में भगवान महाविण्य नित्यानपायिनी महालक्ष्मी के साथ सर्वदा लीला में निरत रहते हैं। मूर्ति को हों को सूदेवी तथा लीलादेवी विद्यमान रहती हैं। इस कमल के आठों दल आठों दिशा को स्था

विशेष हुए हैं, जिसके अग्रभाग पर स्थित अष्टमहिषी, या अष्टशक्ति यो अष्टगोपियाँ विश्व हुए हैं, जिसके अग्रभाग पर स्थित अष्टमहिषी, या अष्टशक्ति यो अष्टगोपियाँ विश्व श्री भगवान् की सेवा में निमग्न रहती हैं जिन शक्तियों के नाम हैं—विमला, विश्व शिलाधाम, जहाँ वे अष्ट गोपिकाओं से सेवित श्रीराधारानी के संग में सदा-विश्व लीलारस में निमग्न रहते हैं। यह अतिप्राकृत लोक है—दिव्य सौन्दर्य का विश्वत तथा आनन्द के कल्लोल का मणिमय धाम। इस वर्णनातीत लोक की एक वृद्ध पुराणों के पृष्टों में अपना दर्शन देती है (द्रष्टव्य पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अ० १५३ हलोक १७-४७)।

यही है 'नित्य बृन्दावन' — जहाँ महारास निरन्तर निरविच्छन्न बिना किसी अवच्छेद के सदा-सर्वदा चलता रहता रहता है और जहाँ रासेश्वरी तथा रासेश्वर की होकातीत लीला की कथा सुनकर हम साधक अपने को घन्य मानते हैं। इस भौतिक बृदावन में होनेवाले गोप, गोपी, गोसमुदाय, यमुना, गोवर्धन आदि समस्त लीलोपकरण स नित्य वृन्दावन के इन उपकरणों की एक फीकी आभा उत्पन्न करते हैं — प्रातिनिच्य करते हैं। 'महानारायणोपनिषद' तथा 'गर्गसंहिता' में इसका विशिष्ट विशद विवरण बदलोकनीय है।

विष्णु के इस रूप-निर्देश में अवान्तर-युगीय पौराणिक कल्पनाओं के बीज अन्तनिह्त हैं। त्रिविक्रम विष्णु ही पुरागों में वामन के रूप में चित्रित हैं जिसके लिए
'उक्कम' तथा 'उदगाय' जैसे वैदिक पदों का प्रयोग दोनों के एकत्व का परिचायक
है। वैष्णव तन्त्रों के अनुसार भगवान् विष्णु का वैकुंठलोक 'गोलोक' कहलाता है।
स्स धारणा का भी मूल पूर्वोक्त मन्त्र में पर्याप्तरूपेण उपलब्ध होता है। विष्णु के भक्त
कोग इसी वैकुण्ठलोक में मृत्यु के अनन्तर जाते हैं तथा स्वादिष्ट वस्तुओं का उपमोग
करते हुए आनन्द उठाते हैं (नरो यः देवयवो मदन्ति—ऋ० १।१५४।५)। इस
स्थंदिमी विष्णु की प्रमुखता वैदिक युग में भले ही नं हो, परन्तु उसमें वे समस्त चिह्न
विद्यमान हैं जिनका विकास तथा महत्त्व पीछे के युग में सम्पन्न दीखता है विशेषतः
वैक्षव धर्म के माननीय ग्रंथों में।

अश्विन् 📢

बिन्नी संयुक्त देवता हैं जिनकी महत्ता इन्द्र, अग्नि तथा सोम के अनन्तर मान्यहोती है। पूरे पचास सूक्त इनकी प्रार्थना में प्रयुक्त हैं। ये दो देवता हैं, जो अविभक्त
हम से एकत्र रहते हैं। ये प्राचीन होते हुए भी युक्त हैं। ये प्रकाशमान, प्रकाश के
बिन्पति, सुवर्ण की चमक घारण करने वाले तथा कमलों की माला से अलंकृत विणित
है। इनके लिए दो स्वतन्त्र तथा बहुशः प्रयुक्त विशेषण हैं—दस्रा (अद्भुत) तथा
नीसत्या (सत्य)। इनके ही लिए 'हिरण्यवर्तनि' (सुवर्ण मार्ग वाले) शब्द का
भोग किया गया है। सोम की अपेक्षा मधु से ही इनका घनिष्ठ सम्दर्भ है। अन्य देवों

की अपेक्षा य मधु अधिक पीते हैं, उनके पास मधु से भरा हुआ कोष है, मधु के एक सैकड़े घड़ों को वे उड़ेलते हैं। उनका अंकुश ही मधुमय नहीं है, प्रत्युत उनका एक मधुवर्ण वाला तथा मधु धारण करने वाला है। यह रथ घोड़ों के द्वारा, अधिकार पांक्षयों या पक्षधारी अरवों के द्वारा, खींचा जाता है। इसी पर वैठकर वह एक है दिन में द्यावापृथिवी की परिक्रमा कर आते हैं। उषा तथा सूर्य के उदय काल के गय में इनका आविभिन होता है; उषा के आगमन के अनन्तर वे उसका अनुगमन करते हैं। वे अन्वकार दूर करते हैं तथा मानवों को क्लेश पहुँचाने वाले राक्षसों को दूर भगा देते हैं।

वे सूर्यपुत्री सूर्या के पित हैं जिन्हें उसने स्वयं वरण किया है तथा जिनके रय पर वह चढ़ती है। उनके रथ पर सूर्या की स्थिति उनका वैशिष्ट्य है। इसीलिए कृषेर के विवाह सूक्त (१०।८५) में उनसे विवाहित वध् को अपने रथ पर चढ़ा कर कर लाने तथा सन्तान उरपन्न करने की क्षमता प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।

विपत्ति यों से प्राणियों का उद्घार करना अध्वन् देवता का प्रधान कार्य है। विपत्ति से की घ्रतम उद्घारक के रूप में उनकी ख्याति अक्षुण्ण है। वे देवताओं में कुबब वैद्य हैं, जो अपने औषघों से रोगों की दूर करते हैं, अन्घों को वे देखने का फ़िक देते हैं तथा बीमार पड़े लोगों को रोगमुक्त करते हैं। उनके परोपकार की कार्यावली का निर्देश अनेक मन्त्रों में बहुशः किया गया है। उन्होंने ज्यवन ऋषि को वृद्धता से मुक कर यौवन प्रदान किया तथा उनकी पत्नी के लिए उन्हों सुन्दर बना दिया। पेंदु को उन्होंने एक सफेद शीघ्रगामी अश्व प्रदान किया। अन्धकार के कारागृह में बद्ध बर्व का उद्धार किया, परन्तु उनकी सबसे श्रीरठ घटना है भृज्यु का समुद्र के तल से उद्धार, जब उसकी हजार डांडों वाला जहाज समुद्र के बीच टूट गया था और वह उसमें बर्व प्रिय प्राणों से वियुक्त रहा था।

'अधिननो' के भौतिक आधार के विषय में प्राचीन काल से ही मत विभिनता चली आती है। यास्क ने निरुक्त (१२।१) में चार मतों का इस प्रसंग में उल्लेख किंग है—(१) आकाश और पृथ्वी, (२) अहोरात्र, (३) सूर्य और चन्द्रमा, (४ पृष्ण कर्ता दो राजा (ऐतिहासिकों का मत) परन्तु इस मतचतुष्टियों में यास्क का भूकि किस मत की ओर है—इसका पता नहीं चलता। यास्क इस 'अविवनों की व्युत्पत्ति वश् धातु से मानते हैं जिसका अर्थ होता ६ —विस्तृत होना परन्तु यह व्युत्पत्ति ठीक नहीं हैं। उन्होंने 'अपवाम' की व्युत्पत्ति उद्घृत की है। अध्वरिवनों 'अधिवना' नामकरण का कारम है कि वे अध्वों से संयुक्त रहते हैं। यह अपविवनों यथार्थ है। इसमें एक त्रृटि है—'अध्वाम्याम् अध्वनौ' कहना चाहिए था, क्यों अधिवनौ दो घुड़सवार हैं।

इतके आविर्मावका समय यास्क ने दिया है—तयोः काल ऊर्ध्वमर्घरात्रात प्रकाशी-श्रावस्य अनुविष्टम्भम् । अर्थात् उनको काल आधीरात् के बाद से लेकर प्रातःकाल काश होने से पूर्व तक माना जाना चाहिए । यास्क ने आगे चलकर (१२।३) निरुक्त विश्व कहा है—

तयोः कालः सूर्योदयपर्यन्तः, तस्मिन्नन्या देवता ओप्यन्ते।

अर्थात् उनका समय सूर्य के उदय प्रयंन्त रहता है। सूर्योदय के समय अन्य द्वेववार्तों को हिव प्रदान किया जाता है। यास्क के द्वारा निर्दिष्ट इस समय की ओर
स्पष्ट संकेत यागानुष्ठान में मिलता है। अग्निष्टोम सोमयाग के अन्तिम दिन जबतक
क्षित्रकार रहता है, तब तक होता ऋित्वक् 'प्रातरनुवाक शस्त्र' का पाठ करता है।
प्रातः काल में चिड़ियों के चहकने के पूर्व इस शस्त्र को समाप्त हो जाना चाहिए।
क्षित्रमें पहिला ६ स्त्र अग्नि के लिए होता है, अनन्तर उपस् के लिए और अन्त में
क्षित्रों के लिए। फलतः उपा तथा सूर्योदय के बीच का काल अश्विनों का काल
प्राना जाता है। फलतः इनका महनीय कार्य है—प्रकाश को ले आना। अतएव प्रकाश
के शहर्ता के रूप में अश्विन की उपासना का अनुष्ठान वेद में विहित है। श्री क्षेत्रेष
चन्द्र चट्टोपाष्याय ने दिखलाया है कि भजा विहार से उपलब्ध सूर्य की प्रस्तरमूर्ति
में दो स्त्रियों के साथ दो अवरोही अंकित किये गये हैं। इनमें स्त्रियाँ तो सूर्य की
पार्याएँ हैं—संज्ञा एवं छाया, और अश्वारोही पृश्व अश्विनौ ही हैं। वे सूर्य के
वागमन की सूचना देते हैं।

प्रकाश के आहर्ता होने के कारण ही इनकी अन्य विविष्टतायों की भी संगति पूरी कैंगी है। प्रकाश के लाने के कारण ये रात के घोर अन्यकार को दूर करते हैं तथा क्लुओं को तिकसुग के तीव्र भय के छुटकारा देते हैं। च्यवन ऋषि को इन्होंने नव- बीवन प्रदान किया था। फलतः ये देवताओं के वैद्य के रूप में भी चित्रित किये गये हैं। इस प्रकार अश्विनों के वैदिक तथा पीराणिक वैलक्षण्य की पूरी संगति इनके इस सक्ष्य निरूपण से भली-भाँति हो जाती है।

ववा (

उषा देवी के सूक्तों में वैदिक ऋषियों की प्रतिभा अपने चरम रूप में दृष्टिगोचर होती है। उषा के सूक्त ऋग्वेद के सूक्तों में अत्यन्त सुन्दर, प्रभावशाली तथा प्रतिभा समझ हैं। ये वैदिक युग के गीति-काव्य के प्रमुख निदर्शन रूप में आलोचकों को अम्लित करते हैं। 'उषा' शब्द वस् दीप्तौ धातु से निष्पन्न हुआ है। इसलिए इसका वर्ष है प्रकाशमान, दीसिसम्पन्न। 'उषा के वर्णनप्रसंग में उसका भौतिक रूप मन्त्र-विशों की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। 'उषा' का मानवीय रूप सौन्दर्य का चरम विसान है। नर्तकी के समान प्रकाशमय वस्त्रों से सज्जित, आलोक से आवृत उषा

जब प्राची-क्षितिज पर उदय लेती है, तब वह रजनी के घोर अन्वकार को सिले हुए वस्त्र के समान दूर फेंक देती है। 'पुराणी युवितः' शब्दों का प्रयोग उपा के लिए इसी निर्मित्त होता है कि वह पुराचीन होने पर भी नित्य उत्पन्न होती है। वह हिरण्यवर्णी है तथा उसके सुवर्णमय रथ को लाल रंगवाले, बलशाली तथा शिक्षित बोहें (किरणें) खींचकर आकाश में लाते हैं। उस समय पक्षीगण अपने स्वरों से तथा मन्त्र-गायक लोग अपनी मधुर वाणी से उसका स्वागत करते हैं। वह प्रातः अनि के उपन्सकों को जगाती है और उन्हें अग्निहोत्र के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार वह देवों की सेवा करती है।

उषा सूर्य के साथ बहुश: सम्बद्ध है। वह देवों के नेत्र को लाती है, सूर्य के लिए मार्ग बनाती है। सूर्य तथा उषा के सम्बन्ध के विषय में अनेक कल्पनायें मन्त्रों में मिलती हैं। सूर्य उषा का अनुगमन उसी प्रकार है जिस प्रकार वर-वधू का। फला वह सूर्य की पत्नी मानी गयी है। सूर्य से प्रथम हो उदय लेने के कारण वह सूर्य की माता भी कहीं-कहीं कही गई है, जो चमकते हुए बालक को अपने साथ लाती है। वह रजनो की ज्येष्ठ भगिनी मानी जातो है, और इन दोनों वहिनों के नाम द्वन्द्वसमास में 'उषासानक्ता' तथा 'नक्तोषासा' के रूप से संयुक्त किये गये हैं। आकाश में रत्य होने से वह 'दृहिता दिवः' भी प्रसिद्ध है। अग्नि भी उषा का कामुक कहा गया है, जो उस समय ऋत्विजों के द्वारा प्रज्वलित होकर उससे मिलने के लिए जाता है। अश्विनौ भी उसके मित्र हैं, क्योंकि उषा उन्हें जगाती है, इसलिए उनसे भी सम्बद्ध है।

वह मघोनी ( दानशील ), विश्वधारा ( समस्त प्राणियों के द्वारा वरण-योख), प्रचेताः ( प्रकृष्ट ज्ञान से सम्पन्न ), सुभगा, रेवती ( धन-युक्त ) आदि विशेषणें से मण्डित की जातो है। वह प्रकृति के नियम का पालन करती हुई उचित समय पर उपस्थित होती है, इसीलिए वह 'ऋतावरी' शब्द का भाजन बनती है। वह अमरल का चिह्न ( अमृतत्य केतुः ) है। वह प्रकाश-पुञ्ज का इस प्रकार आवर्टन करती है जिस प्रकार कोई पहिए को लुड़काता है। इस कमनोय कल्पना से मण्डित यह मन्त्र कितना कवित्वपूर्ण है ( ऋ व वे० ३।६११३ )—

उषः प्रतीची भुवनानि विश्वोध्वा तिष्ठस्यमृतस्य केतुः । समानमर्थं चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्या ववृत्स्व ॥ अन्तरिक्ष – स्थान देवता

अन्तरिस-स्थान देवतओं में इन्द्र की प्रमुखता है। इन्द्र की महनीयता का पता इवीं घटना से लगता है कि समग्र ऋग्वेद के चतुर्थाश सूक्तों में केवल इन्द्र की ही सुर्वि उपलब्ध होती है। वे वैदिक आयों के जातीय देवता है जिनसे आक्रमणकारी दस्पृत्रों के आयों की रक्षा करने की सन्तत प्रायाना की गई है। उनके वीर्याधायक कार्यों में सबसे

बहुत म कार्य है — वृत्र का वघ । 'वृत्र' नामक असुर ने अपने प्रभाव से निदियों के जलको रोक रखा था जिससे उनकी घारा प्रवाहित नहीं होती थी । इन्द्र के लिए त्वष्टा ने बज नामक तीक्ष्ण आयुघ तैयार किया जिसके द्वारा इन्द्र ने पर्वत में आश्रय लेने वाले सर्प, (वृत्र ) को स्वयं भार डाला । फलतः रभाने वाले गायों के समान निदयों का बबरू जल बड़े वेग से समुद्र की ओर वह निकला—

अहन्निह पर्वति शिश्रियाणं त्वष्टास्मै वज्जं स्वयं ततक्ष । वाश्रा इव धेनवः स्यदमाना अङ्गः समुद्रमव जग्मुरापः ॥ (ऋग्वेद १।३२।२)

इन्द्रके स्वरूप का विवेचन करते समय प्राचीन आचार्यों के मतों को ओर व्याक हैना आवश्यक है। इन्द्र के नितान्त महत्त्वशाली देवता होने का मुख्य प्रमाण यही है कि ऋषेद में इन्द्र की स्तुति में प्रयुक्त मन्त्रों की संख्या सबसे अधिक है—समस्त स्तुतियों के लगभग एक चतुर्थांश। यों भी वह एक महनीय देवता हैं, क्योंकि उन्हें पिछले युग में देवों के अधिपति पद पर प्रतिष्ठित किया गया और 'देवराज' की उपाधि से मण्डित वनाया गया।

उसके स्वरूप के विषय में यास्क ने निक्क (९।१०) में लिखा है— अथास्य कर्म रसानुप्रेदानं वृत्रवधः। या च का च बलकृतिरिन्द्रकर्मेंव तत्।

अर्थात् उसका काम है रस का देना तथा वृत्र का वंघ। जो कुछ भी बल का कार्य है, वह इन्द्र का ही कर्म है। यास्क के कथन का अथर्व परिशिष्ट—निरुक्त में, जो कौत्मव्य की रचना माना जाता है, अक्षरशः अनुसरण किया गया है—स्नेहानुप्रेदानं वृत्रवधो या च का च बलकृतिस्तदस्य कर्म। इसी प्रकार वृहद्देवता में शौनक भी इसीं कमों की ओर संकेत करते हैं—

रसदानं तु कर्मास्य वृत्रस्य च निबर्हणम्। स्तुतेः प्रभुत्वं सर्वस्य बलस्य निखला कृतिः॥

इस पद्य में इन्द्र कर्म के लिए एक नवीन तथ्य का उद्घाटन है कि उसकी स्तुतियों का प्रमुख है। क्यों न हो ? उपर कहा ही गया है कि ऋ प्वेद में इन्द्रसूक्त सबसे अधिक संस्था में है। इसी तथ्य के आधार पर वह स्तुतियों का प्रमुख रखने वाला यहाँ कहा गया है। यास्कं, कौत्सव्य तथा शौनक द्वारा निर्दिष्ट अन्तिम कार्य का विश्लेषण प्रथमतः कार्य है।

इन्द्र का सर्वाधिक महत्त्वशाली कार्य है—निखिला बलकृतिः । वल वाले जितने कार्य हैं उनका सम्पादन इन्द्र का महिमामय कार्य है । वृत्र के साथ उसका घनघोर संघर्ष वैया अन्त में अपने वक्त द्वारा वृत्र का हनन यही इन्द्र के कार्यों में प्रमुखता घारण करता है। 'वृत्र' का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है ? वृत्र शब्द वृत् आच्छादने घातु से निष्पन्न होता है जिसका अर्थ होता है शत्रु को चारों ओर से आच्छादन करने वाला अर्थात् वह यह जो अपने बल तथा प्रभाव के द्वारा चारों ओर से अपने प्रतिद्वन्द्वी को ढक डाले।

इन्द्र के 'वृत्रध्न' विशेषण का स्वारस्य इसी तथ्य के प्रदर्शन में है कि वह बारमा है इन्द्र क वृत्रध्य । वस्त्रपा स्वता रहा । अवस्ता में यही 'वृत्रध्य' वेरेप्रध्य' के स्पर्वे ही शतुआ का विभावता के स्वीत वहाँ भी उसका 'शत्रुहन्ता' ही अर्थ है । ऋग्वेद में दैत्य-विदेश के अर्थ की अपेक्षा वृत्र शब्द सामान्य शत्रु के ही अर्थ में बहुशः प्रयुक्त हुवा है।

श्रुक्त में वृत्र शब्द असुर के अर्थ में केवल ६२ बार ही प्रयुक्त है, परन्तु गानवः श्रम्पर प भूग गानिस् श्रम् के अर्थ में लगभग ७० बार प्रयुक्त पाया जाता है। फलतः वृत्र का मीलिक वर्ष अपुरविशेष की अपेक्षा शत्रु-सामान्य ही अधिक उपयुक्त है। इस अर्थ में वृत्र का प्रयोग देखिए-

वत्राण्यन्यो समिथेषु जिघ्नते व्रतान्यन्यो अभि रक्षते सदा (ऋ० ७।८३।९)

तात्पर्य है कि एक ( इन्द्र ) युद्धों में शत्रुओं को मारता है। और दूसरा (वरुग) सर्वदा वर्तों का रक्षण करता है।

कृष्टीरन्यो धारयति प्रविका

वृत्राण्यन्यो अप्रतीनि हन्ति ॥ ( ऋ० ७।८५।३)

वरुण मनुष्यों को विवेक से (अर्थान् सत् और असत् के बीच विवेक करने से) पोषण करता है और दूसरा (इन्द्र) शत्रुओं को इस प्रकार मारता है कि वे पुतः उठ न सकें। इन दोनों स्थलों पर 'वृत्राणि' शब्द विशिष्ट असुरों का निदेशक न होकर समानरूप से शत्रुओं का चोतक है। इससे सिद्ध होता है इन्द्र वैदिक आयों का जातीय या राष्ट्रीय देवता था जो उनके मानव शत्रुओं का विनाश कर उन्हें समृद्धि प्रदान करता था।

परन्तु आर्थों के मनुष्य शत्रुओं के अतिरिक्त अमानव शत्रु भी तो विद्यमान थे बो उन्हें नाना प्रकार से पीड़ा पहुँचाते थे, अवर्षण क रूप में जो उनकी कृषि को सुबा डालते थे तथा घोर शीत के रूप में जो उनकी प्रवहनशील निदयों की जलधारा को रोक देते थे। इन शत्रुंओं का निवारण भी इन्द्र का ही कार्य था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल रूप में जातीय देवता के स्तर से विजय के देवता एवं वर्षा देवता की कीरि में पहुँच जाना इन्द्र के लिए स्वाभाविक है। इसीलिए निरुक्तकार ने इन्द्र के कर्मों में रसानुप्रदानं का प्रथमतः उल्लेख किया है। इन्द्र का यही विकासक्रम है। इन्द्र के विषय में पाइचात्य वेदज्ञों की अनेक कल्पनायें एकदम निराघार एवं अप्रमाण है। आयों के विजय प्रदान करने वाले 'देव' होने के नाते इन्द्र की भव्य स्तुतियां वल एवं ओज के वर्णन से परिपूर्ण हैं। जिसके विना मानव जीत नहीं सकता, युद्ध के अवसर पर सहायता के लिए जिनका आह्वान किया जाता है, अच्युत को च्युत करने बाले वे ही इन्द्र हैं ( २।१२।९ )।

यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हवन्ते । यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत् स जनास इन्द्रः।।

इन्द्र के अवयवों का बहुशः निर्देश मिलता है। सोमपान से वहि अपने पेट को भरता है। वह स्वयं भूरे रंग का (हरि) है, तथा उसके बाल और दाढ़ी भी भूरी है। वह अपने पराक्रम से समस्त देवों को परिभूत कर देता है तथा उत्पन्न होते ही हों में अग्रगण्य स्थान पा लेता है। चलायमान पृथ्वी को तथा हिलने-बुलनेवाले पर्वतों हो उन्होंने स्थिर कर दिया। उनके व्यक्तिगत रूप का भी सुन्दर चित्र हमें मन्त्रों में <sub>विलता है</sub>। उसका शरीर बड़ा ही गठीला तथा बलशाली है। उनकी ठुड्डी (हन्) बही ही सुन्दर है ( सुशिप्रः )। उनके बाहु बच्च के समान मजबूत हैं ( बच्च-बाहुः ); ह्या वं अपने हाथ में वज्र धारण करते हैं। उन्होंने शत्रुओं के पुरों को—दुर्ग से बंधित नगरों को — ध्वस्त कर दिया है (पुरिमत्)। बलज्ञालिता के कारण इन्द्र की तुलना सात रस्सियों के सहारे वश में आनेवाले वैल से दी गई है (वृषभः सप्तरिमः) इन्द्र के बज्ज को वष्टा ने लोहे से बनाया है, जो सुनहला, भूरा, तेज, अनेक शिरा-बाला और कभी-कभी पत्थर का बना हुआ बताया गया है। वस्त्र इन्द्र का अपना बिशिष्ट आयुघ है। इसीलिए वह 'व ज्वबाहु' तथा 'व जी' विशेषणों से मण्डित होता है। भूरे रंगवाले दो अश्वों (हरि) के द्वारा खींचे गये सुनहले रथ पर चढ़कर इन्द्र युद्ध करता है (रथेष्टा)। अन्य देवों की अपेक्षा इन्द्र सोमपान का इतना बम्यासी है कि 'सोमपा' शब्द उसी का विशिष्ट परिचायक है। सोम के पीने से उसमें उत्साह तथा शौर्य की इतनी अभिवृद्धि होती है कि जिससे वह अपने वीरमय कार्यों का समादन करता है। वृत्र से युद्ध के अवसर पर उसने स्रोम से भरे हुए तीन तालाबों को पी डाला। ऋग्वेद का एक पूरा स्क्त (१०।११९) उसके सोमपान से उत्पन्न <mark>यानन्दोल्लास का कवित्वमय उद्गार है । उसके पिता द्यौः हैं; कहीं-कहीं अनुमानतः</mark> लब्दा भी प्रतीत होते हैं। उसकी पत्नी इन्द्राणी का भी उल्लेख मिलता है। वह वनेक देवताओं के साथ संयुक्त रूप से निर्दिष्ट है, विशेषतः मस्तों ( 'मस्त्वन्त' इन्द्र विशिष्ट अभिघान है ), अग्नि तथा वरुण के साथ । उसकी शक्ति अतुलनीय है, बिसेन तो किसी मनुष्य ने पाया है, और न किसी देवता ने। इस वैशिष्टय के कारण क् शचीपति तथा शक्र (बल का अध्यक्ष ), शचीवन्त तथा शतक्रतु (सौ शक्तियों हे सम्पन्न) विशेषणों का भाजन है।

वृत्र को अपने बल पर बड़ा गर्व था ( ओजायमानम् ) और घूर्तता से वह अपने हो इन्द्र की पकड़ से सदा बचाये रखता था, परन्तु इन्द्र ने बड़े उद्योग से उसे चाली-कें वर्ष में (चत्वारिश्यां शरिद) खोज निकाला और उसे अपने विकट बज्र से क्ति-भिन्न कर दिया। उसके बुरे प्रभाव से नदियों का प्रभाव रुक गया था; सप्तसिन्धु की सातों निदयों की धारा रुक गयी थी। वृत्र-वद्य के फल-स्वरूप सप्तसिन्धुओं में वेह प्रवाहित होने लगा, तथा देश में सुख-सौख्य का साम्राज्य छा गया। इस प्रसंग में में कहीं पर्वत कहा गया है जहाँ वह दैत्य वास करता है, अथवा जहाँ से वह उसे नीचे ३२ वै० सा०

गिरा देता है। जल-पूर्ण मेच का संकेत ऊधः ( यन ), उत्स ( झरता), कक्ष (पीपा ) तथा कोष शब्दों के द्वारा किया गया है। मेघ वायुवीर्य दैत्यों के दुर्ग (पूर) भी कहे गये हैं। इसीलिए उनके भेदक देवता के लिए 'पुरिभद्' का प्रयोग अनेक्ष किया गया है। इन्द्र और वृत्र के वास्तव संकेत की व्याख्या अनेक प्रकार से प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों ने की है:—

- (१) निरुक्त के समय में भी वृत्र के विषय में अनेक कल्पनायें प्रचलित थीं। ऐतिहासिकों के अनुसार वृत्र वस्तुतः एक ऐतिहासिक राजा था और इन्द्र के सव उसका वास्तव युद्ध हुआ था। इसी पक्ष का आश्रयण कर भागवत में इस युद्ध का वर्णन किया गया है (भागवत, पष्ठ स्कन्ध, अध्याय ९--१३)।
- (२) यास्क के अनुसार वृत्र मेघ का प्रतीक है। आवरणार्थक वृत् घातु है निष्पन्न वृत्र शब्द का अर्थ है आवरण करने वाला, जल को पृथ्वी पर गिरने हे रोक्षे वाला। जल-वर्षण न करने वाले मेघ ही वृत्र के प्रतिनिधि हैं। इन्द्र वृष्टि के देखा है। दो पत्थरों (मेघों) के बीच में अग्नि (विद्युत) उत्पन्न करने वाले इन्द्र (अग्निनीरन्तरिंग जजान) का रूप वृष्टि-देवता का प्रिचायक है। वृत्र के मत्ते है अनन्तर निवयों के रुके हुए जल-प्रवाह का बह निकलना भी इसी सिद्धान्त को पृष्ट करता है।
- (३) लोकमान्य तिलक के अनुसार इन्द्र सूर्य का प्रतीक है तथा वृत्र हिम का प्रतिनिधि। उत्तरी ध्रुव में शीत ऋतु में समस्त निदयाँ अत्यन्त ठंढक के कारण वर्ष जाती हैं, उनकी धारा एक जाती है। वसन्तकालीन सूर्य अपनी प्रखर रिश्मियों से बर बरफ को गला डालता है, तब वसन्त काल में निदयाँ प्रवाहित होने लगती है। अतः इन्द्र-वृत्र का आख्यान उत्तरी ध्रुव की भौगोलिक स्थिति का वास्तव में परिचायक है।
- (४) अधिकांश पश्चिमी वैदिक विद्वान् निरुक्त के पूर्वोक्त मत में ही अधिक श्रद्धा रखते हैं और इन्द्र को वृष्टि का ही मुख्य देवता मानते हैं। डा॰ हिलेशाय स्व मत से सहमत नहीं है। उनकी दृष्टि में वृत्र उस हिमानी का संकेत करता है जो और के कारण जल को बर्फ के रूप में परिणत कर देती है। इस हिमानी का संहार है इस आख्यान का परिणाम है। इन भिन्न-भिन्न मतों में अधिकांश वेदशों को यह मान्यता है कि इन्द्र वृष्टि लाने वाला तूफान का देवना है।

वृत्र के वध के साथ ही साथ वह प्रकाश, सूर्य तथा उषा को भी इस जगतील पर लाता है। सोम को भी वह प्राप्त करता है। वह इस विश्व को क्षृब्ध करते वाले अनेक घटनाओं को चान्त करता है। कम्पायमान पर्वतों तथा पृथ्वीं को स्थिर करता है। उसी ने इस अन्तरिक्ष को विशाल बनाया है। इन्हों की कृपा से आयों ने वर्ष यात्रुओं पर विजय पायी तथा दस्युओं को जंगल में खदेड़ कर उनके स्थानों व

बिषकार कर लिया (दासं वर्णमधरं गुहाकः — ऋ० २।१२।४)। अत एव बायों को विजय प्रदान करने वाले देव होने के नाते इनकी भव्य स्तुतियाँ बल तथा बोज के वर्णन से परिपूर्ण हैं। इन्द्र की स्तुति विजय-प्रदात्री है (ऋ० वे० २।१२।९)।

इस देवता के नाम का अर्थ है——जल का पुत्र। इसके लिए एक पूरा सूक्त (२।३५)
स्वतन्त्र रूप से मिलता है। युवक तथा दोप्तिमान् यह देवता बिना किसी इन्धन के ही
बल के भीतर चमकता है, जो इसे चारों ओर घेरे रहता है तथा उसे पुष्ट करता है।
बिजुली से ढैंका हुआ यह देव रंग-रूप में बिल्कुल सुवर्णमय है। मन के समान वेगशाली घोड़े उसे खींचकर लाते हैं। 'आशुहेमन्' (शीध्रगामी) पद का प्रयोग अपा
निपात् के लिए बहुशः तथा अग्नि के लिए एक बार किया गया है। इसीलिए यह
बिन का, विशेषतः दिव्य अग्नि का (मेघों पे छिपी हुई बिजुली का) प्रतीक माना
वाता है।

यह बिल्कुल साधारण श्रेणी का देवता केवल तीन सूक्तों में प्रशंसित है। 'पर्जन्य' का बर्थ है वर्षाकालीन सेघ और ठीक इसी रूप में इसका वर्णन भी मिलता है। उसकी रूपमा जोर से रेंभानेवाले वृषम (किनक़दत् वृषमः) से दी गई है। वृष्टि का गिरना है उसका मुख्य व्यापार है और इस समय वह बिजुली तथा गर्जन के संग में अपने बर्जमय रथ पर आरूढ़ होकर आकाश में गमन करता है। अपने घोड़ों को चाबुक से गरने वाले सारथी के समान वह अपने वर्षा के दूतों को प्रकट करता है और जब वह बिकाश को वर्षा से संयुक्त (वर्ष्य) बनाता है, तब दूर से सिंह का गर्जन उत्पन्न होता है। वह विश्व में औषधियों कों पैदा करने वाला परम मंगलकारी देवता है। खीलिए वह शक्तिशाली पिता (असुर: पिता नः) कहा गया है। जलपूरित पर्जन्य की उपमा वृति (मशक) से बड़ी सुन्दरता के साथ दी गयी है (दृति सु कर्ष विषितं खेंड)।

आप:—जल-देवता है, जिसका वर्णन चार सूक्तों में है। अपने वज्र की सहायता है इन्द्र ने उसके लिये मार्ग बना दिया है जिस पर वह सदा चलता है और कभी किने से पराङ्मुख नहीं होता। राजा वरुण मनुष्यों के साथ तथा अनृत को देखता हैं। उसके बीच में भ्रमण करता है। मधु के साथ उसका अनेक बार वर्णन किता है।

ध का वैदिक स्वरूप

ऋग्वेद में केवल तीन सूक्त—प्रथम मण्डल का ११४वाँ सूक्त, दो मण्डल का ११४वाँ सूक्त, दो मण्डल का ११वाँ सूक्त तथा ७ मण्डल का ४६ वाँ सूक्त—रुद्र देवता के विषय में उपलब्ध होते

हैं। इनके अतिरिक्त अन्य देवताओं के साथ इनका नाम लगभग ५० बार बाता है। ऋग्वेद में रुद्र का स्थान अग्नि, वरुण, इन्द्र आदि देवताओं की अपेक्षा बहुत हो क्ष्म महत्त्व का है, परन्तु यजुर्वेद तथा अथवंवेद में रुद्र का स्थान बहुत कुछ महत्त्व संबंधित है। यजुर्वेद का एक पूरा अध्याय ही इनकी स्तुति में प्रयुक्त किया गया है। यह 'रुद्राध्याय' यजुर्वेद की अनेक संहिताओं में थोड़े-बहुत अन्तर के साथ उपलब्ध होता है। तैत्तिरीय संहिता के चतुर्थ काण्ड का पाँचवाँ और सातवाँ प्रपाठक तथा कुछ यर्जुर्वेदीय संहिता का १६वाँ अध्याय 'रुद्राध्याय' के नाम से विख्यात है। अथवंवेद के १९ काण्ड के द्वितीय सूक्त में रुद्र देव की स्तुति की गई है।

ऋरवेद में रुद्ध का मानव स्वरूप इस प्रकार वर्णित है: — रुद्ध के हाथ तथा वहु, हैं (ऋ० २१३३।७)। उनका शरीर अत्यन्त बलिष्ठ है। उनके ओठ अत्यन्त सुदरहें (सुशिप्रः)। उनके मस्तक पर बालों का एक जटाजूट है जिसके कारण वे क्वां कहलाते हैं (ऋ० ११११४।१)। उनका रंग भूरा है (बभ्रु) तथा आकृति देवीपमा है। वे नानारूप घारण करने वाले हैं (पुरुरूपः) तथा उनके स्थिर अङ्ग चमको को सोने के गहनों से विभूषित हैं। वे रथ पर सवार होते हैं। यजुर्वेद के ख्राध्याय में तथा अथवं के रुद्धसूक्त में उनके स्वरूप का इससे कहीं अधिक विशद वर्णन उपलब्ध होता है। रुद्ध के मुख, वक्षु, त्वच्, अङ्ग, उदर, जिह्वा तथा दांतों का उल्लेख है (बक्षं ११ काण्ड, २ सूक्त, ५-६ मन्त्र)। उनके सहस्र नेत्र हैं (सहस्राक्षः)। उनकी वर्ष का रंग नीला है (नीलग्रीवः), परन्तु उनका कण्ठ उज्ज्वल रंग का है (खितिकष्ठः)। उनकी माथे पर जटाजूट का वर्णन भी है, साथ ही साथ कभी-कभी वे मुण्डित केंग (ब्युसकेशः, शु० य० १६।२९) भी कहे गये हैं। उनके केश लाल रंग या केंग रंग के हैं (हरिकेशः)। वे माथे पर पगड़ी पहनने वाले हैं (उष्णीधी, यजु० १६।२९) रंग उनके शरीर का कपिल है (बम्लुशः १६।१८)।

रहाध्याय के अनुसार रुद्र एक बलवान् सुसिज्जित योद्धा के रूप में हमारे सार्व आते हैं। उनके हाथ में घनुष् तथा बाण है। उनके घनुष का नाम 'पिनाक' है कि यजुर्वेद १६।५१)। उनका घनुष सोने का बना हुआ, हजारों आदिमियों को मार्व वाला, सैकड़ों बाणों से सुशोमित तथा मयूरिपच्छ से विभूषित बतलाया गया है कि बिभूषित हिरयण्यं सहस्त्रीध्न शतबधं शिखण्डिनम्—अ० ११।२।१२) बाणों के रखने के लिए वे तरकस (इषुधि) घारण करते हैं, जो संख्या में सौ हैं। उनके हम में तलवार भी चमकती रहती है (निषज्जी) तथा इस तलवार के रखने के लिए विभूषित की स्थान स्थान (निपज्जिध) है। वे वज्य भी घारण करते हैं; वज्य का नाम स्कृ हैं (इंग्रें) य० १६।२१) शरीर की रक्षा करने के लिए वे अनेक साधनों को पहने इंग्रें।

१. नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च--शु० य॰ १६।२८ ।

को रक्षा करने के लिए वे शिरस्त्राण घारण करते हैं (बिल्मी, कु० १६।३५) के की रक्षा करने के लिए वे शिरस्त्राण घारण करते हैं (बिल्मी, कु० १६।३५) के दिह के बचाव के वास्ते कवच तथा वर्म पहने हुए हैं। महोघर की टीका के असार वर्म कवच से भिन्न होता था। कवच कपड़ों का सिला हुआ 'अंगरखा' के का कोई पहनावा था; वर्म खासा लोहे का बना हुआ जिरहबस्तर था। कवच का कोई पहनावा था; वर्म खासा लोहे का बना हुआ जिरहबस्तर था। कवच का वर्म पहना जाता था। उद्र शरीर पर चर्म का कपड़ा पहनते हैं (कृति का वर्म पहना जाता था। उद्र शरीर पर चर्म का कपड़ा पहनते हैं (कृति का वर्म पहना से सुसज्जित योद्धा रणाङ्गण में शत्रुओं के संहार के लिए जाता है, का भीति उद्र शिर पर बिल्म तथा देह पर कवच और वर्म पहन कर रथ पर वास मार घनुष पर बाण चढ़ा कर अपने भक्तों के वैरियों को मारने के लिये मैदान के उत्तरते हैं: वे घनुष पर बाण सदा चढ़ाए रहते हैं। इसीलिए उनका नाम है— बाततायी। इनके अस्त्र-शस्त्र इतने भयानक हैं कि ऋषि इनसे बचने के लिए सदा गर्मन किया करते हैं—(शु० य० १६।१०)—

विज्यं धनुः कर्पादनो विश्वल्यो बाणवान् उत । अनेशन्नस्य या इषव आभुरस्य निषङ्गिधः॥

हे

I

ri I

1

खू का शरीर नितान्त बलशाली है। ऋग्वेद में वे कूर बतलाए गए हैं। वे स्वर्गकोक के रक्तवर्ण (अरुष) वराह हैं (ऋ॰ १।११४।४)। वे सबसे श्रेष्ठ वृषम हैं; वे
क्षण हैं और उनका तारुण्य सदा टिकने वाला है; वे शूरों के अधिपति हैं और अपने
क्षमर्थ्य से वे पर्वतों में टिकी हुई निदयों में जल का प्रवाह उत्पन्न कर देते हैं। उन्हें
गमानने वाले मनुष्यों को वे अवश्य अपने बाणों से जिन्न-भिन्न कर देते हैं, परन्तु
व्यान उपासक मनुष्यों के लिए वे अत्यन्त उपकारी हैं। इसीलिए वे 'शिव' के नाम से
भी पुकारे जाते हैं। उनके सम्बन्धियों का परिचय मन्त्रों के अध्ययन से चलता है।
ख मन्त्रों के पिता हैं (ऋ॰ १।११४।६)। यही कारण है कि अनेक मन्त्रों में मन्त्र
प्या गृद्ध को स्तुति एक साथ की गई मिलती है। मन्त्रों के 'रुद्धिय' संज्ञा पाने का
मही रहस्य है। 'त्रचम्बक' का प्रयोग ऋग्वेद के केवल एक ही मन्त्र में किया गया
है जो शुक्ल यजुर्वेद (अ० ३, ६० मं०) में भी उद्घृत पाया जाता है। गृद्ध का
मृतिपरक यह मन्त्र नितान्त प्रसिद्ध है: (ऋ॰ वे॰ ७।५३।१४)—

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्। उर्वाहकमिव वन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥

'यम्बक' शब्द का अर्थ समस्त भाष्यकारों ने 'तीन नेत्र वाला' किया है, परन्तु ' शिवात्य विद्वानों को इस अर्थ में आस्था नहीं है। वे यहाँ 'अम्बक' शब्द को जननी-रै पटस्पूर्त कर्पासगर्भ देहरक्षकं कवचम्; लोहमयं शरीररक्षकं वर्म।

( शु॰ य॰ १६।३५ पर महीघर-भाष्य )

वाचक मान कर रुद्र को तीन माता वाला बतलाते हैं, परन्तु यह स्पष्टतः प्रतीत नहीं होता कि रुद्र की ये तीन मातायों कौन सी थीं। वैदिक काल के अनन्तर रुद्र की पत्ते के लिये प्रयुक्त 'अम्बिका' शब्द का प्रथम प्रयोग वाजसनेयी संहिता (३१५७) में आता है, परन्तु इतना अन्तर अवश्य है कि यह उनकी पत्नी का नाम न होकर उनकी भगिनी का नाम बतलाया गया है—''एष ते रुद्र भागः सह स्वसाऽम्बिक्या, ते जुषाब्व स्वाहैष ते रुद्र भाग आखुस्ते पशुः'' (शु० य० ३१५७)। इनकी पत्नी के अन्यू नाम वैदिक ग्रन्थों में मिलते हैं। 'पार्वती' शब्द तैत्तिरीय आरण्यक में और 'उमा हैमवती' शब्द, केनोपनिषद् में प्रयुक्त हैं।

इस प्रकार ऋग्वेदीय देवमण्डली में छद्र का स्थान नितान्त नगप्य सा प्रतीत होता है, परन्तु अन्य संहिताओं में इनका महत्त्व बढ़ता-सा दीख पड़ता है। छद्राध्याय में छद्र के लिए भव, शर्व, पशुपति, उग्र, भीम आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। विख्य में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, चाहे वह स्वगंलोक में, अन्तरिक्ष में, भूतल के उपर ग भूतल के नीचे हो, जहाँ भगवान् छद्र का आधिपत्य न हो। यह समस्त विश्व सहसाँ छद्रों की सत्ता से ओत-प्रोत है। छद्र जगत् के समग्र पदार्थों के स्वामी है। वे अनों के, खेतों के, वनों के अधिपति हैं, साथ ही साथ चोर, डाकू, ठग आदि जयन्य बीवों के भी वे स्वामी हैं। अथवंवेद में छद्र के नामों में भव, शर्व, पशुपति तथा भूतर्गत उल्लिखत है (११।३।६)। पशुपति का तात्पर्य इतना ही नहीं है कि गाय बादि जानवरों के ही उपर उनका अधिकार चलता है, प्रत्युत 'पशु' के अन्तर्गत मनुष्य की भी गणना अथवंवेद को मान्य है (अ० वे० ११।२।९)

तवेमे पञ्च परावो भक्ता। गावो अस्वाः पुरुषा अजावयः॥

इस प्रकार 'पशु' के तान्त्रिक अर्थ का आभास हमें अथर्व के इस मन्त्र में सर्वप्रवस्ति मिलता है। रुद्र का निवास अस्ति, औषिष्ठियों तथा लताओं में ही नहीं है, बिल उन्होंने इन समस्त भुवनों की रचना कर इन्हें सम्पन्न बनाया है (अ० वे० ७।८०।१)

यो अग्नौ रुद्रो य अप्स्वन्तर्यं ओषधीर्वीरुघ आविवेश। य इमा विरवा भुवनानि चाक्लृपे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये॥

ब्राह्मण-काल में तो रुद्र का महत्त्व और भी बढ़ता ही चला गया है। ऐति ब्राह्मण के एक दो उल्लेखों से ही रुद्र की महनीयता की पर्याप्त सूचना मिलती है। ३।३।३३ में प्रजापित से उनकी कन्या के सहगमन का प्रसंग उठाकर रुद्र की उत्पित की चर्ची को गयी है। वहाँ गौरव की दृष्टि से इनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रत्युत 'एष देवोऽमवत्' कह कर सम्माननीय शब्द ही व्यवहृत किया गया है। उपनिषदों में रुद्र की प्रधानता का परिचय हमें भली-माँति मिलता है। छात्वोध

(३१९१४), बृहदारण्यक (३१९१४), मैत्री (६१५), महानाराक्ष्ण (१३१२), कृष्टिहतापनी—(११२), क्वेताक्वतर (३१२,४), आदि प्राचीन उपनिषदों में कृत के कृष्टितापनी प्रभाव का वर्णन उपलब्ध होता है। क्वेताश्वतर में कृत की एकता, क्षित्र मिंग में निरपेक्षता, विश्व के आधिपत्य, महिंग तथा देवताओं के उत्पादक तथा क्षियं सम्पन्न बनाने के सिद्धान्तों का प्रतिपादन स्पष्ट भाषा में किया गया है। 'एको क्ष्यं न द्वितीयाय तस्यु:' (३१२)।

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः। हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो वुद्ध्या शुभया संयुनक्तु॥

—आदि श्वंताश्वतर श्रुति के प्रसिद्ध मन्त्र (३।४) इस विषय में प्रमाणरूप से वृद्वृत किए जा सकते हैं। अवान्तरकालीन उपनिषदों में अनेक का विषय रुद्ध शिव की प्रभुता, महनीयता, अद्वितीयता दर्शाना है। अतः अथर्वशिर, कठरुद्र, रुद्रहृदय, पाशुपतब्रह्म आदि शिवपरक उपनिपदों के नामोल्लेखमात्र से हमें यहाँ सन्तोष करना पढ़ता है।

प्रकृति के किस व्यक्त तथा दृश्य पदार्थ का निरीक्षण कर उसे 'रुद्र' की संज्ञा प्रदान को गई है ? ग्रंथों में सर्वत्र 'रुद्र' की व्युत्पत्ति 'रुद्' (रोना) घातु से निष्पन्न बतलाई गई है। शतपथ-त्राह्मण (६।१।३।८) में रुद्र की मनोरम कहानी दी गई है कि प्रजापति ने जब सृष्टि करना आरम्भ किया तब एक कुमार का जन्म हुआ, जो जनमते ही बपने नामकरण के लिये रोने लगा। नामकरण आगे किया गया अवस्य, परन्तु <mark>बन्म के समय ही रोदन-क्रिया के साथ सम्बद्ध होने के कारण उस कुमार का नाम</mark> 'हद्र' रखा गया ( यदरोदीत् तस्माद् रुद्रः ) । बृहदारण्यक ( ३।९।४ ) में इसी प्रकार सों इन्द्रियों तथा मन को एकादश रुद्र के रूप में ग्रहण किया गया है। इन्हें 'रुद्र' क्हने का तात्पर्य यही है कि जब ये शरीर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो मृतक के सगे सम्बन्धियों को रुलाते हैं (ते यदास्माच्छरीरान्मर्त्यादुत्क्रमन्ति रोदयन्ति । तद् यद् रोदयन्ति, तस्माद् रुद्रा इति )। पारचात्य वेदानुशाली विद्वानों ने रुद्र के प्राकृतिक आधार को ढूँढ़ निकालने का विशेष परिश्रम किया है। र हा॰ वेबर रुद्र को तूफान का देवता मानते हैं। डा॰ हिलेबान्त की सम्मिति में ये बीष्मकाल के देवता हैं तथा किसी विशिष्ट नक्षत्र से भी इनका सम्बन्ध है। डा॰ शायदेर के विचार में मृतात्माओं के प्रधान व्यक्ति को देवत्व का रूप प्रदान कर रुद्र गान लिया गया है, क्योंकि यह वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है कि मृतकों की

१. 'रुद्र' की अन्य व्युत्पत्तियों के लिये देखिए ऋ० १।१४४।१ का सायण-भाष्य ।

<sup>े</sup> इन सब मतों के लिए डा॰ ए॰ बी॰ कीथ का 'रिलिजन ऐण्ड फिलासफी आफ वेद' के पू॰ १४६-४७ देखिए।

आत्माएँ आँधि के साथ उड़कर ऊपर जाती हैं। डा० ओल्डेनवर्ग इस मत में बास्य रखते हुए रुद्र का सम्बन्ध पर्वत तथा जंगल के साथ स्थापित करना श्रेयस्कर माने हैं। रुद्र का सम्बन्ध पर्वत के साथ अवश्य है। उनकी पत्नी उमा भी हैमवती की जाती हैं। अतः इस मत के लिये भी कुछ आधार है, परन्तु इन कथनों में कल्पना का विशेष उपयोग किया है।

वस्तुतः रुद्र अग्नि के हो प्रतीक हैं। अग्नि के दृश्य, भौतिक आधार पर रुद्र के कल्पना खड़ी की गई है। अग्नि की शिखा ऊपर उठती है, अतः रुद्र के उठ्यं किंकु की कल्पना खड़ी की गई है। अग्नि वेदी पर प्रज्विलत होता है, इसी कारण शिव जल्हारों के बीच में रखे जाते हैं। अग्नि में घृत की आहुित दी जाती है, इसीिल्ये किंव के उपर जल से अभिषेक किया जाता है। शिवभक्तों के लिये मस्म धारण करने के प्रथा का भी स्वारस्य इस सिद्धान्त के मानने से भली-भाँति हो जाता है। ऋषेद (२।११६) ने 'त्वमग्ने रुद्रो' कहकर इस एकीकरण का संकेत किया है। अर्थ (७।८३) 'तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये' मन्त्र में इसी ओर इङ्गित करता है। शितप्य ब्राह्मण (३।१।३) 'अग्निवें रुद्रः अत्यन्त स्पष्ट भाषा में दोनों की एकता का प्रतिपादन कर रहा है। रुद्र की आठ मूर्तियाँ आठ भौतिक पदार्थों की प्रतिनिधि है। 'रुद्र' अग्नि है, 'श्वं' जल्रू हैं, 'पशुपित' ओषि हैं, 'उग्न' वायु हैं, 'अर्थान' बिद्रुत हैं, 'मव' पर्जन्य हैं, 'महान् देव' (महादेव) चन्द्रमा हैं, 'ईशान' आदित्य है। शत्य से पता चल्रता है कि रुद्र को प्राच्यलोग (पूरब के निवासी) 'श्वं' के नाम से तथा बाहीक (पश्चिम के निवासी) लोग 'भव' नाम से पुकारते थें, परन्तु ये सब वस्तुतः अग्नि के ही नाम हैं:—

"अग्निर्वे स देवः । तस्यैतानि नामानि शर्व इति यथा प्राच्या आवक्षले। भव इति यथा वाहीकाः । पशूनां पती रुद्रोऽग्निरितिः; तान्यस्याशान्तान्येवेतराणि नामानि, अग्निरित्वेव शान्तातमम् ।"

( शतपथ १।७।३।८)

शुक्लयजुर्वेद (३९।८) में अग्नि, अशिन, पशुपित, भव, खर्व, ईशान, महादेव, उग्र—ये सब एक ही देवता के पृथक्-पृथक् नाम कहे गए हैं। शतपथ को व्याख्या के अनुसार 'अशिन' का अर्थ है विद्युत्। इस प्रकार यजुर्वेद के प्रमाण से स्पष्ट हैं कि पृज्वीतल पर जो रुद्र देवता अग्निरूप से निवास करते हैं, आकाश में काले मेथों के बीच में चमकने वाली विद्युत् के रूप में वे ही प्रकट होते हैं। अतः रुद्र का विद्युत् का अधिष्ठाता देव मानना नितान्त उचित प्रतीत होता है।

इस विवेचन की सहायता से हम रुद्र के 'शिवत्व' को भली-मौति पहचान हेते हैं। वह भयानक पशु की भाँति उम्र तथा भयद अवश्य है, परन्तु साथ ही साथ वह अपने भक्तों को विपत्तियों से बचाता भी है तथा उनका मंगल साधन करता है। हैं। उसके पास कि त्यारण करने की शक्ति का अनेक बार उल्लेख आता है। उसके पास कि तो कि विचारण करता कि तियारण करता कि विचारण कि विचारण करता कि विचारण करता कि विचारण करता कि विचारण करता कि वि

क्व स्य ते रुद्र मृळयाकु-हँस्तो यो अस्ति भेषजो जलाषः । (ऋ० २।३३।७)

वस्तुतः अग्नि के दो रूप हैं—घोरा तनु और अघोरा तनु । अपने भयङ्कर घोर रूप से वह संसार का संहार करने में समर्थ होता है, परन्तु अघोर रूप में वही संसार के पालन में भी शक्तिमान है। यदि अग्नि का निवास इस महीतल पर न हो, तो स्थाएक क्षण के लिये भी प्राणियों में प्राण का संचार रह सकता है? विद्युत् में संहारकारिणी शक्ति का निवास अवश्य है, परन्तु वही विद्युत् भूतल पर प्रभूत जल-वृष्टि का भी कारण बनती है और जीवों के जीवित रहने में मुख्य हेतु का रूप घारण करती है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्रलय में भी सृष्टि के बीज निहित रहते हैं, संहार में भी उत्पत्ति का निदान अन्तिहित रहता है।

अतः उग्ररूप के हेतु जो देव 'रुद्र' हैं, वही जगत् के मंगल-साघन करने के कारण 'शिव' हैं। जो रुद्र है, वही शिव है। रुद्र और शिव की अभिन्नता की प्रथम सूचना ऋग्वेद में ही उपलब्ध होती है (२।३३।७)। ऋग्वेदीय ऋषि गृत्समद के साथ-साथ रुद्रदेव से हम भी प्रार्थना करते हैं कि रुद्र के बाण हम लोगों को स्पर्श न कर दूर से हो हट जायें तथा हमारे पुत्र और सगे सम्बन्धियों के ऊपर उस दानशील की देया सतत बनी रहे: (ऋ० वे० २।३३।१४)—

परि णो हेती रुद्रस्य वृज्याः परि त्वेषस्य दुर्मितर्मही गात् । अव स्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व मीज्वस्तोकाय तनयाय मृळ ॥ महतः

मक्त् देवता का सम्बन्ध रुद्र से है। रुद्र के ये पुत्र हैं। ऋग्वेद में इनका स्थान पर्यासल्पेण महत्त्वपूर्ण है। ३३ सूक्तों में स्वतन्त्र रूप से, ७ सूक्तों में इन्द्र के साथ तथा एक एक सूक्त में अग्नि तथा पूषण के साथ संयुक्त रूप से विणत होने के कारण इनके अप्वेदीय गौरव का परिचय मिल सकता है। गोरूपा पृष्टिन मक्तों की माता है। मक्त् वेवों का एक गण है जिसमें सब अवयस्क, समानचेता, समनिवास तथा समान उदय विणान वाले आता हैं। रोदसी देवी उनके रथ पर विराजमान रहती हैं और इसीलिए वह उनकी पत्नी मानी जातो हैं। रंग में ये सुवर्ण के समान, द्युतिमान, अग्नि के समान अकाशमान् तथा स्वतः प्रकाश भी हैं। वे माला, सुवर्णमय द्याप, सुवर्णमय आमूषण

तथा सुवर्णमय शिरस्त्राण घारण करते हैं। फलतः उनकी देहप्रमा आँखों को चकावीय बना देती है। उनके गर्जन तथा वायु के तुमुल घ्वनि का वर्णन मिलता है। जके प्रमाव के सामने पर्वत तथा द्यावा-पृथिवी काँपते हैं। उनका प्रघान कार्य वृष्टि करान है और जल बरसाने के समय वे विश्व को अन्धकार से ढक लेते हैं। इन्द्र के साथ इनका सम्बन्ध नितान्त घनिष्ठ है, क्यों कि वृत्र-चध के अवसर पर ये इन्द्र के प्रधान सहायक हैं। इद्र के समान उनसे भी विपत्तियों से रक्षा की तथा रोगों के निवारण के लिए औषधियों को बरसाने की भी प्रार्थना की गई है।

# पृथ्वी-स्थान देवता

ऋग्वेद के ऋषियों के अनुसार अग्नि ही सबसे महत्त्वशाली देवता है। इसका कारण स्पष्ट है। कोई भी याग अग्नि के अभाव में अनुष्ठित नहीं किया जा सकता। याग में तीन अग्नियाँ मुख्य होती हैं— गाईपत्य, आहवनीय एवं दक्षिणामि। इनमें गाईपत्य अग्नि तो सदा ही प्रज्विलत रहती है, परन्तु आहवनीय तथा दक्षिणामि को प्रज्विलत बिना किये यज्ञ-याग का सम्पादन ही असम्भव है। फलतः अग्नि की वैदिक देवताओं में प्रमुखता के विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता।

अग्नि देवता की मानवाकृति का वर्णन सामान्य रूप से यज्ञीय अग्नि को अक्ष कर किया गया है। अग्नि का पीठ घृत निर्मित है (घृतपृष्ठ); वह घृतमुख है तथा द्युतिमान् जिल्ला वाला है। अग्नि के केश तथा दाढ़ी दोनों ही भूरे रङ्ग के हैं। अग्नि के तीन सिर होते हैं। अग्नि का नेत्र घृत है। अग्नि का रथ मी है—सुनहल तथा चमकदार । दो या दो से अघिक घोड़े उस रथ को खींचते हैं। अग्नि अपने रा पर यज्ञशाला में बलि ग्रहण करने के लिए देवताओं को बैठाकर लाते हैं। वह अपने उपासकों का सर्वदा सहायक होता है, और प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर वह यजमान के पाप को दूर करता है।

अग्नि को अनेक पशुओं के समान बतलाया गया है। वह गर्जनशील वृषम के समान विणित है। उत्पत्ति के समय वह एक बछड़ा प्रतीत होता है तथा प्रज्वलित होने के समय देवताओं को लाने वाला अश्व माना गया है। उसके प्रकाश का बहुल वर्णन मिलता है। उसकी ज्वाला सौर किरणों और उषा की प्रभा तथा विद्युत की वमक के समान है। काष्ट्र तथा घृत अग्नि के भोजन हैं और आज्य उसका पेय हैं। उसकी आवाज इतनी तेज होती है मानों आकाश का गर्जन। 'घूमकेतु' उनकी विशिष्ट्या की द्योतक प्रस्थात अभिधान है। अग्नि कभी द्यावापृथिवी का पुत्र और कभी द्यो की सूनु कहा नया है। 'अपां नपात्' के रूप में अग्नि एक स्वतन्त्र देखता ही हैं। अनि का जन्म-स्थान स्वर्ग है जहाँ से मातरिश्वा ने मनुष्यों के कल्याण के निमित्त उसका इस

श्रूल पर आनयन किया। इस प्रकार यह कथा ग्रीक कथा से मिलति है। अग्नि का श्रूल पर आनयन किया। इस प्रकार यह कथा ग्रीक कथा से मिलति है। अग्नि का श्रूल सर्वातिशायी है। वह समग्र उत्पन्न प्राणियों को जानता है। इसीलिए वह श्रूलवेदाः के नाम से प्रख्यात है। वह अपने उपासकों का सदा कल्याण करता है, विश्वतः सन्तान, गाईस्थ-मंगल तथा सौख्य-समृद्धि का प्रदाता है।

अनिन हमारा सबसे निकट का देवता है। ऐतरेय ब्राह्मण के आरम्भिक वाक्य का

वही तात्पर्य प्रतीत होता है-

अनिनर्वे देवानामवमो विष्णुः परमः (अग्नि देवों में है सबसे नीचा (सबसे

निकटस्य) और विष्णु है सबसे बड़ा (सबसे दूरस्य)।

पृथ्वी पर अग्न 'अपां नपात्' (बादलों में विद्युत्) अन्तरिक्ष के देवता का तथा सूर्य बृक्षान देवता का प्रातिनिष्य करता है। आश्रय है कि सूर्य जिस प्रकार आकाश में प्रकाश तथा उष्णता का आगार है, तथा अपां नपात् अन्तरिक्ष में है, उसी प्रकार तदूप अग्नि इस पृथ्वी पर है। इन्द्र के अनन्तर अग्नि ही सर्वमान्य देवता है जिसकी स्तुति लगभग दो सौ सूक्तों में की गई है,। अपां नपात् के साथ अग्नि के तादात्म्य के विषय में ऋ खेद का यह कथन है (२।३५।१३)।

स ई वृषाजनयत् तासु गर्भं स ई शिशुर्धंयन्ति तं ।रहन्ति । सो अपां नपादनभिम्हातवर्णोऽ न्यस्येवेह तन्वा विवेश ॥

सूर्य ने वीयसेचक होकर उन जलों में गर्म को पैदा किया। शिशु रूप वह अपां नेपात् उनका दूध पीता है और वे (आपः) उसे चाटते हैं। उस अपां नेपात् ने अम्लान वर्ण होकर इस पृथ्वी पर अग्नि के रूप में प्रवेश किया। प्रतीत होता है मानों वह दूसरे शरीर से हो।

ऋग्वेद अन्नि के साथ पिता का सम्बन्ध स्थापित करता है। जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए 'सूपायन' सुन्दर रूप से प्राप्ति का विषय बन जाता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे लिए बनो। हमारे कल्याण के लिए सर्वदा हमारे साथ रहिये—

स नः पितेव सूनवेऽन्ने सूपायनो भव । सचस्वा नः स्वस्तये (१।१।९)

बृहस्पति

यह देवता ११ सूक्तों में स्वतन्त्र रूप से और अन्य दो सूक्तों में इन्द्र के साथ संयुक्त रूप में विणत है। इनका दूसरा नाम ब्रह्मणस्पति ( = मन्त्र के पति ) भी है। इनके शारीरिक चिह्नों का विशेष परिचय नहीं मिलता। उनकी तीखी सीगें तथा काली पीठ है। वे स्वयं सुवर्ण के समान देदीप्यमान हैं। हाथ में धनुष-बाण तथा सुनहला परशु है। उनके रथ को लाल रंग के घोड़े खींचते हैं और वे दैत्यों का नाश कर गोष्ठों को

खोल देते हैं तथी आलोक का जगत् में आनयन करते हैं। सब प्रार्थनाओं तथा मनों के प्रेरक होने से बृहस्पति के बिना यागानुष्ठान एक निष्फल ब्यापार है। इन्द्र के साब अधिकतर संयुक्त रूप से प्रशंसित होने के कारण इन्द्र के अनेक विशेषण, शैक्षे मध्यन् (दानशील) तथा वच्ची, इन्हें प्रकृत्या प्राप्त हैं। इसी कारण गृहा के भीतर छिपी हुई गायों के निष्कासन-व्यापार से इनका भी सम्बन्ध है। गायन करते वाले (ऋक्वता) गणों से घिरा हुआ बृहस्पति बल नामक असुर को अपने गर्जान से काइ डालता है, गायों को बाहर निकाल देता है, अन्धकार को दूर भगा देता है तथा फ़ाइ का अविभवि करता है। अपने उपासकों को वह दीर्घ आयु प्रदान करता है—यह कहना व्यर्थ है।

'बृहस्पित' का प्रथम अंश वृह् (वर्धन) घातु से निष्पन्न 'वृह्' शब्द का षष्टी एक चचन है। फलतः इस पद का अर्थ है—मन्त्र या प्रार्थना का अधिपित। वृहस्पित अग्नि के प्रतीक प्रतीक प्रतीक होते हैं। अग्नि के समान ये भी यज्ञानुष्ठान के ऊपर शास्त्र करने वाले एक दिव्य ऋत्विज् हैं। हिन्दू धर्म के विकास-काल में ये वृहस्पित हैं। गणपित (=गणेश) के रूप में स्वीकृत किये गए हैं। गणपित के स्यूलकाय गणांक रूप से अनेक आलोचकों को भ्रम हुआ करता है कि ये वस्तुतः अनार्यों की देव-मण्डली से गृहीत देवता हैं; परन्तु ऋग्वेद के प्रामाण्य पर यह तथ्य पृष्ट नहीं होता। गणों के अधिपित होने से बृहस्पित ही 'गणपित' के अभिधान से मण्डित हैं। बृहस्पित तथा इन्द्र दोनों अगिरस-गण के साथ गायों की प्राप्ति के लिए संबद्ध हैं (११६२१३)। इन्हें नगणों का आधिपत्य गणपित का गणपितत्व है। बृहस्पित से यह भव्य प्रार्थना सुप्री की और दानस्तुति की स्वीकृति तथा शत्रुओं से धन के हरण के लिए की गई है (ऋ॰ वे॰ ४।५०११)—

बृहस्पत इन्द्र वर्धतं नः सचा सा वां सुमितिभूत्वस्मे । अविष्टं घियो जिगृतं पुरंधीर्जंजस्तमयों वनुषामरातीः॥

हों सोम

ऋ ज्वेद में सोमयाग प्रधान अनुष्ठान के रूप में. गृहीत था। इसलिए सोम की महत्ता अग्नि से किञ्चित् ही न्यून है। लगभग १२० सूक्तों में इनकी स्तुर्व उनकी महत्ता का परिचायक है। इसकी मानवाकृति के चिन्ह वरुण तथा इत की अपेक्षा कम विकसित हैं। सोमरस के चुलाने के प्रकार का वर्णन पीछे किया गया है। साथ ही साथ मन्त्रों में उस आनन्दोल्लास की भी प्रचुरता हमें उपलब्ध होती है, जब इन्द्र सोमपान से मत्त होकर वृत्र-वध के लिए रणक्षेत्र में उस

रै. द्रष्टव्य बलदेव चपाघ्याय—भारतीय धर्म और दर्शन, पृ० ५८-६७ बीखम्म प्रकाशन, वाराणसी, १९७७

ता है। यद्यपि साधारणतः सोम (अवेस्ता के हुओम) पर्वतों पर उसने वाला बताया बाता है, तथापि उसका वास्तव निवास स्वर्ग में है। सोम स्वर्ग का पुत्र है, स्वर्ग का दुख है तथा स्वर्ग में वह शुद्ध किया जाता है, वह स्वर्ग का पित है और उसका वास-स्वान उच्चतम स्वर्ग है और यहीं से वह इस भूतल पर लाया गया था। गृष्टा के द्वारा स्वर्ग है लिए सोम के आनयन की कथा दो सूक्तों (४।२६, ४।२७) में विणित है। अमृत-प्रदायी होने से वह 'वनस्पित' कहलाता है। वह राजा है। मानवों तथा देवों का अधिपित है: चन्द्रमा के साथ उसका समीकरण ऋग्वेद तथा अथवं में दृष्टिगोचर होता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में यह सिद्ध घटना है। सोम की यह प्रार्थना कितनी सुन्दर मान्ना में है (ऋ० वे० ८।४८।४)—

शं नो भव हृद आ पीत इन्दो पितेव सोम सूनवे सुशेवः। सखेव सख्य उरुशंस धोरः प्र ण आयुर्जीवसे सोम तारीः॥

सोम नामक लता का रस निकाल कर देवताओं को अपंण किया जाता था। सोम चुलाने को 'सवन' नाम से पुकारते हैं। ऋग्वेद में सोम 'मौञ्जवत' कहा गया है (ऋग्वेद १०।३४।१) जिससे उसके उत्पत्तिस्थल का पता मिलता है। गन्धार में 'मूजवत' पर्वत पर यह लता उगती थी, परन्तु आर्यगण ज्यों-ज्यों पूरव की ओर बढ़ते गये, इसका मिलना कठिन होता गया। इसीलिए सोम खरीद कर उपयोग में लाया जाता था। इसकी दुर्लभता के कारण ही पूर्तिका नामक लता उसका प्रतिनिधित्व करती थी। सोम की महत्ता का परिचय इस घटना से भी लग सकता है कि ऋग्वेद का एक पूरा मण्डल (नवम मण्डल) इसी की स्तुति में प्रयुक्त है और इसीलिए वह 'पवमान मण्डल' के नाम से प्रख्यात है।

सोम का रस निकाल कर देवों को अपित किया जाता था तथा उसका अविशष्ट भाग यजमान को भी पीने के लिए 'हविः शेष' के रूप में दिया जाता था। इसके पीने से अमरत्व की सद्यः प्राप्ति होती थी। इस विषय में ऋग्वेद का स्पष्ट कथन है— (ऋग्वेद, अष्टक मण्डल ४८ सू॰)—

> अपाम सोमममृता अभूम अगन्म ज्योतिरविदाम देवान्॥

आशय है—यजमान का कथन है कि हमने सोम का पान किया, हम अमर हो गये, हमने दिव्य ज्योति को प्राप्त किया और देवताओं के पास तक पहुंच गये। सोम के पीने से होनेवाले अपूर्व आनन्दोल्लास का वर्णन ऋग्वेद के इस प्रतिख सूक्त (नवमा मण्डल, ११३ सू०) में मिलता है। एक दो मन्त्रों को देखिये—

यत्र ज्योतिरजंस्रं यस्मिन् लोके स्वर्हितम् तिस्मिन् मां धेहि पवमानामृते ल्येके अक्षित इन्द्राय इन्दो परिस्रव ॥ जिस लोक में किसी प्रकार न्यून न होने वाली ज्योति रहती है, जिस लोक में क्रें रखा हुआ है, उस क्षीण न होने वाले अमृत लोक में मुझे रख दो। ए इन्दु (सोब), इन्द्र के लिए प्रवाहित हो।

यत्रानन्दारच मोदारच मुदः प्रमुद आसते। कामस्य यत्राप्ताः कामाः तत्र माममृतं कृषि इन्द्रायेन्दो परिस्रव॥

जिस लोक में—स्वर्ग लोक में—आनन्द, मोद, मुद, प्रमुद का निवास है, बिस लोक में समस्त मानव की कामना में परिपूर्ण हो जाती हैं, उस लोक में मुझे बक्क बनावो।

सोमरस के पान से उत्पन्न लोकातीत आनन्द का यह वर्णन है। यज्ञ में सोमस् के पीने से यजमान को उस अलौकिक लोक की प्राप्ति होती है जहाँ आनन्द का बसंद निवास है तथा अन्यून अमरत्व का आवास है। उपनिषदों में ब्रह्म की प्राप्ति है उत्पन्न आनन्द का हो यहाँ संकेत है। यह कोई लौकिक आनन्द न होकर लोकातीत आनन्द की मन्य झाँकी है।

प्रतीत होता है कि इस आनन्दोल्लास के प्रदाता होने के कारण ही सोम बौर चन्द्रमा का समीकरण किया गया है। निशाकर वस्तुत काल के मापक होने के कारण ही 'मास' शब्द के द्वारा अभिहित होता है और आह्लादक होने से वह 'चर्च कहलाता है। (चिंद आह्लादे धातु से निष्पन्न होने से)। कालिंदास ने इसीब्स चन्द्र को 'प्रह् लादनं ज्योतिः कहा है (रघुवंश १३ सर्ग, ४१ लोक)। इसी प्रह् लादनं प्योतिः कहा है (रघुवंश १३ सर्ग, ४१ लोक)। इसी प्रह् लादनं धर्म की एकता के कारण ही चन्द्रमा भी 'सोम' कहलाने लगा और सोम के लिए प्रयुक्त 'इन्दु' शब्द भी उसके लिए प्रयुक्त हो चला।

# (३) यज्ञ-संस्था

यज्ञ वैदिकधर्म का मेरदण्ड है। अग्नि में नाना देवताओं को उद्दिश्य क्षयवा सोमरस का हवन यज्ञ के नाम से अभिहित किया जाता है। ब्राह्मण-मन्त्रों में यज्ञ संस्था का साम्राज्य है तथा उसके नाना अनुष्ठानों का इतना सूक्ष्म तथा कितृ वर्णन है कि आलोचक को आश्चर्य-चिकत हो जाना पड़ता है। इस संस्था का सर्वाङ्ग नूर्ण विवेचन श्रीत तथा गृह्मसूत्रों की सहायता से ही हो सकता है। इसका पूर्ण वैश्व वहीं दृष्टिगोचर होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में वैदिक कर्म पाँच भागों में विभक्त हैं अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु तथा सोम, परन्तु स्मृति तथा कल्प ग्रंथों से स्मार्त और श्रोत कर्मों की सम्मिलित संख्या २१ मानी गई है। वैदिक कर्म के तीन प्रकार तथा अवान्तर प्रकारों का निर्देश इस प्रकार हैं—

(क)पाक-यज्ञ संस्था—औपासन होम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिक श्राह्म

श्ववणा, शूलगव = ७

(ख) हिवर्यंज्ञसंस्था—अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, आग्रयण, चलुर्मास्य, निरूढ-

(ग) सोम संस्था-अग्निष्टोम, अत्यश्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय,

अतिरात्र, आसोर्याम = ७

अग्नि मुख्यतया दो प्रकार का होता है - स्मार्तीग्न तथा श्रौताग्नि । इनमें प्रथम क्रिन का स्थापन प्रत्येक विवाहित व्यक्ति को करना चाहिए। उस गृह्याग्नि में क्रिय-माण यज्ञ 'पाकयज्ञ' के नाम से अभिहित होतें हैं। अन्तिम दो प्रकार की यागसंस्थाओं का सम्बन्ध श्रीताग्नि से हैं। अग्न्याधान करने वाला व्यक्ति ही इन यज्ञों का अधिकारी होता है। अग्नि के आधान का अधिकार पच्चीस से ऊपर चालीस साल से पूर्व उम्र बाले सपत्नीक व्यक्ति को है तथा स्थापन करने पर उसे यावज्जीवन अग्नि की उपासना करते रहना अनिवार्य होता हैं। श्रौतअग्नि के चार प्रकार हैं-(१) गाईपत्य (२) बाहवनीय, (३) दक्षिणाग्नि, (४) सम्याग्नि । इन्हीं में नाना होमद्रव्यों के प्रक्षेप का विधान है। (१) अग्निहोत्र प्रतिदिन प्रातः तथा संघ्याकाल में अग्नि की उपासना है. विसमें मुख्यतः दुग्ध की तथा गौणतः यवागू, तण्डुल, दिध तथा घृत की आहित दी बातो है। (२) दर्शपूर्णमास याग क्रमशः अमावस्या तथा पूर्णिमा में किया जाता है। दर्श में आग्नेय परोडाश याग, इन्द्रदेवताक दिघद्रव्यक याग तथा इन्द्रदेवताक प्योद्रव्यक याग में तीन याग होते हैं। पौर्णमास में अग्निदेवताक अष्टाकलाप पुरोडाश याग. अनिषोमीय आज्यद्रव्यक उपांशुयाग तथा अग्निषोमीय एकादशकपाल पुरोडाश याग-ये तीन याग होते हैं। इस प्रकार छः यागों की समष्टि दर्शपूर्णमास के नाम से प्रसिद्ध है।

- (३) अग्रयण इष्टि—नवीन उत्पन्न द्रव्य (धान तथा यव) से शरद् तथा वसन्त में इष्टि विहित है। द्रव्य हैं पुरोडाश तथा चरु। यह नित्य इष्टि है जिसके अनुष्ठान के अनन्तर ही अहितारिन नए अन्न को खाता है।
- (४) चातुर्मास्य—चार-चार मासों में अनुष्ठेय होने के कारण इसका यह नाम-करण है। इसमें चार पर्व होते हैं—(१) वैश्वदेव पर्व, फाल्गुनी पूर्णिमा को अनुष्ठेय। (२) वश्ण-प्रधास—चार मास बीतने पर आषाढ़ी पूर्णिमा में अनुष्ठेय पर्व। (३) साकमेष—चार मासों के अनन्तर कार्तिकी पूर्णिमा में अनुष्ठेय। (४) शुनासीरीय—फाल्गुन शुक्ल प्रतिपद् को अनुष्ठेय चतुर्थ पर्व। इसी क्रम से पुनः इसका आवतंन प्रति वर्ष होता है।
- (५) निरूढपशु—प्रतिवत्सर वर्षा ऋतु में करना चाहिए। कहीं-कहीं उत्तरायण ज्या बिनणायन के आरम्भ में दो बार भी विकल्प से अनुष्ठान विहित है। द्रव्य है अप और वह भी प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्युत उसके वपा, हृदय, वक्षः, यक्नत् आदि नाना अक्षें का होम इन्द्राग्नि, सूर्य अयवा प्रजापित के उद्देश्य से अग्नि में विहित है। खदिर

अथवा बिल्व रे निर्मित यूप में छाग को बाँघकर 'संज्ञपन' करते हैं (संज्ञपन' का वर्षे है शस्त्रघात के बिना ही पशु का मुँह बन्द कर श्वास रोकने से मारना)। तदनन्तर अङ्ग-विशेषों को निकाल कर अग्नि में हवन किया जाता है।

- (६) सौत्रामणी—(सुत्राम्णः इयमिति सौत्रामणी इिंटः) : यह भी पशुमान का ही एक प्रकार हैं। स्वतन्त्र तथा अङ्गभूत होने से यह दो प्रकार को होती है, जिनमें स्वतन्त्र याग में ब्राह्मणमात्र का तथा अङ्गभूत में क्षत्रिय और वैश्य का अधिकार माना जाता है। पशु तीन होते हैं—अज, मेष तथा ऋषभ और देवता भी यथाईकम अधिवनौ; सरस्वती तथा इन्द्र होते हैं। 'सौत्रामण्यां सुराग्रहः' एकान्त नियम नहीं है। अतः आपस्तम्ब श्रीत-सूत्र (१९।२।२३) में 'पयोग्रहा वा स्युः' नियम विकल्पतः मिलता है। इसिलए पयोग्रहण का भी विधान न्याय्य है। इसके भी कई प्रकार हैं।
- (७) पिण्डिपतृ-यज्ञ-नाम से ही पता चलता है कि पितरों के उद्देश्य से यज्ञ का विद्यान होता है। हिनः संस्था के ये ही सात यज्ञ विहित हैं।

#### सोम याग

सोमयाग ही आर्यों का अत्यन्त प्रसिद्ध याग है। पारसी लोगों में भी यह प्रचित्र था। यह बहुत ही विस्तृत, दीर्घकालोन तथा बहुसाधनव्यापी व्यापार है। इसके प्रधानतः कालगणना की दृष्टि से तीन प्रकार हैं—

(१) एकाह—एक दिन में साध्य याग। (२) अहीन—दो दिनों से लेकर १२ दिनों तक चलने वाला याग। (३) सत्र—१३ दिनों से आरम्भ कर पूरे वर्ष तक तथा एक हजार वर्षों तक चलने वाला याग। द्वादशाह दोनों प्रकार का होता है— अहीन तथा सत्र भी।

सोमलता के रस की आहुति देने से यह सामयाग कहलाता है। सोम के रूपण तथा प्रभाव का वर्णन ऊपर विस्तार के साथ किया गया है। आज यह लता भारतवर्ण में उपलब्ध नहीं है। अतः उसकी कोई प्रतिनिधि 'पूतीका' नामक लता का आजकत प्रयोग होता है। इसमें १६ ऋत्विजों का कार्य होता है। मुख्य ऋत्विजों के तीन-तीन सहायक होते है।

अग्निष्टोम—यज्ञायज्ञा वो अग्नये' (ऋ० ६।४८। १; साम मन्त्रसंख्या ३५) ऋचा पर साम-गान 'अग्निष्टोम' कहलाता है । इस साम के अतिम होने से यह याग कहलाता है 'अग्निष्टोम संस्था' और लघुता की दृष्टि से केवल अग्निष्टोम। 'संस्था' का अर्थ है 'अन्त'। अग्निष्टोम हो इसमें सबसे अतिम साम होता है। यही इस नामकरण का हेतु है। यह याग पाँच दिनों तक चलता है। ऐष्टिक वेदि में आनुषङ्गिक इष्टियों का तथा सौमिक वेदि पर प्रधान इष्टियों का अगृष्टान

किया जाता है। प्रकृति याग होने से इसका विशेष महत्त्व है। १२ शस्त्रों का प्रयोग सकी विशिष्टता है।

उक्थ्य-उक्थ्य नामक साम से समाप्य याग । इसमें पूर्व याग से तीन कस्त्र अधिक होते हैं । अतः शस्त्रों की संख्या १५ होती है । ये अधिक तीनों शस्त्र उक्थ्यशस्त्र

बहुलाते हैं।

बोडशी—इस दृष्टि में उक्थ्य के अनन्तर एक बोडशी नामक स्तोत्र और भी विद्यान रहता है। पनद्रह स्तोत्रों को गिंभत कर एक अधिक स्त्रोत की सत्ता इसकी विश्विष्टता है। यह स्वतन्त्र क्रतु नहीं है, इसीलिए अन्निष्टोम के समान इसका अनुष्ठान

प्यम् रूप से नहीं होता ।

अतिरात्र — षोडशीस्तोत्र के अनन्तर अतिरात्र -संज्ञक सामों का गायन इस याग के अन्त में होता है। इसीलिए यह 'अतिरात्र' के नाम से प्रख्यात है। अब तक निर्दिष्ट इन चारों यागों का सामूहिक अभियान 'ज्योतिष्टोम' है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।११) के अनुसार तिवृत, पञ्च दश, सप्तदश तथा एकविश-इन चारों स्तोमों को 'ज्योतिः' पद के द्वारा संकेतित किया जाता है और इन यागों में इन्हीं की प्रधानना होने से यह नामकरण है।

अत्यिग्निष्टोम—यह याग है जिसमें अग्निष्टोम के अनन्तर बिना किये ही शोडशी का विधान किया जाता है। गाजपेय तथा आप्तोयमि—पूर्वोक्त ज्योतिष्टोमों में आवापोद्वाप से निष्पन्न नवोन संस्थायें हैं। इन सबकी प्रकृति होने से 'अग्निष्टोम' का ही विशेष वर्णन श्रोत-सूत्रों में अत्यिष्टिक उपलब्ध होता है। सोम का त्रिषवण होता है—प्रातः सवन, माध्यिन्दिन सवन तथा सार्यं सवन। सवन कर्म ही 'सुत्या' के नाम से अभिहित होता है। इन यागों के अतिरिक्त अन्य यागों में गवामयन (सत्र), वाजपेय, राजसूय तथा अश्वमेघ मुख्य हैं। श्रे

व्रात्यस्तोम—सावित्री अर्थात् गायत्री से पतित ब्राह्मण और क्षत्रियों को व्रात्य गम से पुकारते थे। जो नाम मात्र के ब्राह्मण (ब्रह्मबन्धु) और क्षत्रिय (क्षत्रबन्धु का राजन्यवन्धु) थे और पीढ़ियों से वैदिक संस्कारों से रहित थे, उनकी झुद्धि व्रात्य स्तोम में की जाती थी और फिर वे व्यवहार के योग्य हो जाते थे। कात्यायन श्रौतसूत्र के २२ बच्याय (कंडिका ४) में व्रात्य स्तोम का प्रकरण उपस्थित किया गया है। इस प्रसंग भें 'व्रात्यधन' की गणना की गयी है जिसमें व्रात्यों का वेश एवं सामग्री की वस्तुओं

<sup>े.</sup> विशेष के लिए द्रष्टव्य—विद्याघर अग्निहोत्री रचित 'कातीत्र श्रौत-सूत्र' को सरला व्याख्या की भूमिका (पृष्ठ ४२-७५); चिन्नस्वामी शास्त्री रचित 'यज्ञप्रकाश' (कलकत्ता); रामेन्द्रसुन्दर त्रिवेदी रचित 'यज्ञकथा' (बंगाला, कलकत्ता से प्रकाशित)। है वै व सार्व

नी गिनती की गई है। ब्रात्यस्तोम यज्ञ के अन्त में दक्षिणा दान के समय में विधान है कि ये व्रात्यधन मगधदेशीय ब्रह्मबन्धु को दिये जाँय अथवा उन लोगों को दे कि जाँय तो ब्रात्य आचरण से अभी विरत न हुए हों। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रात्यक्षेत्र तो ब्रात्य आचरण से अभी विरत न हुए हों। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रात्यक्षेत्र तो ब्रात्यस्तोम के अन्त में ब्रात्यभाव से रहित होकर शुद्ध, व्यवहार-योग्य हो जाते थे। अत्यव उनके पापमय जीवन के चिन्हों को उन लोगों को देने की व्यवस्था है जो अपने पुरानी दशा के अनुयायी हों। अत्रिय तो दान लेने का अधिकारी नहीं होता, फला ब्रात्य क्षत्र बन्धु अपना दान मगधदेशीय ब्रह्म बन्धु को दे देता था। कात्यायन योत सुत्र का यही विधान है।

व्रात्यधन के अन्तर्गत निम्नलिखित वस्तुयें परिगणित की गई हैं -

(१) तिर्यं इन उप्णीषम्—टेढ़ां बँघी हुई पगड़ी; (२) प्रतोद—तीखी नोक की चावुक, जैसी वैल हाँकने वाले रखते हैं; (३) ज्याह्योडोऽयोग्यं घनुः (विना प्रत्यंचका वेकार धनुष); (४) वासः कृष्णशंकद्व (काले सूत से बनी हुई कबरें रंग की या कार्त किनारेकी घोती); (५) रथ—जो मार्ग-कुमार्ग में जा सके, जिसमें लकड़ी के पट्टे विष्ठे हों तथा जिसमें कुछ आचार्यों के मत में काँपते हुए दो घोड़े या दो खच्चर जूते हो। (६) निष्को राजतः (चाँदी का बना हुआ गन्ने का चाँद) (७) मेड़ की दो छालें (जिनके दोनों पाक्वों में सिलाई हो और जो काले तथा सफंद रंग की हों) ये छाले उस ब्रात्य के होती हैं जो सबसे नृशंस (निर्दय अथवा प्रसिद्ध) या सबसे घनवान् या सबसे बढ़ा विद्वान् हो। यह ब्रात्यस्तोम में गृहपित बनाया जाता है। दूसरे ब्रात्यों के केवल एक हैं। छाल होती है और रस्सी के समान मोटे किनारे वाली, काली या लाल पाड़ की, दे छोरकी घोती होती है। (८) दामनी हे (कमर या पेट को बाँघने के दो रस्से) (९) हो जूते (जिनके चमड़े के कान हो, पंजाबी जूतों की तरह)।

पञ्चािन—यज्ञ में पञ्चािनयों में आहुति-प्रदान मुख्यतया विहित है। यिक दृष्टि से पञ्चािनयों के नाम तथा वेदी पर निर्दिष्ट स्थान इस प्रकार है—थीं अिन वह है जिसमें श्रीत-सूत्रों के द्वारा प्रतिपादित यागानुष्टान विहित हैं। ये संख्या तीन हैं—आहवनीय, गाहंपत्य और दक्षिणािन; इनकी स्थापना एक ही दिन में के जाती है। प्रत्येक अग्नि का कुण्ड भिन्न-भिन्न आकार का होता है। आहवनीय का कुण्ड होता है चौकोर, गाहंपत्य का गोलकार और दक्षिणािन का अर्धन्द्राकार। इनमें मुख्य अग्निकुण्ड आहवनीय है जिसमें देवताओं के उद्देश्य से आहुति प्रदान के जाती है। गार्हपत्य-अग्नि साधारणत्या हिन के पाक के लिए व्यवहृत होती है और इसमें पत्नीजन्य होम (पत्नी-संयाज आदि) किये जाते हैं। दक्षिणािन में पितृकर्म के साधारणतः व्यवस्था मान्य है। श्रीत-कर्म के लिए श्रोतािन की आवश्यकता होती है साधारणतः व्यवस्था मान्य है। श्रीत-कर्म के लिए श्रोतािन की आवश्यकता होती है और स्मार्त कर्म के लिए एकमात्र गृह्यािन अग्रवश्यक होती है। इस गृह्यािन में गृह्या

१. द्रष्टव्य चन्द्रघर गुलेरी—गुलेरी ग्रन्थ प्रथम खण्ड पृ० १८४-१८५

मूत्रों के द्वारा विहित कर्म, जैसे औपासन होम आदि, का अनुष्ठान विहित होता है। सभ्याग्नि इन पूर्वोक्त चारों अग्नियों से पृथक पंचम अग्नि है। इसका श्रौतसूत्र में ही विधान है। इसे सभामण्डप में स्थापित करना पड़ता है और इसीलिए इसे सम्य (सभा + यत्) नाम से अभिहित किया जाता है। याज्ञिकों की ये ही पञ्चाग्नियाँ होती हैं। पञ्चाग्नियों के इतर नाम भी शास्त्रों में उपलब्ब होते हैं। उपनिषदों में पञ्चाग्निवद्या के प्रसंग में पञ्चाग्नि का वर्णन है। भागवत में वानप्रस्थ आश्रमी को पञ्चतपा नाम से अभिहित किया गया है (ग्रोष्मे पञ्चतपा वीर वर्णस्वासारषाण् मृतः, भाग ४।२३।६)। यहाँ पञ्चाग्नि-साधन का उल्लेख है जिसमें चारों दिशाओं में बार अग्नि (भौतिक) को तथा आकाश में सूर्य को पञ्चम अग्नि के रूप में ग्रहण किया गया है। अग्नियों का सम्बन्ध पञ्चकोणों से भी है और इसी आधार पर आगे वर्णन दिया गया है।

पञ्चाङ्ग-साधन-शतपथ-न्नाह्मण में यज्ञ पञ्चाङ्ग सम्यन्न कहा गया है। यज्ञ के इस पञ्चाङ्ग का निर्देश अधोलिखित रूप में समझना चाहिए।

- (१) देवता—एक आत्मा की विभिन्न विभूतियाँ ही देवता है। देवता को तीन भिण्यों में विभक्त किया जाता है—आजानज देवता, कमें देवता तथा आजान देवता। इनमें आजानज देवता तथा कमें देवता कमें फल के भोक्ता होते हैं तथा दिव्य लोक में रहकर अपने कृतकर्म का फल-भोग करते रहते हैं। आजान देवता की स्थिति इनसे भिन्न होतो है। ये देवता मृष्टि के आदिकाल में उद्भूत हुए हैं (जैसे—सूर्य चन्द्र, वायु, इन्द्र आदि)। ये स्तुति और आहुति से प्रसन्न होते हैं तथा कर्म का फल भदान करते हैं। वे दिव्य, साकार और ऐस्वर्य-सम्पन्न होते हैं, तथा सिद्ध योगियों के साथ एक समय में अनेकत्र प्रकट होने की क्षमता भी रखते हैं।
- (२) हिवर्द्रव्य—आजान देवताओं को यज्ञ में आहुति में दिया जानेवाला पदार्थ कहलाता है। आहुति का प्राचीन वैदिक अर्थ है आह्वान, आहुति यज्ञों में देवताओं को मन्त्रों के द्वारा वृलाया जाता था और वे प्रत्यक्ष होकर अपना भाग ग्रहण करते थे, परन्तु प्रचलित अर्थ है—द्रव्य का वह भाग जो देवतादिकों को अर्पण किया, जाता है 'आहुति' कहलाता है। 'अग्निमुखा वै देवाः' के नियमानुसार आग में दी गयी बाहुति वस्तुतः देवताओं के मुख में ही दी जाती है। याज्ञिक लोगों का सिद्धान्त है कि अग्नि में प्रविष्ट होनेपर आहुति अमृत के रूप में परिणत हो जाती है और अमृत-भोजी देवों के लिए वह जीवनाधार पदार्थ बन जाती है।

(३) मन्त्र—मननाद् वै मन्त्राः । मन्त्र का मन्त्रत्व उसके मन्त के कारण है।

रे. एकैका देवता बहुमी रूपैरात्मानं प्रविभज्य बहुषु यागेषु युगपदङ्गतां गच्छतीति,

परैक्च न दृश्यते, अन्तर्धानादिक्रियायोगात् । (१।३।२७ व्र० सू० शाङ्करभाष्य)

0

मन्त्र शक्तिसम्पन्न वह शब्द-राशि है जिसके प्रभाव से हिव देवताओं के पास गोय रूप में प्रस्तुत होती है। मन्त्र दैतन्यात्मक होते हैं; मीमांसा की दृष्टि में मन्त्र हो देवताओं का विग्रह होता है।

- (४) ऋत्विक्—यज्ञ के लिए आमन्त्रित तथा तत्कार्य कराने में निष्णात ब्राह्मण 'ऋत्विज् कहलाता है। ये चार प्रकार के होते हैं और एक-एक वेद के साथ सम्बद्ध होकर उसकी सहायता से अपना यज्ञीय कार्य निष्पादन करते हैं:--
  - (क) होता-ऋग्वेद के द्वारा देवताओं का यज्ञ में आहान करता है।
  - (ख) अध्वर्यु-यजुषों के द्वारा यज्ञ में होमादि का अनुष्ठान करता है।
  - (ग) उद्गाता—सामों को उच्चस्वर से गायन करता है।
- (घ) ब्रह्मा—अथर्ववेद के साथ सम्बद्ध होने पर भी अन्य वेदों का भी ज्ञाता होता है और यज्ञ के विविध कर्मों का निरीक्षण इसका प्रधान कार्य होता है। इन चारों में प्रत्येक के सहायक तीन-तीन ऋत्विक् होते हैं और इस प्रकार महत्त्वपूर्ण यज्ञ में पोड्य ऋत्विजों का रहना अनिवार्य होता है। इनमें प्रत्येक के निर्दिष्ट कार्य पृथक्-पृथक् होते हैं, जिनका विवरण श्रीत-सूत्रों में विस्तार से दिया गया है।
- (५) दक्षिणा-यज्ञ के अन्त में ऋत्विजों को पारिश्रमिक के रूप में दिया गया द्रव्य 'दक्षिणा' कहलाता है। 'निर्दक्षिणो हतो यज्ञः' के अनुसार दक्षिणा देना यज्ञ की पूर्णता के लिए नितान्त आवश्यक होता है। दक्षिणा सर्वोत्तम द्रव्य से दी जाती है। इसके लिये वैदिक युग में ग्राय से बढ़कर पूततम पदार्थ अन्य नहीं था। इसलिए गाय ही दक्षिणा में दी जाती थो। 'दक्षिणा' गो का पर्यायवाची माना जाता था ("दिक्षणाहु नीयमानास श्रद्धा आविवेश"—कठोपनिषद् )।

इन पाँचों अङ्गों की समग्रता तथा विशुद्धि यज्ञ की पूर्णता के लिए आवश्यक मानी जाती थी। यदि इन अंगों में से किसी एक में थोड़ी भी त्रुटि हो जाती थी, तो यज्ञ का अभीष्ट फल प्राप्त नहीं होता था। प्रत्येक अंग का विस्तार भी उपलब्ध होता है। जैसे—मन्त्र की उच्चारण विधि, उसका प्रकार, अनुष्ठान के अवसर पर विधिक् ृप्रयोग आदि । इसीलिए यज्ञ प्राचीन युग में अपने पूर्ण विस्तार तथा वैभव के साथ सम्यन्न होता था।

### यज्ञ का रहस्य

बाह्य रूप से देखने पर यज्ञ तो केवल किसी देवताविशेष के लिए द्रव्य का अर्वि में प्रक्षेप हैं; परन्तु यह विलक्षण रहस्य से संवलित है। जिस कर्म से शुद्धि—देह शुद्धि इन्द्रिय शुद्धि, अहंकार शुद्धि और चित्त शुद्धि होतो है; जिस कर्म का फल स्वार्ध नहीं, पदार्थ होता है; जिस कर्म से नया आवरण नहीं बनता; प्रत्युत पहिले का अवरण क्षीण हो जाता है, जो मार्ग जीव को क्रमशः कल्याण के मार्ग में अप्रसर होते में

बहुयता देता है और अन्त में महाजान तक प्राप्त कराता है—वही येज है। गीता के बहुयता दिल्काम भाव से किया गया, फलाकांक्षा से रहित योगस्य कर्म या स्वामावसिद्ध कर्म ही यज्ञ कहलाता है। इस यज्ञ से उत्पन्न फल की यथार्थता समझने के लिए त्याग व्या ग्रहण के सिद्धान्त को भली-भाँति समझना चाहिए। त्याग और ग्रहण—ये दोनों कर्म के झंग हैं। जो असार होने से हेय है, उसका त्याग करना तथा सारवान् होने से बो उपादेय है, उसका ग्रहण करना—ये दोनों क्रियायें ही यज्ञ के स्वरूप की प्रति-वादिका हैं। क्रिया-कौशल से शुद्धागुद्ध-मिश्रित पदार्थ से क्रमशः अगुद्ध अंश का त्याग तथा गुद्ध अंश की वृद्धि होती है। यज्ञ के द्वारा इस रहस्य का उद्धादने सिद्ध होता है।

बहिर्याग के रहस्य को समझना अन्तर्याग के रूप को समझने से सिद्ध होता है। अज्ञान को निरस्त कर ज्ञान तथा महाज्ञान की प्राप्ति करना हो यज्ञ का उद्देश्य है। बनि में देहाभिमान को हवन कर शुद्ध सत्त्व में प्रतिष्ठित होना यज्ञ का प्रवान उद्देश्य है। चैतन्य के विकास के पाँच स्तर हैं, जो कोषों के साथ सम्बद्ध हैं। ये कोष पाँच हैं, बो क्रमश उच्च से उच्चतर चैतन्य की वृद्धि के सूचक हैं। कोषों के नाम हैं— अनमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय। ज्ञान की विभिन्न भूमियाँ होती हैं, जिनमें निम्न से होकर उच्च भूमि में प्रतिष्ठित होना जीवन का सदुद्देश्य है। जिस भूमि में स्थूल देह में आत्मप्रतीति होती है वही निम्नतम भूमि है। अन्नमय कोप स्थूल हैं। पहले इस कोष से अभिमान निकलकर प्राणमय कोप में जाता है। देह का सारभाग वीर्य है। सप्तवातुमय अन्नमय कोष के सारभूत वीर्य (बिन्दु) का दोहन कर उसके अनुरूप अन्नि में आहुति देनी पड़ती है, तब प्राणमय कोष के चैतन्य की अभिवृद्धि होती है। प्रथम कोपस्य बिन्दु की आहुति द्वितीय अनि में पड़ती है। उसका बोजोमय सारभाग प्राणमय कोष की पुष्टि करता है। देह का प्रथम अमृत बीर्य है, जो अन्नमय कोष का पोषक है; दितीय वीर्य ओज है, जो प्राणमय कोष का पोपक होता है। इस ओज को भी शुद्ध करने की आवश्यकता होती है, और जब तक यह बोज विशुद्ध नहीं वनता, तव तक वह मनोमय कोष को पुष्ट नहीं कर सकता। इसे तृतीय अग्नि में हवन करना पड़ता है, तब ओज का मिलनाँश दूर हो जाता है और वह निर्मल होकर मनोमय कोप की सम्पुष्टि करता है। मन संकल्प-विकल्पात्नक होंने से मिलनांश से संबलित होता है। मन का विकल्प अंश उसके मालिन्य का सूचक हैं और यह दिकल्प अंग्र सामान्यतः मन के साथ सर्वदा जड़ित होता है। चतुर्धी बिन में मन की आहुति दी जाती है जिससे उसका विकल्प अंश दूरीभूत हो जाता है बीर संकल्प विद्युद्ध होकर शेप रह जाता है। यही है विज्ञान, जो विज्ञानमय कोप का आधारमूत चैतन्य होने से उसकी पृष्टि करता है। विज्ञान में भी अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों विद्यमान रहते हैं। अनुकूल ज्ञान सुख है और प्रतिकूल ज्ञान दुःख। अनुकूलवेदनीयं सुखम्; प्रतिकूलवेदनीयं दुः त्वम् । प्रतिकूलता ही विज्ञान का मल है और इस मल की विशुद्धि के लिए पञ्चम अग्नि में विज्ञान की आहुति दी जाती है। तव यह विशुद्ध विज्ञान आनन्दरूप में परिणत हो जाता है। यही पञ्चम अमृत है, जो आनन्द कोष का उपजीव्य है। उसमें मल न होने से उसका शोधन नहीं होता। यह नित्य, अमृत और अक्षय है। साधारणतः अब आहुति देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मलिन अंश के अभाव में आहुति का प्रसङ्ग ही नहीं उठता; तथापि यहाँ एक और आहुति दी जाती है, वह है 'ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम्' के द्वारा लक्षित आहुति। आनन्दमय कोष भी तो अन्ततः कोषों के ही मीतर गणनीय होता है, अतएव उसका भी अतिक्रमण अपेक्षित होता है। अब आता है एक ओर आत्म-समर्पण और दूसरी ओर होता है पूर्ण आत्म-स्वरूप में प्रतिष्ठा। इस समय आत्मा अपने अनविद्यन पूर्ण सिच्चदानन्द रूप में प्रतिष्ठित होकर विद्योतित होता है। आत्मज्योति के प्रादुर्भीव की यही दिव्य दशा है।

जीव को भगवान् के चरणारिवन्द में अपना सर्वस्व समर्पण करना होता है। दुःख तथा सुख; हेय तथा उपादेय; मृत्यु तथा अमृतत्व इन सबका समर्पण अनन्त ब्रह्माण्डनायक भगवान् के चरणों में करने से ही जीव का परम कल्याण सम्पन्न होता है। यज्ञ
आत्म-बिल्ह्प है। उसके द्वारा मिलन अंश का त्याग कर शुद्ध अंश का ग्रहण किया
जाता है। अन्ततः विशुद्ध सत्त्व में आत्म। प्रतिष्ठित होता है। यज्ञ की चरम आहुति
या पूर्णाहुति ग्रहण करने की क्षमता न तो किसी लौकिक अग्नि में है, और न किसी
अलौकिक अग्नि में ही; यह तो विशुद्ध अमृत है। एकमा न ब्रह्माग्नि में—विशुद्ध चैतन्य
रूप अग्नि में—ही उस परम अमृत के धारण करने की क्षमता है। उसमें अग्नि और
सौम एकाकार होते हैं। चैतन्य और आनन्द का पूर्ण सामरस्य हो जाता है। शिव
तथा शक्ति की पूर्ण समरसता उल्लिसत हो उठती है। कामेश्वर तथा कामेश्वरी का
अभिन्न आलिङ्गन, जो शाक्तागमों का अन्तिम लक्ष्य है उसी समय सम्पन्न होता है।
इसी का नाम परिपूर्ण सत्य है। पञ्चाग्नियों में आहुति-दानरूप यज्ञ का यही चरम
पर्यवसान और अन्तिम लक्ष्य है।

यज्ञ का एक अन्य प्रयोजन भी है, और वह है जगत्-चक्र के यथावत् संचरण के लिए साधन जुटाना। सृष्टि के कार्य में यज्ञ का ही साधन आवश्यक होता है। यह एक वैदिक तत्त्व है जिसका विवरण पुरुषसूक्त में और परिवर्धन श्रीमद्भगवद्गीता ( तृतीय अध्याय, क्लोक १०-१६ ) में उपलब्ध होता है। प्रजापित ने भूतों की सृष्टि तथा यज्ञ का सर्जन एक साथ किया और देवमानवों के परस्पर साहाय्य-भाव का अद्यो उसी आदिकाल में स्थापित किया। इस चक्र की किंद्रयों का रूप देखिए—संसार में जीव ही अपने स्वरूप से प्रधान हैं। इन जीवों की सृष्टि होती है अन्त से, अन उत्पन्न होता है पर्जन्य से ( मेघ वृष्टि से ) और पर्जन्य उत्पन्न होता है यज्ञ से, यह

इसन होता है कर्म से और कर्म उत्पन्न होता है ब्रह्म से और ब्रह्म उत्पन्न होता है

बार परमेश्वर स।

पारस्परिक भावना ही इस विश्व-चक्र के संचरण का मूल तत्त्व है। देवता तथा

पारस्परिक भावना ही इस विश्व-चक्र के संचरण का मूल तत्त्व है। देवता तथा

प्रात्व—दोनों की परस्पर भावना से ही यह विश्व चलता है और इस भावना का

प्रकृत साधन है—यज्ञ। यज्ञ के द्वारा हो मनुष्य देवताओं का आहार प्रस्तुत करता है

बिससे वे पुष्ट होते हैं और देवता मानवों के कल्याणार्थ नाना कर्मों का सम्पादन स्वयं

करते हैं। भगवान् के सच्चे भक्तों का कभी अमङ्गल नहीं होता। उनकी प्रतिज्ञा ही

है—म मे भक्तः प्रणश्यित (= मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता)। स्वार्थ से लिए जीना

पापमय है—केवलाघो भवित केवलादी (= जो व्यक्ति अपने लिए ही केवल भोजन

पकाता है वह पाप का भागी होता है)। जिसका जीवन परमार्थ में व्यतीत होता है,

बो शुद्र स्वार्थ से ऊपर उठ कर परोपकार के साधन में निरत रहता है उसका योग
स्वार्थ में ही आसक्त होता है; जो भगवान् के द्वारा परिचालित मङ्गलमय यज्ञमय

स्वार्थ में ही आसक्त होता है; जो भगवान् के द्वारा परिचालित मङ्गलमय यज्ञमय

स्वार्य में ही आसक्त होता है; जो भगवान् के हारा परिचालित मङ्गलमय यज्ञमय

स्वार्य में ही आसक्त होता है; जो भगवान् के हारा परिचालित मङ्गलमय यज्ञमय

सहीं है। फलतः यज्ञ की आराधना करना मानव के मङ्गल का प्रधान पन्या है।

भगवान् का यह मङ्गलमय उपदेश यज्ञ की उपादेयता का मूल मन्त्र है:—

देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः॥ (गोता ३।११)

### स्वर्ग की कल्पना

यज्ञ का प्रधान फल स्वर्ग की प्राप्ति है। नाना उद्देश्यों से भी अनेक यज्ञों का सम्मादन किया जाता है, परन्तु स्वर्ग ही उसका सर्वोत्तम तथा परममंगलमय उद्देश्य है। इस्वेद के सूक्तपञ्चक (१०।१४-१८) के अनुशीलन से मृत्यु तथा भविष्य जीवन की वैदिक मान्यताओं से हमें परिचय प्राप्त होता है। श्वसंस्कार के लिए अग्निदाह ही श्रेष्ठ उपाय माना जाता था और इसलिए अग्नि शव को पितृलोक तथा देव-लोक तक पहुँचाता है। प्रेत के लिए स्वर्ग तक जाने का रास्ता बहुत दीर्घ है जिस पर

१. 'कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि' में ब्रह्म का अर्थ कुछ विद्वान् वेद मानते हैं, परन्तु 'ब्रह्म' का अर्थ प्रकृति मानना ही उचित है। 'मम योनिर्महद् ब्रह्म' (गीता १४१३) में ब्रह्म का यही अर्था 'प्रकृति' है। रामानुज ने इस अर्थ को स्वीकार किया है। शान्तिपर्व का कथन है—''अनु यज्ञं जगत् सर्वम्, यज्ञश्चानु जगत् सदा'' (शान्ति० २६७३४), अर्थात् यज्ञ के पीछे जगत् है और जगत् के पीछे यज्ञ है। जगत् ही प्रकृति है। अतः 'ब्रह्म' का प्रकृति अर्थ करने से इस वाक्य का यथार्थ तात्पर्य निकलता है।

सिवता प्रेतात्माओं को राह दिखलाता हुआ ले जाता है। (ऋ० ११३५) तथा पूज् उनकी रक्षा करता है (६१५४)। चिता जलने के पहिले प्रेत-पुरुष की पत्नी, को शव के साथ लेटी हुई थी, उठती है और उसका धनुष हाथ से हटा लिया जाता है। यह इसकी सूचना है कि प्राचीनतर काल में पत्नी तथा धनुष दोनों ही शव के साथ जला दिये जाते थे। पितरों के मार्ग पर चलकर प्रेत की आत्मा प्रकाशमान लोक में प्रवेश करती है और पितरों के साथ साक्षात्कार करती है। वहाँ उच्चतम लोक में यम पितरों के साथ बैठकर आनन्द में कालयापन करते हैं।

यम (अवस्ता 'यिम') प्रथम मानव हैं जिन्होंने मानवों के लिए पितृलोक में जाने का मार्ग खोज निकाला है (यमो नो गार्तु प्रथमं विवेद—ऋ० १०।१४।२)। उसी लोक में हमारे पूर्व पितृगण प्राचीनकाल में गए हैं तथा उसके अनन्तर भावे पुरुष अनेक मार्गों से उसो लोक में जाते हैं। यम विवस्वात् के पुत्र होने से 'वैवस्ता' कहलाते हैं। यम के लिए 'राजा' शब्द का प्रयोग अनेकत्र किया गया है, व्यक्त स्प से 'देव' का नहीं। पितृलोक के मार्ग में यम के शबल दो कुत्ते रहते हैं, जो सरमा के पुत्र, चार नेत्र वाले (चतुरक्षौ), मार्ग के रक्षक (पथिरक्षी) तथा मनुष्यों ५र पहरा देनेवाले ( नृचक्षसौ ) हैं । प्रेतात्मा को इनसे वच कर जाने का उपदेश दिया गया है। दीर्घ नासिका वाले (उरूणसौ), प्राण के संहारक (असुतृपौ) तथा नाना वर्ण वाले ( उदुम्बली ) — ये सारमेय यम के दूत बतलाये गये हैं। ये मनुष्यों में घूमते हैं तथा पितृलोक में जाने वालों को ढूँढ़ा करते हैं। पितृलोक प्रकाशमान देदीप्यमान लोक है जहाँ यम पितृ लोगों के साथ आनन्द में मग्न दीखते हैं। पितरों के अनेक गण होते हैं जिनमें अङ्गिरस, नवग्वा, अथर्वण, भृगु तथा वसिष्ट मुख्य माने जाते हैं। ये सोमख के अभिलाषुक हैं तथा मर्त्यलोक में प्रस्तुत आहुति के लिए सदा लालायित रहते हैं। उनसे यज्ञ में आने, सोम पीने तथा उपासकों की रक्षा के करने के लिए नाना प्रकार को प्रार्थनायों की गई हैं (ऋ० वे० १०।१५।१)---

असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु वितरो हवेषु ॥

पितरों के नाना प्रकार हैं—अवर (नीचे रहनेवाला), पर तथा मध्यम, प्राचीन तथा नवीन। हम पितरों को न भी जानें, परन्तु अग्नि सब को जानता है।

क स्वर्ग की घारणा बड़े ही सुन्दर तथा प्रकाशमय रूप में की गई है। उस लोक में यम वृष्ण तथा पितरों के साथ निवास करते हैं। वहाँ मनुष्य को अमरत्व प्रदान करने के लिए कश्यप ऋषि प्रार्थना करते हैं—"यत्र राजा वैवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः।"

तत्र माममृतं कृषि'' (९।११३।८) वहाँ दिन, रात और जल सब सुन्दर तथा आनन्ददायक होते हैं (१०।१४।९) वहाँ मनुष्य को बलिष्ट सुन्दर शरीर प्राप्त हो जाता है तथा इस शरीर की रोग-व्याधि; दुबँलता तथा त्रुटियाँ सब दूर हो जाती हैं। पुण्य-कार्य करनेवाला प्राणो अपने सम्पादित इष्ट (यज्ञ) तथा पूर्त (कुँबा हो होती

श्राहि स्मृति-निर्दिष्ट कार्य) के फल को प्राप्त कर लेता है, तथा पितरों और यम से मिलकर आनन्द भीग करता है (ऋ॰ १०।१४।८)। प्रेतात्मा भौतिक प्रकाशमान अरोर से युक्त होकर स्वर्ग में सोम, सुरा, मघु, दुग्च तथा घी जैसी भौतिक वस्तुओं से है आनन्द नहीं उठाता, प्रत्युत प्रेम करने के लिए स्त्रियों की भी वहाँ बहुलता होती है (स्त्र्गों लोके बहुल्ले णमेषाम्—अथवं ४।३४।२)। वहाँ गाना तथा बाजा का भी आनन्द है। वहाँ अश्वत्थ वृक्ष है जिसके नीचे यम देवों के साथ पान करते हैं (ग्रास्मिन् वृक्षों सपलाशों देवों: संपिबते यमः—ऋ॰ १०।१३५।१)। कास्प्रेन् से सम्यन्त समस्त अभिलाषा तथा आनन्द से परिपूर्ण स्वर्ग की कल्पना नितान्त सुन्दर तथा आकर्षक है। निरक को कल्पना स्पष्टतः ऋग्वेद में नहीं दोखती, परन्तु अथवं (१२।४।३६) में 'नारक लोकं' की कल्पना स्पष्टतः स्वर्गलोक की मावना से विपरीत कित्यत की गई है। इस प्रकार स्वर्ग की वैदिक कल्पना बड़ी उदात्त है और आगों वैसे आशावादी प्राणियों के लिए नितान्त उचित तथा सुन्दर है।

नरक—अधर्म के आचरण करनेवाले जीवों को यातना भोगने का मरणोपरान्त लोक है। 'नरक' की कल्पना का विकसित रूप हमें पुराणों में उपलब्ध होता है, परन्तु वैदिक साहित्य में भी नरक की कल्पना का अभाव नहीं है। अधर्ववेद (२।१।४।२; ५।१९।३) में नरक स्वर्ग से विपरीत यम के क्षेत्ररूप में अभीष्ट है, जहाँ राक्षसियों और अभिचारिणियों का आवास रहता है और जिसकी स्थित पाताल लोक (अघोगृह) में मानी गई है। ब्राह्मण-साहित्य में परलोक में दण्ड की घारणा जब विशेष रूप से विकसित हुई, तब नरक में यातना के भोगने का भी विकास सम्पन्न हुआ। पुराणों— विशेषतः विष्णुपुराण (२।६।१—२९) तथा श्रीमद्भागवत (५।२६।१-३७) में नरक का विशेष विवरण उपलब्ध होता है।

उपसंहार

वेद अनन्त हैं तथा गम्भीर हैं और वह अब तक नाना विचारवाले विद्वानों को प्रेरणा तथा स्फूर्ति देता आया है। यास्क के समय में ही इसके गम्भीर अर्थ की व्याख्या नाना सम्प्रदाय के वेदज्ञों ने अपनी दृष्टि से की और आज भी इसके मन्त्रों के तात्पर्य को समझने तथा समझाने के लिए नाना शैली पुरस्कृत की जा रही है और प्रत्येक शैली एक नवीन अर्थ का उन्मेष करती है। वेद इस विशाल ब्रह्माण्ड में अनेक प्रकार से जागरूक

रे. अथर्व० ५।४।२; कौषितिक उप० (१।३) में इस वृक्ष का नाम तिल्य या तिल्प है तथा व्राह्मलोक में विरजा नदी, सायुज्य नगर, अपराजित प्रासाद आदि का भी उल्लेख यहाँ मिलता है। इसका वर्णन वैष्णवों के साहित्य में विशेषरूप से मिलता है, देखिए ब्रह्मसंहिता (पूना)।

रे सर्वान् कामान् यमराज्ये वशा प्रदद्वेष दुह्त । ( अथवं० १२।४।३६)

अथाहुर्नारकं लोकं निरुन्धानस्य याचितम् । (वही )

तथा नाना अभिन्यक्तियों में प्रकाशशील एक अचिन्त्य शक्ति का शाब्दिक उन्मेप है वर्णमय विग्रह है। वह तर्क की कर्कश पद्धति पर व्याख्यात सिद्धान्तों का समुच्या नहीं; अपि तु वह प्रातिभचक्षु से साक्षात्कृत तथ्यों का प्रशंसनीय पुंज है। वैदिक युग के मनीषियों तथा लोकातीत आर्षचक्षुर्मण्डित द्रष्टाओं की वाणी में सार्वदेशिक तथा सार्वकालिक नैतिकता और धर्म की मूल प्रेरणाओं का स्फुरण हो रहा है, जो आज मो विश्व के मानवों को सन्मार्ग पर ले जाने की क्षमता रखता है। वैदिक ऋषियों की दृष्टि में वर्ष ही जीवनयात्रा का मुख्य उपयोगी साधन है। 'सुगा ऋतस्य पन्थाः' ( क्रु॰ ८।३।१३) = धर्म का मार्ग सुगम है। 'सत्यस्य नावः सुकृतमपीपरन्' (ऋ॰ ९।७३।१) = सत्य की नाव धर्मात्मा को पार लगाती है। वेद अध्यात्म के साथ व्यवहार का परलोक के साथ इहलोक का मंजुल सामञ्जस्य अपने भव्य उपदेशों से प्रस्तुत करता है। वेद का सर्वातिशायी क्लाघनीय धर्म यज्ञ है। यज्ञ ही मानव को दूसरे मानव के प्रति मैत्री के सूत्र में बांघने वाला कर्म है। वेद मनुष्यों को कर्मठ, देशमक्त तथा परोपकारी बनने की शिक्षा देता है। वह स्वावलम्बी मानव के मूलमन्त्र का रहस्य बतलाता है— 'न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः' ( ऋ० ४।३३।११ ) = बिना स्वयं परिश्रम भ्रि देवों का मैत्री प्राप्त नहीं होती है। वह सम्पत्ति को मानवों में बाँट देने की शिक्षा देवा है- 'शतहस्तः समाहर सहस्रहस्तः संकिर' ( अथर्व ० ३।२४।४ ) = सैकड़ों हायों हे इकट्ठा करो और हजारों हाथों से बाँट दो।

'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति' का शिक्षंक वेद अद्वैतवाद का महनीय उपदेश ग्रन्थरत्न है। प्राणिमात्र में एक हो चैतन्य व्यास हो रहा है। प्राणिमात्र को परसर में बन्धुता की महनीय भावना से ओत-प्रोत होना चाहिए। इस भावना की प्रेरण देनेवाले अथर्व ऋषि का यह याक्य वर्तमानकाल के मानवों के लिए आदश मन्द्र होना चाहिए—

सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः। अन्योऽन्यमभिनवत वत्सं जातमिवाध्न्या।।

( अथर्व पिप्पलाद ५।१९।१)

。 यह संज्ञान स्क्त (अथर्व ३।३०) मानवों के परस्पर सौहादं, सहानुपूर्वि तथा मैत्री को मानव समाज के लिए आदर्श बतलाने वाला एक नितान्त क्लावनीय सूक्त है जिसके भावों को समझना तथा अपने जीवन में उतारना संसार के प्राणियों की कल्याण-साधक है।

वेद में विश्वबन्धुत्व की परिकल्पना एक अनोखी वस्तु हैं। वेद मानवमात्र के लिए कल्याण की भावना को अग्रसर करता है। वैदिक प्रार्थनाओं में व्यष्टि के ही लिए नहीं, प्रत्युत समष्टि के लिए मंगल भावना का स्पष्ट तथा विशद निदर्शन हैं। वैदिक

श्रीप व्यक्ति तथा समाज से ऊपर उठकर समस्त विश्व की सुखसमृद्धि एवं मंगल के भित्रत ही प्रार्थना करता है। मन्त्रों का प्रामाण्य इस विषय में अक्षुण्ण है—

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद् भद्रं तन्न आसुव ( ज्ञु० यजु० ३०।३ )

हे देव सविता, समस्त पापों को हमसे दूर करो। हमारे लिए जो भद्र वस्तु हो— क्याणकारी पदार्थ हो, उसे हमें प्राप्त कराइये।

विश्वशान्ति और विश्ववन्धुत्व की उदात्त भावना से ओतप्रोत वैदिक मन्त्री में शिष्मात्र में परस्पर सौहाद, मैत्री तथा साहाय्य की भावना की उपलब्धि नितान्त वामाविक है (शु० यजु० ३६।१८)—

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे

आशय बड़ा ही सुन्दर है। मित्र की दृष्टि से मैं सब प्राणियों को देखूँ और हम बब रोग मित्र की दृष्टि से परस्पर में एक दूसरे को देखें। वेद का महत्त्व ऐसी ही इदात भावनाओं की सृष्टि में है।

वेद इ.पौरुषेय है, वेद नित्य है, वेद रहस्यमय है; वेद का ज्ञान गम्भीर है। वह किस में सवंत्र व्यापक परम चैतन्य का आभामय शाब्दिक विग्रह है। वह देश तथा काल से अतीत है। वह किसी एक मानव-समाज का ग्रन्थ नहीं है। वह विश्व मानव सक्त्याणाधायक ग्रन्थरत्न है। व्यवहार का उपदेष्टा है। वह अध्यात्म का शिक्षक है। वह परमज्योतिमंय प्रभु का प्राणियों के लिए मधुर सन्देश है। उसकी उपासना अवन्त सर्वशक्तिमान् अचिन्त्य शक्तिशाली भगवान् के मंगलमय साक्षात्कार कराने कि क्वार्य होती है। उस परम कर्णावतार भगवान् से हमारी विनम्न प्रार्थना है कि हैं वह सुबुद्धि दे जिससे हम इस वेदवाणी को समझें, गूढ़ रहस्य को ह्दर्यंगम करें, ज्यका आचरण कर हम अपने जीवन को मङ्गलमय बनायें तथा इस जन्म को सार्थक सिंद करें।

समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। ॐ तत् सद् ब्रह्मापंणभस्तुः (ऋ०१०।१९१।४)

# परिशिष्ट

# वैदिक व्याकरण और स्वरप्रक्रिया व्यक्तियों को उच्चारण-सम्बन्धी विशेषता एँ

स्वर्वर्ण

उदात्तादि स्वरों की सत्ता वैदिक भाषा की एक विशेषता है। लोकिक संस्कृत में उदात्तादि स्वरों का महत्त्व नहीं होता, परन्तु वैदिक भाषा में स्वरवर्णों का उच्चारण उदात्तादि स्वरों में से किसी न किसी के साथ ही होता है। उदात्तादि स्वर स्वरवर्णों के घर्म हैं। ये संक्षेप में तीन कहे जा सकते हैं—उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनके अतिरिक्त एक 'प्रचय स्वर' भी होता है। ये स्वर प्रायः अर्थ समझ ने में भी सहाक होते हैं। इनका विस्तार से वर्णन आगे किया जायगा।

मात्रा—स्वरों के उच्चारण में मात्रा का भी विचार होता है। मात्रा उच्चारण का काल बतलाती है। ह्रस्व स्वर-वर्णों का उच्चारण एक मात्रा काल में होता है। 'मात्रा-ह्रस्व'—ऋ॰ प्रा॰ पटल १ सू॰ २७)। दीर्घ स्वर-वर्ण का उच्चारण दो मात्रा काल में होता है। 'द्वे दीर्घः—(ऋ॰ प्रा॰ प॰ १ सू॰ २९)। प्लुत स्वर-वर्ण का उच्चारण तीन मात्रा काल में होता है। 'तिस्नः प्लुत उच्यते स्वरः'—(ऋ॰ प्रा॰ प॰ १ सू॰ ३०)। ऋक्-प्रातिशाख्य में 'अधः स्विदासी ३ त्, उपरि स्विदासी ३ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्यासी ४ त् विद्य

अनुनासिकीकरण—पद के अन्त में आनेवाले प्रथम आठ स्वर-अर्थात् अ, बा, इ, ई, उ, ऊ; ऋ और ॡ-अवसान (अन्त) में हों तो अनुनासिक हो जाते हैं। बैसे 'ईड्यो नूतनैरुतें' (ऋ॰ १।२।२), 'इन्दवो वामुशन्ति हि' (ऋ॰ १।२।४) (ऋ॰ प्रा० प० १ सू० ६३), परन्तु यह नियम शाकलशाखा में नहीं माना जाता। उस शाखा में केवल प्लुत स्वर यदि अवसान में हो तो उसे अनुनासिक किया जाता है (ऋ॰ प्रा० प० १ सू० ६४)।

अनुस्वार आदि — ऋक्-प्रातिशाख्य के अनुसार अनुस्वार में स्वर और गड़िन दोनों के धर्म हैं। इसीलिये इसे स्वर और ग्यंजन से भिन्न वर्ण माना गया है। 'अनुस्वारी ग्यंजनं वा स्वरो वा (ऋ॰ प्रा॰ प॰ १ सू॰ ५)। इसका उन्नारण नासिका से होता है। 'नासिक्ययमानुस्वरान्' (ऋ॰ प्रा॰ प॰ १ सू॰ ४८)। आंकिंक इसका उन्नारण शुद्ध नहीं होता। 'सिंह' का उन्नारण 'सिह्व' किया जाता है। ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार विसर्ग, जिह्नामूलीय और उपध्मानीय व्यंजन हैं। 'वर्षं

बेपो ब्यंजनान्येव' (ऋ० प्रा० प० १ सू० ६), तथा 'उत्तरेऽब्टा ऊष्माण" (ऋ० प० १ सू० १०)। विसर्गों के उच्चारण का स्थान कण्ठ माना गया है। प्रश्वमपञ्चमी च द्वा ऊष्मणाम्' (ऋ० प्रा० प० १ सू० ३९ । इनके उच्चारण में श्री आजकल कुछ दोष था गया है। विसर्गों के अन्त में लोग 'ह' की व्विनि निकालते है। जिह्वामूलीय का उच्चारण जिह्वामूल से (ऋ० प्रा० प० १ सू० ४१) और उपध्मानीय का उच्चारण आष्ट से माना गया है। (ऋ० प्रा० प० १ सू० ४७)। अहि सुमूलीय और उपध्मानीय से विसर्ग भिन्न पदार्थ है। विसर्ग के उच्चारण के बाद मुझ खुला रहता है, परन्तु जिह्वामूलीय के बाद गला और उपध्मानीय के बाद ओष्ट

#### व्यञ्जन वर्ण-

लौकिक संस्कृत के सभी व्यंजन वर्ण वैदिक संस्कृत में भी हैं। उनके अतिरिक्त 'ल' और 'ळ्ह' दो व्यंजन वैदिक संस्कृत में अधिक हैं। दो स्वरों के बीच में आनेवाला 'ड' 'ल' हो जाता है। वही 'ड' यदि 'ह' के साथ आवे तो 'ढ' होकर 'ळ्ह' हो जाता है। ऋ॰ प्रा॰ प॰ १ सू॰ ५२)। यह विशेषता ऋग्वेद के ही मंत्रों में पाई जाती है, व्यर्व के मंत्रों में यह परिवर्तन नहीं होता। वहाँ ड तथा ढ अपरिवर्तित रहते हैं। वैसे 'इळा साळ्हा' इन उदाहरणों में 'इ' और 'आ' के बीच में आनेवाला ड 'ळ' और 'ढ' लह' हो गया है। 'वीड्वङ्क' और 'मीड्वान्' का 'ड' और 'ढ़' दो स्वरों के बीच न होने से परिवर्तित नहीं होता, परन्तु 'विड्वङ्क' को यदि अवग्रह के साथ पढ़ा जाय तो उसका भी 'इ' 'ळ्' हो जाता है। जैसे—'वीळुऽअङ्कः'।

यम—वैदिक भाषा में अनुनासिक स्पर्श-संज्ञक वर्ण ('क' से 'म' तक, वर्गों के पंचम वर्गों को छोड़कर) अनुनासिक स्पर्श-संज्ञक वर्ण (वर्गों के पञ्चम वर्ण) के परे खिते अपने-अपने यम हो जाते हैं। जैसे 'पिलक्नीः' में 'क्' के बाद 'न' हं, इसिलये उसका उच्चारण 'क्" होता है, 'मुमुच्महें' में 'च्' के बाद 'म' है, इसिलये उसका उच्चारण 'च्" होता है। यमों की संख्या वर्गों के आधार पर बीस है (ऋ० प्रा० प० रे सू० ५० पर उब्बट-भाष्य); परन्तु वर्गों में स्थान के आधार पर वे चार ही माने बाते हैं। इनका उच्चारण ना सका से होता है (ऋ० प्रा० प० १ सू० ४८)।

क्रम—वैदिक भाषा में उच्चारण के समय परिस्थिति-विशेष में व्यंजन वर्णी को दित्व हो जाता है। इस दित्व को क्रम कहते हैं। इसके बहुत से नियम और जिक्के अपवाद ऋक्प्रातिक स्थि में दिए हैं। परिचय के लिए कुछ नियम यहाँ दिये विते हैं:—

(१) स्वर और अनुस्वार के बाद आने वाले संपुक्त वर्ण के आदि के व्यञ्जन को दित्व हो जाता है, यदि वह विसर्ग के बाद न आया हो; जैसे—आत्वा रथं यथोतपे (ऋ०८१६८११)। यहाँ 'आ' स्वर के बाद आने वाले 'त्वा' संयुक्त वर्ण के आदि है व्यञ्जन 'त्' को दित्व हो गया है। सोमानं स्स्वरणम् (ऋ०११९८१)। यहाँ भं के अनु स्वार के बाद आनेवाले 'स्व' संयुक्त वर्ण के आदि के व्यञ्जन 'स' को दित हुआ है। यदि उपर्युक्त व्यञ्जन सौष्म वर्ण हो तो उसका अपने आदि के साव उच्चारण होता है। जैसे—अञ्झातेव पुंसः ; ऋ०१।१२४।७) यहाँ 'अ' स्वर के वाद 'भ्रा' संयुक्त वर्ण है। उसके आदि का व्यञ्जन 'म' सोष्म वर्ण हैं। उसका अपने पूर्व वर्ण 'के साथ उच्चारण होता है। यहाँ 'पूर्व वर्ण' का अर्थ है अपने वर्ग में अपने पूर्व का वर्ण। प वर्ग में 'ब' पहिले आता है, बाद 'भ'।

(२) स्वर के बाद आनेवाल संयोगादि रेफ के बाद व्यञ्जन वर्ण को दिल होता है। जैसे—अर्द्ध वीरस्य (ऋ० ७।१८।१६)। यहाँ 'अ' स्वर के बाद के संयोगादि रेफ के बाद के 'घ' को दित्व हुआ है। 'घ' सोष्म है, इसलिए उसका उच्चारण अपने पूर्व वर्ण 'द' के साथ होता है,।

(३) स्वर के वाद आनेवाले संयोगादि 'ल' के बाद के स्पर्श वर्ण ('क' से भ तक) को द्वित्व होता है। 'परं रेफात्' = ऋ० प्रा० प० ६ सू०५) जैसे महत्त- दुल्टबं स्थिवरम् (ऋ० १०।५१।१) यहाँ 'उ' स्वर के बाद 'ल्' के बाद 'रं को द्वित्व हुआ है।

(४) ऊष्म वर्ण के बाद आनेवाले वर्ग के प्रथम और दितीय स्पर्ध वर्णों के विकल्प से दिल्व होता है। (ऋ० प्रा० प० ६ सु०)। जैसे — प्रास्तौदृष्वी जा ऋषं कि (ऋ० १०।१०५।६)। यहाँ ऊप्म वर्ण 'सू' के वाद वर्ग के प्रथम स्पर्ध 'तृ' की दिल

हुआ है। जब दित्व नहीं हुआ होता तव 'प्रास्तीदृत्पीजा' होता है।

(५) संयुक्त वर्ण के आदि के अनुपद ऊष्म वर्ण को विकल्प से दिख होता है [ऋ० प्रा॰ प॰ ६ सू॰ ९]। जैसे—ह्ह्वयाम्याग्निम् [ऋ० १।३५।१]। यहां हैं संयुक्त वर्ण है। इसके आदि का 'ह' अनुपय है, अर्थात् उसके पहिछे कोई वर्ण नहीं है। उसे दित्व हुआ है। जब दित्व नहीं होता तब 'ह्वयाम्याग्निं। होता है।

(६) हस्व स्वर के बाद आनेवाले अथवा 'मा' के बाद आनेवाले 'छ' को बहि वह संयुक्त वर्ण के आदि का हो या न हों, द्वित्व होता है [ऋ० प्रा० प० ६ सू० १ और १३]। जैसे— उपच्छाया मिव घृणेः (ऋ०६।१६।३८)। यहाँ 'छ' तंपृक्त वर्ण के आदि का नहीं है। तुच्छ्यैनाभ्विपहितं यदासीत् (ऋ० १०११९१३)। यहाँ 'छ' संयुक्त वर्ण के आदि का है। मा च्छेद्य रहमीं रिति (ऋ० १।१०९१३)। यहाँ 'मा' के बाद 'छ' को दित्व हुआ है। सोध्म वर्ण होने से प्रथम 'छ' का बही जाता है।

(७) शाकल-शाखा में ये विघान प्रायः नहीं लागू होते (ऋ० प्रा॰ ६.१४)। बी

स्वार्थं यथोतपे (ऋ०८।६८।१) के स्यान पर आ त्वा रथं यथोतये ही होता है (इष्टब्य ऋक्प्रातिशास्य के उक्त सूत्र पर उब्बट का भाष्य)।

ŀ

I

स्वारभक्ति—स्वर के बाद आनेवाले रेफ से परे यदि व्यञ्जन हो तो रेफ से ऋकार-वर्णा स्थरभक्ति उत्पन्न होतो है (ऋ० प्रा० प० ६ सू० ४६)। यह रेफ और व्यक्तन के वीच होती है। स्वरभक्ति का अर्थ है स्वर-प्रकार (ऋ ० प्रा० प० १ सू॰ ३२ पर उव्वट-भाष्य )। यह दो प्रकार की होती है-द्राधीयसी और ह्रस्वा जिस स्वर भक्ति के बाद श, प और ह आवे वह द्राघीयसी कहलाती है (ऋ े प्रा॰ प् ६ सू ४८)। जैस — यद्यद् किह् किह् चित् (ऋ०८।७३।५)। यहाँ रेफ से स्वरभक्ति उत्पन्न होती है और उसके बाद 'ह' है, अतः यह द्राधीयसी स्वरभक्ति है। यदि स्वरभक्ति के बाद श, ष, स और ह को द्वित्व हुआ हो तो उनके पूर्व की स्वरभक्ति ह्रस्वा होत्ती है। जैसे-वर्ष्यान् (ऋ० ५।८३।३) यहाँ रेफ के बाद 'ष्' है। उसे द्वित्व हुआ है। अतः उसके पूर्व के रेफ से उत्पन्न होनेवाली स्वरभक्ति ह्रस्वा है ज, प, स और ह को छोड़कर अन्य किसो वर्ण के पहले की स्वरभक्ति ह्रस्वा होती है। जैसे-अर्चन्त्यर्कमिकणः (ऋ०१।१०।१)। यहां स्वरभक्ति के बाद 'च' और 'क' वर्ण हैं। अतः यह स्वरभक्ति ह्रस्वा है। द्राधीयसी स्वरमक्ति के उच्चारण का काल बर्घमात्रा है (ऋ० प्रा० प० १ सू० ३३) ह्रस्वा स्वरभक्ति का उच्चारण काल पाद मात्रा है ऋ ० प्रा० प० १ सू० ३५ )। स्वरभक्ति जिस व्यञ्जन से उत्पन्न होती है उस व्यञ्जन के सहित वह पूर्व स्वर का अंग होतो है।

अभिनिधान—वर्णों का संघारण और श्रुति का संवरण अभिनिधान कहलाता है (ऋ० प्रा० प० ६ सू० १७)। यह उच्चारण की स्पष्टता के लिए संयुक्त वर्णों का विच्छेद हं। यह संधि कार्य हो जाने पर स्पर्श वर्ण और रेफ को छोड़कर अन्तस्य वर्ण को दूसरा स्पर्श वर्ण परे रहते होता। जिसे—अवाँग् देवा अस्य (ऋ० १०११२९१६)। यहां 'अर्वाक्' के 'क्' को 'ग्' करना संधि-कार्य है। उसके हो जाने पर 'ग' को 'ग्दे' संयुक्त वर्ण से तोड़कर अलग कर लिया गया है। 'ग्' और 'दे' बीच सूक्ष्म विराम है। गकार को दकार से थोड़ा पृथक् कर और गकार की घ्वनि को कुछ दवाकर उच्चारण करना चाहिये। यही अपूर्ण उच्चारण 'अभिनिधान' है। उप मा पड् द्वाद्वा (ऋ० ८। १८।१४) यहां 'इ' पर अभिनिधान है। 'उल्कामिव' और 'दिधकाव्णः' में कम्यः 'ल् और 'व् पर अभिनिधान है। शाकलशाखा में यदि 'ल्' के बाद ऊष्म वर्ण आवे तो 'ल्' परअभिनिधान होता है। जैसे—वनस्पते शचवल्शः (ऋ० ३।८।११)। यहाँ 'श' ऊष्म वर्ण पर रहते 'ल्' पर अभिनिधान है। स्वरभक्ति के ज्ञान के लिये अभिनिधान को अच्छी तरह समझना आवश्यक है।

व्यूह और व्यवाय—छन्दों के किसी चरण में वर्ण की कमी पड़ने पर पूर्ति (संपद्) के लिए एकाक्षरीभावापन्न संधियों को तोड़ कर दो वर्ण बना लिये जाते हैं।

इस प्रक्रिया को व्यूह कहते हैं। व्यूह का अर्थ है पृथक कारण। जैसे-प्रेता जायता नर (ऋ०१०११०३।१३)। यहाँ 'प्रे' में 'अ' और 'इ' का एकी भाव है। इसे तीड़कर 'प्रइता' पढ़ने से छन्द की पूर्ति हो जाती है। क्षेप्र वर्ण (य, व, र, ल्) वाले संयोगें में छन्द को पूर्ति के लिये व्यवाय करना चाहिये। व्यवाय का अर्थ है व्यवधान। क्षेप्रवर्ण से सम्बद्ध उसके पूर्व व्यञ्जन को अलग करके समान स्वर के साथ पढ़ना चाहिये। ऐसा करने से एक वर्ण बढ़ जाता है और छन्द को कमी पूरी हो जाती है। जैसे क्यूयम्बकं यजामहे (ऋ० ७।५९।१२)। यहाँ 'त्र्य' में 'य' क्षेप्र वर्ण है। उसके साथ 'त्र्' का संयोग है। ऐसे स्थान पर 'त्र' को अलग करके 'य' के समान स्वान वाले स्वर 'इ' के साथ 'त्रियम्बक' पढ़ना चाहिये। कुछ आचार्यों का मत है कि व्यवाय केवल 'य' और 'व' के संयोग में हो करना चाहिये; 'र' और 'ल' के संयोग में नहीं। इस विषय में और भी मतभेद हैं। उनके लिए ऋक्-प्रातिशास्म (पटल १४) देखना चाहिये।

#### सन्धि-प्रकरण

स्वरसन्धि

वैदिक भाषा में सन्धि के नियम प्रायः वही हैं जो लौकिक संस्कृत में। कुछ है नियम नये हैं। कुल सन्धियाँ वही होने पर भी उनके पारिभषिक नाम भिन्न है। उन नामों को भी जानना चाहिए।

वैदिक व्याकरण में दीर्घसन्घि, गुणसन्धि और वृद्धिसन्धि को 'प्रिरिलण्ट' सिल कहते हैं: लौकिक भाषा की यण्सन्धि को क्षेप्र सन्धि कहते हैं। पद के अन्त के 'ए' और 'ओ' के बाद आने वाले पादादि 'स' का पूर्वरूप हो जाता है। जैसे—सुगं तर्जे तावकेम्यो रथेम्योऽजने (ऋ॰ १।९४।११); दधासि रत्नं द्रविणं च दाशुषेऽजने (ऋ॰ १।९४।११) इस सन्धि को अभिनिहित सन्धि कहते हैं। इस सन्धि के कई नियम और अपवाद ऋक्प्रातिशाख्य में दिये गये हैं।

'ऐ' और 'औ' से बाद यदि कोई स्वर आवे तो उनके स्थान पर 'आ' हो जाता है (ऋ॰ प्रा॰ प॰ २ सू॰ २५)। जैसे—सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ (ऋ॰ ११२४।८)। 'यहाँ 'वैं' का 'वा' हो गया है। उभा उ नूनम् (ऋ॰ १०।१०६।१)। यहाँ भी का 'भा' हो गया है। इनको पदवृत्ति सन्धि कहते हैं।

'ए' और 'ओ' के बाद यदि कोई स्वर आवे तो उसके स्थान पर 'अ' हो जाता हैं (ऋ॰ प्रा॰ प॰ २ सू॰ २८)। जैसे—अग्न इन्द्र वरुण मिश्र देवाः (ऋ॰ ५।४६१२) यहाँ 'अग्ने' का 'ग्न' हो गया है। वाय उक्थेमिर्जरन्ते (ऋ॰ १।२।२) यहाँ भी का 'य' हो गया है। इन सन्धियों को उद्ग्राह सन्धि कहते हैं। यदि उद्ग्राह सन्धि में परवर्ती स्वर दोर्घ हो तो उसे उद्ग्राह पदवृत्ति कहते हैं। जैसे—क ई्यते दुन्बर्त

(ऋ॰ १।८४।१७) यहाँ 'के' का 'क' हो गया। उसके बाद दोर्घ 'ई' है। यदि हिंदुग्राह सिन्ध के फलस्वरूप ओ' और 'औ' के स्थान पर होनेवाले 'अ' और 'आ' के बाद कोई बोष्ठ्य स्वर हो तो दोनों के बीच 'व्' का आगम होता है। इस सन्धि को क्षित कहते हैं । कुछ परिवर्तन के साथ इन नियमों का पाणिनि ने 'एचोऽयवायावः' । বিহা০ ६।१।७८ ) और 'लोपः' शाकल्यस्य (अष्टा० ८।३।१९ ) के द्वारा उपदेश , किया है।

(प्रेकृतिभाव

सन्चि सम्भव होने पर भी उसका न होना 'प्रकृतिभाव' कहलाता है। प्रकृतिभाव का शब्दार्थ है जैसा है — वैसा रहना। इसके कुछ नियम तो वैदिक और छौकिक दोनों भाषाओं में समान हैं। 'ई' 'ऊ' और 'ए' अन्तवाले द्विवचनों को स्वर परे रहते प्रकृतिभाव होता है। जैसे-इन्द्रवायू इमे सुताः (ऋ० १।२।४) यह नियम होकिक संस्कृत में तथा ऋषिदृष्ट संहिता पाठ में समान रूप से चलता है (ऋ॰ प्रा॰ प॰ १ सू॰ ७१ तथा प॰ २ सू॰ ५२)। ऐसे नियमों के अतिरिक्त वैदिक बापा में प्रकृतिभाव करनेवाले कुछ विशेष नियम भी हैं :--

- (१) तीन वर्णों वाले ईकारन्त द्विवचनों को 'इव' परे रहते संहिता में प्रकृति-भाव नहीं होता । जैसे—दम्पतीव क्रतुविदा (ऋ० प्रा० प० २ सू० ५५), परन्तु 'बृहती इव' अपवाद है। (ऋ॰ प्रा॰ प॰ २ सू॰ ७४)।
- (२) किसी को पुकारते समय पद के अन्त में आनेवाले 'ओ' को इतिकरण में वया ऋषि-निर्मित संहिता-पाठ में प्रकृतिभाव होता है। जैसे-इन्दो इति (ऋ । प्रा॰ प०१ सू० ६८ तथा प०२ सू० ५१)।

स्वतन्त्र पद के रूप में आनेवाले 'ओ' को भी इतिकरण में तथा संहितापाठ में म्कृतिभाव होता है। जैसे — प्रो इति; प्रो अयासोदिन्दुः (ऋ० प्रा० प• १ सू० ६९, प० २ स्० ५१ और ५२)।

(३) अस्मे, युष्मे, त्वे, अभी इन पदों को प्रकृतिभाव होता है। जैसे-अस्मे बा वहतं रियम्; त्वे इद्धचते हिवः । (ऋ० प्रा० प०१ सू० ७३ तथा प०२ सू० ५२)

- (४) 'उ' को इतिकरण में प्रकृतिभाव होता है। जैसे ऊँ इति। (ऋ॰ <sup>आ॰ प॰</sup> १ सू॰.७५ तथा प॰ २ सू॰ ५१)।
- (५) यण्-संघि से उत्पन्न होने वाले 'य' अथवा विवृत्ति के बाद के 'उ' को प्रकृतिभाव होता है। जैसे — प्रत्यु अर्दाश। यहाँ वस्तुतः 'प्रति उ अर्दाश' है। 'ति' के इकार को गण्सिन्व होकर 'प्रत्यु' हुआ है। अतः 'य्' के बादवाले 'उ' को प्रकृतिभाव हुआ है। वमूद् मा उ अंशवे। यहाँ 'मा' और 'उ' के बोच विवृत्ति है। अतः 'उ' को कितमान हुआ है और इसीलिए उसकी 'अ' से सन्धि नहीं हुई है।

३४ वै० सा०

ऋक्-प्रातिशास्य में प्रकृतिभाव के बहुत नियम दिये हैं। प्रकृतिभाव होने पर ते स्वरों के बीच के अन्तर को 'विवृत्ति' कहते हैं (ऋ० प्रा० प० २ सू० ३)। विवृत्ति का काल स्वरभक्ति के बराबर या उससे कुछ अधिक होता है। (ऋ० प्रा० प० २ सू०)। स्वरभक्ति दो प्रकार की होती है—हस्वा और द्राघीयसी। हस्वा स्वरभक्ति का काल पादमात्रा और द्राघीयसी का अर्घमात्रा होता है—यह पहले कहा जा चुका है। विवृत्ति यदि दो हस्व स्वरों के बीच हो तो उसका काल पादमात्रा होता है और यदि एक हस्व और एक दीर्घ स्वर के बीच हो तो उसका काल अर्घमात्रा होता है। दो दीर्घ स्वरों के बीच की विवृत्ति का काल पौन मात्रा होता है।

#### विसर्ग सन्धि

वैदिक और लौकिक भाषा में विसर्ग सिन्ध के सामान्य नियम प्रायः एक हो है। वैदिक भाषा कें कुछ विशेष नियम हैं। उनका सारांश नीचे दिया जाता है।

- (१) ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद का विसर्ग स्वर या घोषवत्-संज्ञक वर्ण (वर्गों के प्रथम दो वर्णों को छोड़कर वाकी सब व्यंजन, ह और य, र, ल, व,) परे रहते रेफं हो जाता है (ऋ० प्रा० प० ४ स्०२७)। जैसे—प्रातरिक प्रातिक हवामहे। यहाँ 'प्रातरिक में ह्रस्व स्वर के बाद वाले विसर्ग की स्वर परे रहते 'र' हुआ है। शं नो देवीरिक प्य—यहाँ दीर्घ स्वर के बाद वाले विसर्ग को घोषवत्-वर्ण परे रहते 'र' हुआ है। प्रातिक विसर्ग को घोषवत्-वर्ण परे रहते 'र' हुआ है। अञ्चातीगोमितीर्नः—यहाँ दीर्घ स्वर के बाद वाले विसर्ग को घोषवत्-वर्ण परे रहते 'र' हुआ है।
- (२) विसर्ग के बाद 'क' या 'ल' आवे तो वह विकल्प से जिह्नामूलीय हो जाता है। जैसे—य क्रुभो निवारयः; यः क्रुभो निवारयः। इसी तरह यदि विसर्ग के बाद 'प' या 'फ' आवे तो वह विकल्प से उपघ्यमानीय हो जाता है। जैसे—य प्रश्च चर्षणीरिम; यः पञ्च चर्षणीरिम। (ऋ० प्रा० प० ४ सू० ३६)।
- (३) एक पाद में विग्रह में आया हुआ अकारपूर्व विसर्ग दो अक्षर वाले पूर्ण वाचक 'पति' शब्द परे रहते 'स्' हो जाता है (ऋ॰ प्रा. प. ४ सू. ४२)। जैसे विज्ञान कि ब्रह्मणस्पते; वाचस्पति विज्ञ्जकर्माणम्।

(४) वास्तोः शब्द का विसर्ग 'पति' शब्द परे रहते 'घ' हो जाता है (ऋ० प्रा॰ प० ४ स्० ४६)। जैसे—वास्तोष्पते घ्रुवा स्थूणा।

(५) अकारपूर्व विसर्ग करं, कृतं, करत् कर् परे रहते तथा पदान्तप्राप्त परि रहते 'स्' हो जाता है। जैसे—थहं न्यन्यं सहसा सहस्करम्; सोमं न चार मध्वस्य नस्कृतम्; उरुकृदुरु णस्कृ धः; कृविन्नो वस्यसस्करत्; नि काव्या वेधसः शह्वतस्कः; तदुत्तानपदस्परि।

- (६) इलायाः, गाः, नमसः, देवयुः, द्वहः, मातुः, इलः—इन शब्दों के विसर्ग को पृदं शब्द परे रहते 'स्' हो जाता है (ऋ० प्रा० प० ४ सूत्र ४९)। जैसे—इलायास्पदे सुनिदत्वे अह्वाम्; य ऋते चिद् गास्पदेम्यो दात्; उपो एनं जुजुषुर्नमसम्पदे। प्रवोऽच्छा रिरिचे देवयुष्पदम्; मा न स्तेनेम्यो ये अभि द्वहस्पदे; मातुष्पदे परमे अन्ति वद्गोः; इलस्पदे सिमध्यसे। विश्वतः; वोलितः; रजः —इन शब्दों के विसर्ग को 'स्' हो जाता है (ऋ० प्रा० प० ४ सूत्र ५४)। जैसे—गिरिनं विश्वतस्पृयुः; प्रतिदिवः; राष्ट्रचोदः श्नथनो वीलितस्पृथुः; विद्यामेषि रजस्पृथु।
- (७) यदि विसर्ग से नत या अनत ऊष्म वर्ण परे हो और उसके बाद कोई ब्राधिस जक वर्ण (वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा श, ष, स, विसर्ग, जिह्ना-मूलीय, उपष्मानीय और अनुस्वार) आता हो तो विसर्ग का लोप होता है (ऋ० प्रा॰ प० सूत्र ३६)। जैसे—समुद्र स्थः कलशः सोमधानः; यहाँ 'द्व' के बाद के विसर्ग का लोप होता हुआ है 'स्' ऊष्म वर्ण परे रहते। 'स्' के बाद 'थ' अघोष वर्ण का उदय हुआ है। प्रव स्पलक्रन् सुविताय दावने—यहाँ 'व' के बाद के विसर्ग का लोप हुआ है 'प्' ऊष्म वर्ण परे रहते। 'स्' के बाद 'प' अघोष वर्ण का उदय हुआ है। ये दोनों उदाहरण 'अनति' के हैं। दन्त्य 'स्' का मूर्धन्य ष्' होना नित कहलाता है। कः खिद वृक्षों नि ष्टितः—यहाँ निः' के विसर्ग का लोप हुआ है। 'स्' को 'ष्' होने से यहाँ 'नित' है।

#### व्यंजन सन्धि

(१) पदान्त के 'म्' के बाद पदादि य्, व्, ल् परे रहते 'म्' के स्थान पर यूँ, वूँ हो जाते हैं। (ऋ० प्रा० प०४ सू०७) जैसे—यय्ययुँगं कृणुते; मद्रैषालर्षेक्षी; तक्वें इन्द्रं न सुक्रतुन्। इन उदाहरणों में यम्, षाम् और तम् के 'म्' को य,
ह,व परे रहते क्रमशः य, ल्रै, वें हो गया है।

(२, पदान्त के 'म्' के बाद यदि असवर्ण स्पर्श वर्ण आवे तो 'म्' के स्थान पर बागे आनेवाले स्पर्श वर्ण का सवर्ण पञ्चम वर्ण हो जाता है (ऋ० प्रा० प० ४ सू० ६)। जैसे—यङ् कुमार नवं रथम्, अहञ्च त्वञ्च वृत्रहन्, तन्ते माता परि योषा वित्रा। इन उदाहरणों में यम्, त्वम्, तम् के 'म्' को क, च और त परे रहते क्रम से॰

है ण् और न् हो गया है।

(३) 'न्' के बाद 'शं या चवर्ग का कोई वर्ण आये तो 'न्' का 'ज्' हो जाता है (ऋ॰ प्रा॰ प॰ ४ सू॰ ९)। 'त्' के बाद यदि कोई अघोष तालव्य वर्ण (च, छ, श) हो तो 'त्' के स्थान पर 'च्' हो जाता हैं (ऋ॰ प्रा॰ प॰ ४ सू॰ ११)। इन नियमों के अनुसार 'न्' और 'त्' के स्थान पर आये हुए 'ज्' और 'च्' के बाद का 'रे' 'छ' हो जाता हैं (ऋ० प्रा॰ प॰ ४ सू॰ १२)। जैसे—धनेव विश्वच्छूनियिहि। हों पहले 'न्' का 'ज्' हुआ है, तदनन्तर 'श्' का 'छ्' हुआ है। तच्छयोरा

वृणीमहें—यहाँ पहिले 'त्' का 'च्' हुआ है, तदनन्तर 'श्' का 'छ्' हुआ है। यह नियम शांकल-शांखा में नहीं चलता (ऋ० प्रा॰ प० ४ सू० १३)। उस शांखा में ऐसे स्थानों पर 'श्' का 'श्' ही रह जाता है। जैसे — घनेव विज्ञानिषिहि।

इत सन्वियों को वाशंगम सन्धि कहते हैं।

(४) 'इ' के बाद अघोष उष्म वर्ण ( श, ष, स् ) आता हो तो 'इ' और श, प, स्, के बीच में 'क्' का आगम कुछ आचार्यों के अनुसार होता है ( ऋ । प्रा॰ प॰ ४ सू० १६)। जैसे — तवाय सोमस्त्वमेह्यर्वाङ्कछश्वत्तमम्। यहाँ 'इ' के बाद 'श' है अतः दोंनों के बीच में क् का आगम हुआ। अनन्तर सर्वैः प्रयमैरुपघीयमानः—इत्याहि (ऋ० प्रा० प० ४ सू०) से 'श' को 'छ' हुआ है।

(५) ट् और न् के बाद 'स' आवे तो दोनों के बीच में 'अ' का आगम होता है (ऋ॰ प्रा॰ प॰ ४ सू॰ १७): जैसे — अक्षेत्रवित्क्षेत्रविदं ह्यप्राट्त्स प्रेति । यहाँ रू और 'स' के बीच 'त्' का आगम हुआ है। त्वं तान्त्सं च प्रति चासि मन्मना—

यहाँ 'न्' और 'स' के बीच 'त्' का आगम हुआ है।

(६) 'न्' के स्थान पर आये हुए 'अ्' और 'श' के बीच 'च्' का आगम होता है (ऋ॰ प्रा॰ प॰ ४ सू॰ १४) जैसे — घनेव विष्यच्छ्नियहि । यहाँ 'न्' के बाद 'र होने के कारण 'न्' का 'ब्' हुआ है (ऋ ॰ प्रा॰ प॰ ४ सू॰ ९)। उसके बाद 'न्' और 'शं के बीच 'च्' का आगम हुआ है, तदनन्तर 'श' का 'छ' हुआ है (ऋ० प्रा॰ प० ४ सू० १२ )।

इन सन्धियों को अन्तःपात सन्धि कहते हैं।

नकार-विकार

'आ' के बाद आनेवाला 'न्' चाहे वह पद्यान्त का हो चाहे अपद्यान्त का,स्वर गरे रहते लुप्त होता है और उसके पूर्व का 'आ' सानुनासिक (आ') हो जाता है। जैसे-महाँ इन्द्रो नृवदा चर्षणिप्राः; पोवोअन्नाः रियवृद्धः;

दघन्वाँ यः; जूजुवाँ यः; स्ववाँ यातु, 'दद्वाँ वा इन पाँच उदाहरणों में 'क्षा' के बार 'न्' का 'य'- 'न्' परे रहते लोप होता है और पूर्व का 'आ' सानुनासिक (आं) है

ु जाता है (ऋ॰ प्रा॰ प॰ ४ सु॰ ६७, ६७ और ८०)।

हतम्, योनौ, वचोभिः, यान्, युवन्यून्, वनिपीष्ट—इनके परे रहते 'ई' और ह के बाद का 'न' 'ईर्' 'ऊँर्' हो जाता है (ऋ० प्रा० प० ४ सू० ६९ और ८०)। जैसे - उत्पणीर्हत्तमूम्या मदन्ता; वि दस्यूर्योनावतः इत्यादि ।

'ई' और 'ऊ' के बाद न् का, स्वर परे रहते, 'इँर्' 'ऊँर्' हो जाता है (ऋ॰ प्रा॰ प॰ ४ सू॰ ७० और ८०)। जैसे—परिघीरित तां इहि; अमीबूरिय सारियः। यह नियम पाद के भीतर की अवस्था के लिये है।

'दस्यूँरेका' में पादान्त के 'न्' को उत्तर पाद के आरम्भ का एकः पद परे रही।

'कर्' हुआ है। 'नैरिभि' में ऋकार के बाद के 'न्' को 'अभि' परे रहते 'ऋर्' है। विशेष उदाहरण हैं (ऋ० प्रा॰ प० ४ सू० ७१ और ८०)।

#### शब्द-रूप

हौकिक संस्कृत की अपेक्षा वैदिक भाषा शब्दरूपों की दृष्टि से अधिक सम्पन्न है। इस भाषा में एक-एक विभक्ति के प्रत्येक वचन में शब्दों के अनेक रूप बनते हैं। हीकिक संस्कृत के शब्दरूप तो इस भाषा में चलते ही हैं, इस भाषा के कुछ विशेषरूप भी होते हैं।

वैदिक भाषा में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में अकारान्त शब्दों के अन्त में 'आः' बौर 'आसः' दोनों आते हैं। जैसे —ब्राह्मणासः, पितरः, सोम्यासः। 'ते अज्येष्ठा अकिनिष्ठासः' (ऋग० ५।५९।६); आज्जसेरसुक् (अष्टा० ७।१।५०)। तृतीया विभक्ति के बहुवचन में अकारान्त शब्दों के अन्त में 'ऐः' और 'एभिः' आते हैं। जैसे — 'आ।दित्यैयितमिवना' (ऋ०८।३५।११); अंगिरोभिरागिह यिज्ञयेखिः'

(ऋ० १०।१४।५)।

षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में 'श्री' और 'ग्रामणी' शब्दों के अन्त में 'नाम्' आता है। जैसे—श्रीणामुदारो घरुणो रियणाम्, सूतग्रामणीनाम्। श्रीग्रामण्योरछन्दिस (अष्टा० ०।१।५६)। ऋक्पाद के अन्त में वर्तमान 'गों' शब्द के षष्टी विभक्ति के बहुवचन के रूप के अन्त में 'नाम्' आता है। जैसे—विद्या हि त्या गोपित शूर गोनाम्। कभो-कभो केवल 'आम्' भी आता है। जैसे—हन्तार शत्रूणाँ क्रिघ विराजं गोपित ग्वाम्। (गोः पादान्तेः पा० अष्टा० ७।१।५७)। षष्ट्ययन्त शब्द के बाद प्रयुक्त 'पितना' भी बनता है। जैसे—क्षेत्रस्य पितना वयम्। (षष्टीयुक्तरछन्दिस वा अष्टा० १।४९)।

उपर्युक्त नियम शब्दरूप बनाने के विशेष नियमों के उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त

गव्दरूप बनाने के कुछ साधारण नियम भी हैं:-

(१) किसी शब्द के किसी विभक्ति के किसी वचन के स्थान पर उस शब्द के प्रथमा के एकवचन का प्रयोग हो सकता है। जैसे—अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्थाः। ऋषेद में 'पन्थाः' पथिन का बहुवचन रूप है।

(२) किसी मूल शब्द का उसके किसी विभक्ति के किसी वचन के स्थान पर श्योग हो सकता है। जैसे—आद्रे चर्मन्। यहाँ 'चर्मणि' के स्थान पर 'चमन्' का

भयोग किया गया है। यह शून्यविभक्तिक पद का दृष्टान्त है।

(३) स्वरान्त शब्दों के अन्तिम स्वर को दीर्घ करके उसका किसी विभिक्त के किसी वचन के स्थान पर प्रयोग हो सकता है। जैसे—'घीत्या' के स्थान पर 'घोती' का प्रयोग अथवा 'मत्या' के स्थान पर मती का प्रयोग। विभक्ति लोप कर वर्णान्त को दीर्घ बनाने की यह वैदिक प्रक्रिया है।

(४) कभी-कभी शब्दों में विभक्ति के स्थान पर 'आ', 'आत्', 'ए', 'या', 'श्रुं जोड़े जाते हैं। पाणिनि की अष्टाच्यायों में उपर्युक्त नियमों का एक ही सूक्त में संग्रह है—सुपां सुलुक् पूर्वसवणि छियाडाड्घायाजाल: (अष्टा० ७।१।३९) कारकों के प्रयोग में अन्तर—

वैदिक भाषा में 'हु' घातु का कर्म तृतीया और द्वितीया दोनों विभक्तियों में रहा जा सकृता है। जैसे—यवाग्वा अग्निहोत्रं जुहोति। यहाँ यवागू भी 'जुहोति' का कर्म है। तद्वाचक शब्द तृतीया विभक्ति में रखा गया है। तृतीया च होस्छन्ति। अष्टा० २।३।३)।

वैदिक भाषा में कभी-कभी चतुर्थों के स्थान पर षष्टी और षष्टी के स्थान पर चतुर्थी का प्रयोग होता है। जैसे—गोघाकालकादार्वाघाटास्ते वनस्पतीनाम्। यहाँ 'वनस्पतीन्यः' के स्थान पर 'वनस्पतीनाम्' आया है। अहल्यायै जारः—यहाँ 'वह स्थायः' के स्थान पर 'अहल्यायै' आया है। चतुर्थ्यथें बहुलं छन्दिस (अष्टा॰ २।३।६२) तथा षष्ट्रघर्थें चतुर्थी वक्तव्या (पूर्व सूत्र पर वार्त्तिक)।

यज् घातुका करण षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्तियों में रखा जा सकता है। जैसे — घृतस्य घृतेन वा यजते। यजेश्च करणे (अष्टा० २।३।६३)।

#### समास

वैदिक मापा में दो या चार पदों से अधिक समासान्त पद नहीं मिलते। इनमें भी तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुन्नीहि तथा द्वन्द्व समास ही पाये जाते हैं, द्वन्द्व समास के दो प्रकार की प्रक्रिया है—(क) दोनों पद विशेषण होते हैं जैसे नीललोहित, ताप्र- चूप्र आदि-आदि। (ख) देवता-द्वन्द्व है जिसके प्रत्येक पद द्विवचनान्त होते हैं, जैसे मित्रावरुणा, सूर्याचन्द्रमसा, परन्तु परवर्ती ऋचाओं में ये रूप लुप्त होने लगे हैं। ऋग्वेद में अकारान्त पुल्लिंग के द्विवचन का प्रत्यय 'आ' है। फलतः 'मित्रावरुणा पद में दोनों ही पद अलग-अलग द्विवचन हैं। बहुन्नीहि के अनेक प्रकार हैं—(क) पूर्वपद विशेषण—उग्रवाहु, हतमातृ, रुशद्वत्स (चमकनेवाले बछड़े वाली), सुण्ण आदि इसके उदाहरण है। (ख) पूर्व पद षष्टचन्त या सप्तम्यन्त पद होता है। यह अलुक् समास हैं जिसमें विभिवत का लोप नहीं होता। 'रायस्काम' (धन की कामनी वाला) 'दिवियोनि' (स्वर्ग में उत्पत्ति वाला), 'भासा केतु' (प्रकाश से पहचान्ते योग्य), 'त्वांकाम' (तुमको चाहने वाला) इस प्रभेद के दृष्टान्त हैं। यहाँ पूर्वपर की विभिवत रुतिष्ठित रखी गई है। (ग) अन्य पदार्थ प्रधान होने से विशिष्ट संज्ञाओं के अभाव में इनका प्रयोग होता है। जैसे 'वृहदुक्य' (बड़ी स्तुति वाला ऋषि),

१. वाकरनागेल-आस्तिदिशे ग्रामातीक, भाग १, पृ० १७१।

'बृह्द्दिव' (बड़े स्वर्ग में रहनेवाला ) ये ऋषियों के वाचक पद हैं। इसी प्रकार अन्य स्मासों के भी प्रकार वेदों में उपलब्ध होते हैं।

सामान्यतः द्वन्द्व और तत्पुरुष समास में समस्त शब्द का लिंग परवर्ती शब्द के लिंग के समान होता है, परन्तु वैदिक भाषा में हेमन्त और शिशर शब्दों का द्वन्द्व समास करने पर समस्त शब्द का लिंग पूर्वशब्द के समान होता है। जैसे—हेमन्तरच शिशर ख हेमन्त-शिशरी। यहाँ पूर्व शब्द 'हेमन्त' पुल्लिङ्ग है। समस्त शब्द का लिङ्ग तसी के समान हुआ है। लौकिक संस्कृत में हेमन्तिशिशरे होता है। अहन् और रात्रि शब्दों के द्वन्द्व समास में भी समस्त शब्द का लिंग पूर्वशब्द के अनुसार होता है। जैसे—बहुश्व रात्रिश्च अहोरात्रे। हेमन्तिशिशरावह्नोरात्रे च छन्दिस (अष्टा० रा४।२८)।

पितृ शब्द और मातृ शब्द का द्वन्द्व समास करने पर वैदिक भाषा में 'पितरा-भातरा' रूप बनता है। वैदिक साहित्य में 'मातरापितरा' का भी प्रयोग मिलता है। पितरामातरा च छन्दिस (अष्टा॰ ६।३।३३)।

# धातुरूप और लकार

वातुरूप लकारों के प्रयोग को दृष्टि से भी वैदिक भाषा लौकिक भाषा की अपेक्षा अषिक सम्पन्न है। वैदिक भाषा में लौकिक संस्कृत के दश लकारों के अतिरिक्त लेट् किका भी प्रयोग होता है। लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता। लेट् का प्रयोग लिङ् के अर्थों में होता है। लिङ्घें केट् (अष्टा॰ ३४।७) अर्थात् विचि, निमन्त्रण आदि और हेतु-हेतुमद्भावादि लिङ् के सब अर्थों में वैदिक भाषा में लिङ् और लेट् दोनों का प्रयोग होता है।

# हेट् लकार (Subjunctive mood)

लेट् लकार में घातू के अनेक प्रकार के रूप बनते हैं। कभी-कभी लेट् के रूप में धातु के बाद 'इस्' आता है और उसका 'इष्' हो जाता है। जैसे—जोतिपवत् तारि-ध्यु, मंदिषत् इत्यादि। जब 'इस्' नहीं आता तब 'पताति', 'च्यावयाति', 'भवाति' स्पादि रूप बनते हैं। सिड्बहुलं लेटि (अष्टा० ३।१।३४) तथा आर्ड घातु स्येड् बलादेः (अष्टा० ७।२३।५)।

लेट् के रूप में 'स्' आने पर कभी-कभी घातु के प्रथम स्वर की वृद्धि होती है। जैसे—तारिषत्। यहाँ प्रथम स्वर की वृद्धि हुई है। मन्दिषत्—यहाँ प्रथम स्वर की वृद्धि नहीं हुई है।

लेट् के परस्मैपद के रूप में कभी-कभी विभक्ति के 'इ' का लोप हो जाता है। जैसे—तारिषत्, मन्दिषत्। इन उदाहरणों में विभक्त के 'इ' का लोप हो गया है। भवाति, यजाति—यहाँ विभक्ति के 'इ' का लोप नहीं हुआ है। इतश्व लोपः परस्मैदेषु (अष्टा० ३४।९७)

लेट् के रूप में कभी-कभी विभक्ति के पूर्व 'अ' या 'आ' आता है। जैके तारिषत्। यहाँ 'त्' के पूर्व 'अ' है। भवाति इस उदाहरण में 'ति' के पूर्व 'आ' है। लेटोऽडाटौ (अष्टा॰ ३।४।९४)।

लेट् के उत्तम पुरुष के रूप में पद के अन्त के विसर्ग का विकल्प से लोप होता है। जैसे—करवाव, करवाव: एक रूप में विसर्ग का लोप हुआ है, दूसरे में नहीं। स उत्तमस्य (अष्टा॰ ३।४।९८)।

हिंद के आत्मनेपद के रूप में प्रथम और मध्यम पुरुष के द्विववन के अन्त में क्रमशः 'ऐते' और 'ऐथे' आते हैं। जैसे—मन्त्रयैते, मन्त्रयैथे। पहिला प्रथम पुरुष का द्विवचन है और दूसरा मध्यम पुरुष का द्विवचन है। आत ऐ (अष्टा० श्वाधिष)? लेट् के आत्मनेपद के प्रथम और मध्यम पुरुष के द्विवचनों को छोड़कर अन्य रूपों में अन्त के 'ए' को विकल्प से 'ऐ' हो जाता है। जैसे—ईशै, गृह्यान्तै इत्यादि। वैतोऽन्यत्र (अष्टा० श्वाधिष्ठ)।

'लेट्' (सबजंक्टिभ मूड) का प्रयोग दो अर्थों में होता है—(क) उपसंवाद = प्रतिज्ञा, जैसे यदि तुम यह काम करोगे, तो मैं तुम्हें अभीष्ट वस्तु दूँगा। ख) आशंका = सम्भावना ('उपसंवादाशङ्क्रयोश्च' अष्टा० ३।४।८) विधिलिङ्ग का प्रयोग सम्भावना के ही अर्थ में प्रधानतया होता है, परन्तु लेट् संकेत करता है इच्छा, जिसके कारण किसी कार्य का सम्पादन सुगम हो जाता है। ऋग्वेद के एतत्प्रयोगों के तुलनात्मक अध्ययन से यह भेद स्पष्ट हो जाता है। वक्ता के सामर्थ्य के भीतर ही किसी कार्य का सम्पादन है—इस अर्थ की सूचना लेट् के उत्तम पुरुष के द्वारा दी गई है। कार्य वक्ता के सामर्थ्य के बाहर है और उसका सम्पादन सन्भावना कोटि में ही है—इस अर्थ की सूचना विधिलिङ्ग के द्वारा दी जाती है । यथा 'प्रणु' जोचा सुतेषु वाष् (५।६९।१) वक्ता की इच्छा का स्पष्ट दोतक है। 'हनो वृत्रं जया अपः' (१।८०।३) में मध्यम पुरुष-प्रयुक्त यह क्रियापद वृत्र को मारने तथा जल को जीतने लिए प्रेरण का अर्थ रखता है। यह प्रायः लोट् के मध्यम पुरुष के संग से प्रयुक्त होता है—अने श्रृणुहि, देवेभ्यो ब्रजसि (२।१३९।७)। प्रश्नसूचक या निषेधार्थक प्रधान वाक्यों में इसका बहुत प्रयोग मिलता है—न दभाति तस्करः। कथा महें रुद्रियाय व्रवाम (५।४१।११)।

# इन्जंक्टिभ मूड (Injunctive mood)

पश्चिमी विद्वानों ने सबजंकिटिस मूड के अतिरिक्त वेद में इनजंकिटिस मूड नामक नवीन क्रिया-पदों की सत्ता मानी है। मेरी दृष्टि में यह हमारे यहाँ 'लेट् के भीतर हैं। गतार्थ है। दोनों के रूप तथा अर्थ में अन्तर बहुत थोड़ा है। इनजंकिटिस सामान्यतः

१. मैकडोनल चैदिक ग्रामर फार स्टूडेन्ट्सु ऽ२१५ c, पू० ३५२ ो

किसी इच्छा को प्रकट करता है और इसके भीतर लोट, विघिलिङ तथा लेट इन वोनों हकारों का अर्थ सन्निविष्ट रहता है। उसवजंक्टिम की तुलना में यह मुख्यतया प्रधान बाक्यों में प्रयुक्त होता है, यद्यपि कभी-कभी यत् और यदा से आरब्ध गीण वाक्यों में उपलब्ध होता है।

(क) उत्तम पुरुष ऐसी इच्छा को प्रकट करता है जिसका सम्पादन वक्ता के सामर्थ्य पर आश्रित रहता है। जैसे 'इन्द्रस्य नुवीर्याणि प्रवोचिम' (९।३२।१) यहाँ 'बोचम्' इन्ज्रंक्टिंग मूड में है। वाक्य का अर्थ है—अब मैं इन्द्र के वीरता सूचक,कार्यों

का प्रशंसन करूँगा।

(ख) मध्यम तथा अन्य पुरुष किसी को प्रेरणा तथा उत्साह देने के अर्थ में प्रयुक्तः होता है, प्रायः लोट् लकार (आज्ञा) के संग में । जैसा 'सुगा नः सुपथा कृष्णु; पूषित ह कर्तुं विदः (=हे पूषन् हमारे सुगमता से पार करने के योग्य मार्ग बनाइए तथा यहाँ हमारे लिए ज्ञान का लाभ की जिए ) यहाँ 'विदः' इन्जंक्टिभ है । और कृणु (आज्ञा) के संग में प्रयुक्त है ।

(ग) यह अकेले ही अथवा स्वतः भी प्रयुक्त होता है आजा के अर्थ में । जैसे 'इमार हव्या जुषन्त नः' (६।५२।११) वे हमारे भविष्य को स्वीकार करें। यहाँ 'जुषन्त' आजा के अर्थ में प्रयुक्त है। निषेष वाक्यों में 'मा' के साथ यही सर्वदा प्रयुक्त होता

है—'मा तन्तुरुहेदि सूत्र को तोड़ मत हो ( २।२८।५ )।

(घ) दूसरा रूप लड़् (अद्यतन भूत) तथा लुड़् (सामान्य भूत) के आदिम बागम (अ या आ) से विरहित रूप के समान ही होता है। घातु लुड़् (Root aorist) से ब्युत्पन्न रूप अधिकता से मिलते हैं। जैसे करम्, दर्शनम्, भोजम्, भूम (बहुवचन में)। 'सस्' तथा 'सिस्' प्रत्ययों के योग वाले लुड़् से भी अनेक रूप इसके बनते हैं। जैसे अन्य पुरुष में अशीत्; मध्यम पुरुष में आदि; योघि; जत्तम पुरुष में श्रमिष्म (ब॰ व॰) हासिष्ट, हासियुः, हासिष्टाम्, रंसिषम् इसी मूड के रूप है।

(ङ) ऋग्वेद में हो यह प्रचुरता से प्रयुक्त होता है। ब्राह्मणों से तो यह विल्कुल लुप्त ही हो गया है। केवल प्रतिवेधार्थंक 'मा' निपात के साथ वह ब्राह्मणों में एक ही रूप में पाया जाता है। पाणिनि के अनुसार 'मा' के संग लड़् होता है. पत्लु आरम्भ में अट्या आट्का आगम नहीं होता (माड़् लुड़्)। यह Injuctive mood का ही विशिष्ट रूप है।

मृतकाल '

िट् लकार का प्रयोग लौकिक संस्कृत में परोक्ष भूत में होता है, परन्तु वैदिक माना में इसका प्रयोग वर्तमान के लिए भी होता है। विद्वानों का कहना है कि मूल रेन नैकडोनल—वैदिक ग्रामर फार स्टूडेन्ट्स ९२१५ पृ०३५०-३५२।

भाषा में लिट् का प्रयोग वर्तमान के लिए ही किया जाता था, जो ग्रोक तथा वैकि भाषा में अक्षुण्ण बना रहा। फलतः 'स दाधार पृथ्वीं द्यामृतेमाम्' का अयं यही है कि वह पृथ्वी तथा आकाश को धारण करता है। वैदिक लिट् वर्तमान कालि धातुओं के संग में प्रयुक्त होता है जिससे उसके वर्तमान काल का अर्थ स्पष्टतः संकेति होता है। यथा 'सेंदु राजा क्षयित चर्णणीनामरान् न नेगिः परि ता बमूव' (११३२१९) यहाँ बमूव 'क्षयित' (शासन करता है) वर्तमानकालिक क्रिया के समानवाक्य में प्रयुक्त है। लुड़ वेद में भूतकाल में होने वाली घटना का सामान्य रूप से संकेत करता है। यह सीधे तौर से किसी तथ्य को कहता है और इस प्रकार यह वर्तमान का अर्थ रखता है। यथा 'प्रति दिवो अर्दाश दुहिता' (४।५२) में 'अर्दाश' सूचित करता है कि आकाश की पुत्री अभी प्रकट हुई है। पाणिनि ने भी यह तथ्य प्रकट किया है कि वैदिक भाषा में लुड़, लड़ और लिट् लकारों का किसी भी लकार के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। छन्दिस लुङ्लङ्लिटः (अष्टा० ३१४१६)।

लोक भाषा में वर्तमान काल के उत्तम पुरुष के बहुबचन के अन्त में 'मः' बाता है। वैदिक भाषा में उसके स्थान पर 'मिस' आता है। जैसे—मिनोमिस, एमिस इत्यादि। इदन्तो मिस (अष्टा० ७।१।४६)।

'एनम्' शब्द परे रहते 'घ्वम्' के 'अम्' का लोप हो जाता है । जैसे—यजब्बैनस्। 'यजब्बमैनमिति च' ( अष्टा० ७।१।४३ ) ।

लौकिक संस्कृत में लुङ्, लङ् और खङ् लकारों के रूपों के आदि में 'अ' बोड़ा जाता है। जैसे—अकाषीत्, अकरोत्, अकरिष्यत्। यदि धातु अजादि हैं (स्वरादि) हुए तो उनमें 'आ' जोड़ा जाता है। जैसे—ऐक्षिष्ठ, ऐक्षत, ऐक्षिष्यतः, परन्तु यदि 'मा' त्या 'मा स्म' का प्रयोग किया जाय तो 'अ' या 'आ' नहीं जोड़ना पड़ता। जैसे—मा भवान् कार्षीत्, मा स्म करोत्। यह नियम वैदिक भाषा में नहीं माना जाता। लुङ्, लङ् और खङ् का प्रयोग बिना 'अ' या 'आ' जोड़े ही किया जाता है। जैसे—जिन्हा उग्र सहसे तुराय। यहाँ 'जनिष्ठा' लुङ् का रूप है; परन्तु उसमें 'अ' नहीं बोड़ा गया है। मा वः क्षेत्रे परबोजान्यवाप्सुः—यहाँ 'मा' का प्रयोग होने पर भो 'अवाप्सुं' में 'अ' जोड़ा गया है। बहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि (अष्टा० ६।४।७५)

लुङ्—वेद में उपलब्ब लुङ् लकारीय पदों की समीक्षा से प्रतीत होता है कि
्इस लकार के तीन मुख्य प्रकार हैं — (१) जिसमें कोई विशिष्ट प्रत्यय न जोड़कर
धातु से ही सामान्य प्रत्यय आते हैं। इसे अंग्रेजी में 'Root aorist' के नाम से
पुकारते हैं। इसके भी दो प्रकार हैं — (i) अकारान्त, आकारान्त अथवा धातु में
'अ' के योग से अकारान्त धातु से निष्पन्न, जैसे अविदन्, अवोचन्; अस्युः, अयुः।

१. मैकडानल-वैदिक ग्रामर s २१३ ए, पृ० ३४२।

(ii) व्यञ्जनान्त घातु.से, जैसे कृ घातु का रूप अकः अकर्ताम्, अकन्. अकर्तम्, अकर्तः, अकरम्, अकर्नः।

(२) घातु से द्वित्व करने पर निष्पन्न रूप, जैसे जन् से अजीजनत्; पृ-

अपीपरत्; बद्दप, —अचीवत्वपत् ।

(३) घातु में स, सिष्, तथा प्, प्रत्ययों के योग से निष्पन्न—ह-अहार्षम्; व्य-अमुत्सि, अवुद्धाम्, अमुत्साथाम्; या—अयासिषन्, अयासिषुः।

ज् ग् प् तथा ह् से अन्त होनेवाले घातुओं से 'व' जोड़ा जाता है। २ह—

अरुक्षम्, अरुक्षावः; दुह--( अा० अधुक्षि, अधुक्षाताम्, अधुक्षन्त ।

लौकिक संस्कृत में उपसर्ग क्रियापद के पिहले जोड़े जाने हैं। वैदिक भाषा में यह नियम अनिवार्य नहीं है। वे क्रियापद के बाद भी जोड़े जाते हैं। कभी-कभी उपसर्गी बौर क्रियापदों के बीच शब्दों का व्यवधान भी होता है जैसे—'हन्ति नि मुष्टिना' में नि हन्ति के बाद प्रयुक्त है। आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभियोहि' में आ याहि के बीच में व्यवधान है।

कुदन्त

वैदिक भाषा में लौकिक संस्कृत से विपरीत सोपसर्ग घातु से भी क्त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे—यजमानं परिघापयित्वा। क्त्वापि छन्दिस (अष्टा० ७।१।३८)। त्वा = त्वाय और कभी-कभी त्वी; दिर्व सुपर्णों गत्वाय; स्नात्वी और पीत्वी (=गत्वा, स्नात्वा, पीत्वा)

तथ्य = तवै, ए, एन्य, त्व । जैसे-अन्वेतवै, नावगाहे, शुश्रुषेण्यः, कर्त्वन् (कृत्यार्थे

त्तवैकेनकेन्यत्वन:-अष्टा० ३।४।१४)

#### तुमर्थक प्रत्यय-

तुम् = ए, असे, से, अध्यै, ध्यै, तनै, तने (अष्टा॰ ३।४।९)। तुमर्थक पदों की परोक्षा करने पर यहो प्रतीत होता है कि ये वस्तुतः घातुज मंज्ञा पदों के चतुर्ध्यन्त, दितीयान्त, पंचमी-षष्ठ्यन्त तथा सप्तम्यन्त रूप ही हैं। इन चारों प्रकारों में चतुर्ध्यन्त दितीयान्त की अपेक्षा ऋग्वेद में बारह गुना तथा अथवंवेद में तिगुना विषिक है। लौकिक संस्कृत का 'तुम्' प्रत्यय तो ऋग्वेद में केवल पाँच बार है। बाया है:—

(१) चतुर्थ्यन्त पद—(क) इसका सामान्य प्रत्यय 'ए' है, जो धातु के अन्तिम ंगा' के साथ युक्त होकर कहीं 'ऐ' बन जाता हैं—भुवे (होने के लिए), परादै (देने के लिए, दृशे (द्रष्टुम्)। (ख) नौ प्रकार के प्रत्ययों से निष्यन्न वातुज संज्ञापदों से यह 'ए' प्रत्यय संयुक्त होता है—(१) 'अस्' प्रत्ययान्त संज्ञा से—अवसे, चक्से, चरसे, पुष्पसे। (२) 'इ' प्रत्यान्त संज्ञा से—दृश्यये (अर्थात् दृश + इ + चतुर्थी), महये, युषये, गृहये (गृहीतुम्)। (३) 'ति' प्रत्ययान्त संज्ञा से—पीतये (पातुं) सातरे (४) तुप्रत्ययान्त संज्ञा से (यह 'तु' प्रत्यय जोड़ने से घातु में गुण् हो जाता है बीर कभी-कभो इडागम भी होता है। सबसे अधिक लोकप्रिय यही रूप हैं) ए-तवे, बो-तबे (√क=तवें) कर्-तवे, गन्-तवे (गन्तुम्) पा-तवे, वक्-तवें (वक्तम्)। (५) 'तवा' प्रत्ययान्त संज्ञा से ('ए' योग से यहो 'तवें' बन् जाता है। इसमें उतात दो रहते हैं, घातु पर तथा प्रत्यय पर)—ए-तवे, ओ-तवे, गन्-तवे, सर्-तवे। (६) 'घ्या' प्रत्ययान्त संज्ञा से (ऋग्वेद में ही 'अध्यें' का प्रयोग सीमित है)—गमघ्ये, पिबघ्ये (पातुम्), हुवघ्ये (होतुम्), चरघ्ये। (७-९) 'मन्', 'वन्' तथा 'त्या' प्रत्ययान्त घातुज संज्ञाओं के चतुध्यन्त का उदाहरण अत्यन्त अत्य है, यथा—वामणे (त्रार्तुम्), दामने (दातुम्), दावने (दातुम्), घूर्वणे (हानि पहुँचाने के लिए), इ-त्ये (एतुम्)।

(२) द्वितीयान्त पद—दो प्रकार के प्रयोग मिलते हैं—(१) घातु सामान्य से निष्पन्न संज्ञा में 'अम्' के योग से—संपृष्ठम् (संप्रष्टुम्), आरमम् (आरब्युम्); ब्रुम्म् (शोभितुम्)। (२) 'तु' प्रत्ययान्त संज्ञा से (तुं का प्रयोग 'तवे' को अपेश बहुत ही न्यून है), यथा—दातुम्, प्रष्टुम्। लौकिक संस्कृत का यह विख्यात प्रत्यव

ऋग्वेद में केवल पाँच बार ही आया है।

(३) पञ्चम्यन्त-षठ्यष्टि पद—इस श्रेणी के प्रयोगों के अन्त में 'अस्' या तोत् (तोः) जोड़ा जाता है जो धातुज संख्या के पञ्चम्यन्त या षष्ठ्यन्त रूप प्रतीत होते हैं। यथा—(१) संपृचः (संपृक्तुम्); आतृदः; (२) 'तोः' प्रत्ययान्त—एतोः; गन्तोः, जनितोः (जानितुम्), हन्तोः (हन्तुम्)।

(४) सप्तम्यन्त पद—(१) घातु संज्ञा से—बुधि, दृशि, संदृशि (संदृष्ट्यम्); (२) 'सन्' प्रत्ययान्त संज्ञा से—नेषणि (नेतुम्), पर्षणि, तरीषणि (तर्तुम् ), गृणीपणि

(गृणीतुम्; गाने के लिए)।

## वैदिक स्वर

उदात्तादि स्वरों की सत्ता गैदिक भाषा की विशेषता है। प्रत्येक अक्षर का उच्चारण किसी न किसी स्वर के साथ होता है। उपलब्ध सभी संहिता-प्रन्थों में खर लगे हैं। ब्राह्मण-प्रंथों में आरण्यक-सहित तैत्तिरीय ब्राह्मण में तथा वृहदारण्यक सहित शतपथ-ब्राह्मण में स्वर लगे हैं। अन्य ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों में स्वर्ण के चिह्न नहीं मिलते।

अक्षर के उच्चारण में दो प्रकार के स्वर लगाये जाते हैं—एक होता है स्वर का आरोह (Rising tone), और दूसरा होता है स्वर का अवरोह (Falling tone); इनकी एक मिश्रित दशा भी तब होती है जब उच्चारणकर्ता उच्च स्वर से एकदम नीवें स्वर की ओर उतरता है, जहाँ आरोह से एकदम अवरोह की ओर आता है। बहु

गुक्दम उतरना सम्भव न होने से बीच में वह टिकता है: इसे ही आधुनिक घ्वनिविद् "rising-falling tone" कहते हैं। हमारे यहाँ ये स्वर क्रमशः उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित के नाम से पुकारे जाते हैं। इनके लक्षण हैं —

(१) उदात्त—जिस अक्षर के उच्चारण में गात्रों की शक्ति का आरोह होता है, अर्थात् गात्र ऊपर खींच जाते हैं, वह 'उदात्त' कहलाता है। "उच्चैरुदात्तः = आयामेन उद्ध्वी-गमनेन गात्राणां यः स्वरो निष्पद्यते स उदात्तसंज्ञो भवति" (शुक्लयजुः प्रातिशाख्य १।१०९ तथा उच्चट को टीका )।

(२) अनुदात्त-जिस अक्षर के उच्चारण में गात्रों की शिथिलता होती है

(अधोगमन ), वह अनुदात्त कहलाता है ( शु॰ प्राति॰ १।१०९ )।

(३) जहाँ प्रथमतः उदात्त स्वर के कारण गात्रों का आरोह हो और तदनन्तर अनुदात्त स्वर के कारण गात्रों का अवरोह होता है, वहाँ दोनों प्रयत्नों का मिश्रित स्वर स्वरित कहलाता है। उभयवान् स्वरितः (शु० प्राति० १।११०)।

(४) जहाँ स्वरित के बाद आने वाले अनुदात्त स्वरों के उच्चारण में एक साथ गात्रों का मार्दव या शैथिल्य पाया जाता है, वहाँ प्रचय स्वर या 'एकश्रुति' होता है। स्वरितादनुत्तानां परेषां प्रचयः स्वरः—ऋ० प्राति० ३।१९। आचार्य शौनक ने अपर निर्दिष्ट उच्चारण-स्थिति के लिए आयाम, विस्नस्म और आक्षेप संजाओं का प्रयोग किया है। उपर्युक्त उदात्तादि स्वर अकारादि स्वरवर्णों में ही आये हैं, व्यञ्जनों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता। अतएव ये स्वरवर्णों के धर्म कहे गये हैं। अक्षराश्रया (ऋक्षप्राति० ३।२)।

प्रातिशाख्यों में स्वरित के पाँच प्रकारों का वर्णन उपलब्ध होता है—सामान्य स्वरित, जात्य स्वरित, अभिनिहित स्वरित, प्रिलब्ट स्वरित तथा क्षेप्र स्वरित । इन

पाँचों प्रकारों का सामान्य वर्णन नोचे दिया जाता है:-



(१) प्रहिलच्ट सन्धिज (२) क्षेप्र सन्धिज (३) अभिनिहित सन्धिज इस प्रमेदचक्र को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। सामान्यतः स्वरितं दो प्रकार के होते है—(क) उदात्त के पश्चात् आनेवाला अनुदात्त नियमेन स्वरित हो जाता है और इसलिए इसका नाम है—पराश्चित स्वरित। (स्व) स्वतन्त्र स्वरित का हो

पारिभाषिक नाम है—जात्य स्वरित (स्वाभाविक स्वरित)। यह उदात्त की पूर्व सत्ता पर आश्रित नहीं होता, प्रत्युत यह सर्वदा स्वरित ही रहता है। (ग) सिन्वज स्वरित से तात्पर्य उस स्वरित का है, जो त्रिविध सन्धियों के स्थल में उत्पन्त होता है—

(१) प्रिक्षिष्ट स्विरित—'प्रश्लेष' शब्द का अर्थ है दो स्वरों की एक स्वर के रूप में परिणित । पाणिनि के 'अकः सवर्णे दीर्घः' (६।१।१०१), 'आर्गुणः' तथा 'वृद्धिरैंचि' (६।१।८८) सूत्रों से जायमान दीर्घसन्धि, गुणसन्धि तथा वृद्धि-सन्धि—इतः तीनों का समावेश 'प्रिक्षिष्ट सन्धि' में होता है । प्रिक्षिष्ट स्विरित केवल दीर्घसन्धि-जन्म

ईकार के स्थल पर होता है-इ + इ=ई; यथा सुवि + इव = सुची व।

(२) क्षेत्र स्वरित—पाणिनि के यण-सन्धि का ही वैदिक अभिधान क्षेत्र सन्बि है। तज्जन्य स्वरित इस नाम से पुकारा जाता है। इसमें पहिला स्वर उदात्त होगा तथा दूसरा अनुदात्त और दोनों की सन्धि से जायमान स्वर स्वरित होगा यथा—

नु + इन्द्र = इन्द्रन्विन्द्र ।

(३) अभिनिहित स्वरित-पदान्त एकार तथा ओकार के पश्चाद् आनेवाले अकार का जो पूर्वरूप होता है, वह सन्धि 'अभिनिहित' कहलाती है। तज्जन्य स्वरित इस नाम से पुकारा जाता है। यथा शुते-भिअवधंते ऽवर्धन्तः ध्यातव्य है कि इन तीनों सन्धि-जन्य स्वरितों में प्रथम स्वर उदात्त और दूसरा इन तीनों दशाओं में इस समिल्लन का परिणत फल स्वरित होता है। इन दशाओं से अतिरिक्त स्थलों में पूर्व उदात्त तथा परवर्ती अनुदात्त से उदात्त हो होता है, स्वरित नहीं।

(ख) असिन्धज स्वरित को जात्य 'स्वरित' के नाम से पुकारते हैं (जात्य व्यक्तमजात, स्वभावतः )। जात्य यकार और वकार के ऊपर ही वर्तमान होता है। आधुनिक विद्वान् इस स्थल को क्षेप्रसन्धिज का ही उदाहरण मानते हैं। जैसे—क बों इवा; (यहाँ क्व = कु + अ); वीर्यां णि प्रवोचम् (यहाँ वीरि आणि)—इन दोनों दृष्ट्रतों में उ + अ से 'व' निष्पन्न हैं तथा इ + अ के संयोग 'यं' सिद्ध हुआ है। फलतः इसे 'क्षेप्रसन्धिज' मानना कथमपि अनुचित नहीं है।

(१) सामान्य स्वरित—वेद का यह नियम है कि प्रत्येक पद में एक उदात स्वरवाला अक्षर अवश्य होगा। उदात्त वाले अक्षर से भिन्न अक्षर अनुदात हो जाते हैं। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् (६।१। ५८), परन्तु उदात्त से पश्चाद् आने वाला अनुदात नियमेन स्वरित हो जाता है, यदि उसके बाद कोई उदात्त या स्वरित न ही—जैसे

। अग्निभिः । यहाँ इकार में उदात्त स्वर है और इसीलिए 'अ' और 'भि' दोनों अनुदात्त हो गए, परन्तु उदात्त 'ग्नि' के बाद आनेवाला 'भिः' स्वरित हो गया । पाणिक का एतत्सूचक स्त्र है—उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः । यह तो पाठ पाद की स्थिति में होता है, परन्तु संहिता-पाठ में यदि अनुदात्त से पीछे उदात्त या स्वरित आता हो, तो उदात्त- पूर्वक होने पर भी वह अनुदात्त स्वरित में परिवर्तित नहीं होता । उदाहरणार्थ यत्र गावो भूरि श्रृङ्का अयासः (ऋ० १।१५४।६)। इस ऋगंश के स्वरों की परीक्षा

कीजिए—'अयासः' का 'सः' उदात्तपूर्व होने से स्वरित हो गया है, परन्तु 'यत्र' में यकार उदात्त है, उसके पीछे वाला 'त्र' इसीलिए स्वरित नहीं होता कि उसके बाद उदात्त बैठा है। इसी प्रकार—'गावो' में गा उदात्त है, परन्तु 'वो' स्वरित नहीं हुआ, क्योंकि 'मूरिप्रुंगा' में 'मू' उदात्त के अनन्तर विद्यमान है। पदपाठ में अगले उदात्त से सम्बन्ध न होने से यह गतिरोध नहीं होगा। इसलिए इस अंश का पद पाठ-

होगा —यत्र गावः भूरिऽश्रुङ्गा अयासः। इस स्वरित को पश्चात्य विद्वान् 'परतन्त्र' (dependent) स्वरित के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इसकी स्थिति उदात्त की पूर्ववर्तिता पर अवलम्बित रहती है।

(२) जात्य स्वरित—एक पढ में यदि अकेले ही स्वरित हो, अर्थात् उससे पूर्व कोई भी स्वर न हो (अपूर्व) अथवा उससे पूर्व कोई अनुदात्त स्वर हो (अनुदात्तपूर्व), तो उसे जात्य स्वरित कहते हैं। किन्हीं वैदिक पदों में जात्य स्वरित ही प्रमुख स्वर होता है और यह विशेषतः 'य' 'व' वाले संयुक्ताक्षर में पायी जाती है। यदि जात्य स्वरित के अनन्तर उदात्त आता हो तो दीर्घ होने से उसके अनन्तर ३ का अंक लिखकर उसमें अनुदात्त चिन्ह (आड़ी रेखा) तथा स्वरित चिन्ह (सीधी) दोनों लगाते हैं। ह्रस्व होने पर १ का अंक उभय चिन्हों के साथ युक्तकर लिखते हैं। 'स्वः' तथा 'कन्या' में 'स्वः' तथा 'क्या' में जात्य स्वरित है। प्रथम स्वरित अपूर्व है

वया दूसरा अनुदात्त पूर्व है। 'आविर्दूतान् कृष्णुते वर्ष्या है अह, तथा 'यत् पर्जन्यःकृणुते । वर्ष्य १ नभः [ ऋ० ५।८३ ] इन पादों में वर्ष्य का 'स्य' अनुदात्तपूर्वक होने से जात्य स्वरित है जिसके अनन्तर उदात्त स्वर आया है [ 'अह' में अ तथा नभः का न ज्वात्त है ]।' फलतः प्रथम दृष्टान्त में दीर्घ स्वरित के बाद उभय स्वर चिन्हित है का

लेक तथा द्वितीय दृष्टान्त में ह्रस्व स्वरित के अनन्तर १ का अंक है। जात्य स्वरित की यह स्वरांकनपद्धति घ्यान देने योग्य है। जात्य स्वरित वाले 'य' तथा 'व' इ और उके ही संघ्यात्मक रूप हैं। फलतः इसके उच्चारण में इन मूल स्वरों का पुनर्निविष्ट

करना होता है। इस प्रकार रथ्यम् तथा तन्वम् में थ्य तथा न्व का उच्चारण द्वचक्षर

न होकर त्र्यक्षर होता है—र्थिअम् तथा तनुअम्, जिनमें द्वितीय अक्षर उदातस्वर हे सम्मन्त है।

(३) अभिनिहित, प्रिश्लिष्ट और क्षेप्र सिन्धियों के फलस्वरूप उत्पन्न होने बाहे स्विरित तत्तत सिन्धियों के नाम पर अभिहित स्विरित, प्रिश्लिष्ठ स्विरित और क्षेप स्वित कहल्प्रते हैं। इस कार्य के लिए प्रश्लिष्ट सिन्धि दो इकारों की होनी बाह्ये—इकारयोश्च प्रश्लेमें क्षेप्राभिनिहितेषु च। उदात्त पूर्वरूपेषु शाकब्यस्यवमाचरेत् (३०)

प्रा॰ पटल ३ सू॰ १३)। जैसे पूर्वोक्त त्रिविध स्वरितों के क्रमशः उदाहरण-तेऽवधंनः

ः सुचीव; योजा न्विन्द्र ते हरों। अभिनिहितादि स्वरित भी जात्य स्वरित की तरह अपूर्व या नीचपूर्व होते हैं। पाश्चात्य विद्वान् जात्य और अभिनिहितादि स्वरितों को स्वतन्त्र (Independent) स्वरित कहते हैं, क्योंकि पदों में इसकी सत्ता स्वतन्त्र होती है।

वैदिक ग्रन्थों में उदात्तादि स्वरों को पहिचानने के लिए चिन्ह लगे रहते हैं। वे चिन्ह सब वेदों में समान नहीं हैं। ऋग्वेद, अथवंवेद और कृष्ण यजुर्वेद की तितिये शाखा के चिन्ह समान हैं। शुक्ल यजुर्वेद के कुछ चिन्ह ऋग्वेद के चिन्हों के समान और कुछ भिन्न हैं। कृष्ण यजुर्वेद की काठक और मैत्रायणी शाखाओं के चिन्ह वपने स्वतन्त्र है। ऋग्वेद में उदात्त पर कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता, वह सदा अचिन्हित ही रहता है। अनुदात्त के नीचे एक बेड़ी रेखा लगाई जाती है: स्वरित के सिर पर एक खड़ी रेखा लगाई जाती है। प्रचयों पर भी कोई चिन्ह नहीं लगाये जाते। उदात और प्रचय दोनों पर कोई चिन्ह न रहने के कारण पहिचानने में कुछ किनाई है सकती है। अनुदात्त के बाद के बिना चिन्हवाले वर्ण को उदात्त समझना चाहिए और स्वरित के बाद के बिना चिन्ह वाले वर्णों को प्रचय समझना चाहिये। उदात्त से पूर्व प्रचय में अनुदात्त का चिन्ह लगाते हैं। 'अग्निनना' में गिन उदात्त है तथा अ अनुदात कार्य में अनुदात्त का चिन्ह लगाते हैं। 'अग्निनना' में गिन उदात्त है तथा अ अनुदात

#### सामान्य नियम

वैदिक भाषा के प्रत्येक शब्द में उदात्त सामान्यतः एक ही होता है और उरके अतिरिक्त अन्य स्वर अनुदात्त होते हैं (इन्हीं का नाम है—निघात स्वर) अनुदातं पदमेकवर्जम् (अष्टा॰ ६।१।१५८)। इसके अपवाद भी हैं, जब एकही पद में दो उदात रहते हैं अथवा उदात्त का सर्वथा अभाव होता है।

(क) द्वय दात्त पद—देवता-द्वन द्व में (जब दोनों पद द्विवचनान्त होते हैं)।

ब्या—मित्रावरुणो (यहाँ 'त्रा' और 'ब' दोनों उदात्त हैं ); अलुक्षच्ठी समास में होसे बृहस्पति ( वृ तथा स्प के स्वरं उदात्त हैं ), 'तवै' युक्त पद में एतवै (अन्तश्च हवै युगपत्; अष्टा॰ ६।१।२००)। यहाँ 'ए' तथा 'वै' दोनों उदात्त स्वर सं युक्त हैं।

(ख) उदात्त का अभाव

उदात्त का अभाव वैदिक पदों में विशिष्ट दशाओं में होता है, जिनमें से तीने मुख्य दशायें हैं-

- (१) सम्बोधन पदों में, यदि ये वाक्य या पाद के आरम्भ में स्थित नहीं होते। बारम्भ स्थिति में उदात्त की सत्ता बनी रहती है। यथा—'अर्थः पुष्टानि स जनास इन्द्र: (ऋ० २।१२।४) । यहाँ 'जनासः' सम्बोधन पद पाद के आदि में नहीं है । फलतः यहां उदात्त नहीं है, तीनों अक्षर अनुदात्त ही हैं — ज ना सः।
- (२) क्रियापदों में यदिये वाक्य या पाद के आरम्भ में विद्यमान न हों। यथा—'प्रतद् विष्णुः स्तवते वीर्येण' (ऋ० १।१५४।२)। यहाँ पादादि से भिन्न स्यित होने से स्तवते क्रियापद का उदात्त लुप्त हो गया है और ये तीनों अक्षर अनुदात्त ही हैं — स्त व ते। यह प्रयान वाक्य की क्रिया के विषय में है। अप्रघान वाक्य (Dependent clause) की क्रिया होने पर पूर्वोक्त नियम नहीं लगता। यथा-या मुन्दन्तमवति (ऋ० २।११।१४) ने अवति क्रियापद पादादि न होने पर भी बप्रधान वाक्य का है। फलतः उसमें उदात्त का अभाव नहीं ('अवित का अ उदात्त हो है )।
- (३) सर्वनाम शब्दों के वैकल्पिक रूप, जैसे मा, त्व, नः, वः आदि उदात्त-हीन होते हैं।
- (ग) सन्धि-स्वर-सन्धि के कारण स्वरों में परिवर्तन होता है जिसका -सामान्य रूप इस प्रकार है:-
  - (१) उदात्त + उदात्त = उदात्त ।
  - (२) अनुदात्त + उदात्त = उदात्त ।
  - (३) स्वरित + उदात्त = उदात्त ।
  - (४) जात्य स्वरित + उदात्त = उदात्त ।
- (५) उदात्त + अनुदात्त = प्रविलष्टादि स्वरित । इनका विस्तार निम्नलिखित कार से समझना चाहिये-
  - (क) उदात्त 'इ' + अनुदात्त 'इ' = ई प्रक्लिष्ट स्वरित ।
  - ( ख ) उदात्त 'इ', 'उ', 'ऋ' ( ह्रस्व या दीर्घ ) + कोई असदृश अनुदात्त स्वर = क्षेत्र स्वरित।

३५ वै० सा०

(ंग) उदात्त 'ए', 'ओ' + अनुदात्त 'अ' = एऽ, ओ ऽ। अभिनिहित स्वरित।

( घ ) उदात्त 'ई', + अनुदात्त 'इ' ( ह्रस्व या दीर्घ ) = उदात्त 'ई'।

( ङ ) उदात्त 'अ' + कोई अनुदात्त स्वर = उदात्त ।

(च) उदात्त +स्वरित = असंभव।

( छ ) उदात्त + जात्यादि स्वरित ≐ असंभव ।

# पदपाठ के नियम

स्वरों के परिवर्तन के सामान्य नियम हैं जिसका उपयोग पदपाठ तथा संहिता-पाठ में सर्वत्र किया जाता है। ये नीचे दिये जाते हैं :---

(१) उदात्त के बाद आनेवाला अनुदात्त स्विरित हो जाता है यदि उसके बाद कोई उदात्त या स्वरित न अाता हो (उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, अष्टा॰ ८।४।६६) यथा-'गणपति' पद में 'ण' पर उदात्त होने से अन्य तीनों स्वर अनुदात्त हो गये; परन्तु इस नियम से 'ण' से अव्यवहित अगले अनुदात्त 'प' को स्वरित हो गया है।

(२) स्वरित के बाद के समस्त अनुदात्त प्रचय हो जाते हैं और उन पर कोई चिह्न नहीं लगता, परन्तु उदात्त से अव्यवहित-पूर्व अनुदात्त का प्रचय नहीं होता और इसीलिए वह अनुदात्त के चिन्ह (नीचे आड़ी रेखा) से चिह्नित होता है।

(३) उदात्त से अव्यवहित पूर्व का अनुदात्त कभी नहीं बदलता। वह न स्विति

होता है, न प्रचय । यथा-वाश्रा इव घेनवः स्यन्दमाना अञ्जः समुद्रमव जग्मुरापः (ऋ॰ १।३२।२), यहाँ 'श्रा' उदात्त से परे अनुदात्त 'इ' स्वरित होगया है। (प्रथम नियम से)। 'घे नवः' यदि स्वतन्त्र रहेगा, तो उदात्ता 'न' के अनन्त 'वः' स्विति हो ही जायगा, परन्तु संहिता-पाठ में अगले उदात्त 'य' से पूर्ववर्ती होने से यह बदल्ला नहीं (प्रथम नियम) । स्यन्दमाना में स्वरित दे के अनन्तर मा और ना दोनों प्रवा स्वर हैं, परन्तु संहिता-पाठ में इसके अनन्तर आता है 'अखः' जिसका 'अ' उदात है। ्रफलतः उदात्त से अव्यवहित पूर्ववर्ती होने से 'ना' अनुदात्त ही रहा और तदनुसार अनुदात्त का चिह्न वहाँ विद्यमान हैं (तृतीय नियम)। इसी प्रकार स्वरित 'व' के अनतर 'ज' प्रचय है, परन्तु उदात्त 'आ' से अव्यवहित पूर्ववर्ती 'म्मु' अनुदात्त ही है (दितीय नियम) । पदपाठ करते समय इन नियमों का पालन नितान्त आवश्यक होता है।

संहिता-पाठ को पदपाठ में परिवर्तन करने के लिए कई नियम नीचे दिये वार्त

हैं जिन पर घ्यान देना नितान्त आवश्यक होता है—

(१) सब सन्धियों को पृथक् कर देना चाहिए। (२) समासयुक्त पदों के बीच में अवग्रह (ऽ) रखकर उन्हें अलग कर हैंग चाहिए, परन्तु पूर्व पद में किसी प्रकार के परिवर्तन होने पर यह नियम नहीं हुगता।

(३) दो से अधिक पद वाले समस्त पद में केवल अन्तिम पद ही अन्य पदों से अक्ष किया जाता है।

(४) किसी प्रकार के स्वर-परिवर्तन के अभाव में सुभिः तथा म्यः, तर, तम, क्रिक्षीर वर्त, आकारान्त नामधातुओं में अकार के दीर्घ होने पर भी य और यु—ये क्ष अवग्रह के द्वारा पृथक् किये जाते हैं।

(५) सन्धिजन्य मूर्धन्य वर्ण का परिवर्तन दन्त्य में होता है। पदान्त में तथा

दीवींकृत अा और ई को लघु कर देते हैं।

(६) ओकारान्त सम्बोधन, द्विवचनान्त तथा अन्य प्रगृह्य स्वरों के साथ 'इति' शब्द जोड़ा जाता है। 'सदी द्वा चक्राते उपमा दिनि' (ऋ॰ ८।२९।९) में प्रगृह्य-संबक 'चक्राते' का पदपाठ 'चक्राते इति' होगा। संहितास्य 'उ' का पदपाठ 'ऊँ इति' होता है।

(७) स्वरों के परिवर्तन पर विशेष घ्यान देने की आवश्यकता होती है। उदात्त बर तो यथ्रास्थान बना रहता है। कहीं अनुदात्त का स्वरित हो जाता है और कहीं बरित को अनुदात्त में परिवर्तित कर देते हैं। स्वरों के जो नियम ऊपर दिये गये हैं उन्हों के अनुसार यह परिवर्तन होता है।

यदपाठ का दृष्टान्त नीचे दिया जाता है। इन्द्रसूक्त (२।१२) का प्रथम मन्त्र-

यो जात एव प्रथमो मनस्त्रान् देवो देवान् ऋतुना पर्यभूषत्। यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नृ म्णस्य मह्ना स जनास इन्द्रः॥

इसका पदपाठ, जिसमें पदों का क्रम संहिताक्रम के अनुसार ही होता है इस कार होगा—यः जातः एव प्रथमः मनस्वान् देवः देवान्, क्रनुना परिऽ अभूपत् । यस्य विष्णात् रोदसी इति अभ्यसेताम् नृम्णस्य मह्ना स जनासः इन्द्रः ।। इसमें प्रथमतः सन्धि विक्लेद कर दिया गया है । 'रोदसी' के द्विवचनान्त होने से इसके बाद इति शब्द का प्रयोग किया गया है । मूल क्रियापद और उपसर्ग परि के बीच अवप्रह रखा गया विक्तों का परिवर्तन व्यान देने योग्य हैं । संहितापाठ में 'यस्य' में यकार उदात का स्य अनुदात्त है, जो दूसरे पद में 'शु' उदात्त के कारण 'स्य' अनुदात्त ही बना कि है, परन्तु पदपाठ में दोनों पदों का पार्थक्य होने से 'स्य' का अनुदात्त स्वरित हैं गया है 'उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः' नियम के अनुसार । 'जनासः' सम्बोधन है और इसलिए इसम उदात्त का लोग हो गया और तोनों स्वर अनुदात्त हो गये परन्तु संहिता में उदात्त 'स' के बाद होने से आदिम अनुदात्त ( अर्थात् 'जनासः'

का ज ) स्वरित हो गया था, परन्तु पदपाठ में तीनों में अनुदात्त के चिह्न रहे गये। इसी प्रकार अन्य स्वरों का भी परिवर्तन घ्यान देने योग्य है।

## पव तथा संहिता

संहिता का तो यह सर्वत्र, सर्वमात्र नियम है कि जिस क्रम से पदों का पाठ होता है, उसी क्रम से उनका सन्निवेश संहिता पाठ में भी होता है। परन्तु ऋक् प्रातिशास्य (२।४३) का कहना है कि ऋग्वेद के तीन मन्त्रों में इस नियम का उत्लंघन दृष्टिं गोचर होता है अर्थात् पदों का क्रमशः सन्निवेश संहितापाठ में नहीं है। पदों का क्रम है—शुनः। शेपं। चित्। निदितम्। परन्तु संहिता पाठ में। चित् तृतीय पद न होकर हितीय पद बन गया है—शुनिश्च छेपं 'निदतम् (ऋ० ५।२।७) ठीक इसी प्रकार की स्थिति 'नरा वा शंस पूषणम्' (ऋ० १०।६४।३) तथा 'नरा च शंस दैव्या (ऋ० ९।८६।४२) में भी है जहाँ 'वा' तथा 'च' तृतीय स्थान से हितीय स्था पर चला आया है। इसको प्रतिशाख्य 'अनानुपूर्व्य संहिता' नाम से निद्ध करता है। (द्रष्टव्य ऋक् प्रातिशाख्य २।४३, साहित्य परिषत् सं०, कलकत्ता १९२७)

# वैदिक भाषा का सूक्ष्म विश्लेषण

वैदिक भाषा के ज्याकरण का सामान्य परिचय ऊपर दिया गया है, परनु गढ़ अनुशीलन से संहिताओं की भाषा से ब्राह्मणों और उपनिषदों की भाषा में स्पष्ट पार्थक है। इतना ही नहीं, प्रत्येक संहिता की भाषा अन्य संहिताओं की भाषा से अनेक हणें में भेद रखती है। ऋग्वेद का दशम मण्डल तो अपने ही आरम्भिक मण्डलों की अपने भाषा को दृष्टि से पार्थंक्य रखता है। इन्हीं विशेषताओं का सामान्य विवरण यहाँ लिए जाता है।

(क) ऋग्वेद की भाषा

ऋग्वेद में स्वरों के मध्यस्थ ड तथा ढ को क्रमशः ळ और ळह के इप में पिन्वित करते हैं। जैसे—मृळीक तथा जिहीळान। वेद में 'ल' की स्थित के विषय में पर्याप्त पार्थक्य है। ऋग्वेद के पिछले मण्डलों में प्राचीन मण्डलों की अपेक्षा कार्य अठगुना अधिक है, तथा ऋग्वेद को अपेक्षा अथर्व में यह सात गुना अधिक प्रयुक्त हैं। वाकरनागल—आल्तिन्दिशे ग्रामातीक, भाग १। वेद में रेफ के स्थान पर हकार का बहुल प्रयोग प्राच्य प्रभाव का द्योतक है। आर्य लोग सारस्वतमण्डल से ज्यां औं पूरव को ओर बढ़ने लगे, त्यों-त्यों उनकी भाषा में रेफ के स्थान पर लकार प्रकृत पूरव को ओर बढ़ने लगे, त्यों-त्यों उनकी भाषा में रेफ के स्थान पर लकार प्रकृत होने लगा। मूल भारोगिय भाषा में भी लकार की सत्ता थी, परन्तु ल की अपेक्षा की स्थित अधिक थी । 'हेऽरयः' के स्थान पर 'हेऽलयः' का उच्चारण प्राच्य हों की स्थित अधिक थी । 'हेऽरयः' के स्थान पर 'हेऽलयः' का उच्चारण प्राच्य हों

१. दोनों की तुलना के लिए देखिए बटेकुष्ण घोष : लिग्विस्टिक इन्ट्रोडक्शन टू संस्थ (कलकत्ता, १९३७) पु० ८०-८२।

इति थे। फलतः वैदिक आर्य इस अशुद्ध उच्चारण के कारण उन्हें 'असुर' के नाम से

ऋग्वेद के भिन्न भिन्न मण्डलों के रचयिताओं ने स्वच्छया शब्दरूपों को प्रयुक्त किया है। अत्रि (पंचम) मण्डल में क्रियार्थक क्रिया के लिए 'तुं' प्रत्यय का प्रयोग नहीं मिलता। काण्वों ने (मण्डल १ तथा ८) ने जानवूझ कर 'तुम' तथा 'तवै' का श्रोग नहीं किया, वसिष्ठ ऋषिगण (सप्तम मण्डल) पूर्वकालिक क्रिया के सूचनार्थ स्व' तथा 'त्वाय' प्रत्ययों से प्रति स्वाभाविक घृणा रखते हैं। इस प्रकार की विशिष्टता स्वः सूचित करती है कि ऋग्वेदीय भाषा एकाकार वाली नहीं मानी जा सकती।

अनेक सिन्धयों के हो जाने पर भी उच्चारण के समय उनका विश्लेषण कर दिया जाता था। क्षेप्र (यण्) तथा प्रश्लिष्ट (दोर्च) सिन्ध होने पर उसे पुनः दो अक्षरों के रूप में उच्चारण के समय रखना आवश्यक होता था। अभिनिहित सिन्ध में भी वही नियम लागू था, अर्थात् पाद के भीतर या दो पादों के भीतर उसे दो स्वरों के स्व में पुनः स्थापना आवश्यक रहता था। छन्द की विशिष्टता से पता चलता है कि एक ही पद के भीतर व्यञ्जन और रेफ के संयोग होने पर दोनों के बीच में लघुस्वर जा योग करना पड़ता है। 'इन्द्र' का उच्चारण 'इन्दर' किया जाता था। 'मरुद्धिरन वा गहिं आदि ऋचाओं में 'अन्न' के उच्चारण में ग तथा न के बीच बड़े ही हल्के का अकार भी उच्चारित होता है यथा 'मरुद्धिरगन का गहिं'। इ, उ, और ऋ से अन्त होने वाले शब्दों का षष्ठी सप्तमी का द्विवचन योः, वोः तथा रोः बनता है, परन्तु ज्वारण दो अक्षरों का ही होता है।

ह्रस्व ऋकार दीर्घ ऋ का भी कार्य करता है। दृढ़ दृढ़ के स्थान पर प्रयुक्त मिलता हैं, यद्यपि मुनोन् और साधून् के सादृश्य पर 'पितृ न्' में दीर्घ ऋकार विद्यमान है। ऋग्वेद की भाषा में प्राकृत के नियमों की भी सत्ता मिलती है। 'द्युत्' से 'ज्योतिः', उष्ट्रानाम् से उष्टानाम्, 'श्रिथिर' से 'शिथिर' का उदय प्राकृतभाषीय नियम के आधार पर है। नीड, दूडभ और षोडश का रूप पूर्ववैदिक है। ऋग्वेद की भाषा में भारोपीय भाका एक बहुमूल्य अवशेप है षष्टी वहुवचन में 'आम्' प्रत्यय का येग, जब इस पद के उच्चारण अ आम् रूप से करना पड़ता है।

दशम मण्डल के रचनाकाल में गोत्रमण्डल वैदिक कर्मकाण्ड की परम्परा में बन्तिविष्ट कर दिये गये थे, क्योंकि १०।१८१ सूक्त से बृहत्साम (६।४६।१-२) तथा ए तर साम (७।३२।२२।२३) के गायन का स्पष्ट उल्लेख है। ये साम क्रमशः षष्ठ विश्व सप्तम मण्डल की विशिष्ट ऋचाओं पर गाये जाते हैं। दशम मण्डल की रचना में विभण्डल के मन्त्रों का निर्देश मिलता है (१० मण्डल के २०-२६ सूक्तों का आरम्भ बिनिमीडें से होता है, जो प्रथम मण्डल का आदिम पद है)।

N

K

qÌ

4

H

Í

महाभाष्य—पस्पशान्हिक में प्रदत्त उदाहरण।

दशम मण्डल की व्यक्तिरण-सम्बन्धी विशिष्टतायें ये हैं—(क) प्राचीन मण्डल में चदात्त इ और उ सन्धि के द्वारा य और व नहीं बदलते थे, परन्तु अब यह सन्धि होते लगी। (ख) आसस् तथा आस् अकारन्त पुल्लिङ्ग बहुवचन के बनाने में वर्रावर संस्था में मिलते थे, लेकिन यहाँ 'आसस्' का प्रयोग कम होने लगा। (ग) पूर्वकालक क्रिया के लिए 'त्वाय' का प्रयोग एकान्त नवीन है। (घ) 'कृणु' के स्थान पर 'कूर' प्रयोग प्राकृत भाषा के नियम के आधार को सूचित करता है। (ङ) नवीन शब्दों का उदर्य दृष्टिगोचर होता हैं और प्राचीन शब्द—जैसे पृत्सु, विचर्षणि तथा 'वीति' बद प्रयोग से लुप्त हो गये। (च) 'सीम्' जो प्रथम नौ मण्डलों में ५० बार उपलब्ध होता था दशम मण्डल में केवल एक बार ही प्रयुक्त है और अथर्व से वह नितान्त अन्त-हित है। (छ। इस मण्डल में प्रयुक्त नवीन शब्द हैं-आज्य, काल, लोहित, विजये आहि। लभ घातु का प्रयोग यहाँ नूतन है। बालखित्य सूक्तों तथा दशम मण्डल में समान हम से प्रयक्त कतिपय ये शब्द हैं-मोब, सर्व, भगवन्त, हृदय; प्राण, होक (प्राचीन 'उलोक' के लिए जो 'उरुलोक' का संक्षिप्त रूप है )। (ग) प्राचीन निपात 'ई' स्वाम मण्डल में बिल्कुल ही नहीं मिलता, परन्तु उससे कम प्राचीन निपात 'ईम' भी केवल आधे दर्जन ही मिलता है। इस प्रकार प्र.चीन मण्डलों में उपलब्ध वैयाकरप रूप अब विरल तथा दुष्प्राप्य हो गये।

### (ख) सामत्रेद की भाषा

सामवेद में स्थित ऋग्-मन्त्रों की भाषा में प्राचीन रूपों की उपलब्धि होने हे डा॰ लुड्विग् का अनुमान था कि सामवेदीय भाषा ऋग्वेदीय भाषा से भी प्राचीन तर साम्प्रदायिक पाठ का अनुसरण करती है, परन्तु बात ऐसी नहीं है। सामवेद्य ऋग्वेदे य मन्त्र में नवीन रूप दृष्टिगोचर होते हैं, प्राचीनतर निपात 'ईम' अब बहुत न्यून स्थलों में रखा गया है और उसे हटा देने की प्रवृत्ति प्रमुख है। यथा 'अभीस् ऋतस्य' (ऋग्वेद) सामवेद में 'अभृतस्य' हो गया है। पूर्वकालिक क्रिया सम्बन्धी 'तीं प्रत्यय केवल दो मन्त्रों में उपलब्ध होता है, परन्तु उसे 'त्या' के रूप में बदल दिस गया है। उदात्त 'इ' की ऋग्वेद के आरम्भ के नव मण्डलों में सन्धि नहीं होती भी, परन्तु साम में वह 'य' के रूप में परिवर्तित है। यथा 'वि अशेम देवहितम्' (ऋ॰ शिट्याट) सामवेद में हो जाता है — 'व्यशेमहि देवहितम्' जहाँ एक अक्षर की पूर्ति की लिए 'अशेम' को बदलकर 'अशेमहि' कर दिया है, जो अर्वाचीन है और ऋग्वेद में लिए 'अशेम' को बदलकर 'अशेमहि' कर दिया है, जो अर्वाचीन है और ऋग्वेद में लिए 'अशेम' को बदलकर 'अशेमहि' कर दिया है, जो अर्वाचीन है और ऋग्वेद में लिए 'अशेम' को बदलकर ।

(ग) यजुर्वेद की भाषा

तैत्तिरीय संहिता भाषा की दृष्टि से वाजसनेयी संहिता से निश्चित प्राचीनतर है। डा॰ कीय का यह कथन सत्य है कि तैत्ति रीय की भाषा ऋग्वेद तथा बाह्मणों की भाषा के मध्यस्थित विकास की सूचक है, यद्यपि वह ऋग्वेद की विशिष्टताओं से अधिक

भिलती है। कुष्ण यजुर्वेदीय इतर संहिताओं की भाषा की वहीं दशा है। डा॰ श्रीदर का मैत्रायणीय तथा काठक संहिता की भाषा को प्राचीनतर सिद्ध करने का प्रयास सफल नहीं हैं। तैत्तिरीय के मन्त्र-भाग में, जो ऋग्वेद से स्वतन्त्र है, नवीन रूप ही मिलते हैं। यथा 'ऐ' के लिए एभिः का, एन के लिए आ, आः के लिए आसः, आनि के लिए आ का प्रयोग अवनित की ओर है। इसी प्रकार ऋग्वेदीय धातुप्रत्ययसित, थन, तथा तन—प्रव रूपों से बहिष्कृत किये जाते हैं। लुट् का प्रयोग जो ऋग्वेद में नहीं होता था अब होने लगता है (अन्वागन्ता)। तथ्य और अनीयर् प्रत्ययों का अभी प्रयोग नहीं मिलता, परन्तु प्राचीन प्रत्यय आय्य और त्व एकदम अन्तहित हो जाते हैं। शूक्ल-यजुः संहिता के प्राचीन भाग भी (अध्याय १-१८) तैत्तिरीय मन्त्र-भाग से अर्वाचीन ही हैं। यह संहिता ऋग्वेदीय विशिष्टता बनाये रखती है और इसी लिए काण्व संहिता में ल तथा लह की उपलब्धि होती है।

(घ) अथर्ग का भाषा गैशिष्ठच

T

Ţ

7

T

T

T

अयर्व के २० वें काण्ड में ऋग्वेद के मना, दशम मण्डल तथा अन्य मण्डलों क् ज्यों के त्यों उद्धृत किये गये हैं। इन उद्धृत मन्त्र में दशम मण्डल क मन्त्र तथा बालिखल्य सूक्त के भी मन्त्र उपलब्ध होते हैं, जो निश्चित रूप से परवर्ती काल की रचना माने जाते हैं। अथर्ग का २० काण्ड, सूक्त ५१ के प्रथम दो मन्त्र बालिखल्य सूक्त (८१४९) के आदिम दोनों मन्त्र हैं तथा तीसरा-चौथा मन्त्र द्वितीय बालिखल्य (८१५०) की प्रथम दोनों ऋचायें हैं। इस प्रकार अथर्ग का २० वा काण्ड भाषा का दृष्टि से महत्त्वहीन है। प्रथम १९ काण्डों में ऋग्वेद का लगभग सप्तमांश उद्घृत है। यहाँ उद्वृत ऋग्वेदीय मन्त्रों के पाठमेद बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। इनका विश्लेषण अवान्तर-कालीन प्रवृत्तियों का पर्यात सूचक है:—

अथर्ववेद के समय उच्चारण में भी अन्तर पड़ने लगा। ऋग्वेद के विशिष्ट उच्चारण अब समाप्त हो जाते हैं और लौकिक संस्कृत का उच्चारण ही दृष्टिगोचर होता है।
ऋग्वेदीय विशिष्ट व्यंजन ळ और ळह अन्तिहित हो जाते हैं और इनके स्थान पर
अवान्तरकालीन ड और ढ उपलब्ध होने लगते हैं। ऋग्वेद के उद्घृत मन्त्रों में भी यह
पार्थक्य लिक्षत होता है। 'वि शत्रून् ताळिह वि मृघो नुदस्य' (ऋ०१०।१८०।१)
का 'तालिह पद 'ताढिं' के रूप में उद्घृत किया गया है (अथर्ग ७।८४।३), 'स्योन'
का उच्चारण ऋग्वेद में त्र्यक्षरात्मक था, परन्तु अथर्ग में वह लौकिक संस्कृत के अनुरूप
इयक्षरात्मक ही उच्चरित होने लगता है। ऋग्वेद का 'ग्रभ' धातु न प्रत्यय के द्वारा
संयुक्त होने पर 'ग्रह्' के रूप में परिवित्तित हो जाता है (गृम्गामि≔गृहणामि)।

सुप् प्रत्ययों में अकारान्त पुल्लिङ्गं के तृतीया बहुवचन में 'ऐ' और 'एमि' दोनों प्रत्ययों का प्रयोग ऋग्वेद में संस्था में प्रायः बराबर होता था, अथर्ग में 'ऐ' का प्रयोग रहि बार तथा 'एमि': का प्रयोग केवल ५३ बार ही मिलता है। ऋग्वेद का बहु-

वचनान्त पद 'पन्थाः' अथर्ग में 'पन्थानः' बन जाता है (सम्भवतः 'अध्वानः' के मिथ्या सादृश्य पर )। एक स्थान पर तो छन्दोभङ्ग होने पर भी ऋष्वेदोय मन्त्र का 'पन्थाः' 'पन्थानः' के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। 'अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्थानः' (अथर्ग पन्थाः' (ऋक १०।८५।२३ क) उद्घृत होने पर अनृक्षरा ऋ जवः सन्तु पन्थानः' (अथर्ग १४।११३४ क) रूप ग्रहण कर लेता है, यद्यपि इस पद-परिवर्तन में छन्दोभङ्ग नितान्त स्पष्ट है। 'वान्स्' प्राति-पदिक का सम्बोधन के एकवचन में रूप 'वः' में अन्त करता है, अथर्ग में 'वन्' में (चिकित्वः—ऋग्; चिकित्वन्—अथर्ग)। इसी प्रकार 'वन्त्' प्र ति-पदिकों के सम्बोधन एकवचन की दशा है (भगवः, ऋक्=भगवन्, अथर्ग)।

कृदन्त के रूप में भी अन्तर है। ऋग्वेद में पूर्वकालिक क्रिया के द्योतनार्ध 'त्वाय' अथवा 'त्वी' का प्रयोग होता है, परन्तु अथर्ग में नियमतः इन दोनों के स्थान पर 'त्त्रा' प्रत्यय की ही उपलब्धि होती हैं। ऋग्वेद का 'हित्वाय' तथा 'मूत्वी अथर्ग में क्रमशः 'हित्वा' और 'भूत्वा' हो जाता है। तिङन्त प्रत्ययों में पार्थक्य है। लेट् स्कार के मध्यम पुरुष एकवचन का ऋग्वेद में प्रत्यय है 'असे' (वर्धासे), परन्तु अवर्वमें 'असै' प्रत्यय उसका स्थान ले लेता है ( 'नयासै' जो ब्राह्म णों में प्रत्युक्त मिलता है )। अन्य पुरुष के एकवचन का परस्मैपदो प्रत्यय ऋग्वेद में 'अते' है और यही अधर्ग में 'अतै' बन जाता है (ऋग्वेद में 'श्रमाते' = अथर्ग में 'श्रमातें')। दो घातुओं के योग से सम्पन्न लिट् लकार ( Periphrastic perfect ) अथर्ग में ही मिलता है। एक हो प्रयोग उपलब्ध है। 'मृन्यु' र्ममस्यासीद् दूतः प्रचेताः, असून् पितृम्यो गमयां चकार' ( अथर्ग १८।२।२७ ) में 'गमयां चकार' इसी संयुक्त लिट् का नव्य प्रयोग है। इसी प्रकार लुट् का भी प्रयोग अथर्ग से ही आरम्भ होता है (अन्वागन्ता यजमानः स्वस्ति — अथर्ग ६।१२३।१ ग, २ ग ) । अथर्ग में कृत्य प्रत्यय का प्रयोग नया है। 'तन्य' तथा 'अनीयर्' का प्रथम प्रयोग यहीं उपलब्ध होता है । अथर्ववेद की भाषा में ब्राह्मण ग्रन्थों तथा ऋग्वेद की भाषा को जोड़नेवाली प्रुंखला यहाँ स्पप्टतः उपलब्ब होती है। (ङ) ब्राह्मणों की भाषा

् त्राह्मण गद्यात्मक हैं। जे लोकज्यवहार में लानेवाली बोल-चाल की संस्कृत के बढ़ें ही मुन्दर रूप प्रस्तुत करते हैं। शतपथ तथा जैमिनीय व्राह्मण का गद्य साहित्यक शैलों में निबद्ध रोचक गद्य का भज्य दृष्टान्त है। ब्राह्मण ग्रंथों के वैयाकरण वैशिष्ट्य ये प्रधान उदाहरण है—(र्क) स्त्रोलिङ्ग शब्दों के पञ्चमी तथा षष्टी एकवंचन में 'आः' के स्थान पर ऐ' का प्रयोग (भूम्याः' के स्थान पर 'भूम्यै' का प्रयोग जो अर्था के गद्य में भी विद्यमान है)। जैमिनीय में यह रूप पूर्णतया उपलब्ध होता है, यद्यि काण्वों के शतपथ में इसका पूर्ण अभाव है। (स) 'अन्' से अन्त होनेवाले शब्दों की

सप्तमी एक वचन में सर्गत्र 'इ' प्रत्यय जोड़ा मिलता है, केवल अहन् और आत्मन् ही इसके अपवाद हैं। (ग) 'मा' के योग में ही भूतकालिक उपकरण अट् और आट् बातु के आदि में नहीं जोड़े जाते हैं और वाह्मणों में इन्जंक्टिम का यही रूप अवशिष्ट है। (घ) कर्तृवाचक निष्ठा प्रत्यय 'तवत्' का कभी-कभी प्रयोग होने लगता है। (इ) 'ईश्वर' शब्द के साथ तुमुन् के लिए 'तोः' का प्रयोग मिलता है। (च) रूपं करोति' का प्रयोग 'होना' के अर्थ में ब्राह्मणों का वैशिष्ट्य है। (छ) मूतकालिक लकारों का बहुत प्रयोग बड़ी सूक्ष्मता के साथ मिलता है । लिट् में द्वित्व-करण पर्याप्त हप में है। लुङ्का प्रयोग साक्षात् कथन में ही विशेष है। वर्णन के निमित्त लङ्ही विशेष प्रयुक्त है। (ज) कु के योग से जो लिट् की रूप-निष्पत्ति अथर्ग से आरम्भ होती है वह यहाँ व्यापक रूप घारण करती है, परन्तु लौकिक संस्कृत के समान 'मू' और 'अस्' का योग अभी यहाँ नहीं होता। पाणिनि ने ब्राह्मणों की भाषा के इन वीशिष्ट्यों का गम्भीर संकेत किया है। (झ) ग्रीक तथा लैटिन भाषा के आदर्श गद्य तथा वर्तमान जर्मन भाषा के समान निपात, नियमतः कारक से पूर्व ही प्रयुक्त होता है। इस विषय में ब्राह्मणों का गद्य ग्रीक और लैटिन गद्य से पार्थक्य रखता है। बाह्मणों में प्रयुक्त ४१ उपसर्गों में केवल १२ ऐसे हैं जो सर्वदा कारक के पूर्ववर्ती रखे जाते हैं और इस दृष्टि से ये वास्तव में उपसर्ग हैं। ऐसे उपसर्ग ये हैं--आ, साकम्, उपरि, तिरः, पश्चात्, अवस्तात्, अधस्तात्, प्राक्, प्राङ्, अर्वाक, पराचीनम्-अवाङ् (१२) अन्य अव्ययों का स्थान कारक के पश्चात् ही किया गया मिलता है। शतपय-बाह्मण में यह वैशिष्ट्य अधिकतर दृष्टिगोचर होता है। अन्य ब्राह्मणों में से पूर्ववर्ती स्थान ही इन अव्ययों का है। 'अधि नु ह वै शश्वद् अस्मिन्नेव लोकेऽसौ लोकः' ( जै॰ वा॰ १०३) यहाँ अधि और लोके के बीच में छः पदों का व्यवधान है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उपसर्ग कारक-पदों का केवल सहायक नहीं माना जाता था, प्रत्युत उसकी स्वतन्त्र सत्ता थी। यह तथ्य बड़े महत्व का है । कभी-कभी एक ही अव्यय परसर्ग का काम करता है और कभी उपसर्ग का। जैसे 'ऋते' का दोनों रूप —ऋते वाचः ( वाक् के बिना; शांख्या० २।७) । प्राणेम्य ऋते (शतपथ ९।२।१।१५) । उद्वं का द्विविध प्रयोग—'ऊर्घ्वम्, अन्तरिक्षात्' और 'प्रणीतादूर्घ्वम् । ऋते अन्तरा, उपरिष्टात्, अर्ध्वाम्, पुरस्तात्, पुर:--इनका प्रयोग लौकिक संस्कृत में परसर्ग के रूपे में हो मिलता है और इस प्रवृत्ति का उदय ब्राह्मणयुग में ही हो गया था। परसर्ग के े विशेष प्रयोग शतपथ बाह्मण में अधिकतर उपलब्ध होते हैं।

रै. Annals of Bhandarkar Research Institute भाग २३, १९४२, पृ॰ ६३३-६५६। डा॰ सिद्धेश्वर वर्मी का यह विस्तृत लेख ब्राह्मणों की भाषा का श्लाद्यनीय बैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

(च) उपनिषदों की भाषा

उपनिषदों की भाषा गैदिक संस्कृत की अपेक्षा लौकिक संस्कृत से विशेष साम्य रखती है; तथापि प्राचीनता के कितपय चिह्न मिलते हैं। संहिता-भाषा के विशिष्ट लकार लेट् का नितान्त अभाव है, परन्तु प्राचीन उपनिषदों में कितपय प्रयोग मिलते हैं। आत्मनेपद और परस्मैपद का प्रयोग अभी तक निश्चित धातुओं के साथ नहीं है। एक ही धातु से दोनों प्रत्यय जोड़े जाते हैं। साहित्यिक दृष्टि से यह भाषा बड़ी सरस तथा प्राञ्जल है। कितपय विशिष्टतायें—(क) सीधी घरेलू उपमाओं तथा रूपकों की बहुलता; (ख) गाढ़ ग्रहण तथा स्मरण के निमित्त उन्हों शब्दों में किसी विचार की आवृत्ति; 'ग) रोचकता की अभिवृद्धि के लिए बड़ो सूक्ष्म बातों का वर्णन; (घ) नीरस आध्यात्मिक विवरण से पहिले ध्यान आकृष्ट करने के लिए छोटो-छोटी कहानियाँ; (इ) मनोवैज्ञानिक पद्धित पर विषय का विबेचन तथा श्रद्धा उत्पन्न करने वाले लैकिक विश्वासों के द्वारा दार्शनिक तथ्य की पुष्टि। इन्हीं विशेषताओं के कारण उपनिषदों का विवेचन भाषा तथा भाव उभय दृष्टियों से हृदयावर्जक तथा अकर्षक है।

श्रुतोनां तथ्यसर्वास्वं व्याकृत्या च समन्वितम् । समर्प्यंत इदं भक्त्या विश्वनाथपदाम्बुजे ॥

# सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

#### ( मूल ग्रन्थ )

- १. ऋग्वेद (सायणभाष्य)—मैक्समूलर सम्पादित, लण्डन; चौसम्मा १९६६, वाराणसी; वैदिक संशोधन मंडल पूना, स्वाध्यायमंडलः पारडी (मूलमात्र)।
- २. मैत्रायणी संहिता-शेडर सम्पादित, लाइपजिंग १८८८।
- ३. तैत्तिरीय संहिता--महादेवशास्त्री सम्पादित, मैसूर १८८४।
- ४. वाजसनेयी संहिता──वेबर-सम्पादित, बर्लिन १८५२, वासुदेवशास्त्री-सम्पादिक निर्णयसागर, बम्बई १९२९ ।
- ५. काठकसंहिता-श्रेडर सम्पादित, लाइपिजग १९००।
- ६. सामवेद-थ्योडर वेनफे-सम्पादित, लाइपजिंग १८४८।
- ७. मूलयजुर्वेद संहिता—संकलियता महर्षि देवरात ( वाराणसी, १९७३ )
- ८. अथर्ववेद --- राथ-ह्विटनी सम्पादित, बलिन १८५६,सातवलेकर, पारडी १९५७ । सायणभाष्य सहित, बम्बई (एस. पी. पण्डित द्वारा सम्पादित) ।
- ९. किपष्टल कठसंहिता—डा॰ रघुवीर सम्पादित, लाहौर १९३२।
- १०. ऐतरेय ब्राह्मण—ए०हाग सम्पादित, बम्बई १८६३, सत्यवत सामश्रमी सम्पादित कलकत्ता १८९५; सायणभाष्य सहित आनन्दाश्रम पूना।
- ११. आर्षेय ब्राह्मण—बनॅल सम्पादित, मंगलोर १८७६; तिरुपति १९६७।
- १२. पञ्चिवश ब्राह्मण--आनन्द चन्द्र सम्पादित, कलकत्ता १८७० ।
- १३. शतपथ ब्राह्मण--बेवर-सम्पादित, लाइपिंग १९२४, चौखम्भा १९६५, वैक-टेश्वर १९४० (नानाभाष्य संवलित संस्करण)।
- १४. कौषीतिक ब्राह्मण--लिन्डेनर-सम्पादित, जेना १८८७।
- १५. तैत्तिरोय ब्राह्मण--सामशास्त्री सम्पादित, मैसूर १९२१।
- १६. वंश ब्राह्मण—सत्यवत सामश्रमी, कलकता, १८९२। केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति १९६५।
- १७. देवत ब्राह्मण-जीवानन्द, कलकत्ता । केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति १९६५।
- १८. जैमिनीय तलवकार ब्राह्मण—रघुवीर-सम्पादित, लाहौर १९३७

१९. जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण—ओएर्टल सं० १९२१

२०. छान्दोग्य ब्राह्मण---दुर्गामोहन भट्टाचार्य-सम्पादित, कलकत्ता १९५८

२१. काण्व शतपथ ( प्रथमकाण्ड ) — कैलेंड सम्पादित, लाहीर।

२२. संहितोपनिषद् ब्राह्मण-बर्नेल सम्पादित, मंगलोर; ति्रपति १९६५

२३. गोपथ ब्राह्मण-गास्ट्रा सम्पादित, लोडेन १९१९

२४. अथवंणपोनिषद् -- जैकब सम्पादित, बम्बई १८९१

२५. ऋक्प्रातिशास्त्र—मंगलदेव शास्त्री-सम्पादित, इलाहाबाद १९३१। हिन्दी अनुवाद डा० वर्मा प्रणीत, वाराणसी १९७०।

२६. अथर्वप्रातिशाख्य — सूर्यकान्त शास्त्री-सम्पादित, लाहौर १९३९।

२७. ऋक्तन्त्रम् — सूर्यकान्त शास्त्री-सम्पादित, लाहौर १९३३

२८. काठकसंकलन-सूर्यकान्त शास्त्री-सम्पादित, लाहौर १९४३।

२९. पुष्पसूत्र —चौखम्भा, वाराणसी १९२२

३०. तैत्तिरीय प्रातिशाख्य-रंगाचार्य, मैसूर १९०६; माहिषेयभाष्य सहित, मद्रास।

३१. वाजसनेयिप्रातिशाख्य—युगलिकशोर पाठक, बनारस १८८८ । डा० वर्मा—हिन्दी अनुवाद, १९७५, वाराणसी

३२. आश्वेलायन श्रौतसूत्र-मंगलदेव शास्त्री, बनारस १९३८

३३. आश्वलायनगृह्यसूत्र—स्ट्रेझलर, लाइपिजग १८६४, हरदत्तभाष्यसिहत, ट्रिवेन्ड्रम १९२३, गार्ग्यनारायण की टीकासिहत कलकत्ता १८९३।

३४. अग्निवेश्य गृह्यसूत्र-रिववर्मा, ट्रिवेण्ड्रम १९४०

३५. आपस्तम्बगृह्यसूत्र—चिन्नस्वामी, बनारस १९२८, विन्तरिनर्त्स, वियना, १८८७; महादेवशास्त्री, मैसूर १८९३

३६. आपस्तम्बधर्मसूत्र—महादेवशास्त्री, मैसूर

३७. आपस्तम्बशुल्बसूत्र-श्रीनिवासाचार्य, मैसूर १९३१

३८, ,, श्रौतसूत्र—आर्० गार्वे, कलकत्ता १८८२, चिन्तस्वामी,

#### बड़ौदा १९५५

३९. वैजवाप गृह्यसूत्र—सं० भगवद्त्त, लाहौर १९२८

४०. बीघायनगृह्यसूत्र—सं० श्रीनिवासाचार्य, मैसूर १९०४

४१. ,, धर्मसूत्र—चिन्नस्वामी, बनारस १९३४

४२. ,, पितृमेधसूत्र—कैलेण्ड, लाइपजिंग १८९६

३४. " शुल्बसूत्र—कैलेण्ड, कलकत्ता १९१३

📈 ्. श्रीतप्रवर—कैलेण्ड कलकत्ता १९१३

४५. ,, श्रीतसूत्र— ,, ,, १९१३-

४६. भरद्वाज गृह्यसूत्र-सोलोमन, लीडेन १९१३

४७. ,, श्रीतसूत्र-डा॰ काशीकर, पूना १९६४।

४८. द्राह्यायण गृह्यसूत्र —गणेशशास्त्री, पूना १९१४, मुजफ्फरपुर १९३४ ू.

४९. द्राह्यायण श्रौतसूत्र-जे॰ रायटर, लण्डन १९०४

५०. कात्यायन श्रौतसूत्र-कर्कभाष्य (चौखम्भा) । विद्याघरशर्मा गौड़, बनारस १९२८

५१. ,, शुल्बसूत्र—चौलम्भा १९०९

५२. कौशिक गृह्यसूत्र—चिन्नस्वामी, मद्रास १९४४, ब्लूमफोल्ड, जर्नल आफ ओरि-यण्टल रिसर्च सोसाइटा अमेरिका, भाग १४, ई० १८८९।

५३. काठक गृह्यसूत्र — कैलेण्ड, लाहौर १९२५

५४. क्षुद्रसूत्र —कैलेण्ड, लाइपजिंग १९०८; राजाराम, लाहीर १९२१

५५. गोभिल गृह्यसूत्र—सी० भट्टाचार्य, कलकत्ता, १९३५, यू० एन० सिंह, मुजक्फरपुर ।-

५६: गौराम धर्मसूत्र—स्टेञ्जलर, लण्डन १८७६,श्रीनिवासावार्य, मैसूर १९१७।

<mark>५७. गौ</mark>तामपितृमेध—कैलेण्ड, लाइपजीग, १८७६

५८. जैमिनीय गृह्यसूत्र—कैलेण्ड, लाहौर १९२२

<mark>५९ ज</mark>ैमिनीय श्रौतसूत्र—डी॰ गास्ट्रा, लोडेन १९०६

६०. ,, सूत्रपरिशिष्ट-गास्ट्रा, लीडेन १९०६

६१. " सूत्रकारिका " " १९०६

६२. ,, श्रोतसूत्र ,, ,, १९०६

६३. लाट्यायन श्रीतसूत्र-कलकत्ता १९०२, चौखम्मा १९३३

६४. मानव गृह्यसूत्र—गायकवाड ओ० सीरीज, बड़ौदा १९२६

६५. ,, श्रीतासूत्र—नावर ( Knauer ) सेन्ट पेटर्सवर्ग १९००

६६. पारस्कर गृह्यसूत्र—चौखम्भा, बनारसः गुजराती प्रेस, बम्बई, १९१७

६७ पिङ्गलसूत्र—जीवानन्द १८९२; निर्णयसागर, बम्बई।

६८. वाराह गृह्यसूत्र—रघुवीर, लाहौर १९३२

६९. वसिष्ठ धर्मसूत्र—फुहरेर, बम्बई १९१६

७०. बाघूल श्रौतसूत्र—कैलेण्ड, १९२४-२८

७१. वैखानस गृह्यसूत्र —कैलेण्ड, कलकत्ता १९२६

७२. ,, श्रौतसूत्र— -,, ,, १९४२

७३. ,, धर्मसूत्र-रंगाचार्य, मैसूर, मद्रास

७४. वैतानसूत्र—रिचार्ड गार्वे, लण्डन, १८७८

७५. शांख्यायन गृह्यसूत्र — ओल्डेनवर्ग, लाइपिजग १८७८

७६. हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र-क्रिस्टे, वियना १८८५

. ए७. सत्याषाढ श्रोतासूत्र—आनन्दाश्रम सीरीज, पूना १९०७

७८. शांख्यायन श्रीतासूत्र—हिलेबाण्ट, कलकत्ता १८८८

७९. ऋग्वेदानुक्रमणी—मैंकडानल, आक्सफोर्ड १८८६

८०. अथर्ववेदीय बृहत्सर्वानुक्रमणी-रामगोपाल, लाहौर १९२२

८१. सामवेदीय सर्वानुक्रमणी ( नैगेयो शाखा ) वेबर, लाइपजिंग, १८८५

८२. शुक्लयजुः सर्वानुक्रमणी—बनारस १८९३

८३. अथर्वपरिशिष्ट-बोहिंग तथा नेगलिन, लाइपजिंग १९०९

८४. शिक्षासंग्रह—बनारस संस्कृत सीरोज १८७३

८५ निरुक्त-राजवाडे, पूना १९०४; वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई, सं० १९६९

८६. वृहद्देवता-मैकडानल १९०४ (हारवर्ड), हिन्दी अनु० चौखम्मा १९६४।

## वेदविषयक ट्याख्याग्रन्थ

रघुनन्दन शर्मा — वैदिक सम्पत्ति (द्वितीय सं०) १९९६, प्रकाशक सेठ शूरजी वल्लम-दास, वम्बई ।

विन्टरनित्स—हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर (प्रथम भाग) वैदिक साहित्य-का इतिहास (हिन्दी अनुवाद), प्र० मोतीलाल बनारसीदास, काशी

मैकडानेल—हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर (आरम्भिक नौ परिच्छेद्) तथा हिन्दी अनुवाद (दिल्लो) से प्रकाशित ।

बेबर—हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर (पुनर्मुद्रण-चौखम्भा विद्याभवन, काशी १९६६)

मैक्समूलर—हिस्ट्री आफ एनसिएन्ट संस्कृत लिटरेचर; पृनर्मुद्रण-पाणिनि आफिस इलाहाबाद तथा चौखम्भा कार्यालय, वाराणसी १९७०।

मेकडानेल और कीथ—वैदिक इंडेक्स । हिन्दो अनुदाद; दो भागों में, (प्रकाशक— चौखम्भा विद्याभवन, काशो १९६५)

सूर्यकान्त शास्त्री—वैदिक कोष ( प्रकाशक हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९६५) कीथ—रिलीजन एण्ड फिलासफी आफ वेद एण्ड उपनिषद् ( हिन्दी अनुवाद ), दो भाग ( प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदास, १९६६ )

ब्लूमफोल्ड —रिलोजन आफ दी वेद

सत्यव्रत सामश्रमी-न्त्रयी परिचय (हिन्दी, हिन्दी सिमिति, लखनऊ)

" " (कलकत्ता )
तिरुक्तालीचनम् (कलकत्ता )
तिरुवालीचनम् (कलकत्ता )

ब्लूमफील्ड —अथर्ववेद एण्ड गोपथ बाह्मण; हिन्दी अनुवाद डा॰ सूर्यकान्त (प्रकाशक चौलम्मा विद्याभवन, काशी, १९६५)

मैंक्डोनल—वैदिक माइथोलाजी; हिन्दी अनुवाद । (प्रकाशक—चौखम्मा विद्यामवन काशी, १९६४)

लूई रेनो-वेदिक इण्डिया

" ,, वेदिक बिब्लीओग्राफी (पेरिस)

धाटे-लेक्चर्स आन ऋग्वेद (पूना)

वेदिक एज (प्रकाशक-भारतीय विद्याभवन, बम्बर्ड)

डा० म्यूर-ओरिजनल सस्कृत टेक्स्ट्स। पाँच भागों का हिन्दी अनुवाद-मूल-संस्कृत-उद्धरण; भाग १ तथा ३ प्रकाशित; (चौलम्मा विद्याप्रवन् वाराणसी, १९६४)

मेकडानेल-दी वेदिक ग्रामर (स्ट्रासवुर्ग, जर्मनी)

दी वेदिक ग्रामर फार स्ट्डेन्ट्स (हिन्दी अनुवाद, मोतीलाल बनारसीदास वाराणसी, १९७१)

दी वेदिक रीडर (आक्सफोर्ड)

आरनाल्ड—दी वैदिक मीटर (,,)

.

डा॰ रामगोपाल-वैदिक व्याकरण (प्रथम खण्ड) दिल्ली। ( द्वितीय खण्ड ) ..

भगवतशरण उपाध्याय-अमैन इन दी ऋग्वंद (प्रकाशक, नन्दिकशोर एण्ड बदर्स, काशी )

वेद-समीक्षा--( प्र॰ श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति, १९६७)

 हरि सोदर—भारती निक्कि, संस्कृत वाङ्मय परिशोधनालय. विजयवाडा ( आन्ध्र प्रदेश )

BARTH, A, The Religions of India, London, 1882

BENFEY, T., in J. S. Ersch and J. G. Gruber, Allgemeine Encyklopadie der Wissenschaften and Knnste, II, xvii 185-213 Leipzig, 1840.

COLEBROOKE, H. T., Essays. Revised ed. by W. D Whitney. 2 Vols. London, 1971-72.

GOLEMAN-Mythology of the Hindus, London, 1832

COOMARASWAMY, A. K-Mediaeval Singhalese Art. London. 1908

> The Arts and Crafts of India and Ceylon, London, 1913.

EGGELINC, H. J-"Brahman," in Encyclopedia Britannica, XI ed, iv. pp. 378-79.

"Brahmanism," in Encyclopedia Britannica, XI ed,

iv. pp. 381-87.

"Hinduism," in Encyclopedia Britannica, XI ed., xiii. 501-13.

FERGUSSON, J., Tree and Scrpent Worship. 2nd ed. London, 1873.

History of Indian and Eastern Architecture, London, 1878. Revised ed. By J. Burgess and R. Phene Spiers. 2 vols. London, 1910.

FRAZER, R.W., Indian Thought-Past and Present, London, 1915. GARBE. R., Indian und das Christentum, Tubingen 1914.

GRISWOLD, H. DEWITT, Brahman: A study in the story of Indian Philosophy. New York, 1900.

HAVELL, E. B., Indian Sculpture and Painting, London, 1908. The Ideals of Indian Art London, 1911. The Ancient and Medieval Architecture of India, London, 1915.

HOPKINS, E. W., The Religions of India, Boston, 1895. India Old and New. New York, 1901.

LASSEN, C., Indische Alterthumskunde, 4 vols. Bonn and Leipzig, 1847-64, 2nd ed. of i-ii Leipzig, 1867-37.

LYALL, A. C., Asiatic Studies. 2 series. London, 18º2-99.

MACDONELL, A. A., Sanskrit Literature, London, 1900.

MACNICOL, N., Indian Theism. Oxford, 1915.

MONIER-WILLIAMS, Sir M., Brahmanism and Hinduism. 4th cd London, 1891

Indian Wisdom, 4th ed. London, 1893.

MOOR, E., The Indian Pantheon. London, 1810. New ed, by W. O Simpson, Madras, 1897,

MOORE, G. E., History of Religions, Edinburgh, 1913.

MUIR, J., Original Sanskrit Texts on the Origin and History of the People of India, their Religion and Institutions, 5 vols, London, 1858-72, 3rd ed, of i, London, 1890; ed. of ii, 1871; 2nd ed. of iii, 1868; 2nd ed. of iv 1873; 3rd ed. v, 1884.

३६ वै० सा०

MULLER, F. MAX—Lectures on the Origin and Growth of Religion. London, 1878.

Contributions to the Science of Mythology. 2 vols.

London, 1897.

NOBLE, M. E., and COOMARASWAMY, A. K., Myths of the Hindus and Buddhists. London, 1873.

OLDHAM, C. F., The Sun and the Serpent. London, 1905

OLTRAMARE, P., L'Histoire des idees theosephiques dans l'Inde Paris, 1906.

OMAN, J. C., The Brahmans, Theists and Muslims of India. London, 1907.

ORELLI, C. von, "Indische Religionen," in Allgemeine Religions-geschichte, ii. 4-140. 2nd ed. Bonn, 1911-13.

SMITH, V. A., History of Fine Art in India and Ceylon, London, 1911.

SPIEDEL, F., Die arische periode, Leipzig, 1881.

WARD, W, A View of the History, Literature and Mythology of the Hindoos. 5th ed. Madras, 1863.

WHITNEY, W. D., Oriental and Linguistic Studies. 2 vols. New York, 1873-74.

WILKINS. W. J., Hindu Mythology. 2nd ed. Calcutta, 1882.

WILSON, H. H., Works, ed, R. Rost. 7 vols. London, 1861-63.

WINTERNITZ, M., Geschichte der indischen Litteratur. 3 vols.

Lcipzig, 1905-13; English translation of I, II

(Calcutta univ.) of III vol., Motilal Banarasi Das,

Varanasi

NURM, P., Geschichte der indischen Religion. Basel, 1874.

BERGAIGNE, A., La Religion vedique. 4 vols. Paris, 1817-85.

BLOOMFIELD, M., The Religion of the Veda New York, 1908.

COLLET B. (1)

COLIET, P., "Le symbolisme solaire dans le Rig-Veda," in Melanges Charles de Harlez, PP. 86-93, Leyden, 1896.

DEUSSEN, P., Philosophie pes Veda (Allgemeine Geschichte der Philosophie mit besondererr Berucksichtigung der Religionen, i, Part I). 3rd ed Leiszig, 1915.

HARDY, E., Die vedisch-brahmanssehe Periode der Religion. des alten Indiens. Munster, 1893.

- HENRY, V., La Magic dans L'Inde antique. 2nd ed. Paris, 1906. HILLEBRANDT, A., Vedische Mythologie. 3 vols. Breslau, 1891-1902.
- HOPKINS, E. W., "Henotheism in the Rig-Veda," in Classical Studies in Honour of Henry Drisler, pp. 75-83. New York, 1894.

  "The Holy Numbers of the Rig-Veda," in Oriental Studies. A Selection of the Papers Read before the Oriental Club of Philadelphia, pp. 141-58. Boston,
- KAEGI. A., Der Regveda. 2nd ed. Leipzig, 1881. English translation by R. Arrewsmith, Boston, 1885.

1894.

- KUHN, A., Die Herabkunft dos Feuers unn des Gottertranks 2nd ed. Gutersloh, 1886.
- LEVI, S, La Doctrine du sacrifice dans les brahmanas. Paris, 1898.
- MACDONELL, A. A., Vedic Mythology. Strassburg, 1897.
- MACDONELL, A. A., and KEITH, A. B., Vedic Index of Names and Subjects. 2 vols. London, 1912.
- OLDENBERG, H. Die Religion des Veda Berlin, 1894.
- PISCHEL. R., and Geldner, K., Vedische Studien. 3 vol...
  Stuttgart, 1887-1901.
- ROTH, R., "Die hochsten Gotter der arischen Volker." in Z-MG vi. 67-77 (1852).
- SANDER, F., Rigveda und Edda. Stockholm, 1893.
- SCHROEDER, L. von, Indischen Litterattur und Kultur Leipzig, 1887.
  - Mysterium und Mimus in Rigveda. Leipzig, 1908.
- SIEG. E. Die Sagenstoffe des Rgveda. Stuttgart, 1902.
- DELAVALLEE Poussin, L., Le Vedisme. Paris, 1909.
  - Le Brahmanisme, Paris, 1910.
- WEBER, A., "Vediche Beitrage," in Sitzungsberichte der koniglich preussischen Akademie der Wissenchaften, 1894-1901.

- WALLIS, H. F.. Cosmology of the Rgveda London, 1817.
- HOPKINS, E. W., "Dyaus, Visnu, Varuna, and Rudra," in Proceedings of the American Oriental Society, 1894, pp. cxlv-cxlvii.
- HILLEBRANDT, A., Varuna und Mitra. Breslau, 1877.
- OLDENBERG, H., "Varuna und die Adityas." in ZDMG 1.
  43-68 (1896).
- EGGERS, A., Der arische Gott Mitra. Dorpat, 1894.
- PERRY, E. D., "Notes on the Vedic Deity Pusan," in Classical Studies in Honour of Henry Drisler, pp. 240-43, New York, 1894.
- HOPKINS, E. W., "Indra as -the God of Fertility." in JAOS xxxvi, 242-68 (1971).
- PÉRRY, E.D., 'Indra in the Rigveda," in JAOS xi. 117-208 (1885).
- MACDONELL, A.A., "The God Trita," in JRAS 1893, pp 419-96.
- KEITH, A. B., "The Vratyas," in JRAS 1913, pp. 155-60:
- KEITH, A. B., "Some Modern theories of Religion and the Veda, in JRAS 1907, pp. 929-49.
- MACDONELL, A. A., "Mythological Studies in the Rigveda," in JRAS 1895, pp. 168-77.
- BLOOMFIELD, M., "Contributions to the Interpretation of the Veda," in JAOS xv. 143-63 (1893).
- MULLER, F. Max, India: What can it teach us? London 1883
- GELDNER, K., "Yama und Yami," in Gurupujakaumudi, Festgabe Albrecht Weber, pp. 19-22. Leipzig, 1896.
- KEITH AB., "Pythagoras and Doctrine of Transmigration." in JRAS 1909, pp. 569,
- SCHERMAN, L., Materialien Zur Geschichte der indischen Visionslitteratur. Leipzig, 1862.
- Raghavan, V.-Indian Heritage.: An Anthology of Sanskrit literature (UNESCO collection of Representative works) Bangalore 1956.

Raghuvir: Vedic Mysticism (International Academy of Indian Culture, Nagpur)

Law. B. C-Indological Studies, Calcutta 1952.

Renou. L.—Sanskit et culture: L'aopert de Inde a Da civilisation humaine, Paris, 1950. Srauta kosha (Vaidika samsodhana Mandal, Poona, 1958)

James. E. I.-Religions of the East.

Mehta.

P. D.-Early Indian Religions Thought. London, 1956:

H. H.-A History of Indian literature from, Vedic

Times to the Present day (Appleton, New York, 1931.)

Dandekar, R. N.: Vedic Bibliography Vol, I (Karnat Publishing House, Bombay, 1946)
Vol II (University of Poona, 1961)

Swami Shankarnand-

Regredic culture of the Pre-historie Indus. (Calcutta)
Rama Gopal-India of Vedic Kalpa Sutras (National Publishing

House, Delhi, 1959)

K. Chattopadhyaya—Vedic Religion (BHU., 1975)

,, —Studies in Vedic and Indo—Iranian Religion and Literature (2 vols, Bharatiya vidya Prakashan, Delhi, 1978)

हमह शिवतीय

THE BYD THE

## विशिष्ट शब्दानुक्रमणी

शब्द पृष्ठ अङ्ग २८२ . . अथवीं ज़िरस १५०

अञ्चर्युं १०६ ऐंग्रिमैन्यु २८१

अनुदात्त २८४ अनुवाक्या (ऋक् ) १०६

अपभाषण ३४९

अप्सुजित् १७५ अभिनिघान ५२७

अर्थवाद १७८, १८२

आस्यान १८३, २६२

ऋषि २६८ तात्पर्य २६६

प्रख्यात २६३

वागम ३४८

## आमेषा स्पेन्ता २८१

" अमृतात् २८१

" भश २८१

क्षय्वइर्य २८१

बोहुमनो २८१ ,,

र्भ स्पेन्त आर्मेंति २८१

हऊ वर्तात् २८१

आस्तिक ३

. उच्छिट १३५, १६२

उदात्त २८४

उद्गाता १०६

उरग्ला १७४

उषा २१

ऊह ३४८

ऋक् १००

ऋषि १०

कामायनी १२४

कल्प ३०६

कल्पसूत्र ३०६

खिलमन्त्र १०८

गवामयन २३७

#### गाथा

,, बनःस्तत्त्व २८०

,, अर्थ २७७

,, अवैस्ता २७६

,, जैन २७९

,, बौद्ध २७९

्र ,, भाषा २७८

वेद २७७ "

#### गान

अरण्य १४६ "

**क**ह "

ऊह्य

वेय

गृह्यसूत्र ३०६

चरण ११३

छन्दस् ३६६

छन्द (वैदिक)

,, अतिजगती ३७३

,, अतिघृति ३७३

F S S TENTE

अतिशक्वरी ३७३ अत्यिष्ट ,, " अनुष्टुप् ३७१ 11 अभिकृति ३७० " अिंट ३७३ 12 आकृति ३७० 11 उत्कृति ३७० 11 उष्णिक् ३७१ 17 कृति ३७० " गायत्री ३ ९ 11 जगती ३७३ 11 त्रिष्टुप् ३७२ " घृति ३७३ 11 पंक्ति ३७२ 17 प्रकृति ३७० वृहती ३७२ 11 " विकृति ३७० शक्तरी ३७३ सस्कृति ३७० , तैमात १७४ धर्म २२९ धर्मसूत्र ३०७ नित ५३१ नास्तिक ३ निगम ३५४ निरुक्ति १८२ ## , P#9 : P#3 win पणि २२ पवमान १११ पाकबज्ञ ५१०, ५११ पाठ

" क्रम २९

" पद द्वरं ३०

संहिता २९, ३० पारोवर्यवित् ८४ पुरुषमेघ १२९ पौरुषेयत्व १३ प्रयत्न २८६ प्रवचन १४, ३३१ प्राणविद्या २३३ प्रातिशाख्य ३७६ बल २८६ बृहस्पति २१ ब्रह्मा १०७ ब्राह्मण १०५ भरद्वाज २३५ भाषा ३५४ महानाम्नी (ऋचा) १३७ मात्रा२८६ यजुष् १०५ याज्या ऋंक् १०६ योनि ,, १०६ रक्षा ३४८ वर्ण २८५ वसिष्ठ २३५ वसोर्घारा १२९ वाक् १० " सूक्ष्मा २६ of Phase of वामदेव २३५ विकृति २९ —घन २९ घनपाठ ३० —जटा २९ जटापाठ ३० —दण्ड २९

PARE

FERM TO THE PERSON

—व्वज २९ नह , वन उत्तर न —माला २९ -रथ २९ ess this p —रेखा २९ —शिखा २९ शिखापाठः३० SEE WI DEPR विद्या एकपदागमा २७ विधि १७९ वस विस्तेशन विनियोग १८० O PARTER विष्टुति १४७ POT PLET वैदिक देव PER BINA ,, संख्या ४७४ MAR TELS स्वरूप ४७३ IFE | WALLER ,, अग्नि ५०६ PARITIE तिरोहित ४७९ bed her पुरोहित ४७९ " अपां नपात् ४९९ MY WAR INDIVIN , अश्विनी ४९१ 122 E 1132 म, आपः ४९९ ,, इन्द्र ४९६ 789 असीए ,, उषा ४९३ 253 Bistins पर्जन्य ४९९ पूषन् ४८५ 0 5 mm " बृहस्पति ५०७ MAS BEFFE मरुत् ५०५ ेश जीवारी मित्र ४८६ च्द्र ४९९ 99 FF ---वरुण ४७९-४८५ OF SIFE ,, विष्णु ४८७ F 15K-

" परमपद ४८८ ० ई हो। इस

सवितृ ४८६

,, सूर्य ४८६ " सोम ५०८ ब्रात्य १६४ व्रात्यस्तोम ५१३ विश्वामित्र २३५ व्याकरण ३४७ शतचिनः १११ शस्त्र १०६, १४७ शिक्षा ३०२ शिश्नदेव ८० शाखा ११३ शुल्ब ३४१ ,, सूत्र ३०७ श्रीतसूत्र ३०६ संहिता १०५ ,, पाठ २९. सन्तान २८१: सन्धि अन्तःपात ५३२ 77 उद्ग्राह ५२८ 12. उद्ग्राहपदवृत्ति ५२८ 77 पदवृत्ति ५२८ 22 प्रकृतिभाव ५२% " प्रशिलब्द ५२८ 21 वशंगम ५३२ 77

S APRILE.

AND FIRE

2000年11日

### सामगान

सर्वमेघ १२९

उद्गीय १४८ 🤫 💮 उपद्रव निधन प्रतीहार "

साम १०५; १३५, १६६, २८६ 🐬 👘

| प्रस्ताव ,,                              | ,, अतिरात्र ५१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सामविकार                                 | ,, अत्यग्निष्टोम ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अम्यास १४४                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| विकर्णण                                  | ,, उक्थ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| विकार "                                  | वाजपेग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| विराम " । ३३१ अशीयक                      | प्रोडकी १९६ स्थानमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| विश्लेषण ,, १००० हाल्या ।<br>स्तोम ,,    | स्कम्भ १३५, १६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                          | स्तोभ १०६ १४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| सामभेद                                   | स्वर २८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,, कामसनि २१२                            | स्वरभक्ति ५२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,, मेघातिथ्य २१२                         | ONT AN ENDINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,, बात्स ,                               | FAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,, वैखानस ,,                             | अनुदात्त ५४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,, शार्कर ,,                             | उदात्त ५४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| मामित्र १६, ६३, १११                      | स्वरित ५४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " शुद्र ११२                              | " अभिनिहित ५४२ क्षा विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास स्थापन कार्या । अपने विकास कार्या । अपने विकास कार्या । अपने विकास कार्या । अपने विकास कार्या । अपने विकास कार्या । अपने विकास कार्या । अपने विकास कार्या । अपने विकास कार्या । अपने विकास कार्या । अपने विकास कार्या । अपने विकास कार्या । अपने विकास कार्या । अपने विकास कार्या । अपने विकास कार्या । अपने विकास कार्या । अपने विकास कार्या । अपने विकास कार्या । अपने विकास कार्या । अपने विकास कार्या । अपन |
| ,, दुन्दुमि १६१                          | ,, क्षेत्र ५४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,, नासदीय १२३                            | ,, जात्य ५४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,, पुरुष १२३, १२६                        | ,, पराश्रित ५४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " पृथिवी १६१                             | ,, प्रविलब्ट ५४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " बालिखल्य १०८                           | स्वतन्त्र ५४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,, कहासू क ११२                           | स्वाच्याय २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 115 114                               | हवियंत्र १०० (६४० ३० ४५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1) 481 / 10                              | ,, अग्निहोत्र ५११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "संवान ११२<br>"संवाद १२१                 | ,, आग्रयणेष्टि ५१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,, हिरण्यगर्भ १२३                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सोमयाव ०३८ जनगढ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| बहीन ५१२ . ३०३ वटा प्राप्त               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| एकाह ,,,                                 | э, पिण्डपितृयज्ञ ५१२: : अक्टूबर्ग ।<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पा ॥ । । । । । । । । । । । । । । । । । । | ,, सौत्रामणी ५१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मोमसंस्था १९४६ १००७ शामकारी इ            | हिरण्यगभे १२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " अग्निष्टोम ५१२                         | होता १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3's than making a                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

STREET, STREET,

## ग्रन्थकार अनुक्रमणी

अग्निवेश ३२२ अग्निस्वामी ३२७ अग्रायण 340 अजातशत्रु २९८ अनन्तदेव 308 अनन्तमट्ट २९५ अनन्ताचार्य ५८, ३५७ अनुभूतिस्वरूपाचार्य ३५१ अमरेश 308 -अभिनवगुप्त ३७० आत्मानन्द 47 वात्रेय ३४,२९७ आनन्दतीर्थ ५१ आनन्दबोघ ५८ आपस्तम्ब ३३३ -आश्वलायन ११४ उदयनांचार्य ११ चद्गीय ४७ उच्वट ५६, २९३, २९५ औद्रवृजि ३०० औदुम्बरायण ३५७ औपमन्यव " और्णवाम " कणाद २१६ कर्पादस्वामी ३४३ करविन्द स्वामी ३४३ कर्काचार्य ३१२ कात्यक्य ३५७ क.त्यायन ३०४

कुण्डिन् ५९ कुमारिल ३२९ केशव दैवज्ञ ३०४ कौत्स ७६ क्रोष्टुंकि ३५७ क्षीरस्वामी ३५७ क्षुर ६० गदाधर ३१३ गार्ग्य ३४,३५७ गालव ३५७ गुणविष्णु ५५, ६२, २१९। गुहदेव ५९ गोपथ ऋषि २२२ गोपाल ३४४ गोपाल यज्वा २९७ गोविन्दस्वामी ६१, ३३१ गौतम २२६ जयन्त स्वामी ३०४, ३०८ जयराम ३१२ जयस्वामी ६२ जैमिनि २२९ त्तैटीकि, ३५७ दुर्गाचार्य ३६० देवराज यज्वा ३५६ देवस्वामी ३०८ चा द्विवेद ३७७, ३८२ द्वारिकानाथ यन्वा ३४२ द्विजराज भट्ट २२० 🖷 भानुष्क यज्वा ५१

नरसिंह ५२ नरहरि ७४ नारायण ४७, ७४, ३०८ नारायण भट्ठ १०९ नारायण वाजपेयी ७४ पण्ढरि दीक्षित ७४ पतझलि ४, २२६ पाणिनि २२५, ३५२ भ पौष्यक्षि १३९ बादरायण २२८ बालकृष्ण ३०४ बाष्कल ११४ बोघायन ३३१ भट्ट नारायण ३०० भट्ट भास्कर ६०, ६२ भट्ट भास्कर मिश्र ४५ मट्टोजि दीक्षित ३५३ भरत स्वामी ५४, ६२ भरद्वाज २७२, २७४ भवस्वामी ५९, ६२, ३३१ भास्कर मिश्र ६२ मल्ल शर्मा ३०४ महिदास ऐतरेय १९८ महीघर ५६, ३४५ माधव भट्ट ४७ माण्डूकायन ११५ माघवाचायं .५३ माहिषेय २९७ याज्ञवल्क्य ३०५ याज्ञवल्क्य

वाजसनेय १२७

यास्क ७८, ३५८

रामकृष्ण ३०४

राम वाजपेयी ३४४ लगंघ ३७५ वरदराज ३२४ वररुचि २९७ वसिष्ठ ,, जीवनदर्शन ३३९ ,, घार्मिक मत ३३७ " स्भृतिकार ३३६ ,, स्वतन्त्र मत ३३८ वाचस्पति मिश्र ११ वात्स्यायन १२ वार्ष्यायणि ३५७ विद्याधर गौड़ ३४५ विष्णुभित्र २९२ विश्वनाथ ३१३ वृपभदेव ३०५ वेंकट माधव ४८, ४९ 'वेंकटेश्वर दीक्षित ३४३ वेदाचार्य ६० शिकुर भट्ट ३४६ शकुराचार्य १३ शबर स्वामी १५, २२९ शाकटायन ३६४ शाकपूणि ३५७ शाकल ११४ शाकल्य ३३ शांखायन ११४ शिवदास ३४६ शौनक १५३ श्रो निवास दोक्षित ३०२ श्री निवासाचार्य ३२६ श्री निवासाष्वरी ३२८ षड्गुरुशिष्य ६२

रांच वाजवेशी ३४४ सायण ५२, ६२, ८७ NOS THE सुन्दर राज ३४३ ALE ELLELE सोमयार्य २९७ स्कन्द महेश्वर ३६१ स्कन्द स्वामी ३५, ४५, ४६ स्यौलाप्ठीवि ३५७

हरदत्त.२९८, ३०८ हरिस्वामी ४७ हरिहर'३१२ हलायुच ५७ हारिल ३२९ हरिण्यनाभ कौशल्य १३९

111

महार महा अक

NAS THE TRUE

S.Y. DIFFEREN

2000 对新花

yez serie

Nos today

## आधुनिक वेदज्ञ

अरविन्द ४४, ९० आउफक्ट ३८ बानन्दकुमार स्वामी ९१ इग्लिंग ४० वारनाल्ड ४१ ओरटेल ३८ ओल्डेनबर्ग ३९, १४४ कीय ३९ कैलेण्ड ३८, ३९, ४०, कोलंबुक ३६ क्नाउएर ३९ क्षेत्रेश चट्टोपाच्याय ४८४ गार्बे ३९ गास्ट्रा ३८ ग्रासमान ३९ **电对于** 国际单位 प्रिफिय ३९ जयदेव विद्यालकार ४४ जेकब ४२ तिलक, बालगंगाघर ४३, ९६ दयानन्द सरस्वती ४२ दाण्डेकर ४४ FOR BISIT FIRST TO बर्नुफ ३६ क्ष विवासामध्ये हैं ए बनेल ३८ अहर विकासकारी करे ब्लूमफील्ड ३८, ४२

भगवद्दत्त ४४ मंगलदेव शास्त्री ४४ मैक्डानल ४०, ४१ मैक्समूलर ३७, ४१, ९३ युधिष्ठिर मीमांसक ४४ रामगोविन्द त्रिवेदी ४४ रमेशचन्द्र दत्त ४४ रुडाल्फ राथ ३६ रोजेन ३६ लक्ष्मणस्वरूप ४३ लिण्डनर ३८ लुड्विग ३९ ल्ई रेनी ४२. लैनमैन ३९ वाकरनागेल ४१ PRE PROBLEM विन्टरनित्स ४१ विल्सन ३९ विश्वबन्धु शास्त्री ४४ बेंकटराम शास्त्री २८६ वेबर ३७, ४१ शंकर पण्ठित ४३ श्रीघर पाठक ४४ ers affect श्रीपाद सातवडेकर ४३ श्रीराम शर्मा ४४

former.

S. L. BERTON

FEE SPITTS

SER REPORT

SPERIOR P.

85.5 首任 初。可见

AND DESCRIPTION

PACIFIC PRINTED

50年 - 月9 西京 新期前的

SAY EGA

- AND STATE OF T

क्षारकान १८६ असर १७६

RUS TITO

त सामभ्रमी ४३ इत ४४. इत ३८

499 Teams

SIT PERM

SEF PRINTE

१८४ = १४० छन्ने १ स्वासी सहित

SAF THEFT

MAS BEIG

opp ingital.

ONE DE

हेर १ अमित्रीरिक्तिक है। इस्तिक स्थापिक 
PUF FINE BUS

PAR

SAS TENEDRED TAN

SPS THE

OF OF PY POR PER

FT THE

PAY TOPNING

PAR FOR

स्टेबेनसन ३८ हाग ३८ हिलेबाण्ट ३९ ह्विटनी ३९, ४०

### प्रन्थानुक्रमणी १

अथर्व वेद १५१ ,, शाखा १५२ पिप्पलाद १५२ मौद १५३ शौनक १५३ अनाविला ३०८ अनुक्रमणी

अनुवाक ३७६ आख्यान ४८ आर्ष ३७६ 22 काण्ड ३४ 27

छन्दस् ३७६

देवता " नाम ४८

सुक्त ३७६

स्वर ४८

अनुपदसूत्र '३८० अस्य वामीय भाष्य ५२ आङ्गिरस कल्प १५०, ३८१

बारण्यक २३२

" ऐतरेय २३६

" तवलकार २३९

" तैत्तिरीय २३८

,, शांखायन २३७ चपग्रन्थ सूत्र ३७९

उपनिदान सूत्र ३८० उपनिषद् २४०

उपनिषद्

,, आर्थेय २५३ ईश २४५

" ऐतरेय २४८

कठ २४६ केन २४६ कौषीतकि २५० गायत्रो २२१ छागलेय २५३ छान्दोग्य २४८ तैत्तिरीय २४७ ,, नारायणीय २३९ प्रश्न २४६ बाष्कलमन्त्र २५३ वृहदारण्यक २४९ महानारायण २५२ माण्ड्क्य २४७ मुण्डक २४७ मैत्रायणी २५१ ,, मैत्री २५१ याज्ञिकी २५२ शौनक २५४ श्वैताश्वतर २४९

,, संहिता २५०

ऋक्तंत्र

लघु ३८०

ऋक्परिशिष्ट ११२ ऋक् भाष्य ४९, ५०, ६७. ऋग्विघान ३७६ ऐन्द्र व्याकरण ३५१

नल्प

,, आर्षेय ३२३

225.取得业 मन्स्वीह सेदांग विवासय कल्पसूत्र है विद्या

CC-0. Mumukshu Bhawari Varanasi Collection Digitized by Changetti







